

## ŚIVATATTVA RATNĀKARA

OF

BASAVARĀJA OF KELADI

Vol. I

#### EDITOR:

VIDWAN S. NARAYANASWAMY SASTRY

Research Assistant



ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE UNIVERSITY OF MYSORE, MYSORE 1964

#### प्राच्यविद्यासंशोधनालयसंस्कृतग्रन्थमाला १०८

2

प्रधानसम्पादकः

एच्. देवीरप्प, एम्.ए., डैरेक्टर

# शिवतत्त्वरत्नाकरः

केळदि बसवभूपालविरचितः

(प्रथमसम्पुटम्)

सम्पादकः

विद्वान् सु. नारायणस्वामिशास्त्री रिसर्च् असिस्टेण्ट्



प्रा च्य वि द्या सं शो घ ना ल यः मैस्रुविश्वविद्यानिलयः, मैस्रुरु १९६४

#### PREFACE

THE Sivatattvaratnākara is an encyclopedia in sanskrit verse, consisting of 108 Tarangas or sub-sections distributed under 9 Kallolas or main sections. Almost all branches of our ancient lore have been dealt with in this great work. The author mentions that the work was written in answer to his son's request to learn all knowledge (Sarvavidya). While this claim is partly true, it must be said that the author's desire was to make known the achievements of his ancestors. author of the work, Basava Raja was a distinguished scholar and therefore has been successful in carefully fusing into the texture of the work, the chronicle of his glorious ancestry. In the work, the History of the Kings of Keladi is presented up to Somasekhara and Channāmbā, the parents of Basava Rāja, the author of the present work, going back to the time of Chaudappa the founder of the Kingdom.

Basava Bhūpāla (1684 A.C. to 1710 A.C.) was the ruler of the Keladi Kingdom which flourished from about 1500 A.C. to 1763 A.C. in the area corresponding to the whole coast of Kanara from Goa in the North to Cannanore in the South as also parts of the Shimoga district of Mysore. Keladi was known as Ikkeri and also as Bednur and its rulers were great patrons of art, literature and architecture. The temples of Rāmeśwara and Vīrabhadra in Keladi, the Aghoreśvara temple at Ikkeri, the Devagaṅgā ponds at Nagar, the Campakesaras at Ānandapura bear ample testimony to their love of Art.

These rulers, apart from being great patrons of learning have produced several notable works both in Kannada and Sanskrit. Basava Bhūpāla who has also written Subhāsita Suradruma in Sanskrit and Sūktisudhākara in Kannada was the most outstanding author among them.

This remarkable work is an encyclopædia which gives information on all the leading topics of learning such as History, Religion, Philosophy, Science and Literature. Some of the rare works mentioned and authorities cited on varied branches of knowledge in this work still remain to be traced. These indicate the keen interest evinced by

Basava Rāja to make his work, factual and authoritative. Rare indeed are works of this type. Some well-known encyclopædic works known to us are: The Mānasollāsa or Abhilaṣitārthacintāmaṇi of the Western Cālukya King Somesvara (1127 A.C. to 1138 A.C.) and the Saugandhikā Pariṇaya of Mummadi Kriṣṇa Rāja Wodeyar (1850 A.C.) written in Kannada. The Saugandhikā Pariṇaya draws most of its material from the Sivatattva Ratnākara.

The press copy of this work was prepared on the basis of the following manuscripts:

- 1. 'Ka'-S. P. 2557 belonging to the Manuscripts Library of the Institute.
- 2. 'Kha' SA. 46. belonging to the Manuscripts Library of the Institute.
- 3. 'Ga'-a paper manuscript from Madras Oriental Manuscripts Library.
- 4. 'Mu'-Edited by Sri B. Rama Rau, M.A., LL.B. and Vidwan P. Sundara Sastriar and published by Sri B. M. Nath & Co., Vepery, Madras.

Vidwan Sri S. Narayanaswamy Sastry, Research Assistant of the Oriental Research Institute, Mysore, prepared the press copy and went through the proofs of the whole work. Vidwan Sri R. Rama Sastry, Research Assistant of the Institute, prepared the detailed table of contents of the work and the Samuchitapāṭha since Sri S. Narayanaswamy Sastry retired from service.

Our thanks are due to the Curator, Madras Oriental Manucripts Library, for having given the manuscripts for collation work and to the Deputy Director, Government Branch Press, Mysore, for getting the work printed well in time.

H. DEVEERAPPA,

Director.

### भूमिका

महाशयाः ! एतत्प्राच्यविद्यासंशोधनालयतः प्रकटितायां संस्कृतग्रन्थमालायामिदंप्रथममेतादृशग्रन्थरत्नप्रथमम् । विचित्रानं करत्नानामाकरत्वात् समुद्रस्य रत्नाकर इति संज्ञावत् शिवेन परमात्मना साक्षात् परम्परया वा निर्मितानां तत्त्वरत्नानां प्रतिपाद्यविषयक्षपाणामाकरत्वादस्य ग्रन्थस्य शिवतत्त्वरत्नाकर इत्यन्वर्था संज्ञा । लोके तावदेकैकं विषयमधिकृत्यैकैको ग्रन्थो रिचतो दृश्यते । अयं तु सर्वेषामत्यन्तमावश्यकानामन्यत्र क्रेशेनावगम्यमानानां चतुर्दशभुवनवर्णनादीनां बहुनां विषयाणां सुबोधरीत्या ग्रथन-क्रपत्वात् विलक्षण एव भवति ॥

यद्यस्यत्र प्रतिपाद्या विषयास्तत्र तत्र पुराणेतिहासादिषु प्रसिद्धा एव। अथापि तावद्ग्रन्थपर्यटनं विनाऽनायासेनैकत्रैव तावतामि विषयाणामवगन्तुमनुकूलत्वाद्यं ग्रन्थः संस्कृतवाङ्मय-ग्रन्थिशोरोभूषणतामईतीत्युक्तिः केवलं नार्थवादरूपा। एतद्ग्रन्थ-कारेणापि "विवित्रनान।विषयाभिरामे" (१मे पुटे) इति प्रबन्ध-विशेषणं दत्तम्॥

प्रबन्धे चास्मिन् नानाविषयवैचित्र्याणि च ३५८तमे पुटे—
"तैलजामरसम्भूय, भूपितर्गजमारथ, ॥८॥
सभापितर्गजोमूर्ख, पतङ्गदमरासभाः,।
दाशीरथोभयत्यागी, रथभूकान्तगर्दभ,॥९॥
गजमूर्खसभायाति, भानुवारादिषु कमात्।
मृत्युर्वधः श्रियश्चैव सुवार्ता विजयः शुभम्॥१०॥
सन्तापः कलहश्चैव सृगालश्चुतगौलिकाः।" इति।

तथा –४२८ प्रभृति ४३८ अन्तेषु पुटेषु – "चैत्रवैशाखमासौ द्वौ नमोभाद्रपदावपि ॥ ४५॥

माघफाच्युन गसानामेका पद्धतिरीरिता । शून्यं कालं तथावर्तममृतं रोगसंज्ञिकम्। ॥ ४६॥ पञ्चवेलास्तु कथिता घटिके द्वे मुहूर्तकम्।" इत्यादीनि च बहूनि दश्यन्ते॥

किञ्जैकैकस्य विषयस्य एकैकस्मिन्नव ग्रन्थे सम्पूर्णतया विद्यमानत्वेऽपि द्वित्रेभ्यो ग्रन्थेभ्यः किञ्चित्किञ्चिदुपसङ्गृह्य ग्रथनरूपं वैचित्र्यं च बहुत्र दश्यते –यथा भूरादिलोकवर्णनस्य भारता-द्यनेकपुराणेभ्यः सङ्ग्रहणम् । कामशास्त्रस्य श्रृङ्गारतिलकरति-रहस्याभ्यामित्यादि। एवं सङ्गीत-नृत्त-तालादिप्रकरणेषु तत्र तत्र स्पष्टीभविष्यति । तत्तच्छास्त्रेभ्यो विषयान् सङ्गृह्य यथायोगं घटनरूपं महद्वैचित्र्यं चानितरसाधारणं दृश्यते ॥

विस्तृतविषयगर्भत्वादयं ग्रन्थः सोमेश्वरकृतान्मानसोल्लास-अनेकविषयगर्भत्वाच श्रीतत्त्वनिधि-संस्कृतग्रन्थात्, संख्यारत्नमालाचनेकसंस्कृतकन्नडग्रन्थप्रणयनप्रकटितनिजमनीषा--वैभवेन मैस्रमहाराजेन मुम्माह श्रीकृष्णराजमहाशयेन विरचितात् सौगन्यिकापरिणयनाम्नः कन्नडग्रन्थात् प्रशस्यतमो भवति ॥

एतादशो विश्वकोशस्यानीयोऽयं ग्रन्थः सर्वशास्त्रविशारदेन सर्वज्ञेनापि नैकेन कर्ता रचयितुं शक्य इति तत्तच्छास्त्रविदुषा-मनेकेषां पण्डितानां सहायेन सङ्गलितो भवेदिति वहवः सन्दिहन्ति । प्रन्थकृतोऽस्य बसवक्षोणीपालस्य सौशीस्यौदार्थपाण्डित्याद्यनेक-गुणगणपर्यालोचनायां तेनैव सङ्कलित इति वयं भावयामः। तदुकं वीरशैवानन्दचन्द्रिकायाम्—

"नानादेशसमागतान् कविवरान् षट्छास्त्रवेत्तृन् बुधान् नीतिज्ञानिप वैणिकान् समुचितैर्वाचां प्रपञ्चः खयम्। तत्तच्छास्त्ररहस्यतत्त्वकलनासंस्चकैः प्रीणय-

न्निष्टार्थार्पणतो ननन्द बसवक्ष्मापाळचूडामणि:॥ '' इति॥

अस्य ग्रन्थस्य कर्ता केळिदिराजवंशीयः हिरियगसवप्पनायक इति प्रसिद्धो बसवभूपालः। अयं तत्पारम्पर्यक्रमागतस्य हिरियसोमशेखरनायकस्य भार्यायाः खपत्युर्मरणानन्तरं तद्राज्येऽ-भिषिकायाश्चन्नम्माजीनाम्न्याः खीकृतः पुत्रः । तत्कथा चेत्थं दृश्यते ॥ 1

सोमशेखरनायकस्य ज्येष्ठश्राता भद्रप्पनायकः। तद्भार्या सिद्धम्माजीनाम्नी। तस्या अनुजा गौरम्माजी। तत्यितमिरियप्पनायको हानगळुत्रामवासी अत्यन्तं शिवे भक्तः। तस्य च स्वमे श्रीबसवेश्वरः समागत्य 'अहं तावककुले जनित्वा युवाभ्यां संवर्धितोऽनन्तरं केळिदिराजकुले चन्नमाम्बायाः पुत्रो भूत्वा वीरशैव-मतमुद्धिरिच्यामि ' इत्यवादीत्। अनन्तरं तथैव मिरयप्पभार्याया गौरम्मनाम्न्या उदरे जनिमभजत। भद्रप्पनायकश्च स्वयमपुत्रः हिलकीपतेः (षडुकस्य) मिरयप्पनायकस्य पुत्रं बसवनामानं स्वपुत्र-त्वेन पुपोष। अनन्तरं सोमशेखरनायकभार्या चन्नमाम्बा तमेव पुत्रत्वेन स्वीकृतवतीति। तदुक्तं वीरशैवानन्दचन्द्रिकायां कियानकाण्डे—

स्वप्ते जातु स हानगळ्ळसवाधीशोऽब्रबीद्वत्सलो भो मर्यप्प सुशील तावककुले प्राप्योदयं वर्धयन् । तद्वंशं केळदीमहीपतिकुलं स्थानं मदीयं स्थिरं यास्याम्युन्नतवीरशैवमतमुद्धर्तुं धरिज्यामिति ॥ एतस्मादनु हानगळ्ळबसवाधीशः शिवार्चापर-श्रीमर्यप्पकुले प्रपद्य जननं तत्राभिवध्याधिकम् । राज्ञां वर्धायतुं कुलं च बसवक्ष्मापाख्यया विश्रुत-श्रनाम्बातनयोऽभवद्वचीयतुं श्रीवीरशैवोन्नतिम् ॥ ६ति ॥

अयं बसवभूपालः स्वकाले इष्टापूर्तादिसद्धर्माचरणे सततं इतादरो वर्णाश्रमाचारपरिपालनबद्धदीक्षश्च स्वराज्यं सम्यक् पालयन्नासीत्<sup>2</sup>। एनं महाराजमधिकृत्य विरचिते सेवन्तिका-परिणयाख्यनाटके तत्कर्त्रा श्रीचोक्कनाथकविनापि—

<sup>े</sup> केळिदिनृपविजये १३१तमे पुटे। <sup>2</sup> अस्य राज्यपालनकालः शालिवाहनशकवर्षे १६२० प्रसृति १६३७ पर्यन्तः इति केळिदिनृपविजये विद्यते।

" वस्यौदार्यममर्त्यभूरुह्यक्रोज्योत्क्रापयोदागमः " (से. १-११)

"वितरणमुखा गुणगणा यस्मिन्निवसन्ति कृतसमयबन्धाः" (से. १-१२)

इत्यादिनास्यौदार्यादयो गुणाः सम्यगवर्णिषत॥

र्किच न केवलमयमेवैतादशगुण आसीत्। परं तु तद्वंशीयाः प्राचीनाश्चौडप्पनायकप्रभृतयः, अर्वाचीनाः सोमशेखरनायकाद्याः सोमशेखरनायकात्वाश्च सर्वेऽपि राजानः एतादशा एवेति तत्तचरित्रपर्यालोचनायामवगम्यते। तदुक्तमस्मिन्नेव ग्रन्थे-२७८ तमे पुटे—

"अनन्तरं मह्रराष्ट्रे मन्नाझा ख्यातिमेयिवान् ।" इत्यारभ्य

" तेषां राष्ट्र कृतयुगधर्मश्च स्थितिमेष्यति।"

इत्यन्तैश्चतुर्भिः स्रोकैः। तथा ३१२तमे पुटे-

'' मह्रनामाङ्कदेशोऽयं यत्र मत्पूर्वजा जनाः । धर्मतेजोयशोभाजो धरणीमन्वपालयन् ॥ '' इति ।

#### ६६०तमे पुट च-

मध्य अन्तर्भ क्षेत्र क्षेत

३१४तमपुटमारभ्य केळिद्विंशपरम्परा। वनवासदेशकुटजाद्रयो-र्भध्यवर्तिनि मह्रदेशे केळिदिनामकं नगरमस्ति। तत्र बसवममनाम्न्या

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अत्र च केळिदराजपरम्परायां षष्ठेन वेद्वटपितनायकेन शृङ्गेरिमठमिषिष्ठितेभ्यः श्रीसिच्चदानन्दभारतीस्वामिभ्यः शालिबाहनशकवर्षे १५५१तमे विभवसंवत्सरीय-पुष्पमासे कृतस्य दानस्य, तत्पौत्रेण वीरमद्रनायकेन सप्तमेन शा. श. १५५२तमे शुक्र-संवत्सरीयपुष्पमासे विश्विस्य दत्तं षष्ठसंख्याकं तात्रशासनं शृङ्गेरिमठे विद्यते । उपलक्ष्मण-मेतद्वहूनां शासनानाम् ॥

स्वभायया सह गाईस्थ्यं धर्ममाचरन् वसवो नाम शिवभक्त आसीत्। तस्य चत्वारस्तनया आसन्। कालक्रमेण बसवः, तत्पुत्रेषु द्वौ च शिवसायुज्यमगमन्। अवशिष्टौ चौडभद्रनामाना- वुभाविष स्वमात्रा सम्यक् परिपोषितौ कृतिववाहमङ्गलौ च सुबन्धिताम्। अनन्तरं श्रीरामेश्वरानुग्रहेण सम्प्राप्तनिधौ चौडे परिमितां सेनां सङ्गृह्य स्विकमेण परान्निगृह्वित सित अस्य वृत्तान्तं श्रुत्वा सन्तुष्टः सार्वभौमः (हस्तिकोणनगरचासी विजयनगरराजपरम्परा- यामेकोनविंशः कृष्णदेवरायः) तमानाय्य तद्वृत्तान्तमिखलं श्रुत्वा तस्मै 'केळिदचौडणनायकः ' इति नामधेयं मह्नदेशं च दत्वा प्राहिणोत्। 'अस्य राज्यपरिपालनकालः शालिवाहनशकवर्षे १४२२ प्रभृति १४३६ पर्यन्तः ' इति केळिदिनुपविजये दश्यते। एतदाद्या-स्तत्परम्परागताः सर्वेऽपि राजानः स्वयं वीरशेवमतानुयायिनोऽपि "विगुद्धचैदिकाद्वैतसिद्धान्तप्रतिष्ठापकाः" इति विक्राङ्किता इति श्रेङ्गेरिमठस्थितशासनेभ्योऽवगम्यते। इदं चैतद्वंशीयानां राज्ञामित-रापेक्षया वैशिष्ट्यम्॥

अनेन बसवभूपालेन संस्कृतभाषायां शिवतत्त्वरत्नाकरः, सुभाषितसुरद्भमः, संस्कृतकन्नडोभयभाषामिश्रणेन सृक्तिसुधाकर इति च सर्वविद्वज्जनमनस्तुष्टिकरास्त्रयो ग्रन्थाः, वीरशैवानन्द-हेतुभृता सिद्धान्तशिखामणिग्रन्थव्याख्या च विरचिता श्वायन्ते। तदुकं वीरशैवानन्दचन्द्रिकायाम्—

'सुधामधुरया गिरा बसवभूमिपालाग्रणीः सुभाषितसुरद्वुमं सशिवतत्त्वरत्नाकरम् । सुधाकरमचीकरत्तदनु सुक्तिशब्दादिमं कृतित्रितयमप्यदः सरससन्मनस्तुष्टये॥

श्रीसिद्धान्तिशिखामणिनाम्नो ग्रन्थस्य विरचयन् व्याख्याम । श्रीवीररोववर्यानानन्दयति स्म बसवभूमीन्द्रः ॥' इति ।

तेषु शिवतस्वरत्नाकररचनाकालः शा.श. १६३१, कि. श. १७०९ तमो वत्सर इति।

<sup>1</sup> २९६तमे पुटे द्रष्टवयम्।

'श्रीमत्युन्नतशालिवाहनशके चन्द्राग्न्यृतुक्ष्मासिते वर्षे विश्वतसर्वधारिणि तथा मासे नभस्याह्वये। वारे निर्जरवैरिणामिष गुरोः श्रीपौर्णमासीतिथौ श्रन्थोऽयं परिपूर्णतामवहत प्रख्यातसारार्थयुक्।॥'

इत्येवमेतद्गन्थस्थितस्त्रोकेन सुस्पष्टमवगम्यते । एतादशय्रन्थरचनया चायं भूपतिः सकलसूरिनिचयद्वदयाह्नादनेन 'सूरिनिकरकल्पद्रुमः' इति बिरुद्समलङ्कृतश्चासीत् ॥

इतः पूर्वमयं ग्रन्थः १९२७तमे किस्ताब्दे वि. रामराव्, एं.ए., एल्एल्.चि., विद्वान् पि. सुन्दरशास्त्री इत्येताभ्यां मङ्गलपुर्यां (Mangalore) मुद्रापयित्वा मद्रपुरीतः (Madras) प्रकाशित आसीत्। इदानीं तस्य दुर्लभत्वात् पुनर्मुद्रणे यत्न आस्थिषतः। तद्र्थमुपलब्धाभिः तिस्तिमिलिंखितमात्तकाभिः, मुद्रितपुस्तकेन, यथोपलब्धमूलग्रन्थैश्च सह सम्यक् परिष्कृत्य विशिष्य तत्र तत्र शिरोलेखनपूर्वकं सम्मुद्धमाणस्यास्य ग्रन्थस्य बृहत्त्वात् वाचकातुरोधास्य भागद्वयात्मना प्रकटनमुचितामिति कृत्वा षष्ठकल्लोलस्य त्रयोदशतरङ्गान्तः प्रथमो भाग इदानीं प्रकाशमनीयतः। प्रकटी-करिष्यते चाचिरादेवावशिष्टो द्वितीयोऽपि भागः॥

अस्मिन् प्रथमभागे चौडप्पनायकप्रभृतीनां सोमशेखरनायकः पर्यन्तानां शालिवाहनशकवर्षेषु १४२२तम्बत्सरप्रभृति १६८५ तमबत्सरपर्यन्तं केळिदिराज्यं परिपालितवतामष्टादशानां राज्ञां मध्ये सप्तमस्य वीरभद्रनायकस्य पट्टाभिषेकान्तः कथाभागो विद्यते।

- (१) चौडप्पनायककथारम्भः ३१४तमे पुटे। तस्य पट्टाभिषेकः, सदाशिव-भद्रनास्नोः तत्पुत्रयोर्जननं च ३२८तमे पुटे।
- (२) सदाशिवनायकस्य पद्दाभिषेकः ३२८ तमे पुटे। तत्पुत्रयो-दोंडुसङ्कण्णनायक-चिकसङ्कण्णन(यकयोर्जननम् ३३३तमे पुटे।
- (३) अद्रभूपस्य (इम्मिडि सदाशिवनायकस्य) पहाभिषेकः ३४२तमे पुटे।

- (४) दोडुसङ्कण्णनायकस्य पट्टाभिषेकः, तदनुजस्य चिक्क-सङ्कण्णनायकस्य योवराज्याभिषेकश्च ३४३तमे पुटे। दोडुसङ्कण्ण-नायकस्य रामराज-वेङ्कटप्पनायकयोः पुत्रयोजननम् ३५६तमे पुटे।
  - (५) चिक्कसङ्गणनायकस्य पद्दामिषेकः ४००तमे पुटे। तस्य सिद्धप्पनायकाभिधपुत्रोत्पत्तिः ४४९तमे पुटे।
- (६) वेङ्कटणनायकस्य दोडुसङ्कण्णनायकपुत्रस्य पट्टाभिषेकः, रामराजस्य यौवराज्याभिषेकश्च ४३९तमे पुटे। वेङ्कटण्पनायक-पुत्रस्य भद्रण्पनायकस्य, तत्पुत्रस्य वीरभद्रनायकस्य च जननम् ६५८तमे पुटे।
- (७) वीरभद्रनायकस्य पट्टामिवेकः ६६२तमे पुटे। अत्रैव दोड्डसङ्कण्णनायकसन्तानपरम्परासमाप्तिः। पूर्वभागकथासमाप्तिश्च।
- (८) द्वितीयभागे शियप्पनायकादारभ्य हिरियबसवप्पनायक-(बसवभूपाल) पर्यन्तानां राज्ञां वृत्तान्तो वर्णितः। तत्क्रमस्तत्र स्पष्टियण्यते।

इयं परम्परा प्रकृतग्रन्थरीत्या प्रदर्शिता। वीरशैवानन्द-चिन्द्रकायां केळिदिनृपविजये च तृतीयं भद्रभूपं परित्यज्य चिक्कः सङ्कण्णनायक-वेङ्कटण्पनायकयोर्भध्ये रामराजनायकः प्रवेशितः। सोऽत्र युवराजेति स्चितः। वेङ्कटण्पनायकरामराजनायकयो-ज्येष्ठकनिष्ठभावव्यत्यासश्च विद्यते। अत्र परम्पराघटकवसवभूपाल-कृतैतद्ग्रन्थरीतिरेवाद्रणीयेति प्रतिभाति॥

प्रतिपाद्यविषयाश्च प्रन्थारम्भस्यविषयस्चिकायां अनुपद-निर्दिष्टविस्तृतविषयानुक्रमणिकायां च सम्यक् स्पष्टीभविष्यन्तीत्यत्र पृथङ्नानूद्यन्ते ॥

एतद्त्रन्थ गोधनार्थमाहता लिखितकोशास्त्रयः। एको मुद्भितश्च।

तेषु—

एतत्त्राच्यविद्यःसंशोधनालयस्थिनः (SP-2557) तालपत्रा
एतत्त्राच्यविद्यःसंशोधनालयस्थिनः (SP-2557) तालपत्रा
रमकः नन्दिनागरीलिपिः षष्ठकल्लोलीयदशमतरङ्गान्तः शुद्धो मध्ये

कविद्धुप्त ।त्रश्च क-संज्ञक एकः।

कागद्यत्रात्मक आन्ध्रलिपिः प्रायः शुद्धोऽसमयः स-संग्रकोऽ-

परः (SA-46) दतत्कोशागारस्थः।

मद्रपुरीस्थपाच्यलिखितपुस्तकालयस्थः आन्ध्रालिपिः कागद-पत्रात्मकः गुद्धो भागचतुष्टयात्मकस्तृतीयो ग-संक्षकः।

## मुद्रितकोशश्चतुर्थः॥

एतद्रन्थान्तर्गतपाठपरिष्करणार्थमादता मूलप्रन्थाः, तेषां संज्ञाक्षरत्रिवृतिश्चेवम्—

- १. पु-पा—पुराणपाठः। (महाभारते भीष्मपर्व, विष्णु-पुराणम्, गरुडपुराणम्, कूर्मपुराणम्, स्कन्द-पुराणम्, पद्मपुराणम्, लिङ्गपुराणम्,)
- २. बृ-सं-बृहत्संहिता।
- ३. नर-च-नरपतिचर्या।
- मान—मानसोह्वासः । (अभिलिषतार्थचिन्तामणिः)
- ५. सं-र—सङ्गीतरत्नाकरः।
- ६. अ-र, अन--अनङ्गरङ्गः।
- ७. र-र-रतिरहस्यम्।
- ८. सङ्गीतसमयसारः।
- ९. (बृ-सं)उ-वि—उपवनविनोदः।
- १०. सङ्गीतद्र्पणः।
- ११. बृक्षायुर्वेदः।
- १२ सङ्ग्रामविजयः।
- १३. सोमोत्पत्तिः।
- १४. विद्यारण्यकालक्षानम्।
- १५. विद्यारण्यशकः।
- १६. पितामहसंहिता।
- १७. शिल्परत्नम्।
- १८. (बृ-सं) दका—दकार्गलम्।
- १९. वीरशैवाचारकौस्तुभः।

- २०. सौगन्धिकापरिणयः
- २१. राकुनशास्त्रम्।
- २२. स्वप्नाध्यायः।
- २३. वीरशैवानन्दचन्द्रिका।

तत्तत्कल्लोलान्ते ग्रन्थकृता निर्दिष्ठेषु ग्रन्थेषु केविदेशोप-लभ्यन्ते। एवं मुद्रणानुक्लमातृकालेखने मातृकान्तरैस्तत्तुलने च विदुषां पि. श्रीमरिबस्तवाराध्यानां साहाय्यकं लब्ध्वा तत्र तत्र स्लोकार्थस्फुटीकरणाय विलिखितैः प्रस्तारैः विस्तृतविषयम्च्या विशेषपदानुकमणिकया च समलङ्कृत्य प्रकाशितोऽयं ग्रन्थः—

"नीतिं नीतिपरा विलोक्य सुकलाभेदान्विनोदार्थिनः तन्त्राण्यत्र च तान्त्रिका सुमिहतान् योगांश्च योगेप्सवः। मोक्षं चापि मुमुक्षवो बत जना जानन्त्वित प्रेक्षया ग्रन्थः सोऽयमुदाररीतिरधुनानिर्मातुमारभ्यते॥"(१-२-१२)

इति ग्रन्थोक्तप्रकारेण सर्वेषामिष विदुषां तत्तद्भिलिषितविषय-प्रतिपादनेनात्यन्तमाह्लादं जनयत्र सर्वादरणपात्रं भूयादित्यभ्य-र्थयन्

सु. नारायणस्वामिशास्त्री

## विषयानुक्रमणिका

| विषय                              | <b>T</b> :                  |                  | पुरसं.      | શ્રી. સં |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|----------|
| उपोद्धाततरङ्गः (विषयस्चिक         | (18                         | ***              | 1-9         | 1-105    |
|                                   | प्रथमकल्लोले                |                  |             |          |
|                                   | प्रथमस्तरङ्गः               |                  | •           |          |
|                                   | (सकलविद्योहेश               | )                |             |          |
| <b>शिवलिङ्ग</b> प्रार्थना         | ••••                        | ••••             | 11          | 1        |
| शिवोपास्ति:                       | ••••                        | ••••             | <b>,,</b> . | 2        |
| शिवशक्तिप्रार्थना                 | ••••                        | ••••             | ,,          | 3        |
| नन्दिकेश्वरवन्दनम्                | ••••                        | ••••             | "           | 4        |
| वीरभद्रप्रार्थना                  | ••••                        | ••••             | "           | <b>5</b> |
| रेवणसिद्ध-मरुलुसिद्ध-पण्डित       | ाचार्येकोरामगु <b>रूणां</b> | प्रार्थना        | 12          | 6        |
| <b>मरुळु</b> सिद्धशगुरुपरम्परा    | ••••                        | ••••             | "           | 7        |
| गजाननप्रार्थना                    | ••••                        | ••••             | ,,          | 8        |
| शारदाप्रणामः                      | ••••                        | ••••             | "           | 9        |
| जननीचन्नमाम्बानमस्कारः            | ••••                        | ••••             | "           | 10       |
| <b>वात्रसोमशेखर</b> प्रणतिः       | ••••                        | ••••             | "           | 11       |
| प्रनथप्राशस्त्यनिवेदनपूर्वकं प्रन | थारम्भप्रतिज्ञा             | ••••             | 13          | 12       |
| प्रन्थनयने विबुधाभ्यर्थनम्        | ••••                        | ••••             | ,,          | 13       |
| स्वभणितौ जनानादरेऽपि न            | गलिकेरबृक्षद्दष्टान्तेन     | । परानपेक्ष-     |             |          |
| तोकि:                             | ••••                        | ca               | ,,          | 14       |
| स्वप्रन्थे परदूषणेऽपि चन्द्रदृष   | ान्तेन वस्तुसद्गुणान        | <b>पायकथन</b> म् | ,,          | 15       |
| स्वप्रन्थे दोषसम्युपेत्यापि       | समुद्रदशन्तेन               | गुणमाहि-         |             |          |
| सरपुरुषदृष्ट्योपादेयत्वकथ         |                             | •••              | ,,          | 16       |
| m. O Assessed to A                | (99)                        |                  |             |          |

| विषया:                                                    | पुटसं. | શ્હ્રો, સં. |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|
| गुणप्रहणेऽपि पुरोभागिपदावलम्बनां नमस्कारोक्त्या           | ı      |             |
| निरासः                                                    | . 13   | 17          |
| प्रन्थकर्त्रा स्वस्य संस्थानाधिपतित्वेश्वरकृपालब्धसमस्त-  |        |             |
| कलापाण्डित्ययोः कीर्तनं, स्वनामग्रन्थनाम्नोः कीर्तनं      | ,      |             |
| ग्रन्थाकर्णने पुत्रप्रेरणं च                              | . 14   | 18          |
| नामरूपात्मकस्य जगतो महेश्वरशक्तिसम्भूतत्वकथनम्            | . ,,   | 19          |
| पुत्रेण बसवभूपालस्य समस्तिदिग्विजयलब्धविजयस्तोत्र         |        |             |
| बिरुदावलिनिवेदनपूर्वकं समस्तवस्तुतत्त्वविविदिषय           | ī      |             |
| प्रश्नावतरणाय तदभिमुखीकरणम्                               | · •,   | 20          |
| बसवभूपारूं प्रति कुमारसोमशेखरस्य सक्छदृश्यवस्तु           |        | _           |
| निर्मात्रादिप्रश्नः                                       | • ,,   | 21          |
| कुमारसोमशेखरस्य षण्मुखसाद्दयनिरूपणपूर्वकं तस्य शङ्कर      | ''     |             |
| क्रुपया विवेकसम्पदितशयकथनम्                               | . ,,   | 22          |
| पुत्रबुद्ध्यभिनन्दनेन प्रश्नसामञ्जस्योक्तिः, तदुत्तरकथन   | •      |             |
| प्रतिज्ञा च                                               | . ,,   | 23          |
| समस्तविद्यापरिशीलनेन सङ्गृहीतार्थबीधनाय शिवतत्त्व         |        |             |
| रत्नाकराख्यवाङ्मयकृतेरवतारणम्                             | . 15   | 24          |
| कुमारस्य बसवभूपालनिर्दिष्टसर्वविद्याप्रशः, तस्य सामान्यतं | ì      |             |
| बसवभूपालोत्तरं च                                          | . ,,   | 25-26       |
| अष्टादश महाविद्याः                                        | • ,,   | 27-29       |
| वेदाः, डपनिषदः, वेदाङ्गानि च                              | . 16   | 30-35       |
| उपाङ्गानि, उपवेदाश्च                                      | • ,,   | 36-37       |
| मिमांसान्याययो द्वेविध्यम्                                | .,,    | 38          |
| स्मृतयः, तत्प्रणेतास्श्र                                  | . ,,   | 39-42       |
| उपस्मृतिकर्तारः                                           | . 17   | 43-45       |
| अष्टादश पुराणानि, तन्नामानि च                             | . ,,   | 46-49       |
| उपपुराणानि, तन्नामानि च                                   | . 18   | 50-55       |
| आगमाः                                                     | ٠,     | 56-62       |
| तन्त्राणि                                                 | . 19   | 63-79       |
| चतुष्यष्टिकलामूलभूतानि तन्त्राणि ,                        | . 20   | 80-96       |

श्हो. सं. पुटसं. विषयाः द्वितीयस्तरङ्गः (विद्यास्वरूपनिरूपणम्) नानाविद्यानामश्रवणेन सञ्जाततत्स्वरूपजिज्ञासाकुतूह्रळस्य क्रमारसोमशेखरस्य तासां विद्यानां स्वरूपाख्यानप्रश्नः, कुमाराभिमुखीकरणेन बसवभूपालस्य तदुत्तरकथन-प्रतिज्ञा च 22 1 - 23-8 ऋगादिवेदस्वरूपं, तद्भेदश्च 9 23 विध्यादिभेदेन वेदस्य चत्वारो भागाः विधि 10 अर्थवाद: सन्त्रः 11 नामधेयम् पूर्वोत्तरसेदेन द्वेषा वेदविभागः, भागद्वयस्यार्थविशेषप्रति-पादकत्वं, उत्तरभागस्य ज्ञानमोक्षोभयसाधकत्वं च 12 - 14 $15-\frac{1}{2}$ उपवेद।स्तेषां क्रमाद्यजुरादिसम्बन्धित्वं च 24 16-1 भायुर्वेदस्वरूपम् 17 धनुर्वेदस्वरूपं, तत्फलं च गन्धर्ववेदस्वरूपम् 18-19 अर्थवेद: (अर्थशास्त्रम्) 20 - 24" षडङ्गोपयोगः, तल्लक्षणानि च .... 2525 मीमांसालक्षणं, तद्दैविध्यं च .... 26 पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा च .... 27 - 28न्यायशास्त्रलक्षणं, तद्दिभागस्तत्प्रणेता च 29 - 32पुराणस्वरूपं, तत्प्रभेदस्तल्लक्षणं च 33-1 26 धर्मशास्त्रलक्षणम् 34-35 आगमस्वरूपम 36 भागमेषु चत्वारः पादाः 37-1 कियापादप्रतिपाद्यं, आगमसंख्या च 38 - 39योगचातुर्विध्यं, योगपादप्रतिपाद्यं च 40 ,, चर्यापादप्रतिपाद्यम्

| विषया:                                                 |                  | पुटसं. | શ્હો. તં.       |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------|
| ज्ञानपादप्रतिपाचं, उपागमसम्भवः, तेषु केषाञ्चिद्धः      | इसत-             |        |                 |
| प्रवर्तकत्वं, केषाञ्चिचतुष्पष्टिकलामूळत्वं च           |                  | 26     | 41-43           |
| चतुष्पष्टिकछाः                                         | ••••             | 27     | 44-53           |
| तृतीयस्तरङ्गः                                          |                  | *      |                 |
| ्<br>(अनादिभक्तनिरञ्जनजङ्गमसृष्टिकमव                   | men /            |        |                 |
|                                                        | ,                | '      |                 |
| नामप्रपञ्चकारणश्रवणानन्तरं दृश्यरूपप्रपञ्चकारणप्रश्नः, | वार-             |        |                 |
| शैवानुसारेण तदुत्तरकथनप्रतिज्ञा च                      | ••••             | 11     | 1–3             |
| निरञ्जनादिशपञ्चान्तसृष्टिक्रमः                         | ••••             | 28     | 4-9             |
| अनादिभक्तळक्षणम्                                       | ••••             | 29     | 10-20           |
| भक्तलक्षणम्                                            | ••••             | 30     | 21              |
| गुरुङक्षणम्                                            | ••••             | 27     | $22\frac{1}{2}$ |
| लिङ्गलक्षणम्                                           | ••••             | ₩.     | 231             |
| चरलक्षणम्                                              | •••              | "      | $24\frac{1}{2}$ |
| रोषलक्षणम्                                             | ••••             | 2)     | 251             |
| तीर्थरुक्षणम्                                          | ••••             | 31     | 26-27           |
| भक्ताङ्गानि, तद्विवरणं च                               | ••••             | "      | 28-36           |
| अनादिभक्तस्य कारणमूर्त्याश्रयत्वम्                     | ••••             | 32     | 37-42           |
| भनादिजङ्गमस्वरूपम्                                     | ****             | "      | 43-45           |
| निरञ्जनस्वरूपम्                                        | ••••             |        | 46-49           |
| निरञ्जनजङ्गमस्य तत्तदङ्गेषु वेदादीनामवस्थानोक्स्या सा  | कार-             | "      | 40-49           |
| स्वरूपकथनम्                                            |                  | 33     | 50-61           |
| अनादिजङ्गमात् शून्यलिङ्गादिद्वारा चरा वरजगन्सृष्टिकम   | r:               | 34     | 62-68           |
|                                                        |                  |        | 04-06           |
| चतुर्थस्तरङ्गः                                         |                  |        |                 |
| च तुयस्तरङ्गः<br>(ञ्र्न्यनिष्कलमहालिङ्गादिसृष्टिकमनि   |                  |        |                 |
|                                                        |                  |        |                 |
| अनादिभक्तनिरञ्जनजङ्गमाभ्यां जगत्सृष्टिकमं श्रुत्वा त   |                  |        |                 |
|                                                        | <b>प्रश्नः</b> , |        |                 |
| बसवभूपस्य तदुत्तरकथनप्रतिज्ञा च                        | ••••             | 35     | 1-2             |

| विषया:                                                          | <b>ुट्सं</b> , | , ક્હો, સં.          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| शून्यलिङ्गादिसृष्टिः, तत्स्वरूपं, शून्यपदार्थविवरणं च           | . 35           | 3-61                 |
| निष्कललिङ्गोद्भवः, तत्स्वरूपं च                                 | ,,             | 7-101                |
| भादिमुर्त्यादिसर्वजीवान्ततत्त्वसृष्टिकमः                        | 36             | 11-16                |
| सपरिकरं महालिङ्गस्वरूपकथनम्                                     | 27             | 17-57                |
|                                                                 |                |                      |
| पश्चमस्तरङ्गः                                                   |                | •                    |
| ( प्रणवलिङ्गस्वरूपतदुत्पन्नवर्णकलास्वरूपनिरूप                   | गम् )          |                      |
| महालिङ्गोद्भृतप्रणवलिङ्गात् सृष्टिप्रश्नः, तदुत्तरप्रतिज्ञा च   | 40             | 1-21                 |
| महालिङ्गात् प्रणवलिङ्गोत्पत्तिः, तद्विवरणं च                    | 21             | 3-9                  |
| परापरविभागेन प्रणवद्वैविध्यं, तत्स्वरूपं च                      | 41             | 10-12                |
| प्रवृत्तिमार्गे प्रणवस्य पञ्जविधत्वम्                           | 12             | 13-141               |
| निवृत्तिमार्गे प्रणवस्य पञ्जविधत्वं, तस्य जाप्रदादि-            |                |                      |
| स्थाननिवेशश्च                                                   | 42             | 15-19                |
| नकारादिपञ्चाक्षराणां तारकादिस्वरूपता                            | <b>27</b>      | $20\frac{1}{2}$      |
| ब्रह्मादीनां तारकादिस्वरूपेऽवस्थानम्                            | ,,             | 21-22                |
| प्रणवनाद्विदो वेद्वित्वं, प्रणत्रोचारणात् सर्वपापनाशश्च         | 9)             | 23-24                |
| प्रणवस्य सर्वमन्त्रादित्वं, सर्वजगदुत्पादकत्वं च                | ,,             | 25                   |
| अष्टादशप्रणवाः, तेषां स्थानविशेषोद्भवश्च                        | ,,             | $26-28\frac{1}{2}$   |
| वेदादिसमस्तप्रपञ्चस्य प्रणवीद्भृतत्वम् ः                        | 43             | $29\frac{1}{2}$      |
| भणवस्याद्वितीयपरब्रह्मस्वरूपत्वम्                               | ,,             | $30\frac{1}{2}$      |
| परमात्मवाचकप्रणवात् नादादिचराचरान्तजगत्सृष्टिः                  | ,,             | $31 - 34\frac{1}{2}$ |
| ओंकारस्य महेश्वराङ्गत्वम् , तद्वर्णानां च सद्यादिमुखरूपत्व-     |                |                      |
| परब्रह्मसयत्वोक्तिद्वारा प्रणवस्य षडङ्गब्रह्मस्वरूप-            |                | 0= 0=                |
| त्वोक्तिश्च                                                     | "              | 3 <b>5-37</b>        |
| पञ्चथाप्रसिद्धसमस्तवस्तुनां विलोमतः पञ्चाक्षरस्वरूप-            |                |                      |
| तोक्तिद्वारा मिश्रस्य प्रणवस्वरूपस्य पञ्चाक्षरीमन्त्रहेतुत्व-   |                | 38-64                |
| कथनम्                                                           | ,,             | 00-04                |
| प्रणवाङ्गे द्विपञ्चाशहर्णोत्पत्तिकमस्य अष्टर्त्रिशत्कलोत्पत्ति- | 45             | 65                   |
| भेदस्य च प्रश्न:                                                | 30             | 66-70                |
| भोंकारगता (कला) क्षरसृष्टिः                                     | "              | 00 10                |

ċ

| विषया:                                                       | पुटसं.     | श्हो. सं. |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| इस्क्षवर्णानां चिदात्मनो जिन:, अकारादिइकारान्तस्वर-          |            |           |
| व्यञ्जनानां पञ्चाक्षरीमन्त्रस्य विलोमतो यकारादिभ्यो-         |            |           |
| यथायथमुत्पत्तिश्च                                            | 46         | 71-75     |
| नाद्विन्दुकलाख्याकारोकारमकाराणां क्रमशः प्रणवतरो-            |            |           |
| र्मूळस्कन्धशांखात्वनिरूपणद्वारा स्त्रीपुरुषोभयरूपवोक्तिः,    |            |           |
| देवतामयत्वोक्तिश्च                                           | "          | 76-771    |
| स्वराणां प्रकृतिविकृतिभावनिरूपणद्वारा विकृतिस्वराणां         |            | 10 112    |
| प्रकृतिस्वरेभ्यः सम्भवकथनम्                                  | "          | 78-83     |
| कछामेदोक्त्युपसंहारपूर्वकं स्त्रीपुन्नपुंसकविभागेन विकला-    |            | .0 00     |
| भेदकथनद्वारा वर्णोत्पत्तिकथनम्                               | 47         | 84-89     |
| भोंकारस्य नादादिस्वरूपत्वम्                                  | 31         | 90        |
| सद्योजातादिपञ्चमूर्तीनां पञ्चवक्तृता                         | "          | 911       |
| ईशानपुरुषाघोरवामदेवसद्योजातमूर्तीनां कलाविभाग-               | •••        |           |
| पूर्वकं ईशानादिमन्त्रोदाहरणेन अष्टत्रिशत्कलामयत्व            |            |           |
| कथनम्                                                        | 48         | 92-109    |
| कलास्मृत्यन्वयन्यतिरेकाभ्यां महालिङ्गस्य सकलनिष्कल-          |            |           |
| स्वरूपतोक्तिः                                                | <b>4</b> 9 | 110       |
| e e                                                          |            |           |
| षष्ठस्तरङ्गः                                                 |            |           |
| (नादतत्त्वत्रयद्विपञ्चाशन्मूर्तिभेदप्रदर्शनम् )              | ,          |           |
| प्रणवात सृष्टि श्रुत्वा हृष्टस्य कुमारसोमशेकरस्य तत्त्व-     |            |           |
| स्वरूपजिज्ञासया प्रश्नः, तस्म नादादितत्त्वसृष्टिकमोप-        |            |           |
| देशप्रतिज्ञा च                                               | ,,         | 11/2      |
| नादादिसृष्टिः, नादस्य सार्वात्म्यनिरूपणं च                   | ,,         | 2-7       |
| ततादिवाद्यस्वरूपम्                                           | 50         | 8         |
| शिवादितत्त्वत्रयं, तस्य क्रमाश्चिष्कलत्त्व-सक्लिनिष्कलत्त्व- |            |           |
| सकलवानि च                                                    | ' 13       | 9-11      |
| शिवस्यैकत्वं, शिवसादमहेशयोः स्वरूपभेदाश्च                    | "          | 12        |
| शिवादिस्वरूपं, सहेतुकं तन्निरूपणं च                          | ` 22       | 13-16     |

| विषया:                                                     |            | पुटसं.     | क्षो. सं.        |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| सदाशिवादिपञ्चतस्वानि                                       | 1004       | 51         | 171              |
| पञ्च सादाख्यानि                                            | ••••       | *>         | 18-19            |
| पराशक्तेर्दशांशतः शिवसादोत्पत्तिः                          |            | 99         | 20               |
| शिवसादस्वरूपं, तस्य सक्छतत्त्वाधारता च                     |            | "          | 21-22            |
| आदिशक्तिदशांशात् अमूर्तसादाख्योत्पत्ति:, तस्यामूर्तत्      | वोप-       |            |                  |
| पत्तिश्च                                                   | •••        | ,,         | 23-24            |
| अमूर्तसादस्वरूपोक्तिद्व।रा तस्य दिन्यलिङ्गस्वमूळस्त        | ₩-         |            |                  |
| त्वयोरुक्तिः, सृष्टिलयाधारतोक्तिश्च                        |            | <b>5</b> 2 | 25-27            |
| मूर्तसादोत्पत्तिः, तस्य मूर्तत्वोपपत्तिकथनद्वारा स्व       | रूप-       |            |                  |
| कथनं च                                                     | ••••       | 25         | 28-31            |
| कर्तृसादोत्पत्तिः, तस्य कर्तृनामोपपत्तिकथनद्वारा र         | वर्ग-      |            |                  |
| वयवोपेतसायुधस्वरूपोक्तिश्च                                 | 5000       | "          | 32-38            |
| कर्मसादोद्भवः, तस्य कर्मनामोपपत्तिः, नादबिन्द्रोः ।        | लेङ्ग-     |            |                  |
| पीठभावेन कर्मसादस्वरूपसिद्धिः, तस्य प्रकाररे               | नेदेन      |            |                  |
| जगत्सृष्टिकारणत्वं च                                       | ••••       | 53         | 39-44            |
| कर्मसादस्य बिन्द्वादिद्वारा सर्वतत्त्वाखयत्वं, कर्मीदय     | तद्-       |            |                  |
| भावाभ्यां सृष्टिकयावहत्वादिकं च                            | ••••       | 54         | 45-48            |
| सादाख्यादिद्विपञ्चाशन्मूर्तयः                              | ••••       | ,,         | 49-50            |
| भवाद्यष्टमूर्तीनां स्थानानि                                | ••••       | "          | 51-52            |
| पञ्चविंशतिस्रीसामूर्तयः, तासां तत्त्वसंतुक्ततया एकत्रिंशर  | वं च       | "          | 53-60⅓           |
| एकादश रुद्धाः                                              | ••••       | <b>5</b> 5 | 61-621           |
| सष्ट्यादिकारणभवादित्रिमूर्तयः                              | ••••       | ,,         | 63-64            |
| शिवसादादिहरान्तद्विपञ्चाशन्यूर्तीनां सादाख्यसम्भवोक्ति     | द्वारा     |            |                  |
| सादाख्यसम्भूतसृष्ट्युपसंहारः                               | ••••       | <b>5</b> 6 | 65               |
| सप्तमस्तरङ्गः                                              |            |            |                  |
| (विराट्पुरुषादिमृतित्रयस्वरूपतत्त्वप्रभेदपञ्चीकरण          | विभाग      | प्रदर्शन   | म्)              |
| तादाख्योद्भवमृतिसृष्टि श्रुत्वा महेश्वरोद्भवविराट्पुरुषजिः | <b>11-</b> |            |                  |
| सया द्विपञ्चोशत्तत्त्वजिज्ञासया च कुमारस्य प्रश्नः, म      | ही-        |            |                  |
| पालस्य तदुत्तरकथनप्रतिज्ञा च                               | ••••       | ,,         | $1-2\frac{1}{2}$ |
| S. RATNAKARA                                               |            |            | $\boldsymbol{b}$ |

,

| A                             | ष्याः                         | ,           | पुटसं.       | क्षी. सं.     |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| विराट्पुरुषस्वरूपंम्          | ****                          | *,          | 56           | 3-5           |
| विराट्युरुपात् बाह्मणादिच     | राचरान्तजगत्सृष्टिः           |             |              | 6-9           |
| कालायेकादशतस्वानि             |                               | ••••        | "<br>57      | 10-111        |
| द्विपञ्चाबादवान्तरतत्त्वानि   |                               | ••••        | ·            | 12-15         |
| पञ्च कछातत्त्वानि             |                               | ••••        | 37           | 16 '          |
| पञ्च विद्यातस्वानि            |                               | ••••        | >\$          | 17            |
| त्रिविधरागतत्त्वानि           |                               | ****        | ,,<br>58     | 17-18         |
| त्रिविधकाळसत्त्वानि           | ••••                          | ****        | 90           |               |
| षोडदा नियतितस्वानि            |                               | ••••        | "            | 101           |
| दश भावकतत्त्वानि              |                               | ••••        | "            | 19½<br>20–21  |
| बोधकद्वैविध्यम्               | ****                          | •••         | 21           |               |
| ईश्वरतत्त्वत्रैविध्यम्        |                               | ****        | 29           | 1<br>2        |
| पद्ध सदाशिवतत्वानि            |                               | ••••        | "            | 22            |
| पञ्च शक्तिभेदा:               |                               | ••••        | "            | 23            |
| पञ्चथा शिवतत्त्वानि, द्विप    | बाशत्तत्वक्रमोपसंस्थाय        | ****        | "            | 24            |
| विष्णोर्विष्णुत्वप्राप्तिकारण |                               | ••••        | · <b>5</b> 9 | 25½           |
|                               | तियतत्तद्वयवेभ्यः क्रमात्     | •••         | "            | 26-28         |
| तत्त्वादिचराचरजगदुर           | पत्तिश्च                      | पश्च-       | •            |               |
| काककछानियतीनां साक्ष          |                               | ****        | "            | <b>29–</b> 33 |
| रागविचयोरुद्भवश्च             |                               | तत्त्वात्   |              | 0.4           |
| पुरुषस्वरूपम्                 | ••••                          | ••••        | "            | 34            |
| प्रकृतितत्त्वोद्भवः, तत्स्वर  | ल्पंच                         |             | 60           | 35            |
| गुणतत्त्वोद्भव:, तत्स्वरूप    | च                             | ••••        | "            | 36            |
| श्रीकण्ठवाक्तिश्लो भात्सत्व   | गुणतो बुद्धितत्त्वोद्भवः, तत् | ने नियन     | "            | 37            |
| त्रिभ्यस्तभ्यः क्रमाबुर       | द्वीन्द्रियाचरपत्तिश्र        | •           |              | 38-42         |
| तन्मात्रपञ्चकात् क्रमश्       | ो ब्योमादिपञ्चमहाभतमर्श       | <br>. पञ्च- | "            | 38-42         |
| महाभूतमेळनात् प               | बविंशतितत्त्वो झवश्च          | ·, 144      |              | 43-44         |
| पञ्चीकरणम्                    | ****                          | ••••        | "            | 45-47         |
| ब्योमपञ्चकम्                  | *****                         | ••••        | ,,<br>61     |               |
| बायुपञ्चकम्                   | ••••                          | ••••        |              | 48-49<br>50½  |
|                               |                               | ••••        | >>           | <b>90</b> 5   |

| विषया: पुटसं                                                | . क्षे. सं.     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                             |                 |
| तैजसपञ्चकम् 61                                              | 51-52           |
| माप्यपञ्चकम् ;                                              | 53              |
| भूमिपञ्चकम् '''                                             | 54 <b>5</b> 5   |
| ब्योमादिभ्यो ज्ञानादिपञ्चविंशतितत्त्वोत्पत्तिः, पञ्चभूतानां |                 |
| स्थूलसूक्ष्मांशयोः क्रमात् ब्रह्माण्डत्विपडत्वन्यवहारः 62   | <b>56-59</b>    |
| पार्वरचे परमेश्वरोक्तार्थस्यैव प्रन्थकारोक्तत्वम् "         | 60              |
| प्रथमकञ्जोलस्थसप्ततरङ्गगतश्लोकानामाहत्य संख्यानिर्देशः,     | ·               |
| तंत्र प्रमाणाकरप्रदर्शनपूर्वकं कछोकोपसंद्वारश्च "           | 61-64           |
| and the second second                                       |                 |
| द्वितीयकछोले                                                | •               |
| प्रथमस्तरङ्गः                                               |                 |
| (कालारिनरुद्रनरकष्ट्रमाण्डरुद्रकोकानुवर्णनम् )              | **              |
| दुर्विज्ञेयबहुविधसृष्टिमुपश्चत्य सक्छभूतसङ्घातब्रह्माण्डवि- |                 |
| स्तरतद्वतप्रमाणादिजिज्ञासया कुमारस्य प्रश्नः बसवमहा-        |                 |
| पालस्य तदुत्तरप्रतिज्ञा च 63                                |                 |
| त्रसरेण्वादिपरिमाणनिरूपणं, ब्रह्माण्डमान च ?                | 6-91            |
| परिमाणे मतमेदः, तदनुरोधन ब्रह्माण्डमानं च 64                | 10-11           |
| ब्रह्माण्डाकारः, तदन्तर्गतलोकाश्च "                         | 12-131          |
| ब्रह्माण्डान्तर्गतलोकविभागे सत्भेदः "" "                    | 141             |
| प्राकृतवैकृतकोमारभेदेन ब्रह्मणो नवविधमहदादिस्रिष्टः,        | 1 = 011         |
| पास्त्रके कार्यक्षेत्रात्मलकारणस्यं च "                     | 15-211          |
| बह्याम्यान्यानाम्बद्धारार्थाः जरायुजाण्डजस्वद्जाः           | 22- <b>27</b> ½ |
| द्विजानां संख्या च                                          | 28-38           |
| ्रा ।                                                       |                 |
| टार्वियात्राकाः बद्धवान्त्रभेद्धाः, तत्पतयः, तत्स्वरूपाण प  | 0y-40           |
| वर्षा प्राप्ति वापान्य वर्षा प्राप्ति वापान्य वर्षा वर्षा   |                 |
| गरकषु पश्यमागाः, सम                                         | 49-61           |

| विषया:                                                                                                 | पुटसं.    | श्हो. सं. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| द्वितीयस्तरङ्गः                                                                                        |           |           |
| (नरकयातनानुवर्णनस् )                                                                                   |           |           |
| नरकमेदान् श्रुतवतः कुमारस्य नरकविशेषगणनायास्तत्रत्य-                                                   |           |           |
| यातनाविशेषाणां च प्रश्नः, तस्य बसवभूपाछोत्तरप्रतिज्ञा                                                  |           |           |
| <b>च</b>                                                                                               | 69        | 1-3       |
| विस्तरको नरकभेदादिनिरूपणं, तत्रत्ययातनाः, तदन्ते                                                       |           |           |
| कीटादियोनिकमेण मनुष्यजन्मप्राप्तिश्च                                                                   | >>        | 4-108     |
| <b>तृतीयस्तरङ्गः</b>                                                                                   |           |           |
| (दुष्कर्मजन्मरोगादिप्राप्तिदर्शनम्)                                                                    |           |           |
| पापानुगुणतश्चिह्मानि श्रुतवतः कुमारस्य कस्य कस्य<br>पापस्य किं किं विह्वमिति प्रश्नः, तस्य भूपाङोत्तर- |           |           |
| प्रतिज्ञा च                                                                                            | 78        | 1-2       |
| पुर्वजन्मकृतपापकर्मणां ज्याधिरूपेण सम्भवोक्तिपूर्वकं                                                   |           |           |
| पापविशेषेषु व्याधिविशेषाणां चिह्नतोक्तिः                                                               | 79        | 3-54      |
| श्चितामोचारणस्य सर्वाघप्रायश्चित्तरूपतोक्त्या परोपकार-                                                 |           |           |
| परपीडनयो: पुण्यपापहेतुत्वे शास्त्रतात्पर्यकथनम्                                                        | 83        | 55-57     |
| चतुर्थस्तरङ्गः                                                                                         |           |           |
| (सप्तपाताललोकस्वरूपवर्णनम् )                                                                           |           |           |
| सविस्वरं नरकछोकादिकं श्रुतवतः कुमारस्य तदूर्ध्वछोक                                                     | _         |           |
| विस्तारप्रश्नः, भूपाकस्य तदुत्तरप्रतिज्ञा च                                                            | . 84      | 1-6       |
| सप्ताघोळोकाः तत्रत्यमूमिविशेषाश्च                                                                      | , ,,      | 7-8       |
| तमोमये पाताङाधोभागे सहस्रफणामणिभूषितादिशेषा                                                            | <b> -</b> |           |
| वस्थिति:, तद्वैभवं च                                                                                   | . ,,      | 9-15      |
| भूकम्पनिदानं शेषस्यानन्तसंज्ञाबीजं च                                                                   | . 85      | 16-18     |
| अष्ट दिग्गजाः, तेषामष्टासु दिश्च भूभारोद्वद्दनं च                                                      |           | 19½       |
| अष्टी करिण्यः, तासां दिगन्तावस्थितिश्च                                                                 | ,,        | 20-21     |
|                                                                                                        | , ,,      |           |

| विषया:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पुटसं.                           | श्हो. सं.                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| निवातकवचादिदैत्यपतीनां रसातलाद्यवस्थितिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86                               | $22 - 27\frac{1}{2}$                                                 |
| अतलात्सहस्रयोजनोध्वभागे हाटकेश्वरलो हे पार्वत्या सह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                      |
| हाटकेश्वरस्य वैधात्रसृष्टिसहायोद्यतत्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,                               | 28-29                                                                |
| हाटकेश्वरवीर्यप्रभवा हाटकनाम्नी तटिनी, तदुत्पन-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                      |
| सुवर्णस्य हाटकाभिख्या, तस्य दैत्यभूषणवत्वं, हाटकेश्वर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                |                                                                      |
| लोकात् लक्षयोजनदूरे महीतलावस्थितिश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ·, ·                             | 30-31                                                                |
| पातालादिसप्तकोकावस्थितिः तद्वैभवं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87                               | 32-49                                                                |
| पातालेश्वरूमा हारकेश्वरभेजा पातालादिसप्तलोकाधाभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                      |
| क्यां के कित्र वक्तात्मकनागम्ते: भूधारण, तद्धिष्ठान-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                      |
| कर्मप्रमाणं तदधस्ताजलमये रुद्रशक्त्या ताद्वधारण च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88                               | 50-53                                                                |
| पानाकारिक्यप्रधोलोकिस्थितिलिङ्गानि, भक्तया तत्पूजनन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                      |
| तत्तिदिष्टावासि , अधःकटाहात भूम्या सह मानकीतेनं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89                               | <b>54-5</b> 6                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                      |
| पश्चमस्तरङ्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                      |
| (मेरुवर्णनम्)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                      |
| पातालादिभूम्यन्तलोकानाकण्यं भूलोकभेदस्वरूपजिज्ञासया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . ,,,,                           | 1-4                                                                  |
| पातालादिभूम्यन्तलोकानाकर्ण्यं भूलोकभेदस्वरूपजिज्ञासया<br>कुमारस्य प्रश्नः, भूपतेस्तदुत्तरप्रतिज्ञा च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "                                | 5-8                                                                  |
| पातालादिभूम्यन्तलोकानाकण्यं भूलोकभेदस्वरूपजिज्ञासया<br>कुमारस्य प्रश्नः, भूपतेस्तदुत्तरप्रतिज्ञा च<br>सप्रभेदं भूलोकवर्णनम्<br>गभौद-कटाह-ब्रह्माण्डानां मानानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79                               | 5-8<br>9 <b>-1</b> 0                                                 |
| पातालादिभूम्यन्तलोकानाकण्यं भूलोकभेदस्वरूपजिज्ञासया<br>कुमारस्य प्रश्नः, भूपतेस्तदुत्तरप्रतिज्ञा च<br>सप्रभेदं भूलोकवर्णनम्<br>गभीद-कटाइ-ब्रह्माण्डानां मानानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "                                | 5-8                                                                  |
| पातालादिभूम्यन्तलोकानाकण्यं भूलोकभेदस्वरूपजिज्ञासया<br>कुमारस्य प्रश्नः, भूपतेस्तदुत्तरप्रतिज्ञा च<br>सप्रभेदं भूलोकवर्णनम्<br>गभीद-कटाइ-ब्रह्माण्डानां मानानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,<br>90                         | 5-8<br>9-10<br>11-18                                                 |
| पातालादिभूम्यन्तलोकानाकण्यं भूलोकभेदस्वरूपजिज्ञासया<br>कुमारस्य प्रश्नः, भूपतेस्तदुत्तरप्रतिज्ञा च<br>सप्रभेदं भूलोकवर्णनम्<br>गर्भोद्-कटाह्-ब्रह्माण्डानां मानानि<br>सप्तद्वीपाः, तत्परिमाणं, तेषां समुद्रावरणं च<br>जम्बूद्वीपस्य सर्वद्वीपमध्यगतत्वं, मेरोश्च जम्बूमध्यगतत्वं,                                                                                                                                                                                             | ,,<br>90<br>,,                   | 5-8<br>9-10<br>11-18<br>19-25½                                       |
| पातालादिभूम्यन्तलोकानाकण्यं भूलोकभेदस्वरूपजिज्ञासया<br>कुमारस्य प्रश्नः, भूपतेस्तदुत्तरप्रतिज्ञा च<br>सप्रभेदं भूलोकवर्णनम्<br>गर्भोद-कटाह-ब्रह्माण्डानां मानानि<br>ससद्वीपा:, तत्परिमाणं, तेषां समुद्रावरणं च<br>जम्बूद्वीपस्य सर्वद्वीपमध्यगतत्वं, मेरोश्च जम्बूमध्यगतत्वं,<br>तत्प्रमाणादिनिरूपणं च                                                                                                                                                                        | ,,<br>90<br>,,<br>91             | 5-8<br>9-10<br>11-18<br>19-25½<br>26-31                              |
| पातालादिभूम्यन्तलोकानाकण्यं भूलोकभेदस्वरूपजिज्ञासया कुमारस्य प्रश्नः, भूपतेस्तदुत्तरप्रतिज्ञा च सप्रभेदं भूलोकवर्णनम् गभोद-कटाइ-ब्रह्माण्डानां मानानि ससद्वीपा:, तत्परिमाणं, तेषां समुद्रावरणं च जम्बूद्रीपस्य सर्वद्वीपमध्यगतत्वं, मेरोश्च जम्बूमध्यगतत्वं, तत्प्रमाणादिनिरूपणं च मेरुश्रुङ्गस्थितामरावत्याद्यष्टपुर्यः, तासां परिमाणं च अमरावत्यादिपरीस्थिता लोकपाललोकास्तत्रत्या देवताश्च                                                                                  | ,,<br>90<br>,,<br>91<br>92       | 5-8<br>9-10<br>11-18<br>19-25½<br>26-31<br>32-49½                    |
| पातालादिभूम्यन्तलोकानाकण्यं भूलोकभेदस्वरूपजिज्ञासया कुमारस्य प्रश्नः, भूपतेस्तदुत्तरप्रतिज्ञा च सप्रमेदं भूलोकवर्णनम् गभाँद-कटाइ-ब्रह्माण्डानां मानानि ससद्वीपाः, तत्परिमाणं, तेषां समुद्रावरणं च जम्बूद्वीपस्य सर्वद्वीपमध्यगतत्वं, मेरोश्च जम्बूमध्यगतत्वं, तत्प्रमाणादिनिरूपणं च मेरुश्रुङ्गस्थितामरावत्याद्यष्टपुर्यः, तासां परिमाणं च अमरावत्यादिपुरीस्थिता लोकपाललोकास्तत्रत्या देवताश्च मेरोरुपरि ब्रह्मपुरी, तत्प्रमाणादिकं च                                         | ,,<br>90<br>,,<br>91<br>92<br>93 | 5-8<br>9-10<br>11-18<br>19-25½<br>26-31<br>32-49½<br>50-52½          |
| पातालादिभूम्यन्तलोकानाकण्यं भूलोकभेदस्वरूपजिज्ञासया कुमारस्य प्रश्नः, भूपतेस्तदुत्तरप्रतिज्ञा च सप्रभेदं भूलोकवर्णनम् गभोद-कटाह-ब्रह्माण्डानां मानानि सप्तद्वीपाः, तत्परिमाणं, तेषां समुद्रावरणं च जम्बूद्वीपस्य सर्वद्वीपमध्यगतत्वं, मेरोश्च जम्बूमध्यगतत्वं, तत्प्रमाणादिनिरूपणं च मेरुश्रृङ्गस्थितामरावत्याचष्टपुर्थः, तासां परिमाणं च अमरावत्यादिपुरीस्थिता लोकपाललोकास्तत्रत्या देवताश्च मेरोरुपरि ब्रह्मपुरी, तत्प्रमाणादिकं च                                          | ,,<br>90<br>,,<br>91<br>92<br>93 | 5-8<br>9-10<br>11-18<br>19-25½<br>26-31<br>32-49½<br>50-52½<br>53-57 |
| पातालादिभूम्यन्तलोकानाकण्यं भूलोकभेदस्वरूपजिज्ञासया कुमारस्य प्रश्नः, भूपतेस्तदुत्तरप्रतिज्ञा च सप्रभेदं भूलोकवर्णनम् गभोद-कटाह-ब्रह्माण्डानां मानानि सप्तद्वीपाः, तत्परिमाणं, तेषां समुद्रावरणं च जम्बूद्वीपस्य सर्वद्वीपमध्यगतत्वं, मेरोश्च जम्बूमध्यगतत्वं, तत्प्रमाणादिनिरूपणं च मेरुश्र्वस्थितामरावत्याखष्टपुर्यः, तासां परिमाणं च अमरावत्यादिपुरीस्थिता लोकपाललोकास्तत्रत्या देवताश्च मेरोरुपरि ब्रह्मपुरी, तत्प्रमाणादिकं च ब्रह्मपुर्या शङ्करायतनं, तत्रत्यविशेषाश्च  | ,,<br>90<br>,,<br>91<br>92<br>93 | 5-8<br>9-10<br>11-18<br>19-25½<br>26-31<br>32-49½<br>50-52½          |
| पातालादिभूम्यन्तलोकानाकण्यं भूलोकभेदस्वरूपजिज्ञासया कुमारस्य प्रश्नः, भूपतेस्तदुत्तरप्रतिज्ञा च सप्रभेदं भूलोकवर्णनम् गभोद-कटाह-ब्रह्माण्डानां मानानि सप्तद्वीपाः, तत्परिमाणं, तेषां समुद्रावरणं च जम्बूद्वीपस्य सर्वद्वीपमध्यगतत्वं, मेरोश्च जम्बूमध्यगतत्वं, तत्प्रमाणादिनिरूपणं च मेरुश्व्वस्थितामरावत्याद्यष्टपुर्यः, तासां परिमाणं च अमरावत्यादिपुरीस्थिता लोकपाललोकास्तत्रत्या देवताश्च मेरोरूपरि ब्रह्मपुरी, तत्प्रमाणादिकं च ब्रह्मपुर्या अक्टायतनं, तत्रत्यविशेषाश्च | ,,<br>90<br>,,<br>91<br>92<br>93 | 5-8<br>9-10<br>11-18<br>19-25½<br>26-31<br>32-49½<br>50-52½<br>53-57 |

| विषयाः                                                                              | पुटसं.                                  | श्चो. सं.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| षष्ठस्तरङ्गः                                                                        |                                         |                      |
| (केसराचळवर्णनम्)                                                                    |                                         |                      |
| कुमारस्य मेरो: परितो विद्यमानशैलविशेषादीनां प्रशः,                                  |                                         |                      |
| महीपालस्य तदुत्तरप्रतिज्ञा च                                                        | 95                                      | 1-3                  |
| मेरोः परितः पूर्वादिदिक्स्थतकेसराचलाः, तन्मानानि,                                   |                                         |                      |
| तत्रात्या वृक्षाश्च                                                                 | ,,                                      | 4-5                  |
| जम्बृद्वीपस्य तन्नामप्राप्तिहेतुः, तत्रत्यविशेषश्च                                  | "                                       | $6-11\frac{1}{2}$    |
| केसराचडस्य परितो विद्यमानवनानि                                                      | 96                                      | $12\frac{1}{2}$      |
| केसराचलस्थितानि सरांसि, तेषां देवभीग्यता च                                          | 77                                      | 131                  |
| अस्त्रुगोदस्रसः प्राक्स्थिताः केसराचलाः                                             | 29                                      | 14-161               |
| महामद्रसरसो दक्षिणभागस्थिताः वेसराच्छाः                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 17-201               |
| सुक्तीतोदसरसः पश्चिमभागस्थिताः केसराचळाः                                            | 97                                      | $21-25\frac{1}{2}$   |
| मानससरस उत्तरभागस्थिताः वेसराचळाः, तदन्तःस्थित-                                     |                                         |                      |
| विशेषाश्च                                                                           | >>                                      | $26 - 30\frac{1}{2}$ |
| सितादिशिखरे पारिजातवनं, शक्रभवनं, वैकुण्ठः, वैकुण्ठे                                | •                                       |                      |
| कक्ष्म्या सद्द नारायणस्य वासश्च                                                     | 98                                      | 31-34                |
| भष्टवसुस्थानानि                                                                     | "                                       | <b>35</b>            |
| रतधारशिखरे संप्तर्पीणामाश्रमाः                                                      | •                                       | 36                   |
| ब्रह्मभवनं, तत्र देन्या सह ब्रह्मणो वासश्च                                          | ,,                                      | 37-39                |
| पुकश्दक्षशिक्षरे जैगीषच्याश्रमः, तत्र शिष्यैः सह जैगीष-                             |                                         |                      |
| ज्यावस्थितिः, तदनुप्रहाय देन्या सह महेश्वरस्य                                       |                                         |                      |
| सान्निध्यं, भन्येषां मुनीनामाश्रमाश्र                                               | 99                                      | 40-46                |
| देवेन्द्रस्थानं, तत्र शचीदेन्या सह देवेन्द्रस्य वासः                                | ,,                                      | 475                  |
| गजरीले दुर्गाभवनं, तत्र देन्या विविधशक्तगुपास्यता च                                 | 100                                     | 48-49                |
| सुनीखिंगिरिशिखरे राक्षसानां पुराणि, तन्न शतशो द्विजाश्र<br>शतश्वकाचले यक्षपुराणि    | ٠,,                                     | 50                   |
| 2 2 2 2 2                                                                           | , ,,                                    | 51                   |
| श्वतागारश्वक्ष सुपणपुरम्<br>श्रीश्वक्षे रूक्ष्मीभवनं, विष्णवायतनं, चत्वारि सरांसि च | • ••                                    | 52                   |
| सहस्रशिखरे विद्याधरपुराष्ट्रकं, रमणीयानि सरांसि, ताहरयो                             |                                         | 5 <b>3-5</b> 5       |
| नषः, दिःयं साह्यनं, तत्र अम्बया सह बाङ्करावस्थितिश्र                                |                                         | <b>20</b>            |
| जन्म पर न याजना, जन जन्मवा लह शक्करावस्थिति                                         | TOT                                     | 56-57                |

| विषया:                                                           | चुटसं.    | श्चा. स. |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| पारिजातशैले महालक्ष्मीपुरं, तत्र गन्धर्वादीनां त्रिश्रल-         |           |          |
| धारिण्या महालक्ष्मीदेन्याश्चनत्यौषे: सद्द निवासश्च               | 101       | 58-60½   |
| सुपार्श्वोत्तरभागे सरस्वतीपुरस्                                  | "         | 61       |
| पाण्डुरगिरिश्वक्ने गन्धर्वपुराणि, तत्र मुदितानां स्त्रीपुरुषाणां | ·         | 00.00    |
| क्रीडाच                                                          | -23       | 62-63    |
| अक्षनिगरिश्दक्के अप्सरसां पुराणि, तत्र रम्भाद्यप्सरसां           |           |          |
| वासः चित्रसेनाधर्थिसमागमश्र                                      | "         | 641      |
| कौसुदे रुद्रपुराणि, तत्र महेशोपासकरुद्राणां निवासश्च             | 102       | 65-66    |
| पिक्षरिति शक्ते राणेशपरत्रयं, तत्र नन्दीश्वरनिवासश्च             | 99        | 67       |
| दारुकश्रक्ते भास्करायतनं, तत्रैवोत्तरदिग्भागं चन्द्रभवनं,        | ,         | 68-69    |
| सन्न जीतहीचित्रावासश्च                                           | 3,        | 0006     |
| इंसशैले ब्रह्मभवनं, तत्र सावित्रीसहितस्य ब्रह्मणो बामदेवा-       | •         | 70-71    |
| दिमिः सदावस्थितिश्र                                              | >5        |          |
| इंसशैलस्य दक्षिणदिग्मागे सिख्युरं, तत्र सनन्दनादिमुनि-           |           | 72       |
| निवासश्च                                                         | 99        |          |
| पञ्चशैलशिखरे दानवपुरं, तस्याधो नातिदूरे शुक्राचार्य-             | 103       | 73       |
| भवनं च                                                           | ,,        | 74       |
| सुगन्धशैलशिलरे कर्दमाश्रमः, तत्र कर्दमनिवासश्र                   | "         |          |
| सुगन्धशैलप्वंदिग्भागे सनरकुमारभवनं, तत्र ब्रह्मवि-               | 72        | 75       |
| श्विवासश्च<br>केसराचलादिशैलेषु मुनीश्वरादिसाश्चिध्यनिरूपणपूर्वकं | "         | • • • •  |
|                                                                  | ,,        | 76-77    |
| तद्वर्णनोपसंदारः                                                 |           |          |
| सप्तमस्तरकः                                                      |           |          |
|                                                                  |           |          |
| (नवखण्डविभागवर्णनम्)                                             | -         | ٠.,      |
| केसराचलवर्णनानन्तरं कुमारं प्रति नवसण्डविभागोक्ति-               |           | 1        |
| प्रतिज्ञा                                                        | ,,<br>104 | 2-3      |
| नवखण्डविभागस्तदायामश्च                                           |           | 4-5      |
| जनस्वप्रहिश्नाः पर्वतास्तत्परिमाणं च                             | 9,        |          |

| विषया:                                                                                          | पुटसं. | छो. सं.              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| भारतादिवर्षाः, तद्विभागः, तत्र प्रतिवर्षं सस कुळाचळाः,                                          |        |                      |
| तत्रत्यविशेषाश्च                                                                                | 104    | 6-22                 |
| नीलादिपर्वतानामुत्तरोत्तरं गुणोत्कर्षः, तत्र भूतानां मायु-                                      |        |                      |
| रारोग्यधर्मार्थकामान्वितत्वं च                                                                  | 105    | 23-26                |
| कैकासपर्वतः, तत्र गुह्यकैः सद्द वैश्रवणाधिवासश्च                                                | 106    | 27                   |
| उत्तरेण कैळासं मैनाकपर्वत:, तत्र हिरण्यश्रङ्गो मणिमय-                                           |        |                      |
| गिरिश्च                                                                                         | ,,     | 28                   |
| मणिमयगिरेः पार्थे बिन्दुसरः, तत्रत्यविशेषाः, तत्र                                               |        |                      |
| गङ्कायाः प्रतिष्ठा, ततः तस्याः सप्तधा प्रवहणं च                                                 | 1,     | 29-33                |
| सप्तदिन्यगङ्गानां नामानि, सरस्वत्या विशेषः, तामां छोक-                                          | •      |                      |
| विश्रुतिश्र                                                                                     | "      | $34 - 35\frac{1}{2}$ |
| हिमवदादिशेळस्थाः प्राणिनः                                                                       | 107    | 36-40                |
| शशद्वीपस्य शंशाकृत्युपपादनपूर्वकं नीलस्य दक्षिणतो-                                              |        |                      |
| वस्थितिकथनभ्                                                                                    | ,,     | 41-43                |
| मेरोरुत्तरतः उत्तरकुरुदेशाः, तत्रत्यविशेषाश्च                                                   | 29     | 44-531               |
| मेरोः पूर्वपार्श्व, तत्रत्यविशेषाश्च                                                            | 108    | <b>54-59</b>         |
| नीरुपर्वतस्य दक्षिणेन निषधस्योत्तरेण च सनातन-                                                   |        | •                    |
| जम्बुबृक्षावस्थितिः, माल्यवतः पृष्ठे संवर्तकाग्नेदीिसः,                                         |        |                      |
| माल्यवत्प्रमाणादिविशेषाश्च                                                                      | 109    | 60-66                |
| श्वेतगिरेदेक्षिगतः निषधस्योत्तरतश्च रमणकवर्षं, तत्रत्या                                         |        |                      |
| विशेषाश्च                                                                                       | ?9     | 67-69                |
| नीलस्य दक्षिणतः निषधस्योत्तरतश्च हिरण्मयवर्षे, तत्रत्य-<br>विशेषाः, तत्र शाम्भवीदेव्या निवासश्च | 40.0   |                      |
| ••••                                                                                            | 1.10   | 70-74                |
| श्रङ्गस्योत्तरतः समुद्रान्ते ऐरावतवर्षं, तत्रव्वविशेषश्च<br>इस्रावृतवर्षस्यविशेषाः              | "      | 75–79                |
| इकाद्रुप्तपरवावशयाः<br>किस्पुरुषवर्षस्थविशेषाः                                                  | . 111  | 80                   |
| क्रिन्युरुपयस्यावसम्। हित्युरुपयस्यावसम्।                                                       | "      | 81                   |
| अद्राक्षवर्षस्थविशेषाः                                                                          | "      | 82-83                |
| केतुमालवर्षस्थविशेषाः                                                                           | 29     | 84½                  |
| रस्त्रक्रमध्या विशेषाः                                                                          | "      | 85                   |
| रज्यक्ष्यच्याच्याम्, क्ष्य                                                                      | 112    | 86                   |
|                                                                                                 |        |                      |

| विषया:                                                                                                     | पुढसं. | की सं                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| हिरण्मयवर्षस्याः कुरुदेशस्थाश्च विशेषाः                                                                    | 112    | 87-88                |
| हिरण्मयखण्डस्थाः सदाशिवाद्यष्टमूर्तयः, तत्रत्य-                                                            |        | ,                    |
| विशेषाश्च                                                                                                  | ,      | 89-911               |
| भारतवर्षस्येतरवर्षापेक्षया श्रेष्ठयम्                                                                      | 19     | $92 - 94\frac{1}{2}$ |
| सप्तकुकाचराः                                                                                               | ,,     | 971                  |
| शतद्वादिमहानदीनामुत्पत्तिस्थानानि, जम्बूद्वीपा-                                                            |        | •                    |
| कारादिकं, जम्बूद्वीपस्य क्षारोदकवेष्टितत्वं च                                                              | 113    | 94-101               |
| बळाहक-मैनाक-चक्र-वृषपर्वतानां वज्रायुधभीत्या                                                               |        |                      |
| समुद्रजले स्थितिः                                                                                          | >>     | 1021                 |
| समुद्रे चक्रमैनाक्योर्भध्ये वायन्यदिग्भागे भौर्वानलः,                                                      |        |                      |
| तेन पक्षद्वयेऽपि चन्द्रोदयास्तमययो: जलवृद्धिक्षयौ,                                                         |        |                      |
| त्रतः समुद्रान्तस्थद्वीपेषु म्लेच्छादिनिवासः, नौ-                                                          |        |                      |
| सञ्चारप्रदेशावधिश्व                                                                                        | "      | 103-108              |
|                                                                                                            |        |                      |
| अष्टमस्तरङ्गः                                                                                              |        |                      |
| (ज्ञा कद्वीपादिकटाहान्तवर्णनम् )                                                                           |        | - 0                  |
| जम्बूद्वीपेतरद्वीपानां प्रश्नः, तदुत्तरप्रतिज्ञा च                                                         | 114    | 1-2                  |
| शाकद्वीपः, तत्रत्यविशेषाश्च                                                                                | 29     | 3-41                 |
| शाकद्वीपेश्वरः, तस्य सप्त पुत्राः, तेषां नामानि,                                                           |        | <b>~</b> €7          |
| तन्नाम्नेव प्रसिद्धानि तदीयवर्षाणि च<br>शाकद्वीपस्थाः सप्त पर्वताः                                         | "      | 5-7                  |
| ••••                                                                                                       | 115    | 8-161                |
| शाकद्वीपस्थाः सप्त नद्यः                                                                                   | ,,     | 17–18                |
| शाकद्वीपस्थजनानां परिस्थितिः, तेषां सूर्योपासना,                                                           | 11/    | 19-221               |
| तत्फ्रहादिकं च                                                                                             | 116    | 19-442               |
| शाकद्वीपस्य जम्बूद्वीपाद्घिकपरिमाणं, तस्य श्रीर-                                                           | ,      |                      |
| समुद्रावरणं, श्रीरसमुद्रेऽनन्तशयने महाविष्णोः<br>शयनं च                                                    |        | 23-241               |
| ••••                                                                                                       | 29     | 23 2-3               |
| कुशद्वीपप्रमाणं, तत्रत्यविशेषाः, तद्धिपस्य ज्योतिष्मतः<br>सप्तपुत्रनाम्ना प्रसिद्धसप्तखण्डानि, तत्र वसन्तो |        |                      |
| लसपुत्रनाम्ना प्रासद्धसर्वण्डान, वत्र वसन्या                                                               |        | <b>25-30</b>         |
| जनाः, तेषां महेश्वरोपासना, तत्फलप्राप्तिश्च                                                                | 27     |                      |

| विषया:                                                                                                       | पुटसं.     | श्री. स.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| कुत्राद्वीपस्थाः सप्त वर्षाचलाः, तत्र वहत्स्यः सप्त                                                          |            |                  |
| नद्यः, कुशद्वीपस्य दिषसमुद्रावरणं च                                                                          | 1.17       | 31-341           |
| क्रौब्बद्वीप:, ्रीतस्य तन्नामबीजं, द्युतिमत: सप्ततनय-                                                        |            |                  |
| नामभिः सप्तवर्षीपेतस्वं च                                                                                    | "          | 35-37            |
| बुतिमतः सप्त सुताः, तेषां नामानि च                                                                           | ,,         | 38               |
| क्रौच्चस्थिता: सप्त वर्षाचला:, तेषां नामानि, तत्रत्य-                                                        |            |                  |
| जन्रीतिश्च                                                                                                   | 118        | 38-41            |
| कौञ्चवर्षाचरूस्थाः सप्त प्रधाननद्यः, वासां नामानि,                                                           |            |                  |
| तम्र पुन्यमानदेवता च                                                                                         | "          | 42-44            |
| शांस्मिलिद्वीपः, तस्य घृततोयावरणं, तद्धिपस्य                                                                 |            |                  |
| वपुष्मतः सप्ततनयनामभिः सप्तवर्षाणि, तत्रे रतन-                                                               |            | •                |
| योनयः सप्त पर्वताः, सप्त नचश्च                                                                               | 37         | 45-47            |
| ज्ञास्मलिद्वीपस्थितपर्वतानां नदीनां च नामानि,                                                                |            |                  |
| तत्रत्यवर्णविशेषः, उपास्यदेवता च                                                                             | 119        | 48-53\frac{1}{2} |
| शास्मिलिद्वीपस्थितो विशालः शाल्मिकेवृक्षः, तस्य                                                              |            |                  |
| शाल्मलिद्वीपनामोपाधित्वं, तस्येश्चसमुद्रावृतत्वं च                                                           | 21         | 54-56            |
| बाह्मिकद्वीपे गोपतिनाम्नो राज्ञः गोसवोद्यतस्य                                                                |            |                  |
| गौतमञ्जापात् क्षयः, गौतममुनेः कोपाम्निना                                                                     |            |                  |
| दग्धानां तद्यज्ञवाटस्थगवां मेदसा छन्नायास्तद्भृमेः                                                           |            |                  |
| गोमेधरत्नाकरत्वं च                                                                                           | 120        |                  |
| प्रश्नद्वीपेश्वराः सस् मेधातिथिपुत्राः, तेषां नामानि च                                                       | ,          | 60-61            |
| ह्रश्रद्वीपाधीश्वरनामधेयानि, सप्त तद्वीपवर्षाणि<br>ह्रश्रद्वीपवर्षमर्यादाकारकाः सप्त वर्षपर्वताः, तन्नामानि, | 37         | 62               |
| श्रुश्चद्वापवषमथादाकारकाः ससं वषपवताः, तश्चामान,<br>तरपर्वतवासिनामतिशयश्च                                    |            | 00.00            |
| तत्पवतवासनामातशय्य समुद्रगामिन्यः सप्त प्रश्नद्वीपगता नचः, तासां तद्वीप-                                     | ,,         | 63-66            |
| वासिनां चातिशयः, सर्वेदा तत्र त्रेतायुगव-                                                                    |            |                  |
| द्वस्थितिश्र                                                                                                 | 121        | 67-71            |
| ष्ठक्षद्वीपगताश्चत्वारो वर्णाः                                                                               | 37         | 72               |
| ह्रश्रद्वीप्रस्थः प्रश्नवृक्ष , तन्नाम्ना तद्वीपस्य तत्संज्ञा,                                               | 37         |                  |
| तत्रत्योपास्यदेवता च                                                                                         | <b>)</b> 9 | 73-75            |
|                                                                                                              |            |                  |

| विषया:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पुटसं. | श्हो. सं. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| पुष्करद्वीपः, तस्य सुराससुद्रवल्यितत्वं, "तद्विभागः,<br>तत्प्रमाणं, पुष्कराधिपतेः सवर्णस्य पुत्रद्वयनाम्ना<br>तत्रत्यं वर्षद्वयं, तत्रत्यो मानसोत्तरपर्वतः, तदुपरि<br>इन्द्रादीनामष्टौ पुर्यश्च<br>श्वेतद्वीपमाहात्म्यं, तत्र प्रख्यातमानसोत्तरनामकैको<br>वर्षपर्वतः, तस्य परिमाणं, तस्य पुष्करद्वीपवल्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121    | 76-80     |
| मध्यस्थितिविशेषेण द्वैधीभावः, तन्मध्यस्थगिरि-<br>वासिनां भनामयादिना चिरकाळनिवासः, तेषां<br>जनानां गुणातिशयः, तत्र वर्णाश्रमादिराहित्यं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |
| ं उपास्यदेवता, भाहारविशेषः, पुष्करद्वापस्य<br>स्वाहतकवलयितत्वं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122    | 81-97     |
| ससद्वीपानां सप्तससुद्राणां च समप्रमाणता,ससससुद्राणां<br>सदा अन्यूनानतिरिक्तस्वं, तेषां समद्वीपसमान-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 123    | 98-99     |
| सप्तद्वीपबहिर्भागे देवानां विहाराय वेधसा परिकल्पिता<br>काञ्चनभूमिः, तत्प्रताणं, तद्वाह्ये लोकालोकपर्वतः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,      |           |
| तस्य समन्तात् वसुदामादाना चुणा चर्णाः वर्णाः | 39     | 100-103   |
| खोकालोकपर्वताद्वहिनिबिंड तमः, समुद्राणा नर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124    | 104-105   |
| दितीयकञ्जोलस्थपद्यतरङ्गसंख्यानिर्देशः, तत्राकर-<br>मद्शैनं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "      | 106-108   |
| <b>तृतीयक</b> छोले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |
| प्रथमस्तरङ्गः<br>(मेघाश्रयग्रहलोकवर्णनम्)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |
| भूगोलविस्तारादिश्रवणानन्तरं कुमारस्य तदूर्ध्वलोक<br>जिज्ञासया प्रश्नः, तत्र भूपालस्योत्तरप्रतिज्ञा च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -      | 1-4       |

| विषया:                                                      | पुटसं. | श्लो. सं.            |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| भुवरादिसत्य।न्तलोकः, तत्प्रमाणं, तद्वांसिनश्च               | 125    | 5-8                  |
| ततो मधुत्रिपुरासुरयोर्विचित्रं स्थानं, तत्प्रमाणं च         | 126    | $9^{-\frac{1}{2}}$   |
| भूरादिलोकत्रयस्य कृतकसंज्ञा, जनोलोकादीनां चाकृतक-           |        |                      |
| संज्ञा, तत्र कारणं च                                        | >,     | 10-13                |
| बिवशक्तिप्रतस्य शिशुमारग्रहस्य महर्कीकाद्ध स्थिति:,         |        |                      |
| तदाधारीकृता आवाहादिससस्कन्धवायवः, तेषा-                     |        |                      |
| मविश्रय                                                     | 3,     | 14-18                |
| र्षिश्चमाराश्रितवायुरज्जुभि: देवविमानानां निबन्धनं,         |        |                      |
| तामिरेव तेषां वायुमण्डले भ्रमणं, ग्रहनक्षत्राणां च          |        | -                    |
| ध्रुवाश्रितानां वायुरिश्मिः श्रमेण ग्रह्कोकानां             |        |                      |
| भूसिक्रिहितत्वं, प्रहाणां तद्यीश्वराणां तत्र निवासश्च       | ,,     | 19 - 22              |
| स्त्रहरावणनामेंनो रुद्रस्य प्रहलोकावस्थितिः, चूलकुण्डा-     |        |                      |
| बष्टकाकीनां मातृगणादीनां च यथाकमं प्रागादि-                 |        |                      |
| द्वारस्थितिः, भूतेश्वरावस्थितिश्च                           | 127    | 23-27                |
| अष्टादश महाग्रहाः                                           | ŕ      | 28-29                |
| अपसारादयो व्यन्तरप्रहाः, मन्त्रशास्त्रोक्तप्रहान्तराणि च    | 128    | 30-32                |
| प्राचीदिगवस्थिता ब्यन्तरप्रहाः                              | 1)     | $33 - 35\frac{1}{2}$ |
| दक्षिणदिगाश्रिता व्यन्तरप्रहाः                              | 2)     | 36-39                |
| पश्चिमदिगाश्चिता च्यन्तरग्रहाः                              | 129    | 40-43                |
| उत्तरदिगाश्रिता व्यन्तरप्रहाः                               | ,,     | 44-47                |
| त्रहावासस्थानानि                                            | ,      | $48-51\frac{1}{2}$   |
| ब्रह्मवेशयोग्याः स्त्रियः, पुरुषाश्च                        | 130    | 52-56                |
| मेघलोकः, तत्प्रमाणं, मेघस्वरूपं, तद्विपतिश्च                | ,,     | 57-58                |
| धूमभेदेन मेघानां हिताहितकारित्वं, अहितकारिणो                |        |                      |
| धूमस्य भाच्छादनीयत्वं च                                     | 27     | $59-60\frac{1}{2}$   |
| मेवानां वर्षणकालः, तेषामनपश्चेशे कारणं, मेघशब्द-            |        |                      |
| व्युत्पत्तिश्च<br>                                          | 131    | 61-62                |
| मेघानां त्रैविध्यं, तत्र प्रत्येकं कारणभेदः, तेषां कालभेदेन |        |                      |
| वर्षभेदजनकत्वं, सर्वेषामि तेषां भूमाप्यायनं च               | 37     | 63-71                |
|                                                             |        |                      |

विषया:

पुरसं. श्ली. सं.

### द्वितीयस्तरङ्गः

## (मेघगर्भादिवर्णनम्)

| सेघानां तद्वर्षणकाळस्य तिन्निमित्तस्य च प्रक्षः, तदुत्तर-  | 190  | 12              |
|------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| प्रतिज्ञा च                                                | 132  | 12              |
| कार्तिकमार्गशीर्षयो: कालविशेषोद्भववृष्टे: शुभाशुभावहस्वं,  |      |                 |
| मेघानां पार्थक्येन सर्ववर्णसम्पत्तिश्च                     | "    | 3-5             |
| मेघानां वर्णविशेषेण फलभेदः                                 | ,,,  | 6-7             |
| कार्तिकसासे मेघानां गर्भीद्मवकालविशेष:, वर्षेप्रसवकाल-     |      |                 |
| भेदश्र                                                     | "    | 8-11            |
| मार्गदीर्षे नक्षत्रभेदेन मेघानां गर्भधारणे वर्षविशेषप्रसवः | 133  | 12-15           |
| नाषाढे मेघवर्षणे कालविशेष:, तत्र क्रचित् क्रचित् वर्ष-     |      |                 |
| निश्चयश्च                                                  | "    | 16-19           |
| पौषमासे वर्षविह्वानि, तत्र विद्युदीक्षणस्यामोघत्वम्        | ,,   | 20-21           |
| भाषादशुक्रपक्षे विद्यदीक्षणसाफल्यम्                        | ,,   | 22              |
| जापाद्युक्तप्रस् विद्युद्वाक्षणसामस्यम् वर्षावत्यत्तिः     | ,.   |                 |
| वर्षनक्षत्रे सत्यपि विद्युदाद्यन्यतमाभावे वर्षानुत्पत्तिः, | 134  | 23-24           |
| विद्युत्संयोगस्य वर्षहेतुत्वं च                            | 10-  |                 |
| एकादश्यां सहिमविद्युदीक्षणे रोहिणीयोगे च वर्षसम्भवः,       |      | $25\frac{1}{2}$ |
| भाषाढे चोक्तयोगे जलसमृद्धिश्र                              | ,,   | 202             |
| पौषपूर्णिमाकुष्णद्वितीययोः मघानक्षत्रयोगे मेघाच्छादने      |      | 26-27           |
| वा सर्वसस्यनिष्पत्तिः                                      | "    | 20-21           |
| पौषक्रणसप्तम्यां अभ्रयोगे सहिमज्योतियोंगे ईशान्यां         |      | 00              |
| विद्यहर्शने च जलसमध्या सर्वसस्यनिष्पत्तिः                  | 99   | 28              |
| श्रावणशुक्तसम्यां स्वातीनक्षत्रयोगे जलसमृद्ध्या सव-        |      | 20              |
| सस्यसम्पत्तिः प्रजानां निरुपद्रवत्वे च                     | 19 , | 29              |
| तत्रैवाभ्रदर्शने जलबिन्दुपातः, मेघाच्छादने स्वल्पजल-       |      | ná              |
| पानः जन्मान्त्रे सर्विश्व                                  | **   | 30              |
| पौषामायां विद्युद्योगे श्रावणे च हिमेन सह मेघावरणे         | •    | 0.1             |
| जलसम्भवः                                                   | "    | 31              |
|                                                            |      |                 |

| विषया:                                                      | पुटसं.      | श्हों सं.       |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| श्रावणपूर्णिमायां श्रवणनक्षत्रे च बहुजलयोगेन सुभिक्षा-      |             |                 |
| वातिः                                                       | 134         | 32              |
| पौषशुक्कपूर्णिमायां पौषकृष्णतिथिषु श्रावणशुक्कपक्षे च       |             |                 |
| मेघानां गर्भकक्षणसम्भवः, पौषोक्त्युपसंहारश्च                | ,,          | 33-34           |
| माघशुक्कससम्यां विद्युदश्रादिसंम्भवे कुबेरदिरमागे सर्वदिश्च |             |                 |
| वेन्द्रचापे सन्ध्याया नीलत्वेऽरुणतायां वा सुभिक्षं,         |             |                 |
| निरुपद्भवत्वं च                                             | 135         | $35\frac{1}{2}$ |
| माघपूर्णिमायां विद्युद्वातसम्भवे श्रावणामायां मघा-          |             |                 |
| नक्षत्रयोगे च जलसम्पत्तिः                                   | "           | $36\frac{1}{2}$ |
| माघनवस्यां कृष्णदशस्यैकादश्योश्च विद्युद्वातसम्भवे          |             |                 |
| जकसम्पत्तिः, भाद्रपदे सर्वेषु च नक्षत्रेषु मेघगर्भे         |             |                 |
| बहुजलसम्पत्तिश्च                                            | ,,          | 371             |
| माघामावास्यायां जलद्पटले दिन्यगर्भसम्पत्तिः, भाद्रपद-       | Ÿ           |                 |
| पूर्णिमायां जबद्पटले भहोरात्रं वर्षसम्भवश्च                 | . 29        | 38-39           |
| फाल्गुनशुक्कसप्तम्यां विशेषतः पूर्णिमायां वा नभोगत-         |             |                 |
| निवातविजलविद्युत्सिहतमेघानां नभोमासे ताहश-                  |             |                 |
| दिने प्रभूतजलदायकत्वम्                                      | ,,          | 401             |
| फाल्गुनकृष्णसप्तम्यादिकतिपयतिथिषु मेघगर्भे नक्षत्र-         |             |                 |
| विशेषयोगतः तिथिविशेषेषु तेषां प्रभूतजलदाय-<br>कत्वम्        |             | 41-421          |
| चैत्रशुक्कपक्षे पञ्चम्यां रोहिणीशिवदैवत्ययोयींने नवस्यां    | 29          | 41-422          |
| पुष्ययोगे पूर्णिमायां चित्रायोगे च यत्नतो बृष्ट्य-          |             |                 |
| वलोकनम्                                                     |             | 43-44           |
| <br>आषाढश्रावण-भाद्रपदाश्विनमासेषु विद्युदादियोगेऽपि        | 21          | 40_44           |
| रोहिण्यार्द्रापुष्यचित्रानक्षत्रैः यथाक्रमं आषाडादिहननेन    |             |                 |
| मेघगर्भपातः                                                 | 136         | 45-46           |
| सौम्य-पौष-माघ-फाल्युनानां कमादश्रतुहिनमारुतनिवात-           | 200         | 70 70           |
| योगात शुभावहत्वम्                                           |             | 47½             |
| चैत्रस्य दक्षिणानिलसंयुतस्य बहुरूपता, सर्वेषां मेध-         | "           | *12             |
| गर्भाणां वियुत्समायोगतः शुभस्रक्षणत्वं च                    | <b>,,</b> . | 48-49           |

. .

| € 9                                                            |        |                 |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| विषया:                                                         | पुरसं, | श्री. सं.       |
| पुन्द्रयादिदिग्मेदेन विद्युतो फलमेदः                           | 136    | 50-52           |
| सततं गर्जतां मेघानां प्रभूतजलदायित्वं, प्रथमवियु-              |        |                 |
| दीक्षणे दिगादिपर्याछोचनस्यावश्यकतैन्यता च                      | ,      | 53½             |
| विद्युतो मेघानां मार्गदर्शकचक्षुस्स्थानीयत्वं, मदो-            |        | :<br>•          |
| न्मत्तमेघानां गर्जनकर्तृत्वं, विद्यदीशमेघानां विना             |        |                 |
| गर्जैनं प्रभूतजकवर्षणं सुभिक्षदेशानुगुणतया                     |        |                 |
| विद्युद्गमनं च                                                 | ,,     | 54-552          |
| ज्येष्रमासीयञ्चभाञ्चभफ्लावहसूचकपरिस्थितिः, तन्न                |        |                 |
| ज्येष्टगुक्कतृतीयादौ प्रथमतः चन्द्रनिरीक्षणेन स्वात्यन्त-      |        |                 |
| दशनक्षत्रेषु स्तनिते मेघगर्भपातः                               | 137    | 56-57           |
| उबेष्टपूर्णिमायां मूलक्षे वृष्टिसम्भवे मासद्वयमनावृष्ट्या      |        |                 |
| भूतले छिद्रोत्पत्तिः                                           | ,,     | 581             |
| भाना रोहिणीमध्यभागे बृष्टिसम्भवे मासद्वयमनाबृष्टिः,            |        |                 |
| भयङ्करेतिबाधासम्भवश्च                                          | . 99   | 59              |
| श्रतिक्रम्यज्वेष्टमासं पूर्वाषाकादिनक्षत्रेषु महावृष्टिसम्भवः, |        |                 |
| स्येष्टकृष्णपक्षे धनिष्टया सद्द श्रवणयोगे मेघानां              |        | •               |
| सुगर्भै: सुवृष्ट्या शुभावहत्वं च                               | 99     | $60\frac{1}{2}$ |
| ज्येष्ठाषाढयो रोहिणीयोगस्तस्य व्यञ्जलसाञ्जल्वाभ्यां            |        |                 |
| क्रमादबृष्टिवृष्टिकारणत्वं, जलपाततदभावाभ्यां क्रमात्           |        |                 |
| सुभिक्षमयहेतुत्वं च                                            | ,,     | 61-62           |
| बृष्टिपातस्य प्रथमादियामभेदेन ग्रुभाग्रुभफ्रमेदः,              |        |                 |
| सूर्यचन्द्रयोः क्रमात् ज्येष्ठामाहितीययो रक्तवर्ण-             |        | 00              |
| दर्शनतो बृष्टिनिर्णयश्च                                        | "      | 63-66           |
| सूर्यचन्द्रयोगीतिविशेषेण कालस्योचमध्यमनीचभावः                  | 138    | 67              |
| आर्टीयां वृष्टिपाते तस्य कालस्य ग्रभावहत्वं, ज्येष्ठमासे       |        |                 |
| , सृगादिमूलपर्यन्तनक्षत्रेषु नैर्मल्ये वृष्टिलाभः, ज्येष्टी-   |        | 68-69           |
| पसंहार:, आषाढोपक्रमश्च                                         | 19     | 00-09           |
| भाषाढे नवम्यां स्वातीयोगे वृष्टिसम्भवः, तन्नत्यमध-             |        | 70              |
| · निराहारीनां भान्योद्धवकारणत्वं च ····                        | >>     | 10              |

| विषया:                                                                                             | पुटसं.        | શ્છો. સં.            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| भाषाढे पूर्णिमायां रात्री चन्द्रादर्शने निर्मलस्य तस्य                                             |               |                      |
| परिवेषे वा मासचतुष्टयं वृष्टिसम्भवः                                                                | 138           | 71½                  |
| बाबाहपूर्णिमायां ऐन्द्रचादिदिरमेदेन वातप्रवृत्ते:                                                  |               |                      |
| फक्मेदः                                                                                            | "             | 72-74                |
| विद्युत: कृपिछतायां वातः, अतिलोहिततायामातपः,                                                       |               |                      |
| पीततायां वर्षः, सिततायां दुर्भिक्षं च                                                              | "             | 75                   |
| बुधजीवयोः बुधशुक्रयो: शुक्रजीवयोर्वा योगस्य                                                        |               |                      |
| जक्रयोगत्वं, परिवेषादीनां आसन्नवृष्टिसूचकत्वं                                                      |               | -                    |
| ₹                                                                                                  | 139           | 76-77                |
| प्रावृषि चन्द्रस्य भागवात्सप्तमराशिगमने शनैश्वरस्य                                                 |               |                      |
| नवमपञ्चमससमगतन्त्रे वा ग्रुभवृष्टिः                                                                | ,,            | 78                   |
| बुचौ कृष्णचतुथ्याँ गुरोरुद्यगतत्वे सार्धमासत्रयं                                                   |               |                      |
| वृष्टिसम्भवः                                                                                       | "             | 79                   |
| आषाडकृष्णपक्षे रोहिणीयोगे वृष्टिसम्भवः, अष्टमी-                                                    |               |                      |
| रोहिणीयोगे पूर्वीत्तरानिकराहित्य स्तनितप्रदेशे                                                     |               |                      |
| सुसिक्षं च                                                                                         | ,,            | 80-81                |
| आषाह्य द्वसम्यां दिवाकरेऽस्तं गते वर्षासम्भवे                                                      |               |                      |
| सार्वत्रिकजलामावः, चित्रास्वातीविशाखाश्रवण-                                                        |               |                      |
| र्क्षेषु वर्षासम्भवे वृष्ट्याशापरित्यागेन नदीतीरा-                                                 |               |                      |
| श्रयणं, श्रावणबहुकपक्षे चतुथ्यां पञ्चम्यां                                                         |               |                      |
| सम्ध्यायां वा वर्षासम्भवे क्षितिमण्डलस्य निर्जली-                                                  |               | •                    |
| भावश्च <sub>्</sub>                                                                                | "             | $82 - 84\frac{1}{2}$ |
| चतुर्थ्यो शतमिषङ्नक्षत्रयोगे प्रभूतज्ञसम्भवः, अभ्र-<br>धनुर्विग्रुद्रजितैः प्रतिमासं वृष्टिसूचनं च |               | A. V. (2)            |
|                                                                                                    | <b>&gt;</b> 9 | 85-86                |
| सूर्यस्य तत्तन्नक्षत्रादियोगविशेषतो वृष्टिपरिज्ञानम्                                               |               | 87-961               |
| नव महामेघाः, तेषां नामानि च                                                                        | 141           | 97–98                |
| उमाशिवसंवादानुवादपूर्वकं मेघमार्गादिनिरूपणोपसंहारः,                                                |               |                      |
| मेघानां निवासस्थानं, तस्य भूमेरुपरि योजन-                                                          |               |                      |
| विद्येषान्तरे अवस्थितिश्च                                                                          | 23            | 99-100               |

| । भवनाः                                                                                                |            | श्लो. सं.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| तृतीयस्तर <b>ङ्गः</b>                                                                                  |            |                      |
|                                                                                                        |            |                      |
| (गुह्मकादिलोकसूर्यरथगतिवर्णनम् )                                                                       |            |                      |
| मेघलोककथनानन्तरं गुद्धकलोकोक्तिप्रतिज्ञा, गुद्धक-                                                      | :          | 1_3                  |
| स्वरूपं, गुह्यकभावावासिकारणं च                                                                         | "          | T. o                 |
| गन्धवंद्योकोक्तिः, तत्र सीमसेनादिषोडशमीनेयदेव-                                                         | •          | 4 <b>7</b>           |
| गन्धर्वाः                                                                                              |            | 4-7                  |
| सिध्चादयो दश प्रापेयदेवगन्धर्वाः, हाहाहृह्णादयः                                                        | 140        | 8–10                 |
| जनजो गन्धर्वविशेषाः, तेषां कर्मे च                                                                     | 142        | 9–10                 |
| गन्धर्वत्वप्रामी कारणं. गीतविद्यायाः प्रभावण                                                           |            |                      |
| नारदादीनां मान्यता गीतशास्त्रज्ञस्य देवानुचरत्व-                                                       |            | e seed               |
| शासिद्वारा सम्पद्वासिः, परमपद्रश्राप्तिः, गन्धर्व-                                                     |            | 11 15                |
| स्रोक्रिक्रक्कोवसंहारश्च                                                                               | 22         | 11–15                |
| विद्याधरकोकः, तत्र चन्द्रापीडाल्यस्य राज्ञोऽवस्थितिः,                                                  | 140        | 10 17                |
| तस्य विविध्वविद्याध्ययविवत्त्वं च                                                                      | 145        | 16–17                |
| अप्सरोलोक:, तत्रोर्वश्याद्यप्सरसस्तासां संख्या, गीत-                                                   |            | 18-25                |
| नृत्यादिकुशका भन्या: खियश्च                                                                            | <b>9</b> 2 | 26                   |
| Mindalannania.                                                                                         | . > ?      | 20                   |
| भमेगीजनको सर्गमण्डल सूर्यर्थप्रमाण, इषा-                                                               | 144        | $27 - 33\frac{1}{2}$ |
| ज्यान क्षेत्रविद्याणीवराषात्र                                                                          | 144        | . 21 002             |
| प्यरथस्य सप्तह्याः, तेषां नामानि, तेषां रथवहन-                                                         | ٠.         | 34-351               |
|                                                                                                        | ,,         | 02 00 2              |
| प्वात्तरकाळावाध्य<br>मानसोत्तरकाळे पूर्वादिदिश्च क्रमाहासवादीनां पुर्यः,                               |            | 36-38                |
|                                                                                                        | 1. 37.     |                      |
| तासा नामान च<br>मानोदेक्षिणाशां गतस्य क्षिप्रगतिः, सूर्यस्याहोरात्र-                                   | 0          | 39-40                |
|                                                                                                        | "          |                      |
| भ्यवस्थाकारणत्वं च<br>सर्वेदा रवेदिवसमध्यस्थितिरतस्य सर्वेद्वीपेषु निशार्थ-                            |            |                      |
| सर्वेदा रवेदिवसमध्यास्यातरतातास राज्या च सर्वत्र<br>सम्मुख्यत्वं, उदयास्तमययोः दिश्च विदिश्च च सर्वत्र | 145        | 41-42                |
| सर्वदा सम्मुखत्वं च                                                                                    |            | C                    |
| S. RATNAKARA                                                                                           |            |                      |
|                                                                                                        |            |                      |

| विषया:                                                       | पुटसं.                                  | ऋो. स.           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| सूर्योदयास्तमययोर्दर्शनादर्शनोपाधिकृतस्त्रोक्त्या सूर्य-     |                                         |                  |
| स्योदयास्तमयराहित्येन सदावस्थितिः                            | 145                                     | 43-44            |
| शकादिपुर्यवस्थितसूर्यस्य सर्वत्र न्यासिः, उदितस्य रवेः       |                                         |                  |
| आमध्य।ह्वात्तापाधिक्यं, अस्तमये तापहासः, उदया-               |                                         |                  |
| स्तमयाभ्यां पूर्वापरदिग्न्यवस्था, पूर्वादिसर्वदिश्च          | •                                       |                  |
| तापनाम्यं च                                                  | "                                       | 45-47            |
| सूर्यप्रकाशस्य मेरूपरिस्थितब्रह्मसभावर्जं प्रसरः, तत्र       |                                         |                  |
| कारणं, मेरो: सर्वद्वीपवर्षीत्तरावस्थितिश्व                   | 1)                                      | 48-49            |
| सूर्यास्तमये सूर्यप्रभाया अग्नी प्रवेशः, सूर्योद्ये च        |                                         |                  |
| अग्निप्रभायाः सूर्ये प्रवेशः, अत एव रात्रावग्नेः             |                                         |                  |
| प्रकाशाधिक्यं, सूर्यस्य च दिवेति कथनं च                      | 146                                     | 50-53            |
| स्यस्योदयास्तमययो: अबादिगतिविशेषवशात् अपां                   |                                         | •                |
| दिवा रात्री च वर्णविशेषः, सूर्यस्य पुष्करमध्य-               |                                         |                  |
| समागमे मौहूर्तिकी गतिश्व                                     | "                                       | 54-56            |
| कुलालचक्रवत् भ्रमतो दिवाकरस्य मेदिनीविमोके-                  |                                         |                  |
| नाहोरात्रकर्तृत्वम्                                          | "                                       | 57               |
| सूर्यस्योत्तरायणे कमात् मकरादिमासत्रयसञ्चारः, ततो            |                                         |                  |
| विषुवद्गतिः, तत्र दिनवृद्धिश्च                               | ,,                                      | 58-59\frac{1}{2} |
| उत्तरायणे मिथुनान्तमुपागतस्य सूर्यस्य कर्कटकराशि-            |                                         |                  |
| प्रवेशे दक्षिणायनं, सत्र सूर्यसञ्जारवायुवेगतः वेगा-          |                                         |                  |
| तिशय:, ततोऽल्पेन कालेन सूर्यस्य भूशिक्षः, दिवा               |                                         |                  |
| रात्री च तस्य नक्षत्रसञ्चारकालः, तन्नक्षत्रसंख्या च          | 147                                     | 60-64            |
| उदगयने सूर्यस्य मन्दगतिवशात् दीर्घकालतो भू<br>प्राप्तिः      |                                         | 68 64            |
| आसः<br>उत्तरायणे सूर्यस्य दिवा रात्रौ च नक्षत्रसञ्जारकास्टः, | "                                       | 65-66            |
| तत्र दिवा नक्तं च गतिभेदः, चक्रनाभिवत् ध्रुवस्य              |                                         |                  |
| स्वस्थानावस्थितिश्च                                          |                                         | 67-72            |
| सूर्यस्याहोरात्रविभागेन द्वादशराशिसञ्चारः, राशि-             | 29                                      | 01-12            |
| त्रमाणन्यूनत्वभूयस्त्वाभ्यां तत्तद्वागेन दिनप्रमाण-          |                                         |                  |
| भेदश्च विश्वभाषा                                             | 149                                     | 73-75            |
|                                                              | *4(4)********************************** |                  |
|                                                              |                                         |                  |

| . ं <b>विषया:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पुटसं.    |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| असरायणे सूर्यस्य राम्रौ श्रीघ्रगतिः, दिवा मन्दर्गतिः,<br>दक्षिणायने तद्वैपरीत्यं, राम्निदिनयोः क्रमादुषान्युष्टि-<br>नामकत्वं, उषान्युष्ट्योरन्तरस्य सन्ध्याकालस्वं च                                                                                                                                                                  | 148       | 76-77                                 |
| नामकरव, उपान्युष्ट्यारन्तरस्य सन्ध्याकालस्य प<br>सन्ध्याकाले प्रजापतिशापात्प्रत्यहं अक्षयत्वं मरणं च                                                                                                                                                                                                                                   | 110       | 5F                                    |
| अस्वाकाल अजापातसापाज्यपर परायप सर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                       |
| युद्धं, तदा द्विजोत्तमैः सप्रणवगायभ्यसिमन्त्रणेन                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 4                                     |
| प्रक्षिप्ताम्भसा बच्चीभूतेन तेषां दाहः, ततोऽग्नि-                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                       |
| होत्रप्रथमाहत्या सर्थस्य दीष्ट्यतिशयश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,,       | 78-82                                 |
| भौकारस्य भगवद्विष्णवात्मकस्योक्त्या च मन्देहराक्ष-                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                       |
| सानां नाश:. सूर्यस्य वैष्णवांशस्वं, तद्भिधा-                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | · }-                                  |
| अकोङ्कारस्य तत्त्रेरकत्वं, आंकारप्रेरितत्त्र्यंज्योतिषो                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140       | 83-85                                 |
| या प्रारमानामगासभाग न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 09-09                                 |
| सम्भ्योपासनस्यानुल्लङ्गनीयत्वं, तदुल्लङ्गने सूर्यदण्डः,                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 86                                    |
| सूर्यस्य वाल खिल्यादिबाह्मणामिरक्षितत्वं च                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                       |
| चतुर्थस्तर <b>ङ्गः</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                       |
| (सूर्यादिगतिभेदनिरूपणम्)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                       |
| सूर्वगत्या कालभेदोक्तिः, तत्र काष्टा-कला-मुहूर्तानां<br>राज्यहोभागस्य च कालप्रमाणानि च                                                                                                                                                                                                                                                 | 150       | 1                                     |
| सूर्वगत्या कालभेदोक्तिः, तत्र काष्टा-कला-मुहूर्तानां<br>राज्यहोभागस्य च कालप्रमाणानि च ,<br>सम्ध्याकालमानं, प्रात:-सङ्गव-मध्याह्वा-पराह्व-सायाह्वानां                                                                                                                                                                                  |           | 1 2-5                                 |
| स्वीगत्वा कालमेदोक्तिः, तत्र काष्टा-कला-सुहूर्तानां<br>राज्यहोभागस्य च कालप्रमाणानि च<br>सन्ध्याकालमानं, प्रात:-सङ्गव-मध्याह्वा-पराह्न-सायाह्वानां<br>दिवसभागानां कालमानानि च                                                                                                                                                          | 150       | 1<br>2-5                              |
| स्वेगस्या कालमेदोक्तिः, तत्र काष्टा-कला-मुहूर्तानां<br>राज्यहोभागस्य च कालप्रमाणानि च<br>सम्ध्याकालमानं, प्रातः-सङ्गव-मध्याह्वा-पराह्व-सायाह्वानां<br>दिवसभागानां कालमानानि च<br>दक्षिणोत्तरायनयो रात्रिदिनयोः परस्परं आसः, शर-                                                                                                        | <b>))</b> | 2-5                                   |
| स्वेगस्या कालमेदोक्तिः, तत्र काष्टा-कला-मुहूर्तानां<br>राज्यहोभागस्य च कालप्रमाणानि च<br>सम्ध्याकालमानं, प्रातः-सङ्गव-मध्याह्वा-पराह्व-सायाह्वानां<br>दिवसभागानां कालमानानि च<br>दक्षिणोत्तरायनयो रात्रिदिनयोः परस्परं प्रासः, शर-<br>द्वसन्तयोर्मध्ये विषुवं, तुलामेषयो रात्रिदिवसयोः<br>समस्वं, भानी ककटकस्थे दक्षिणायनं, मकरस्थे    | "         | 2-5<br>6-8                            |
| सूबेगस्या कालमेदोक्तिः, तत्र काष्टा-कला-मुहूर्तानां<br>राज्यहोभागस्य च कालप्रमाणानि च ,<br>सम्ध्याकालमानं, प्रातः-सङ्गव-मध्याह्वा-पराह्व-सायाह्वानां<br>दिवसभागानां कालमानानि च<br>दक्षिणोत्तरायनयो रात्रिदिनयोः परस्परं धासः, शर-<br>द्वंसन्तयोर्मध्ये विषुवं, तुलामेषयो रात्रिदिवसयोः<br>समस्वं, भानी कर्कटकस्थे दक्षिणायनं, मकरस्थे | ,,<br>,,  | 2-5                                   |

| ी कि किंग विषया:                             | J./** 7      | <b>g</b> टसं. | श्लो. सं.                             |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| े बेतस्योत्तरे श्रक्षवाचाम शैलः, तस्य तचा    |              |               |                                       |
|                                              |              | 151           | 131                                   |
| दक्षिणायनोत्तरायणयोर्मध्ये मेषादी तुत        | गदौ च        | * :*          | ₩ to the                              |
| विषुवकाळ:, तदा अहोराश्रप्रमाणतील्यं, वि      | वुवकाली-     | 13° V         |                                       |
|                                              |              |               |                                       |
| विषुवकाले दानानुष्ठानं, तेन कृतकृत्यता च     |              |               | 19-20                                 |
| इत्तरायणे षण्मासाः, तेषां नामानि,            | दक्षिणायने - | . ; }         |                                       |
|                                              |              |               |                                       |
| पितृयानपन्थाः, तत्र स्वाध्यायादिनिरतानां     | ऋषीणां       |               |                                       |
| निवास:, नत्काळावधिश्च                        | ••••         | 16            |                                       |
| देवयानपन्धाः, तद्वासिनां मृत्युक्षयत्वं, र   | त्त्र कारणं, |               |                                       |
| सूर्यस्थे देवादिसिः सह रवेरिषेत्रानं च       | ••••         | . 92          | 27-35                                 |
| युमणे: द्वादश कलाः, हिमादय: तरि              | करणभेदाः,    |               | 1 + 1<br>                             |
| तद्वीजिकरणस्यैकत्वं च                        | ••••         | 153           | 3 <b>6-3</b> 8                        |
| चैत्रादिफाल्गुनान्तेषु मासेषु कमेण प्रतिमा   | सं सर्वरथ-   |               |                                       |
| निर्वाहकाः भात्रादयः सप्त सप्त सूर्यग        |              |               |                                       |
| नामानि, तेषां विष्णुशक्तयुपबृंहितत्वं च      |              | ,,            | 39-54                                 |
| सुक्तवाचकानां वालखिल्यादीनामनेक्युनी         | नां सर्य-    | "             |                                       |
| मण्डलेऽवस्थानं, ब्रह्माण्डसम्पुटाभ्यन्तरग    |              |               | ,                                     |
| प्रचारप्रमाणं च                              | -            | 156           | 5 <b>5-5</b> 6                        |
| सूर्यमण्डलाइहुदूरे चन्द्रावस्थिति:, तत्स्वरू |              |               | 99 04                                 |
| रथस्य दश अश्वाः, चन्द्रमण्डलप्रमाणं च        | ••••         |               | 57-58                                 |
| चन्द्ररथचकाणि, तद्वाजिनां नामानि,            | नेषां सर्वाः | "             |                                       |
| तेषां रथवहनकालावधिः, चन्द्रसारथिसन           | II W         |               | 59-62                                 |
| षोडशेन्दुकलाः, तस्रामानि च                   |              |               |                                       |
| चन्द्रककानां प्रथमादिक्रमेण अग्न्यादिभिः     | पार्न एड.    | "             | 63-64                                 |
| कळावशिष्टस्य चन्द्रस्य सूर्येण वारिणा        | प्रसम्बद्ध   |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| मासावध्याप्यायनं, देवैः पुनस्तद्वसपानं       |              | 1 = 7         | DE MOL                                |
| Menageran, das Butakadia                     | ••••         |               |                                       |
|                                              |              | 77            | 4 . , 4                               |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विषयोऽयमत्रामकृत इति भाति।

| े हि. स्टब्स् विषया:                                                               | ese of     | युटसं.     | <b>ऋो.</b> सं.  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| कलाद्वयाविष्रष्टस्य चन्द्रस्य सूर्यमण्डले अमाख्यर                                  | इिम-       |            | a Ans           |
| प्रवेशेन भमावास्यासम्भवः, तत्र चन्द्रमसः                                           |            |            |                 |
| महोरात्रं जले वासः, ततो वीरूसु, पुनः क्रम                                          | दके-       |            |                 |
| प्रवेशः, चन्द्रस्य वीरुद्वासावसरे तच्छेदनादि                                       | कर्तुः     | :          | 2               |
| बह्महत्यादोषः, कञ्चावशिष्टस्य चन्द्रस्य अपराह्म                                    | काले       |            | 23,4 ( %        |
| द्विखनकारुं पितृगणैः पानं, तेन पितृणां मासा                                        | वधि-       |            | ور<br>مارون دار |
| कतृतिश्च                                                                           |            | 157        | 73-78           |
| सोम्यादिभेदेन पितृणां त्रैबिध्यं, चन्द्रेण देवादिश                                 | मेण        |            |                 |
| ्र शापशुकीटं भाष्यायनं, भानुवदेव तस्य सञ्जारो।                                     | क्तिश्च .  | 158        | 79-81           |
| निशाकरात् बहुदूरे नक्षत्रमण्डकं, तस्प्रमाणं च 🦾                                    | ••••       | "          | 82              |
| नक्षत्रमण्डलाइहुद्रे बुधमण्डलं, तत्प्रमाणं, बुधस्व                                 | æΫ,        | •          | 1.4             |
| तस्य रथः, तस्मिन् अष्टावश्राः, तद्वर्णश्र                                          | ••••       | 99         | 83-841          |
| त्रयाद्वहुद्दे गुक्रसण्डलं, गुक्रस्वरूपं, तस्य                                     | रथ-        | · ', .:    |                 |
| ष्यादिकं च                                                                         | ••••       | 22         | 85-87           |
| ग्रुकमण्डलाइहुदूरे कुजमण्डलं, तत्स्वरूपं,                                          | तस्य       |            |                 |
| रथह्यादिकं च                                                                       |            | 159        | 88-891          |
| कुजाइहुदूरे बृहस्पति:, तश्स्वरूपं, तस्य काञ्चन                                     | मयो        |            | 13.             |
| रथः, तस्मिन्नष्टौ पाण्डुरा अश्वाः, बृहस्पतेः प्र                                   | ति-        |            |                 |
| राशि संवत्सरकाळावस्थानं च                                                          | ••••       | ,,,        | 90-92           |
| गुरोरूर्ध्वं द्विलक्षयोजनदूरे शनिमण्डलं, तस्य स्व                                  | रूपं,      |            | i no mit        |
| तद्वाहनं, तस्य स्यन्दनादिकं च                                                      | ••••       | , ,,       | 93-941          |
| भूमेर्नवतिसहस्रयोजनदूरे राहुमण्डलं, तस्य धू                                        | सरो        | •          | 0F 00           |
| रथः, मुङ्गाभा अष्टावसाध                                                            | ••••       | ,,         | 95–96           |
| अष्टी केतुरथाश्वा:, तद्वर्ण:, राहुकेत्वोगंति:, राहोरस्ट                            | 7-         | 100        | 07 001          |
| पानेन शिरङ्केदेऽपि प्राणेरवियोगी प्रहत्वप्राप्तय                                   | •••        | 160        | 97-98           |
| समोमयस्य गहोः सर्वचन्द्राच्छादनेन पर्वकाले प्रह                                    | <u>ol-</u> |            | •               |
| सरभवः वाष्ट्रीः स्थानद्वयः ब्रह्मणा वरप्रसाद                                       | (1व        |            |                 |
| दिजादिवस्ताविना शहोराप्यायन, दिवश                                                  | 61.        |            |                 |
| क्रीजं जेवलमञ्जूष्टं वधसहितप्रहपञ्चक्याग                                           | 600        |            |                 |
|                                                                                    | U  -       |            | 99-1051         |
| अहणावद्कत्व, ग्रहणमाक्षकालावरानारामः,<br>तस्य बिश्चित्तानां च ग्रहणविज्ञानोपायता च |            | <b>99,</b> | AN TAGE         |

| : <b>विषयाः</b>                                                                                                                                                                         | पुटसं. | श्हो, सं.                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| सूर्यादिनवप्रहाणां मेषादिराइयवस्थितिकालः                                                                                                                                                | 160    | 106-107                                 |
| सूर्यादिससग्रहमण्डलप्रमाणानि                                                                                                                                                            | 161    |                                         |
| क्रुत्तिकादिनक्षत्रमण्डलप्रमाणम्                                                                                                                                                        | ,,     | 111                                     |
| शनेर्बेहुदूरे महर्षिमण्डकं, तेषां मेषादिराइयवस्थिति-<br>कालश्च                                                                                                                          |        |                                         |
| ज्ञह्मणो मानसपुत्राः सरीच्यादयः सप्तर्षयः, तेषा                                                                                                                                         | "      | 112                                     |
| नामानि, सस माह्मणा इति पुराणप्रसिद्धिश्च                                                                                                                                                |        | 1101                                    |
| मरीच्यादिससर्वीणां सप्त परन्यः, तासां नामानि,                                                                                                                                           | 9)     | $113\frac{1}{2}$                        |
| अस्त्र्यस्याः प्राशस्यं च                                                                                                                                                               | •      | 424 4451                                |
| सप्तर्षिमण्डलाद्वहुदूरे ध्रुवमण्डल, ध्रुवस्य समस्त-                                                                                                                                     | · 4¢ . | 114-115                                 |
| ज्योतिश्रकनेतृत्वं, रात्री तद्दर्शनस्य पापनाशकत्वं,                                                                                                                                     |        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| अवर्जीकादघो विष्णुशक्तिविधतस्य शिशुमारमहस्य                                                                                                                                             |        |                                         |
|                                                                                                                                                                                         | 100    | 110 1001                                |
| राजा तत्वायुक्तवतात्रव                                                                                                                                                                  | TOS    | 116-120                                 |
| पश्चमस्तरङ्गः                                                                                                                                                                           |        |                                         |
| (सुवर्लोक-महोलोक-जनोलोकवर्णन                                                                                                                                                            | म्)    |                                         |
| ज्योतिश्वकप्रपञ्चानन्तरं तदूर्ध्वस्थितभुवरादिलोक-                                                                                                                                       |        | •                                       |
| प्रपञ्जन, तत्र महीतलादू ध्वै ध्रुवप्रान्ते ज्योतिश्च-                                                                                                                                   |        |                                         |
| कादृष्यभागे भुवलींकः, तस्य सर्वसाधारणत्वं,                                                                                                                                              |        |                                         |
| तद्वासिनश्च                                                                                                                                                                             |        | 1 4                                     |
| भुवकोंकाद्र्यं बहुद्रे सुवलोंकः, तत्रेन्द्राश्चष्टदिक्पाल-                                                                                                                              | "      | 1-4                                     |
| कलोकाश्च                                                                                                                                                                                | 163    | <b>~</b>                                |
| इन्द्रलोकः, तद्वर्णनं, तत्रत्यविशेषपदार्थाः, सुधर्माख्य-                                                                                                                                | 100    | 5                                       |
| सभायां इन्द्रस्य स्वाराज्याचरणं, सभावेभवं च                                                                                                                                             |        |                                         |
|                                                                                                                                                                                         |        |                                         |
|                                                                                                                                                                                         | 22     | 6-14                                    |
| इन्द्रकोकस्थिता भावर्तादयो नव मेघाः, तेषां नामानि,                                                                                                                                      | 23     | 6-14                                    |
| इन्द्रकोकस्थिता आवर्तादयो नव मेघाः, तेषां नामानि,<br>तन्त्रत्याः प्रवहादिस्कन्धवायवः, गर्भाधानादि-                                                                                      | ,,     | 6-14                                    |
| इन्द्रकोकस्थिता आवर्तादयो नव मेघा:, तेषां नामानि,<br>तन्नत्याः प्रवहादिस्कन्धवायवः, गर्भाधानादि-<br>संस्काराणां सर्वयज्ञायुषानां च मूर्तिमतां तन्नाव-                                   |        |                                         |
| इन्द्रकोकस्थिता भावतीदयो नव मेघाः, तेषां नामानि,<br>तन्नत्याः प्रवहादिस्कन्धवायवः, गर्भाधानादि-<br>संस्काराणां सर्वयज्ञायुषानां च मूर्तिमतां तन्नाव-<br>स्थानं, अमरावतीप्राप्युपायानि च | 164    | 6-14<br>15-20,                          |
| इन्द्रकोकस्थिता आवर्तादयो नव मेघा:, तेषां नामानि,<br>तन्नत्याः प्रवहादिस्कन्धवायवः, गर्भाधानादि-<br>संस्काराणां सर्वयज्ञायुषानां च मूर्तिमतां तन्नाव-                                   |        |                                         |

| ं: विषया:                                               | षुटसं.   | श्रो. सं.             |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| निप्तपुरस्थिता जातवेदः प्रभृतयो ऽष्टाविप्तमूर्तयस्तासां |          |                       |
| नामानि च                                                | 164      | $22\frac{1}{2}$       |
| हिरण्यगगनादयः सात्विक्योऽप्रिजिह्वाः, जातवेदो-          |          |                       |
| भक्तानाममिपुरे वासः, अम्रिपुरमाप्त्युपायाः,             |          |                       |
| पावकशब्दार्थविवरणं च                                    | 17       | 23-28                 |
| याम्ये यमपुरी, तन्नाम, तत्र सभायां दण्डधरस्य धर्म-      |          |                       |
| राजस्य धर्माधर्मानुरोधेन सौम्यमीकरादिस्वरूपं,           |          |                       |
| मूर्तिमद्भिः धर्मादिभिः परिवृतत्वं, मूर्तिमद्भिरजीर्णा- |          |                       |
| दिक्षयान्तरोगैः परिवृतत्वं च                            | 165      | $29-62^{\frac{1}{2}}$ |
| नैर्ऋत्यदिग्भागे नीलाख्यनगर्यां सभायां रक्षोभिः सह      |          |                       |
| निर्ऋतेः निवासः, तत्रान्येषां हेत्यादीनां निवासश्च      | 168      | 63 <b>-66</b>         |
| सुसामिधे वरुणपुरे सभायां तक्षकादिभिः परिवृतस्य          |          |                       |
| वरुणराजस्यावस्थितिः, अन्ये च तद्वासिनः                  |          |                       |
| प्रह्णादादयः, नदीनदादयः, इष्टापूर्तादिकारिणश्च          | ,,       | 67-75                 |
| गन्धवतीनाम्नि वायुपुरे वायुदेवनिवासः, तत्र प्राणा-      |          |                       |
| दीनां प्रवहादीनां श्वसनाद्येकोनपञ्चाशद्वायूनां च        |          |                       |
| निवास:, पुण्यकृतामितरेषां निवासश्च                      | 169      | 76 - 86               |
| अलकापुर्यां सह सिद्धार्थादियक्षेः विचित्रादियक्षि-      |          |                       |
| णीभिश्र कुनेरस्यावासः, तत्रत्या विभ्रमादिचतु-           |          | om 100                |
| ष्यष्टिचेटकाश्च                                         | 170      | 87-103                |
| अलकापुरीस्था नव निधयः, तेषां नामानि च                   | 172      | 104                   |
| मूर्तिमतां हिमबदादिपर्वतानां तत्रावस्थानं, दरिद्राणां   |          |                       |
| यज्ञनिर्वाहकानां धनदानादिना तत्प्रवेशश्च                | 75       | 105-107               |
| यशोवतीपर्या अधोरास्त्रस्वरूपस्य परमेश्वरस्य ईशानादि-    |          |                       |
| मूर्तिभि: सह निवासः, तत्र शर्वाद्यष्टमूर्तयः, तन्ना-    | `        | 100 1001              |
| यानि च                                                  | "        | 108-1091              |
| तत्रत्या उमादयोऽष्टी सैन्यनायकाः, अष्टी भैरवाः, तेषां   |          | 110 1111              |
| नामानि च                                                | ,,       | 110-1111              |
| यशोवतीपुरीस्थाः सप्तमातरः,चतुःषष्टियोगिन्यः, तासां      | a P7 - 1 | 110 100               |
| नासानि, वीरभद्रप्रभृतयोऽन्ये च भूतमुख्या गणेशाश्र       | 173      | 112-122               |

| 🤏 🥞 👵 : 🖖 <b>विषया:</b>                                     | पुटर्स. | श्हो. सं.            |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| सुवलोंकात द्विकोटियोजनोध्वमागे महलोंक:, तत्र                |         | · ·                  |
| गरीच्यादिऋषिपरिवृतस्य शिवपूजारतस्य मार्कण्डे-               | : 5     |                      |
| यस्यावस्थितिः                                               | 174     | 123-1241             |
| महोलोकादष्टकोटियोजनोपरि जनोलोकः, तत्र पितृत्रिः             | 717     | 120, 1213            |
| , सह गोत्रभेदप्रवर्तकविष्ठादिस्थितिश्च                      |         | 125-126              |
| ****                                                        | 28      | 1.20-120             |
| षष्ठस्तर ङ्गः                                               |         |                      |
| (तपोलोक-सत्यलोक-विष्णुकोकवर्ण                               |         |                      |
|                                                             | ानम्)   |                      |
| जनोळोकान्तळोकप्रपञ्चनानन्तरं कुमारस्य तपोळोका-              |         | . ,                  |
| दिजिज्ञासया प्रश्नः, महीपालस्य तदुत्तरप्रतिज्ञा च           | "       | 1-2                  |
| महोलोकात् द्वादशकोटियोजनोपरिभागे तपोलोकः,                   |         |                      |
| तत्र साध्याभिधसुराणां वत्नकुमारादिऋषिभिः सह                 |         | 2 k*                 |
| निवासश्च                                                    | 175     | 3-4                  |
| तपोलोकात ब्रष्टकोटियोजनोपरि सत्य (ब्रह्म) लोक:,             |         |                      |
| तत्र सरस्रतीदेन्या सह ब्रह्मणोऽवस्थिति:, ब्रह्मोपास-        |         |                      |
| कानां दक्षादीनां सान्निध्यं च                               | "       | $5 - 33\frac{1}{2}$  |
| ब्रह्मणोऽतिथ्यादिसत्कारः                                    | 177     | 34-351               |
| पार्थिवा धष्टौ पैशाचसिद्धयः, तत्स्वरूपं च                   | 178     | $36 - 37\frac{1}{2}$ |
| अष्टावाप्यसिद्धयः, तत्स्वरूपं, पैशाचसिद्धिभिस्सह            |         |                      |
| तासां सिद्धीनां राक्षसीयस्वं च                              | ,,      | 38-401               |
| <b>अ</b> ष्टावग्निसिद्धयः, तस्त्ररूपं, पैशाचादिसिद्धिमस्सद् | ,-      |                      |
| तासां सिद्धीनां यक्षसम्बन्धश्च                              | 39      | 41-451               |
| अष्टौ वायुसिद्धयः, तत्स्वरूपं, पैशाचादिचतुर्विशति-          |         | ; .*                 |
| सिद्धिसिस्सह तासां सिद्धीनां गन्धर्वसम्बन्धित्वं च          | 179     | 46-48                |
| अष्टावाकाशसिद्धयः, तत्स्वरूपं, पैशाचादिद्वात्रिंश-          |         | n*                   |
| त्सिदिभिस्सह तासां सिद्धीनां माहेन्द्रत्वं च                | 3,      | $49-50\frac{1}{2}$   |
| अष्टौ मानससिद्धयः, तत्स्वरूपं, पेशाचादिचत्वारिश-            |         |                      |
| त्सिबिभिस्सइ तासां मानसिस्द्वीनां सौम्यसम्ब-                |         |                      |
| REFE                                                        |         | M4 M0                |

| विषया:                                         | m j                | पुटसं.      | क्रो. सं.          |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| भष्टावहङ्कारसिद्धयः, तत्स्वरूपं, पैशाचाद्यष्ट  |                    |             |                    |
| त्सिद्धिभस्सह तासां सिद्धीनां ब्रह्मसम्बन्धश्र | r 7,               | 179         | 54-55              |
| अष्टी बुद्धिसिद्धयः, तत्त्वरूपं, पैशाचावि      | सिद्धिभः           | : 50.5      |                    |
| सह तासां सिद्धीनां ब्राह्मत्वं, विष्णवा        | दिसिद्धीनां        |             | 17.57              |
| श्रसंख्यत्वं, ब्रह्मसभा च                      | 10                 | 180         | 56-58 <del>1</del> |
| सायकोकाद्रध्वं चतुष्कोटियोजनोध्वंभागे वैवु     |                    |             |                    |
| तत्र बाङ्कचकाद्यायुधोपेतस्य सनातनस्य           |                    |             |                    |
| वासुदेवस्य महालक्ष्म्यादिभिः सह                | वस्थिति:.          |             |                    |
| विष्णोदेशावतारः, विष्णूपासकानां व              | क्णवाना-           |             | . 32 63            |
| ्र सवस्थानं च                                  | •••                | 3 2         | 59-64              |
| <br>स्वयस्थानं च<br>स्वयस्तरङः                 |                    |             | er eller out       |
| Cities Co. W.                                  | • '                |             | A 2 83             |
| (ज्ञिवलोकादिकटाहान्त                           | वर्णनम् )          |             |                    |
| वैकुण्ठलोकान्तलोकश्रवणानन्तरं तदू ध्वैलोकजिङ   | ह।सया              |             | . 4. 4. 6<br>      |
| कुमारस्य प्रश्नः, महीपाळस्य तदुत्तरप्रतिज्ञा   | ਰ                  | 181         | 11                 |
| विष्णुलोकात् पञ्चकोटियोजनोध्वभागे शिवपदम       |                    |             |                    |
| विष्णुकोकादुपरि कुमारस्थानं, तद्वर्णनं च       | ••••               | 20          | 3. mas             |
| स्कन्दस्थानादुपरि उमादेवीस्थानं, तद्वणेनं च    |                    | 22.         | 4                  |
| उमास्थानादुपरि नमसः परे पारे रुद्रछोकः,        | तद्वर्णनं,         |             | i i i              |
| तत्प्राप्त्युपायश्च                            | ,••••              | 39, 1       | 5-14               |
| रुटलोकमध्ये सर्वतोभ्रहाख्यशिवपीठं, तत्प्रमा    | ण, तस्य            |             | Comment of the     |
| धर्माकारे: सिंहे विधारणं, तत्र देव             | या सह              |             |                    |
| पञ्चनक प्रक्रियतिः तदस्रिमखतया धर्मात्मनो      | वृषभस्य            | 2           |                    |
| शयनं तदवायका मात्राणादयश्च                     |                    | 182         | 15-20              |
| केलाससभा तस्या हेवर्धादिपरिवृतत्वं, तत्र       | गन्धवी-            |             | 11,50              |
| ्र दीनां गानानिवित्रहितस्त्रं, वेदानां क्ला    | भ: सह              | . '         | d.                 |
| मन्त्रित्वं चन्द्रेजानां भवनानां कैलासस        | भानेयत्व,          |             | e i Giris          |
| मेरो कांसीमहर्व धर्मस्य कोशता. वि              | ब्लादिग्ह-         |             |                    |
| नायकत्वं, शिवयोगिनां मित्रता, निहसम            | ाका <b>ड्यो</b> ः_ | , dis . es. | Tierto             |
|                                                |                    |             |                    |

| क्षा के विषया: • • • क                                       | पुरसं. | <b>श्चो. सं</b> . |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| द्वारपालकत्वं, षण्मुखस्य युवराजत्वं, ब्रह्मणः                |        |                   |
| पौरोहित्यं, दिवाकरस्य दैवज्ञता, वहेर्महानसाधि-               |        |                   |
| पत्यं, गणेशस्य विदूषकत्वं, पार्वत्या महिषीत्वं,              |        |                   |
| इन्द्रादीनां रक्षादिकर्तृत्वं, शिवभक्तिरहितानां शत्रुता,     |        | •                 |
| तेभ्यो राज्यरक्षार्थं तत्तद्धिकारपदे विष्णवादीनां            |        |                   |
| नियोजनं, तेषां चक्राद्यायुधदानं च                            | 182    | 21-34±            |
| ज्ञिबगणानां कामरूपित्वं, तेषां संख्या, ज्ञिवस्य              | 102    | 21-040            |
| सर्वभूतसृष्ट्यादिकर्तृत्वं, शिवाज्ञाभेदकानां दण्डनं,         |        | . •               |
| शिवस्वरूपस्य दुविज्ञेयस्वं, शिवस्य रक्षार्थं त्रिलो-         |        |                   |
| कीसञ्चारश्र                                                  | 184    | 35-40½            |
| महुच्छब्दार्थवर्णनपूर्वकं महादेवस्य सर्वदेवोत्तमस्वोक्तिः,   | 102    | 99-403            |
| तस्य चतुर्दशङोकनायकत्वं, पापिनां तत्स्वरूपा-                 |        |                   |
| परिज्ञानं, महादेवस्यैव सर्वजगद्रश्वकत्वं, महादेव-            |        |                   |
| चिह्नाङ्किते रुद्रसङ्घ: जगत: परिपूर्णता, एकस्यैव तस्य        |        |                   |
| विज्ञानात् बन्धविमोकः, शिवलोके वसतोऽपि तस्य                  |        |                   |
| राजवतं जगद्रुत्तपरिज्ञानं, ब्रह्माण्डलोकविस्तारः,            |        |                   |
| ब्रह्माण्डाद्वहिः वीरभद्रनियन्त्रितरुद्राणां पालनं च         | . ,,   | 41-5:12           |
| इन्द्रदिरमागस्थिता रुद्राः, तेषां नामानि च                   | 185    | 53-54             |
| जारनेयदिरभागस्थिता रुद्धाः, तेषां नामानि च                   | 186    | 55½               |
| थाम्यदिग्भागस्थिता रुद्राः, तेषां नामानि च                   | "      | 56½               |
| निर्ऋतिदिरभागस्थिता रुद्धाः, तेषां नामानि च                  | "      | 57-58             |
| वरुणदिग्भागस्थिता रुद्धाः, तेषां नामानि च                    | . 22   | 591               |
| बायुद्धिमागस्थिता रुद्धाः, तेषां नामानि च                    | 35     | 60-61             |
| कुबेरदिरभागस्थिता रुद्राः, तेषां नामानि च                    | 12     | $62\frac{1}{2}$   |
| ईशानदिरभागस्थिता रुद्धाः, तेषां नामानि च                     | 187    | 63-64             |
| पातालस्थिता रुद्धाः, तेषां नामानि च                          | >9     | $65\frac{1}{2}$   |
| अर्ध्वभागस्थिता रुद्रा:, तेषां नामानि च                      | ,,     | 66-681            |
| ब्रह्माण्डानां शम्भ्वाभरणत्वं, सर्वत्र ब्रह्माण्डेषु वर्णित- |        | -                 |
| ब्रह्माण्डसादृश्यं, शम्भोरणिमादिसमृद्या सङ्कल्प-             |        |                   |
| मात्रादेवानेक हो टिब्रह्माण्डसम्भवश्च                        | "      | 69-78             |

| • •                                            |                       |        |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------|
| विषयाः                                         | :                     | पुरसं. | खी. सं.              |
| नृतीयकछोलीयसप्ततरङ्गगताहृत्यग्रन्थसंख्याः      | तदाकर-                |        |                      |
| . प्रदर्शनं कल्लोलसमापनं च                     |                       |        | 79 <b>-9</b> 1       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |                       |        |                      |
| 11                                             |                       |        | e                    |
| चतुर्थकह्रोले                                  | · ·                   |        | ·                    |
| प्रथमस्तरङ्गः                                  |                       |        |                      |
| (सामान्यतो नदीदेशादि                           | नर्णसम् )             | . * *  |                      |
|                                                | •                     | •      | *** ;                |
| ब्रह्माण्डान्सर्गतसक्छलोकश्रवणानन्तरं कुमारस्य | विशिष्य               | •      | **                   |
| भारतस्वण्डस्थनदीनदादिजिज्ञासया प्रश्नः         | , मही-                | •      | ··· via              |
| पाछस्य तदुःत्तरप्रतिज्ञा च                     | ••••                  |        | 1-7                  |
| मारतशब्दनिरुक्तया भारतवर्षपदार्थविवरण,         | भारत-                 |        | ** **                |
| वर्षस्य कर्मभूमित्वात् स्वर्गादिपाप्त्युपयोगित | वंच                   | ,23    | 8-10                 |
| भारतवर्षे स्वायम्भ्रवादिचतुर्दशमन्नां प्रजार   | रगकर्तृत्वं,          |        | · · · ,              |
| दक्षिणोत्तराभ्यां भारतवर्षसीमादर्शनं, भ        | ारतवर्षस्य            |        |                      |
| नवधा विभागः, तेषां नामानि, तत्त्रमाणं, र       | तत्र नवमे             |        | :                    |
| कन्याद्वीपे वर्णाश्रमादिविभागः, तदितर          | ाष्ट्रद्वीपानां       |        |                      |
| सगरपुत्रै: तुरगान्वेषणकाले खननेन               | जलनिधी-               |        | •••                  |
| करणं च                                         | 400.                  | 190    | 11-15                |
| भारतादिवर्षमर्यादाकारकाः सुम। ख्यादयोऽष्टी     | महा-                  |        |                      |
| शैलाः, तेषां नामानि, तेषां सगरात्मजैः स        | त्र <b>मुद्रान्तः</b> |        |                      |
| पातनं, कन्याद्वीपस्य कन्याकुमारीतो             | दक्षिणी-              |        | •                    |
| त्तरायाममानं च                                 | ••••                  | 12     | 16-18½               |
| क्रमान्याः तेषां                               | नामानि,               |        |                      |
| सारवन्तोऽनेके तहुपपर्वताः, ततुपाश्रिता ज       | 11 <b>9</b> 1         | 191    | 19-21                |
| कन्याद्वीपवाहिन्यो महानद्यः, तासां नामानि च    | ••••                  | >>     | $22 - 45\frac{1}{2}$ |
| कन्याद्वीपस्य पूर्वपश्चिमभागस्थाः जनपदाः       | , तेषां               | •      |                      |
| नामानि च                                       |                       | 193    | 46-65                |
| V - 447 4 76                                   |                       |        |                      |

| m ffile        | 427                          | विषयाः                   |              | THE ST     | पुरसं.                | श्चो. सं.    |
|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|
| कन्याद्वीपस्य  | दक्षिणभा                     | गस्थाः जनपदा             | ः, तेषां     | नामानि     | ýra, <sub>g</sub> a 😁 | विशेषाच्यो 🖟 |
| 19-07          | 1307                         | •••                      |              | 1          | 195                   | 66-70        |
| कन्याद्वीपस्य  | उत्तरभाग                     | स्था जनपदा:              | , तेषां      | नामानि     |                       |              |
| 4              |                              | ٨                        |              | ••••       | 12                    | 71-77        |
|                |                              |                          | स्तरङ्गः     |            |                       |              |
|                |                              | ાહ્રતાય                  | स्तरश्च      |            |                       |              |
|                |                              | (प्रधानशैलतीर            | क्षित्रवर्णन | <b>म</b> ) |                       |              |
|                |                              | कन्याद्वीपगतदे           |              |            |                       |              |
| कुमारस्य       | तंत्रत्यप्रध                 | ानदेशादिजि <b>ज्ञा</b> र | तयां प्रशः   | , मही-     |                       |              |
| पालस्य व       | ां <del>दुं त्तरप्रतिः</del> | हा चे 👵 💢                |              | . :        | 196                   | 1-4          |
| कन्याद्वीपस्थि | ताः                          | षद्पञ्चाशस्त्रधान        | विशाः,       | तेषां      | 1 3 3 0               | and year     |
| नामानि 🤻       |                              | ****                     |              |            | 197                   | 5-11         |
| कन्याद्वीपस्थि | ताः सप्त                     | . कुँढाचलाः, ः           | तिमश्रज      | नपदाः,     | es to jo              | r - satisfi  |
| त्रमृत्यजन     |                              | * 1 10 40                |              |            |                       |              |
| कन्याद्वीपे व  |                              | बाननचः, तास              |              |            |                       |              |
| वस्थानानि      | ने च                         |                          |              |            | 198                   | 16-31        |
| गिरिगह्नरगोः   | वराणां १                     | व्यवदीनां सार            | गान्यतः      | स्वरूप-    |                       |              |
| कथनम्          |                              |                          |              | . 3.000    | 30                    | 32           |
| कन्याद्वीपगर   | ा वासर्य                     | ोग्या धर्मदेश            | ाः, वार      | गयोग्य-    |                       |              |
|                |                              |                          |              |            |                       | 33-47        |
| शिवभक्तार्थि।  | ष्ठेतदेशमा                   | इात्स्यम्                |              | ••••       | 201                   | 48-49        |
|                |                              | ष्टिः पुण्यक्षेत्रा      |              |            |                       |              |
|                |                              | ् पञ्चचस्वारि            |              |            |                       |              |
|                |                              |                          |              |            |                       | 50-60        |
| कन्याद्वीपस्थि | ावानि शि                     | क्रपीठानि                |              |            | 202                   | 61-65        |
| कन्याद्वीपगत   | ाः त्रयः स                   | कन्द्रपर्वताः, तर        | नामानि च     |            | 99                    | 66           |
|                |                              | भैरवस्थानपर्वत           |              |            |                       |              |
| <b>च</b>       |                              | 1 2                      |              |            |                       |              |
|                |                              | वारण्यानि, तस्रा         |              |            |                       |              |

gzસં. જો, સં. क्र के १९९० विषया: त्तीयस्तरङ्गः स्टब्स्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्र (युगकस्पच्यवस्था, शकाश्चिपतिषोडशसहाराजादिवर्णनं च) नदीप्रमेदिवज्ञानानन्तरं प्राचीनक्षोणीपारुकिजज्ञासया कुमारस्य प्रश्नः, महीपालस्य तदुत्तरप्रतिज्ञा च .... 203 ी-3 वक्षणो मरीचिद्वारा बुधान्तसूर्यवंशीयभूपाल-बह्मणोऽन्निद्वारा जनमेजयान्तचनद्ववंशीय सूपाककथनं, वंशद्वयेऽपि राज्ञां शकाधिपत्यकथनप्रतिज्ञाःच ात्राः । 5-81 ी त्रुटिकालः, असारभ्य त्रुट्यादिवृद्ध्या लवादिद्वारा 🗀 🖽 वस्तरान्तकाळस्य निरूपणम् क्षाप्तिकार्यः वस्तरान्तकाळस्य निरूपणम् ब्रह्मादिसेदेन वस्तरमानस्य नवविधस्यं, तत्र मास-विभागश्च .... , 14-16 ावभागश्च सङ्गान्त्यादीनां सौरमानग्राह्यत्वम् .... 205 17 कीगभैवृद्धिविधानादीनां सावनप्राह्मस्वम् .... , 18 भचकश्चमणादीनां नाक्षत्रमानप्राह्मवा .... , 19 तिथ्यादेः चान्द्रमानप्राह्मवम् ,  $19^{\frac{1}{2}}$ बाईस्पत्यमानवत्सरावगतिक्रमः.... भाद्रपद्फान्गुनाश्विनवर्जं कार्तिकादीनां सर्वेषां मासानां कृत्तिकानक्षत्रतो द्विभत्वं, भाद्रपदफाल्गुनाश्विनानां तु शततारापूर्वप्रोष्ठपदोत्तरप्रोष्ठपद-पूर्वफल्गुन्युत्तर-फल्गुनीइस्त-रेवत्यश्विनीभरणीिमः यथाकमं त्रिभरवं संवत्सरपरिवत्सरेदावत्सराजुवत्सरेद्वत्सराणां परिचयः .... ,, 22-28 सौर-सावन-चान्द्र-नाक्षत्रमानानां युगविभाजकत्वम् .... 206 29 दैवाहर्मानं, सुरासुरयोर्विपर्ययेणाहोरात्रव्यवस्था च .... ,, 😝 👂 मनुष्यमानेन पितृणां दिनन्यवस्था, देवानां वर्ष-ज्यवस्था च .... , 31-32 दिन्यमानेन चतुर्युगविकल्पनं, तत्र इत-नेता-द्वापर-**क्लियुगानां कालप्रमाणं च** .... 33-36

| हे <sup>कि</sup> विषयाः स्टब्स्                           | पुटसं. | <b>શ્કી.</b> સ.    |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| दिब्बचतुर्युंगकालः, वादशमन्वन्तरकालश्च                    | 207    | 37                 |
| ब्रह्मणो दिनरात्रिप्रमाणं, तत्परमायुःप्रमाणं च            | 29     | 38-39              |
| मानुषमानेन कृतादियुगकारुगणना, ब्रह्मण: अहो-               |        |                    |
| रात्रादिमानं, तत्परमायुर्मानं च                           | "      | $40-43\frac{1}{8}$ |
| मनुसन्धि-कल्पकाल-कल्पसन्धीनां कालमानम्                    | 208    | 44-45              |
| क्रुतादियुगसन्धिकालप्रमाणम्                               | 22     | 46-47              |
| कृतयुगीयशकभूभृतः, तेषां नामानि, तदीयशककाछ-                | "      |                    |
| प्रमाणं च                                                 | ,,     | 48-51              |
| त्रेवायुगीयशकभूभृतः, तेषां नामानि, तदीयशककाल-             |        |                    |
| प्रमाणं च                                                 | 209    | 52-55              |
| द्वापरयुगीयशकभूभृतः, तेषां नामानि, तदीयशककाल-             |        |                    |
| प्रमाणं च                                                 | 15     | 56-59              |
| कलियुगीयशकभूभृतः, तेषां नामानि, तदीयशककाड-                | ••     |                    |
| व्रमाणं च                                                 | 210    | 60-63              |
| हरिश्चन्द्र-नल-पुरुकुत्स - पुरुरव -सगर -कार्तवीर्याणां    |        | *                  |
| वण्णां चक्रवर्तित्वम्                                     | "      | 64                 |
| षोडश महाराजाः, तेषां नामानि, तेषां राज्यभरणक्रमश्च        | •      | 65-66}             |
| युगारम्भकाळभेदाः, युगधर्माः, तद्वुष्टानकाळ-               | •      |                    |
| भेदाश्च                                                   | 211    | 67-694             |
| तत्तशुगसेच्यानि क्षेत्राणि                                | "      | 70-4               |
| तत्तवुगीयधर्मशास्त्राणि                                   | ,      | 71-1               |
| तत्तवुगीयप्राणाश्रयस्थानानि ,                             | 99     | 72-1               |
| तत्तवुगीयगभीत्पादनक्रमः                                   | 2)     | 73-1               |
| तत्त्रशुनीयदानप्रकारः                                     | 212    | 74-1               |
| ककी शक्करनामकीर्तनस्य प्राशस्त्यम्                        | 19     | 75-1               |
| क्रसन्त्रेतयोर्विज्णोराधिपत्यं, द्वापरे ब्रह्मणः, कर्छो   |        |                    |
| चेश्वरस्य                                                 | 19     | 76-2               |
| क्रतादियुगेषु धर्मस्य पाद्व्यवस्था, मनुष्यादिसेदेन        |        |                    |
| प्राणिनामायुर्मानं, तस्य द्वापर-त्रेवा-कृतेवृत्त्वरोत्तरं |        | • ,•               |
| ऋमाद्भित्रिचतुर्गुणस्वं च                                 | ,,,    | 77-86              |

विषया:

વુટલં જો લં.

# चतुर्थस्तरङ्गः

| 9                                                      |              | *           | •                  |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|
| (चतुर्वेर्णधर्म-ब्रह्मचारिधर्मवर्णन                    | म् )         |             |                    |
| शकाधिपतीनां महाराजानां च वर्णाश्रमधर्मपरिपा            | ल <b>न</b> - |             | •                  |
| मुखेन राज्यभरणश्रवणानन्तरं कुमारस्य वर्णाश्रम          |              |             |                    |
| जिज्ञासया प्रश्नः, महीपालस्य तदुत्तरप्रतिज्ञा च        |              | 213         | 1-3                |
| त्राह्मणादयश्चत्वारो वर्णाः, तत्र ब्राह्मणस्याधिक्यं च |              | 5)          | 4                  |
| बाह्मणस्य षट्कर्माणि, तत्स्वरूपं च                     | ••••         | 27          | 5                  |
| क्षत्रियधर्मा:, तत्स्वरूपं च                           |              | >1          | 6-8                |
| वैश्यधर्माः, तत्स्वरूपं च                              | ••••         | 214         | 9                  |
| वाणिज्योपयोग्यङ्ग्ल्यादित्रिविधमानानि                  | ••••         | . "         | 101                |
| अङ्गुलिमानविवरणं, तदुद्भृतमानान्तराणि च                | ••••         | ,,          | $11-12\frac{1}{2}$ |
| माषादिमानद्वारा तुलामानस्वरूपं, तस्मात भारप्र          | माण-         |             |                    |
| निष्पत्तिः, तुल्लामानस्य तोलनपरिज्ञानार्थत्वं च        | ••••         | ٠,,         | 13-14              |
| मागधरीत्या सृष्ट्यादिप्रमाणद्वारा प्रस्थप्रमाणं, तर    | मात्         |             | . 4                |
| आढकादिमाननिष्पत्तिः, धान्यविक्रयोपयोगिमान              | ान्त-        |             |                    |
| राणि च                                                 | ••••         | 215         | 15-18              |
| काकिन्यादीन्युत्तरदेशीयमानानि                          | ,···         | ,,          | 19-20              |
| कर्षणोपकरणानि, कृषे: प्रधानसाधनानि च                   | ••••         | 9)          | 21-23              |
| ग्र्दधर्माः, तत्स्वरूपं, ततस्तस्य सन्तोषश्च            | •••          | 216         | 24                 |
| वस्वचर्यादयश्रत्वार आश्रमाः                            | ••••         | ,,          | 251                |
| बाह्मणादीनासुपनयनं, सुख्यकाखो गौणकाखश्च                | ••••         | ,,          | 26-28              |
| द्रिजस्योपनयनकाळातिकमे प्रायश्चित्तम्                  |              | "           | 29-31              |
| विप्रादीनामुपवीतं, तत्प्रकृतिद्रव्याणि च               | ••••         | 217         | 32                 |
| विप्रादीनां मौजी, तत्प्रकृतिद्रव्याणि च                | ••••         | ,,          | 33<br>34           |
| विप्रादीनां अजिनं, तत्प्रकृतिद्वव्यं च                 | ••••         | 98          | 3 <b>5</b> –36     |
| बाह्मणादीनां दण्डाः, तत्प्रकृतिद्वव्याणि, दण्डप्रमाणं  | অ            | 21          | 37                 |
| विप्रा दीनां वासांसि, तदीयवर्णाश्च                     | ••••         | >>          | 38-481             |
| उपनीतस्य गुरुकुले वासः, तदानीन्तर्नानयमाश्र            | • • • •      | 77<br>(310) | 49-57              |
| अन्ध्ययनकातः, मन्वादिकातश्र                            | ****         | 218         | 49_01              |
|                                                        |              |             |                    |

| ी किंग केंद्र विषया: क्ष्या                                | <b>g</b> टसं. | श्हो. सं.       |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| बनध्यायेष्वध्ययने दोषः, वेदस्य इरिस्वरूपत्वं,              |               |                 |
| वेदाध्ययनस्य फर्ल च                                        | 219           | 58-60           |
| प्राजापत्यादिचतुर्विधवस्यचारिणः, तेषामुक्तधर्मसाधा-        |               | 00 00           |
| रण्यं च                                                    | <b>)</b>      | $61\frac{1}{2}$ |
| पञ्चमस्तरङ्गः                                              |               |                 |
| (गृहस्थ-वानप्रस्थ-सञ्जयासिधर्मवर्णनः                       | ₹)            | 2.11            |
| वर्णवर्णिभर्मनिरूपणानन्तरं गृहस्थभर्मोक्तिप्रतिज्ञा        | 220           | 1               |
| वर्णिन: साङ्गवेदाध्ययनानन्तरं गुरवे दक्षिणादानं.           | . ==0         |                 |
| गुर्वेनुज्ञया दारपरिग्रहोक्तिः, परिग्रहाईकन्या-            |               | * 1             |
| स्रक्षणं च                                                 | ••            | 2-61            |
| दारपरिग्रहे वर्जनीयाः कन्यकाः                              | . "           | 7-11            |
| अष्टविधविवाहा , तेषां नामानि, तत्र पूर्वपूर्वीत्कृष्ट्यं च |               | 12-13           |
| वैदिकोत्तमस्य ब्राह्मविवाहे मुख्यत्वं, दैवार्षयोरिप प्रहणे | t.            | 4 476 7         |
| पक्षमेदः, प्राजापत्यादीनां पञ्चानां गर्हितत्वं, पूर्वा-    | •             | • • •           |
| सम्भवे तेषामभ्यतुज्ञा च                                    | 21            | 14-15           |
| बाह्यादिविवाह।नां स्वरूपं, बाह्यदैवार्षप्राजापत्यानां      |               |                 |
| अनुष्ठानकालनियमः, गान्धर्वादीनां कालानियमश्च               | 222           | 16-24           |
| बाह्यादिचतुर्विधानां विवादानां बाह्यणेषु प्राशस्यं,        |               |                 |
| क्षत्रिये राक्षसस्य, वैश्यश्रद्धयोरासुरस्य, स्वस्वानुरूप-  |               |                 |
| विवाहस्य प्राशस्त्यं च                                     | ٠,            | 25-26           |
| गृहस्यधर्माः पञ्चमहायज्ञादयः, अतिथितःकारे यता-             |               |                 |
| धिक्यं, अतिथिलक्षणं, स्त्रीसं देशकालाकालीं,                |               |                 |
| क्रतादिभिर्जीवनं, ऋतादीनामर्थः, नीचसेवनस्य                 |               | •               |
| श्ववृत्तिता, तन्निषेधश्च                                   | * *           | 27-44           |
| चतुर्विधा गृहस्थाः, तेषां नामानि च                         | 224           | 451             |
| गृद्दस्यस्य वानप्रस्थाश्रमस्वीकारकालः, वानप्रस्थधर्माः     |               | 70              |
| त्रिचवणस्नानादयः, आरण्यकपदार्थेजीवनं च                     |               | 46-51           |
| बतुर्विधवानप्रस्थाः तेषां नामानि च                         | 225           | <b>52-53</b>    |

| विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | टसं. क्षो. सं.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| सन्नयासाश्रमस्वीकारकालः, तीर्थादीनि दशसन्नया-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 1 -7                 |
| साश्रमनामानि, तत्रैकस्य सन्नयासिना प्रहणं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | · ,                  |
| तदीयधर्माः शमादयः, तत्यासन्यं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 54-63                |
| चत्वारः सन्नयासिभेदाः, तेषां नामानि च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 64                   |
| चतुर्विधसन्नयासिनां रुक्षणानि, तेषां नियमाश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "        | $65-74\frac{1}{2}$   |
| ज्ञाननिष्ठाद्याश्चरवारो यतिभेदाः, तेषु ज्ञाननिष्ठस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | •                    |
| मुख्यता, निष्ठाचतुष्टयस्य सर्ववर्णाश्रमसाधा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                      |
| रण्यं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 227      | 75–77                |
| लिङ्गनिष्ठास्वरूपं, इंसपरमइंसयोः लोकसङ्ग्हार्थे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Γ €      |                      |
| लिङ्गनिष्ठापरत्वस्यावइयकता, लिङ्गनिष्ठारहितस्य बाह्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 70.00                |
| लिङ्गापरि <b>त्यागोक्तिश्च</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "        | 78-80                |
| शिवेन मायायाः स्त्रवत् सर्जनं, तस्या एव ब्रह्म-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                      |
| विष्णवादिन्यवस्थापनद्वारा उपवीतत्वात् ब्रह्मसूत्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | •                    |
| त्वयज्ञस्त्रत्वादिक्छप्तिः, लोकत्रयादित्रित्वविशिष्ट-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | ~ '                  |
| कल्पनया त्रिवृत्स्त्रत्वं, त्रिभात्रस्य तारस्य तद्यिन्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |
| रूपता, वेदमातुः सावित्र्यास्तद्ग्रन्थ्यग्ररूपता,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,9      | 81-861               |
| द्वादशदैवोक्त्या तस्या एव द्विजन्मब्रह्मसूत्रतोक्तिश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,9      |                      |
| भारमानारमिववेकवतस्यक्तेषणस्य योगिनो यते:<br>सहेतुकं मायारमकब्रह्मसूत्रवर्जनं, उपनिषरपाठादि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | •                    |
| परस्वं मिश्राटनं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 228      | 87-921               |
| उत्तमं यत्यशनं, भिक्षाटने क्रमः, तिश्वयमश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 229      | 93-99                |
| यतेरपि विरक्तस्य दण्डाद्यनियमोक्तिद्वारा ध्यानमात्रपर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                      |
| त्वोक्तिः यतिभ्रमीपमंदारद्वारा आश्रमधमाचरण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 1001                 |
| शीलस्योत्कृष्टस्थानप्राप्त्या सुखावस्थानोक्तिश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,,      | $100-102\frac{1}{2}$ |
| षष्ठस्तरङ्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                      |
| ( वर्णाश्रमसाधारणधर्मात्याश्रमस्वरूपनिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रूपणम् ) |                      |
| वर्णाश्रमाचारान् पार्थक्येन श्रुत्वा कुमारस्य तत्सा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                      |
| धारणधर्मजिज्ञासया प्रश्नः, महीपालस्य तदुत्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                      |
| रोक्तिप्रतिज्ञा च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230      | 11/2                 |
| S. RATNAKABA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | d                    |
| The state of the s |          |                      |

| विषयाः                                                               | पुटसं.        | श्लो. सं.          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>क्षाश्र</b> मसाधारणधर्माः, म <b>लम्</b> त्रविसर्जनानर्हप्रदेशाश्र | 230           | $2-7\frac{1}{2}$   |
| शौचे यत्नाधिक्यं, तत्प्रकारः, तद्विवरणं च                            | . ;9          | 8-10               |
| शौचे त्याज्यमृत्तिकाः, प्राह्ममृत्तिकाः, मृत्तिकाशौच-                |               |                    |
| <b>森</b> 邦組                                                          | 231 .         | $11-13\frac{1}{2}$ |
| गृहस्थशौचादेकैकगुणवृद्ध्या ब्रह्मचारिवानप्रस्थयतीनां                 |               |                    |
| शौचं, वतस्थानां च यतिवत् शौचं, भाचमनस्नान-                           |               |                    |
| तर्पणानि च                                                           | , ,,          | $14-16\frac{1}{2}$ |
| सम्ध्योपासनं, सायंप्रातर्गायत्रीजपे विशेषः, ब्रह्मचारि-              |               |                    |
| गृहस्थयोः वानप्रस्थयत्योश्च गायत्रीजपे संख्या-                       |               |                    |
| विशेषः, चतुर्णामप्याश्रमिणां स्नाने विशेषः,                          |               |                    |
| सम्ध्योपासनमकुर्वतः सर्वकर्मविहण्कारश्च                              | ,,            | $17-21\frac{1}{2}$ |
| भोजने नियमः, भोज्याभोज्यविवेकश्च                                     | $^{\circ}232$ | $22-32\frac{1}{2}$ |
| अपेयक्षीराणि, भोजनोत्तरकर्तन्यानि गण्डूषादीनि च                      | 233           | 33-351             |
| ताम्बूलविानियोगपूर्वकं स्वयं तदुपयोगः, अनुपादेयानि                   |               | *                  |
| क्रमुक-पर्ण-चूर्णानि च                                               | . ,,          | $36-37\frac{1}{2}$ |
| निषिद्धकर्माणि, क्षौरयोग्यतिथ्यादयश्च                                | "             | .38-55½            |
| वृद्धभेदः, गुरुष्ठक्षणं, तस्य प्रथमासिवादनं, असिवाइ-                 |               |                    |
| नोक्तिक्रमश्र                                                        | 235           | 56-58              |
| विप्रेणानसिवाद्या वर्णाः, तेनानसिवाद्या अन्ये                        |               |                    |
| नास्तिकादयश्च                                                        | ,,            | 59-66              |
| षड्विधर्भशासनानि, तत्स्वरूपं च                                       | 236           | 67                 |
| वर्जनीयानि पूर्वपुण्यनाशककर्माणि                                     | . ,,          | $68-74\frac{1}{2}$ |
| द्रव्यशुद्धिप्रकारः, वर्णाश्रमाचारोपसंहारश्च                         | 237           | 75-102             |
| अत्याश्रमः, तन्निष्ठस्य सर्वोत्कृष्टत्वं, विद्यातिशयात्              |               |                    |
| गुरूवं, विद्यातिशयेन गृहस्थादीनामण्युत्तरोत्तरं                      |               |                    |
| प्रति गुरूवं, अतिवर्णाश्रमिणः सर्वगुरूवं, अतिवर्णा                   |               | 100 1001           |
| श्रमिविवरणं च                                                        | 239           | 103-108            |
| शिवज्योतिःप्राप्तौ पञ्चाक्षरीविद्यायाः परमसाधनत्वं,                  |               |                    |
| प्रणवेन विद्याबीजेन तत्त्वशोधनद्वारा शिवैक्य-                        |               |                    |
| भावनया शिवत्वावाष्तिश्च                                              | 240           | 109–111            |

| विषया:                                                         | पुटसं. | श्रो. सं.            |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| एकादशसुराभेदाः, तन्नामानि, तेषां विप्रेण सर्वदा                |        |                      |
| अपेयत्वं च                                                     | 245    | $29 - 30\frac{1}{2}$ |
| स्तेयस्वरूपं, तत्प्रभेदाश्च                                    | "      | $31\frac{1}{2}$      |
| रजभादिक्रमेण सुवर्णप्रमाणकथनं, ब्रह्मस्वाद्यपहरणे              |        |                      |
| ब्रह्महत्यावत् प्रायश्चित्तानि, गुर्वादिसुवर्णहरणे             |        |                      |
| प्रायश्चित्तविशेषः, ब्रह्मस्वं हृत्वा पश्चात्तापेन प्रत्यर्पणे |        |                      |
| प्रायश्चित्तप्रकारः, रत्नासनादिहरणे प्रमाणभेदेन                |        |                      |
| सुवर्णहरणे च प्रायश्चित्तविशेषाः, रत्नस्तेये रजत-              |        |                      |
| वत्प्रायश्चित्तं च                                             | 246    | 32 - 52              |
| गुरुतल्पादिगमनप्रायश्चित्तानि, तत्र प्रकारभेदाश्च              | 247    | $53 - 71\frac{1}{2}$ |
| सङ्कलीकरणस्वरूपं, तत्कृतौ प्रायश्चित्तं च                      | 249    | $72\frac{1}{2}$      |
| मिलनीकरणं, तत्करणे प्रायश्चित्तं च                             | "      | 73-741               |
| अपात्रीकरण, तत्करणे प्रायश्चित्तं च                            | ,,     | 75-76                |
| जातिभ्रंशकरणस्त्ररूपं, तत्करणे प्रायश्चित्तं च                 | 250    | $77\frac{1}{2}$      |
| मण्डूकादिवधे प्राणिभेदेन प्रायश्चित्तभेदाः, याना-              |        |                      |
| दीनां अपहारे भक्ष्यादीनां चापहारे प्रायश्चित्तभेदश्च           | "      | 78-81                |
| टिटिभादिहनने प्रायश्चित्तं, रेतमादीनां शुद्दोच्छिष्टस्य च      |        |                      |
| मक्षणे प्रायश्चित्तविशेषश्च                                    | ,,     | 82-84                |
| रजस्वछादिस्पर्शने स्ष्टृष्ट्वाऽज्ञानतो भोजने प्रायश्चित्तं,    |        |                      |
| भोजनादिमध्ये रजस्वलादिशब्दश्रवणे च कर्तब्य-                    |        |                      |
| शोधनक्रमः, द्विजदैवतनिन्दायां पापाधिक्यं, तत्र                 |        |                      |
| निष्कृत्यभावः, अभक्ष्यभक्षणादौ तच्छर्दनपूर्वकं                 |        |                      |
| पञ्चगन्यप्राशनं, प्रायश्चित्तोक्तयुपसंहारश्च                   | ,,     | 8592                 |
| सान्तपनादिकुच्छ्ळक्षणं, इतरप्रायश्चित्तेष्वस्यानुवृत्तिः,      |        |                      |
| पञ्चगन्यप्राशनं च                                              | 251    | 93-98                |
| पञ्चगन्यनिर्माणविधिः, यतिसान्तपनं, महासान्तपनं,                |        |                      |
| तत्र मतभेदाः, पूर्णकृष्ट्यः, तप्तकृष्ट्यः, तत्र                |        |                      |
| प्रकाराः, शीतकृष्ळः, पादकृष्ळः, प्राजापत्यकृष्ळः,              |        |                      |
| अतिकुच्छः कृच्छातिकृच्छः, पराकः, कृच्छः,                       |        |                      |

पुटसं, की सं. . विषयाः चान्द्रायणं, तत्र भेदः, यतिचान्द्रायण-शिशुचान्द्रा-यण-ऋषिचान्द्रायणादिस्बरूपं, एतेषां ज्ञानतोऽ-ज्ञानतो वा मनोवाकायकृतसकलपापप्रायश्चित्तता, शिवनामस्मरणस्य छघुमहत्साधारण्येन सर्वपाप-252 99-126 प्रायश्चित्तता च अष्ट्रमस्तरङ्गः (बसवेश्वरावतारान्तरनन्दिकेश्वराविर्भावादिविवाहान्तवृत्तान्तकथनम्) पूर्व सोमवंशजान् जनमेजयान्तान् सूर्यवंशजान् सुमित्रान्तांश्च राज्ञः श्रुत्वा कलौ तद्वंशसम्भवानां वर्णाश्रमधर्मपरिपालकानां राज्ञां ग्रुश्रृषया कुमारस्य प्रश्नः, महीपालस्य तदुत्तरकथनप्रतिज्ञा च 254 1-4 सोमवंशे जनमेजयात् क्रमेणासाङ्कर्यंतो जाता धर्मपरि-पालका राजानः, तेषां नामानि, ततः सङ्कीर्ण-भूपतिप्रादुर्भावात क्रमाहर्णाश्रमधर्महास:, ततो दयावश्यबसवेश्वरस्यावतारः, तेन वीरशैवमत- $255 \quad 5-12$ स्थापनं, तत्प्रकाशनं च बसवेश्वरावतारकथायाः पूर्वपीठिकात्वेन छेङ्गपुराणस्थ-कथानुवादः, तत्र महेश्वरस्य स्वरोमकृपस्थानेक-ब्रह्माण्डयुतात्मवहने स्वयं वृषो भूत्वा तदारोहणं, तदाप्रभृति तस्य वृषस्य द्वितीयो धर्मविप्रहः 13 - 19शम्भुरित्युर्व्यो प्रसिद्धिश्र ,, लीकान्तरवं, नन्दिकेश्वरनाम्ना वृषभेश्वरस्यैव लैक्षपुराणस्थशिलादनकथनमुखेन तदुपपादनं च 20 - 149256 नवमस्तरङ्गः (बसवेश्वरवृत्तान्तनिरूपणम् ) नन्दिकेश्वरवृत्तान्तकथनानन्तरं तस्यैव वसवेश्वररूपतया

आविर्मावस्य समासेनोक्तिप्रतिज्ञा

268

 $1\frac{1}{2}$ 

विषया: पटसं, श्लो सं, रजताद्री कैलासे प्रमथगणैः मुनिवृन्दैश्च परिवृताया-मीश्वरसभायां नारद्मुनेस्समागम:, नारदीय-कल्याणगीतासृतास्वादानन्तरं ईश्वरस्य नारदं प्रति जगद्वनान्तावेदनोक्ति:, नारदस्य सकलदेशाटन-पूर्वकं कर्णाटकदेशसमागमोक्तिमुखेन सर्वत्रापि जनानां शिवभक्तिविमुखत्वदर्शनादितभीत्या देशा-न्तरालोकनविगतकुत्हलतया स्वस्य कैलासमाग-मननिवेदनं च 268 2-10 नारदमुनिकथितसकछदेशवृत्तान्तं श्रुत्वा ईश्वरस्य वृषमेश्वरं प्रति भूमौ पुत्रार्थिनो माधवाख्यद्विजस्य पत्न्यां तपस्यन्त्यां वृषभभक्तायां पुत्रत्वेनावतीर्थ पाषण्डमतप्रवृत्तानां वीरमाहेश्वरतन्त्रदाख्यीत्पाद-नोक्ति:, स्वकीयशासनस्य सर्वत्र प्रकाशनोक्तिः. वीरेश्वरादिशमथेश्वराणां भूमौ अवतारमुखेनेश्वराज्ञा-स्थिरीकरणोक्तिश्च 269 11-16 उप्रतपश्चर्यापरितोषकस्य कण्टकाख्यंस्यासुरस्य स्त्रगीधि-पत्यकाङ्किणः स्वमेऽकारणाद्वहुभूतहननहेतोः भुवि भूपालतामवाप्य **अ**भुक्तकरायुधहत्या प्राप्त्युक्तिः, ततस्तेन महीपालतया भूमौ जातेन वेदविरोधितन्त्रप्रवर्तनमुखेन ईश्वरभक्तेषु वैर-प्रदर्शनादिकं, तत ईश्वरेण बळदेवनामूस्तरीयदण्ड-नायकस्येश्वरभक्तस्य कन्याप्रहानकाङ्क्रिणः पुत्रीभूय बुषभेश्वरसहचारिणीभावे गङ्गावेदनं, तत्र गङ्गया अनौचित्यप्रकटंनं, तदा अशेषप्रमथानां ईश्वर-भावोक्तिपूर्वकं ईश्वरेण वृषभेश्वरवैभवकथनद्वारा गङ्गाया अनौचित्यभावपरिद्वारमुखेन प्रकृतकार्ये नियोगश्र 270 17 - 36शिवाज्ञ्या शम्भुमृत्यानां तत्र तत्रावतारः, वृष-भेश्वरस्य मादान्धिकागर्भयोगः, अब्दन्नसं तन्नर्भ-273 37 - 39

वासश्र

ततो गर्भभारोद्वहनाशक्तया मादाम्बिकया शङ्कराख्ये वृषभदेवाये स्वदुःखनिवेदनं, तदा आकाशवाण्या तदिष्टसिद्धिशंसनं, तदैव वृषभदेवेन स्वश्रकार्पित-पुष्पगुच्छपातव्याजेनाकाशवाण्यनुमोदनं, ततो गृहीतवृषभप्रसादया मादाम्बिकया गृहं गत्वा भर्ते तद्वृत्तान्तनिवेदनं, ततस्तदीयसन्तोषातिशयश्च ....

273 40-48

मादाम्बिकायां प्रस्वोन्मुखायां तस्याः पुरतोऽष्टवर्ष-देशीयस्य कर्स्यचिद्रतिथेः समागमः, तदाकार-वर्णनं, गर्माकस्यात् कथञ्जित् कृतातिथिप्रणामाया मादाम्बिकायाः "वत्सवती भूयाः" इत्यतिथिना बाशीर्वादपूर्वकं ब्रत्छिके विभूतिधारणं, ततस्तेन कृष्डलिसङ्गमक्षेत्रवर्णनपूर्वकं तस्य स्वावासक्षेत्रत्व-कथनमुखेन मादाम्बिकापुत्रानुग्रहाय समागमो-त्त्यवसर एव स्वशय्यायां मादाम्बिकया अतिथि-समानाकारसुतिनिरीक्षणं, सुतस्याधीदय एवा-तिथिना तत्कण्ठे शिवलिङ्गबन्धनपूर्वकं तस्य बसवराजाख्यानिर्देशमुखेन शिवप्रसादब्यतिरिक्तस्य कस्याप्यदेयतोत्त्रया अन्तर्धानं, वृषभेन्द्रजनने कल्पहुमकुसुमबृष्ट्याद्यतिशयश्च

274 49-68

प्राप्तोपनयनकालस्य बसनेश्वरस्योपनयाय पित्रोः कृत-प्रयत्नयोः बसनेश्वरेणात्मनो लिङ्गधारणवीरशेव-दीक्षादिविधातुः सङ्गमेश्वरस्य स्वगुहरवोत्त्तया पूर्वाश्चम-सुन्मुच्य स्वाप्रजया नागाम्बया सह गृहात् निर्गमः, ततस्तस्य बिजलभूपतेमेन्त्रिवर्यस्य बलदेवास्यस्य स्वमातुलस्य गृहे वासः, तत्र गङ्गाख्यया स्वमातुल-कन्यया सह विवाहः, सङ्गमेश्वरक्षेत्रे कञ्चित्कालं तस्य वासश्च

276 69-76

ततो याते कतिपयकाले बसवेश्वरश्वश्च बढदेबस्य इइकोकपरित्यागेन शिवकोकप्राप्तिः

77

पुटसं. श्हो, सं. विषया: ततो बिज्जकभूपतिना बसवेश्वरस्य बलदेवजामातृतां विज्ञायतं सगौरवं स्वभवनं शानीय तस्में सर्वोपचारैः स्वामात्यपदे स्थापनं, ततः कतिपयवासरानन्तरं पिश्चनोक्तियशंवदेन बिजलेन बसवेश्वरे बहुविधा-क्षेपोद्भावनं, तद्नु बसवेश्वरेणात्मसहवर्तिनां अनेक-चित्रकर्मदर्शनमुखेन भूमौ पट्स्थलविद्याशिक्षणद्वारा वीरशैवमतानुयायिनां शिवधर्मप्रतिष्ठापनं, चतुर्विश-तिवर्षाणि भक्तिसाम्राज्यानुभवश्र 276° 78-88 ततोऽग्रे जगद्देवब्रह्मदेवनामानौ बिज्जलस्य शिवद्रोह-माचरतो निप्रहाय बद्धोद्यमौ विज्ञाय मित्रविपदं द्रष्ट्रमसहमानेन बसवेश्वरेण कतिपयगणै: सह स्वस्थानं प्रति प्रस्थानं, तदा इतरगणेश्वराणां-परिपृष्टस्वावासयोग्यदेशानां बसश्वरेण धर्मधूसर-त्वादिभाव्यनर्थसूचनमुखेन महराष्ट्रे स्वानुप्रह-पात्रस्य स्वनाम्नः कस्यचिदुद्भवकथनद्वरा गुरुलिङ्ग-जङ्गमभक्तानां निवासनिरूपणमुखेन तद्देशस्य वास-योग्यत्वं वीरशैवनिष्ठावर्तनं चोक्ता स्वधामगमनं च 277 89-100

### दशमस्तरङ्गः

## (कलिधर्मवर्णनम्)

| बसवेश्वरचरितश्रवणानन्तरं धर्मधूसरत्वादिकं श्रुतवतः                                                                                                               |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| कुमारस्य तजिज्ञासया प्रश्नः, महीपालस्य तदुत्तर-                                                                                                                  |     |       |
| प्रतिज्ञाच                                                                                                                                                       | 278 | 1-4   |
| कलियुगे धर्मस्य त्रिपादोनत्वं, हरेः कृष्णवर्णता च                                                                                                                | 279 | 5     |
| धर्मानुष्ठातरीतरेषामसूया, अधर्मप्रवर्तनाद्भृताचारादि-<br>नाशः, अस्यापराणामल्पायुंद्व, सर्वधर्मप्रणाशश्च<br>कले: सर्वपापप्रवर्तकत्वं, चतुर्णा वर्णानां धर्मपराङ्- | ,,  | 6-9   |
| मुखत्वं, तत्प्रकाराश्च                                                                                                                                           | ,,  | 10-74 |
| क्षिवपूजापरायणानां किंबाधाराहित्यम्                                                                                                                              | 284 | 75-77 |
|                                                                                                                                                                  |     |       |

विषयाः

पुटसं. श्लो. सं.

### एकादशस्तरङ्गः

# (कल्युत्पातनिरूपणम्)

| कलिधर्मनिरूपणानन्तरं कलिदोषोद्भवोत्पातनिरू-               |     |                                |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| पणम्                                                      | 285 | $1\frac{1}{2}$                 |
| देशाधिपमहाराजदोषवशात् पुरग्रामवनेषु उत्पात-               |     |                                |
| सम्भवः, तत्प्रकाराः, तत्र फलविशेषाश्च                     | ,,  | $2-19\frac{1}{2}$              |
| उपसर्गे नरापराधस्य कारणत्वम्                              | 287 | $20\frac{1}{2}$                |
| त्रिविधोत्पाताः, तेषां नामानि, तत्रत्यप्रकारविशेषाः,      |     |                                |
| तेषु केषांचित् ग्रुभफलप्रदत्वं, केषांचित् अशुभफल-         |     |                                |
| प्रदत्वं, अञ्चभफलप्रदेषु त्वरितं शान्तिविधानं च           | ,,  | 21-41                          |
| सहसोत्थितदेवतार्चाविकाराः, देवायतनादिषु वास-              |     |                                |
| निषेधः, वासेऽश्चभफळं, देवस्थानोत्पाते देश-                |     |                                |
| भयं च                                                     | 289 | $42 - 45\frac{1}{2}$           |
| पश्वादीनां रुद्धादिभ्यो भयदर्शनं, तत्र श्रुतिवेत्रा पुरो- |     |                                |
| हितेन शान्तिविधानोक्तिश्च                                 | "   | 46-52                          |
| अनम्रयादिषु ज्वलनविकारे, अमी चाज्वलने, विद्यु-            |     | 4                              |
| हाहे, अप्नि विना धूमदर्शने, दिवा नक्षत्रदर्शने,           |     |                                |
| आयुधानां विकारे च अग्रुभफलानि, तत्र शान्त्यु-             |     | •                              |
| दीरणं च                                                   | 290 | <i>5</i> 3 <b>–</b> <i>5</i> 9 |
| वृक्षविकारोत्पाताः, तत्र रोदनादिविकारे अञ्चभफल-           |     |                                |
| भेदाः, तत्र प्रतिविधानोक्तिश्च                            | ,,  | 60-73                          |
| वृष्टिविकारोत्पातः, तत्प्रमेदाः, तदीयाग्रभफलानि,          |     |                                |
| तत्र प्रतिविधिश्च                                         | 291 | 74-81                          |
| जलविकारोत्पाताः, तत्राशुभफलविशेषाः, तत्र प्रति-           |     |                                |
| विधानं च                                                  | 292 | 83-84                          |
| प्रसवविकारोत्पाताः, तत्राञ्चभभेदाः, तदीयशान्त्य-          |     |                                |
| भिधानं च                                                  | 293 | 87-91                          |

#### द्वादशस्तरङ्गः

## (नरपतिसिंद्दासनवृत्तान्त्तवर्णनम् )

| डत्पातकलिधर्मश्रवणानन्तरं बसवेश्वरोक्तनरपतिसिंहासन-         |     |       |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------|
| जिज्ञासया कुमारस्य प्रश्नः, महीपाळस्य तदुत्तर-              |     |       |
| कथनप्रतिज्ञा च                                              | 293 | 1-3   |
| विद्यारण्यमुनीन्द्रेण इरिइरभूपाय चक्रनगरनिर्माणं, तन्न      | -   |       |
| चक्रनायिकायाः श्रीदेन्याः सान्निध्यं, तत्काछ-               | i   | •     |
| परिमाणं च                                                   | 294 | 4-5   |
| विद्यारण्यमुनीन्द्रवृत्तान्त:—विद्यारण्यमुनीश्वरस्य पूर्वा- |     |       |
| श्रमे शिवधर्म इति नाम, पत्नीपुत्रादिसद्वितस्य               |     |       |
| अकिञ्चनस्य तस्य शङ्कराचार्यपरम्परागतस्वगुरुसमी-             |     |       |
| पोपगमनं, तस्मै स्वकीयसकलवृत्तान्तनिवेदनं, गुरुणा            |     |       |
| तस्मै श्रीचक्रराजपुजाविधिना सह श्रीविद्योपदेशः,             |     |       |
| ततश्चिरकालं भक्तथा कृतायामपि श्रीचकपुजायां                  | •   |       |
| देवीमप्रसन्नां विलोकयतस्य खेदातिशयात् श्रीचक-               |     | •     |
| दाहे प्रवृत्ति:, तदा वृद्धमातङ्गीरूपेणावतीर्णया देग्या      |     |       |
| तस्मै सस्मितं तदीयपापराशीनां ज्वलदेकादशपर्वत-               |     |       |
| प्रायतादर्भनेन जन्मान्तरे तदमीष्टसिद्धिकथनं,                |     |       |
| ततस्तस्यास्तिरोधानं च                                       | 33  | 6-19  |
| ततः शिवधर्मेण स्वगुरचे वृत्तसकछवृत्तान्तनिवेदनं, गुरुणा     |     |       |
| सञ्जयासस्य जनमान्तरस्वमुक्ता तस्मै सञ्जयासाश्रमं            |     |       |
| प्रदाय विद्यारण्य इति नामकरणपूर्वकं चन्द्रमौलीश्वर-         |     |       |
| प्रदानं, तत्पूजनेन तस्य सर्वाभीष्टसिद्धि-                   |     |       |
| क्रथनं च                                                    | 295 | 20-23 |
| ततो विद्यारण्यमुनेबेदरिकाश्रमगमनं, तत्र व्यासानुप्रहात्     |     |       |
| सकलविद्यानां त्रिकालज्ञतायाश्रावासिः, पश्चात्               |     |       |
| मुनीन्द्रस्य पम्पाक्षेत्रसमागमः, तत्र विरूपाक्ष-            |     |       |
| भजनं च                                                      | ;,  | 24-26 |

| विरूपाक्षक्षेत्रे चन्द्रमौलीश्वरपूजानिरतस्य विद्यारण्यमुनेः                 |     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| स्वप्ने शिवेन म्लेच्छिकराताद्युपद्गुतस्य भूमण्डस्य                          |     | •            |
| रक्षाये उज्जयिनीत: समागतयोः वीररुद्धमहाराजस्य                               |     |              |
| कोशाध्यक्षतामास्थितपूर्वयोः वीररुद्रमहाराजात्यवे                            |     |              |
| तीर्थयात्रानिरतयोः इरिद्दरबुक्कनामाङ्कितयोः पुरी-                           |     |              |
| निर्माणपूर्वकं तत्र पट्टबन्धनियोगः, तथैव तयोरपि                             |     |              |
| स्वप्ने शिवेन भिक्षो: समीपगमननियोगः, ततः                                    |     |              |
| तयोः विरूपाक्षक्षेत्रे मिक्षोः समीपागमः, तयोः                               |     |              |
| मिश्रोश्च परस्परं सञ्जातस्वप्तवृत्तान्तनिरूपणपूर्वक                         |     | 0.5.00       |
| अवश्यकर्तव्यनगररचनारम्भचिन्ताविधानं च                                       | 295 | 27–36        |
| तदा शहरप्रेरितमेषपालमखात तुङ्गभद्रातीरस्थितदक्षिण-                          |     |              |
| पर्वतस्थमहालक्ष्मीसकाशादभीष्ट्रप्राप्ति श्रत्वा तदारा-                      |     |              |
| धनेन कब्धवराणां भेषपालवचसा तन्नामीपपदपूरक                                   |     |              |
| त्रयोदशराजनामप्रवर्तनकथनं, तस्य मेषपाळस्य देग्याः                           |     |              |
| सविधे तिरोधानं च                                                            | 296 | 37-46        |
| ततो देच्या विद्यारण्यमुनीश्वराय श्रीचक्राकारनगर-                            | : . |              |
| निर्मापणे तत्पुराभ्यन्तरे सन्त्रिपादन्निघटिकाकाळं सुवर्ण-                   |     |              |
| वृष्टिशसनम्                                                                 | 297 | 47–49        |
| ततो देन्युदितरीत्या श्रीचकाकारपुरनिर्माणं, तत्र हरिहरस्य                    |     |              |
| पद्दाभिषेक: तस्य राज्यशासनं च                                               | 31  | 50-51        |
| ततो विद्यारण्यमन्त्रे बिरुदावलिप्रदानं, यथेष्टसम्परप्रति-                   |     |              |
| पादने त्रयोदशमहीपालानां तत्पुरीशासनाकिश्व                                   | 97  | <b>52-53</b> |
| हरिहरादयस्त्रयोदश महीपालाः, तेषां क्षितौ स्थितिकालश्च                       | 298 | 54-56        |
| इतिहरादित्रयोदशानुपानन्तरकालीनाः प्रौढादयः सस                               |     | • 4          |
| महीपालाः, तेषां क्षितिपाळनकाळश्च                                            | 13  | <i>57–59</i> |
| एतत्कल्लो लस्थाइत्यप्रन्थसंख्याकथनमुखेनैतत्कल्लोकस्याक-                     |     |              |
| र्याक्षा अस्याह्मसम्बद्धाः स्थानमञ्जू । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | ,,  | 60-62        |
| Andulu Add de delining                                                      |     |              |

# पश्चमकछोले

#### प्रथमस्तरङ्गः

(कुटजाद्गिवर्णन-वयस्त्तम्भ-कालवञ्चन-मृतसञ्जीविनी-पादुकागत्य-दृज्यकरण-परकायप्रवेशादिनिरूपणम् )

| विद्यानगरादिनिमाणश्रवणानन्तरं बसवश्वराक्तमञ्जदशाद-        |     |                   |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| शुश्रूषया कुमारस्य प्रश्नः, राज्ञस्तदुत्तरकथनप्रतिज्ञा च  | 299 | 1–5               |
| मछदेशावधिः, मछदेशप्रसिद्धिश्च                             | ,,  | 6                 |
| शिवगौरीसंवादमुखेन मछदेशस्थकुटजादिवृत्तान्तकथनं,           |     |                   |
| पूर्वीदिभागतः तस्यायामादिनिरूपणद्वारा मुखपृष्ठ-           |     |                   |
| भागाभ्यां गजसादृश्योक्तिश्च                               | 300 | $7-13\frac{1}{2}$ |
| कुटजाद्रौ तत्तद्दिग्वभागस्थितानि तीर्थानि, तत्र शतबिन्दु- |     |                   |
| तीर्थाधोभागे पञ्चपञ्चाशद्धस्तप्रमाणेन सहस्रकादिनव-        |     |                   |
| मुख्यतीर्थानि, तेषां सर्वसिद्धिविधायकत्वं, ऋषिभिः         |     | *                 |
| नागार्जुनादिभिः ब्रह्मादिभिश्च तत्र बहुकालतपश्चर्यया      |     |                   |
| स्वस्वेष्टावासिः, तन्नगरान्तर्वासिनः शिवस्य ताण्डवा-      |     |                   |
| वसरे जटातांडनात् शतधाप्रवृत्तशतिबन्द्वादितीर्थ-           |     |                   |
| माहात्म्यं, शिवस्यापि तत्रत्यसिद्धाभीष्टदानाय तत्रैव      |     |                   |
| वासोक्तिः, देन्या अपि मूकासुरं हत्वा मूकाम्बाख्यया        |     |                   |
| तंत्र निवासाय शिवेन प्रेरणं, शिवस्यान्तर्धानं, देन्या     |     |                   |
| अपि शिवोक्तविधया मूकासुरं हत्वा तत्रैव मूकाम्बिका-        |     |                   |
| नाम्ना निवासश्च                                           | ,,  | 14-30             |
| मूकाम्बिकाप्रसादेन योगिभिः वयस्स्तम्भनादिसिद्धि-          | ,,  |                   |
| प्राप्तिः                                                 | 301 | 31-33             |
| वयस्स्तम्भसिद्धिसाधनप्रकारः, तत्र शास्मिलवृश्चनिर्यासेन   |     | •                 |
| ध्रुटिकाविधानक्रमनिरूपणमुखेन प्रतिवासरमेकैकघुटि-          | •   | •                 |
| कासेवने पूर्वतनदन्तकेशादिपतनपूर्वकं नूतनदन्त-             |     |                   |
| केशायाविर्मावद्वारा द्वयष्टवर्षाकृत्यादिना सहस्र-         |     |                   |
| संवत्सरजीवनम्                                             | 302 | 34-41             |
| Marchan                                                   | ~~~ |                   |

| विषया:                                                                                                                                                                                                     | पुटसं.  | श्लो. सं.                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| शाल्मिलितरो: मूल-त्वक्-पत्र-पुष्प-फलानि चूर्णयित्वा<br>मञ्जसिप्भियौ संयोज्य तस्य बिडालपदमात्रप्रमाण<br>मासमेकं प्रत्यहं प्रातः सेवने पलीवलितादिराहित्येन                                                   |         | n en  |
| मत्तेभवत् दढकायसिध्वादिद्वारा सहस्रवत्सरायु:-<br>प्राप्ति:                                                                                                                                                 | 302     | 42-45                                     |
| सितादिचतुर्विधमुण्डीपञ्चाङ्गचूर्णस्य मधुसर्पिभ्यौ संयोजि-<br>तस्य बिढालपदमात्रस्य एकविंशत्यादिदिनक्रमेण सेवने                                                                                              |         |                                           |
| क्षीरपिष्टकभोजनतः दिन्यदेहादिसिद्धिद्वारा चिरायुष्ट्वादि-<br>प्राप्तिः                                                                                                                                     | 303     | 46-50                                     |
| समूलपञ्जवामरीचूर्णस्य मधुसर्पिभ्यां संयोजितस्य कर्ष-<br>मात्रस्य सप्ताहादिक्रमेण सेवने सर्वरोगविनाशादिद्वारा<br>द्वादशसप्ताहे मन्मथवत्सर्वजनवशीकारः, संवत्सरकार्ल                                          |         |                                           |
| तत्सेवने जरापछितादिराहित्येन छक्षत्रयसंवत्सरकार्छ<br>जीवनप्राप्तिश्च                                                                                                                                       | ,<br>,, | 51-61                                     |
| भवन च                                                                                                                                                                                                      |         | $62 - 63\frac{1}{2}$ $64 - 83\frac{1}{2}$ |
| मरणचिहानि, तत्तिश्वह्वानुरोधेन मरणकालकथनं च<br>मरणचिह्नैमेरणकालं विज्ञाय योगाभ्यासादिमिः ब्रह्मादि-<br>कालानुरोधेन नाभ्यादिषु मरणकालवञ्चनं, तत्र लक्ष-<br>कालसङ्कर्षणीमन्त्रजपेन कालविजयोक्तिः, सङ्कर्षणी- | , ")    | 04-003                                    |
| मन्त्रोक्तिद्वारा स्वाहान्तेन तेनाहुतिविधानं, विकल्पेन<br>नवार्णादिमन्त्रजपोक्तिः, कालवञ्चनोक्तयुपसंहारश्च                                                                                                 | 306     | 84-901                                    |
| पादुकासिद्धिसाधनप्रकाराः, तत्र मन्त्राः, तद्विनियोगक्रमः,<br>पादुकासिद्धियोगनिरूपणोपसंहारश्च                                                                                                               | 307     | 91-108                                    |
| मृतसजीवनोपायः, तत्र मन्त्रोक्तिपूर्वकं मृतसञ्जीविन्युप-<br>संहारश्च                                                                                                                                        | 309 1   | 09-1101                                   |
| अद्दयकरणोपायाः, तत्र मन्त्राः, तत्त्रयोगकथनमुखेन                                                                                                                                                           | 310     | 111-137                                   |

| विषयाः '                                                | યુટ  | સં. ઋકો.સં        |
|---------------------------------------------------------|------|-------------------|
| योगाभ्यासवशात् स्वदेदं , विद्वायान्यदेहान्तः प्रवेशरूप- |      |                   |
| परकायप्रवेशः                                            | 311  | 138               |
| मणिमन्त्रीषचीनां सिद्धिनिरूपणपूर्वकं मूकाम्बानुगृहीता-  |      |                   |
| नामनेकेषां सिद्धानां कुटजाद्दौ निवासकथनम्               | "    | 139-141           |
| कुटजाद्गेरुत्तरभागे वनवसाख्यदेशे मधुनाम्नि नगरे         |      |                   |
| वरदातटिनीतीरे मधुकेश्वरनाम्नो छिङ्गस्य देव।दिभि-        |      |                   |
| र्वृतस्यावस्थितिः, तत्र शिवशक्त्योर्मध्यदेशे महानाम्नो  |      |                   |
| देशस्य स्थितिः, तत्र वसनमहीपाळपूर्वजानां राज्ञां        | •    | , ,               |
| धर्मेण राज्यशासनोक्तिश्च                                | 312  | 142-145           |
| द्वितीयस्तरङ्गः                                         |      |                   |
| (देशवर्णनं, चौडप्पनायकरामेश्वरानुग्रहवर्ण               | तंच) |                   |
| मछदेशे बसवभूपपूर्वजानां राज्यशासनं श्रुखा कुमारस्य      |      | *.                |
| प्राथमिकवंशवृद्धादिद्वारा राजपरम्परायाः तदीयवृत्तस्य    |      |                   |
| च प्रश्नः, राज्ञस्तदुत्तरकथनप्रतिज्ञा च                 | . ,, | 1-3               |
| मह्रदेशातिशयवर्णनम्                                     | "    | $4-26\frac{1}{2}$ |
| मह्नदेशान्तर्गतकेळदिराजकूटस्थवृत्तान्तःतत्र वसवांबा-    | •    |                   |
| नामाङ्कितकान्तासहितस्य बसवनाम्नो भूपाळस्य चतुर्णां      |      |                   |
| तनयानामुदयः, कारूक्रमेण बसवभूपाळस्य शिवलोक-             |      |                   |
| प्राप्ति:, तद्नु द्वयो: सुतयोरिप पितुरनुगमनं, अन्ययो:   |      |                   |
| चौडभद्रयोः वर्धमानयोः मात्रा सह वासः, कालक्रमेण         |      |                   |
| मात्रा तयोरुद्वाहमङ्गलविधानं च                          | 314  | 27-32             |
| कदाचित् चौडनाम्नः कृषिद्र्भनाय गमनं, तदा शुभ-           |      |                   |
| शकुनानि, कचित् रसालतरुखायायां शयानस्य                   |      | -                 |
| चौहस्य मस्तकोपरि केनचित्फणीन्द्रेण स्वफणेन छत्र-        |      |                   |
| धारणं, चौडमन्विष्यानुगच्छन्यां तन्मातरि तद्विक्रोक्य    |      |                   |
| अत्याकुलायामेव फणिना ततोऽपसर्पणं, ततः फणि-              |      |                   |
| वृत्तान्तं कथयन्त्या मात्रा सह चौडस्य गृहं प्रति        |      |                   |
| ग्रामं च                                                | 315  | 33-391            |

| विषया:                                                          | पुटसं. | શ્કો. સં.        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| तदनु प्रस्यद्वं वने तृणानि चरित्वा गृहमागच्छन्त्याः             |        |                  |
| कस्याश्चित्कपिछधेनो: अल्पस्यापि पयसोऽदोहनतो                     |        | 47               |
| गोपाछं तर्जयता चौडेन परेखुः सम्प्रवृत्तधेनुवृत्तान्तं           |        |                  |
| गोपालसुखाच्छ्रवा तत्परीक्षार्थं तत: परेद्यः स्वपरिवारैः         |        |                  |
| सह धेन्वा साकं अरण्यं गतेन कचिद्रुरुमे धेनोः                    |        |                  |
| श्लीरप्रस्रवणद्शेनं, ततः तद्रुस्मच्छेदनात्तत्र रामेश्वर-        |        |                  |
|                                                                 | 315    | 40-45            |
| पुनश्च गुल्मप्रदेशशोधनतो शासनशिलाफलकोपलिब्धः,                   |        |                  |
| ततस्त्रिङ्गस्य रामेश्वरासिधावगमः तत्रश्रोडस्य तत्सेवनं,         |        |                  |
| ततः कदाचित् त्रियामान्ते चौडस्य स्वप्ने निधिप्राप्ति-           |        |                  |
| स्चनं, तद्नुरोधेन प्रातविंमृशेनतो निधिप्रासिश्च                 | 316    | 46-50            |
|                                                                 |        |                  |
| तृतीयस्त <b>रङ्गः</b>                                           |        |                  |
| (क्रुभाक्षुभस्वप्नफलनिरूपणम् )                                  | •      |                  |
| निषिप्र। प्तिस्चकस्वप्नतो निषिप्राप्ति श्रुत्वा कुमारस्य        |        |                  |
| स्वप्नविभागादिजिज्ञासया प्रश्नः, महीपाळस्य तदुत्तर-             |        |                  |
| कथनप्रतिज्ञा च                                                  | 317    | $1-2\frac{1}{2}$ |
| सप्तविधाः स्वप्नाः, तेषां नामानि, तत्र भाष्यपञ्जविध-            |        | •                |
| स्वप्नानां निष्फळत्वं, पूर्वादियाममेदेन स्वमानां                |        | 0.7              |
| कालभेदेन फक्प्राप्तिश्च                                         | "      | 3-7              |
| पौर्वापर्येण स्वप्नेषु पूर्वस्वप्नानां निष्फळत्वं, पश्चाद्भवस्य |        | 0                |
| सफलतं च                                                         | "      | 8                |
| अञ्चमस्वप्ने जाते पुनः शयित्वा ग्रुमस्वप्नं पश्यता अञ्चम-       |        | •                |
| स्वमाकीर्तनेन ग्रुमस्वप्नकीर्तन, धातुप्रकोपजिचिन्तित-           |        | $9\frac{1}{2}$   |
| स्वप्नयो: वर्जनं च                                              | "      | 10½              |
| वातप्रकोपजः स्वप्नः                                             |        | 11               |
| पित्तप्रकोपजः स्वप्नः                                           |        | 12               |
| कफप्रकोपजः स्वप्नः                                              | "      | 13               |
| चिन्तितस्वप्नः                                                  | "      | 20               |

| विषया:                                                            | पुटसं | . ऋो.सं.             |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--|
| सिद्धिश्चन्याः स्वप्नाः                                           | . 318 | 141                  |  |
| सुस्तप्रदाः स्वप्नाः                                              | . ,,  | 15-56                |  |
| दुःखप्रदा: स्वप्नाः, तेषु प्रतिक्रिया, उभयविधस्वप्नफलो            |       |                      |  |
| क्तयुपसंहारश्च                                                    | 322   | $57 - 72\frac{1}{2}$ |  |
| चतुर्थस्तरङ्गः                                                    |       |                      |  |
| (निधिचिद्धाञ्जनसाधारणराजनीतिवर्णनम् )                             |       |                      |  |
| ग्रुभाग्रुभस् <b>चकस्वप्ननिरूःणानन्तरं पूर्वं</b> कुमारेण पृष्टस् | य     | • • • •              |  |
| निधिचिद्धस्योत्तरनिरूपणप्रतिज्ञा                                  | . 323 | 1                    |  |
| निश्विस्थानोपलब्धिचिह्नानि                                        | . ,,  | 2-6                  |  |
| निधिप्राप्तौ संख्याभेदेन सहायकथनं, विना सहायं निध्य               |       |                      |  |
| साधनोक्तिः, निधिसाधने सहायभूतशोभनलक्षणं च                         |       | 7-11                 |  |
| निधिसाधने निन्द्यसहायखरूपम्                                       | . ,,  | $12 - 13\frac{1}{2}$ |  |
| बलिसाधने योग्याः                                                  | . 325 | 14                   |  |
| भेषजाहरणे योग्याः                                                 | . ,,  | 15                   |  |
| निधिद्शेकाञ्जनं, तिन्नर्माणक्रमश्च                                |       | $16-18\frac{1}{2}$   |  |
| निधिदशैकाञ्जनान्तराणि, तन्निर्माणकमश्च                            |       | 19-25                |  |
| सर्वाञ्जनेषु दीपकजलयोः पात्रविशेषनिर्देशः                         | 200   | 26                   |  |
| निर्विधं निधिप्रेक्षणे स्रोतोऽञ्जनं, तन्निर्माणक्रमश्च            | ,,    | $27\frac{1}{2}$      |  |
| स्रोतोऽञ्जनविधानक्रमान्तरम्                                       | . ,   | $28\frac{1}{2}$      |  |
| सर्वाञ्जननिर्माणविधिः                                             | ,,    | $29\frac{1}{2}$      |  |
| अञ्जनसिद्धौ अन्वयन्यतिरेकाभ्यां अघोरमन्त्रस्य साधकता              | , ,   |                      |  |
| दक्षिणामूर्तिमन्त्रस्य अष्टसहस्रवारमावृत्तिविधानं च               | ,,    | 30-31                |  |
| नेत्रयोरञ्जनलेपनानन्तरं सप्तभिरश्वत्थपणैनेत्राच्छादन              | Ι,    |                      |  |
| तदुपरि सितपट्टबन्धनोक्तिश्च                                       |       | $32\frac{1}{2}$      |  |
| अञ्जनलेपनायोग्याः, तचोग्यास्तेषां नियमाः, सर्वत्रात्रे            | -     |                      |  |
| श्वरानुगहस्यावश्यकता च                                            | . ,,  | 33-36                |  |
| के स्विध्याद्यात्रज्ञतं सञ्जातवचान्तोक्तिः                        | _     | .37                  |  |

329

53-93

સ્રો. તં.

45-52

कीर्तनं च

तेषां माननं, शरणागतरक्षणं, धर्मरक्षणं, तत्फल-

विषया:

પુટસં. શ્કો. સં.

श्वर्मीपदेशानन्तरं चौडनायकस्य रामेश्वरातुत्रहात् कैळास-प्राप्तिः, ततः सदाशिवमहीपते राज्यशासनं च ....

333 94-96

#### पञ्चमस्तरङ्गः

## (सदाशिवनृपचरित्र-मायोपवर्णनम्)

सदाशिवनृषे राज्यं शासित महीसुरादींनां हर्षातिशयः .... सदाशिवनृषस्य भार्याद्वये ज्येष्ठायां दोड्डसङ्कण्णनायकस्य कनिष्ठायां चिक्कसङ्कण्णनायकस्य च जननं, वर्धमानयोः क्रमेण छड्धविद्ययोः प्राप्तयौवनयोस्तयोरुद्वाहश्च ....

,,

1

2 - 4

क्रमेण छन्धविद्ययोः प्राप्तयोवनयोस्तयोस्द्वाहश्च ....
नीत्या राज्यं शासति सदाशिवनृपे विद्यानगरवर्तिना
रामराजेन कल्याण-कछुडुरिगिवर्तिना सह विप्रहे
साद्याय सदाशिवनृपानयनं, रामराजाज्ञया सदाशिवनृपस्य समस्तसेनानायकतया सेनाप्रयायित्वं, तदा
सदाशिवनृपस्य सेनाप्रगमनं श्रुत्वा विजयपुरेश्वरेण
तन्मार्गनिरोधाय म्लेच्छप्रमुखानां प्रेषणं, सदाशिवनृपती
युद्धसन्नद्धान् म्लेच्छान् पराजित्य तेषां सर्वस्वाहरणपूर्वंकं
रामराजेन साकं कल्याणवरणसमीपागते रामराजेन
प्राकारान्तः प्रक्षिसयमदृष्ट्रायुध्यम्रहणाय प्राकाराक्रमणाज्ञसेषु सैनिकेषु तूष्णीं स्थितेषु सदाशिवनृपतिना भाकारमाक्रम्य यमदृष्ट्रायुधं गृहीत्वा रामराजायोपदीकरणं,
तदा सन्तुष्टेन रामराजेन सदाशिवनृपतेः गुत्ति-बार्कूर्
बुङ्गल्दरनामाङ्कितदेशत्रयेण अन्यश्च बहुविधोत्तमवस्तुभिः सम्भावनं च ....

334 5-21

तत: कतिपयदिनानन्तरं प्रख्यातयशसा दस्युनायक्द्रोहोप-शमनाय रामराजाज्ञापितेन चन्द्रगुत्तिस्थसदाशिव-नृपेण तेषां निप्रहणं, तदनन्तरं कतिपयदिनादूर्ध्वं बरीदपातुशह्विजयाय रामराजाज्ञप्तेन सदाहि वनृप-तिना ससेनं तं गृहीत्वा रामराजायोपहारीकरणं, तत: सन्तुष्टेन रामराजेन ''शत्रुसप्ताङ्गहरणा' भिध-

| विषया:                                                        | વુટલં. | श्हो. सं.            |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| बिरुदेन अन्यैः अनेकवाद्यविशेषादिसिश्च सदाशिव-                 |        | •                    |
|                                                               | 335    | 22-27                |
| ततः कतिपयकाळानन्तरं सदाशिवनृपतिना रामराजा-                    |        |                      |
| ज्ञापितेन साल्वतिम्मामिधानस्य पराजयः, ततो राम-                |        |                      |
| राजस्य मायोपायचतुराणां स्वासाध्यानां केरलाधिपानां,            |        |                      |
| तौळवानां च जयाय सदाशिवनृपं प्रति                              |        |                      |
| भादेशश्च                                                      | "      | $28 - 29\frac{1}{2}$ |
| मायिकोपायनिरूपणप्रतिज्ञापूर्वकं दुर्बलेन रिपुघातने            |        |                      |
| प्रयोज्यास्त्रितिधदण्डाः, तेषां निषादिस्वरूपता च              | 336    | $30-31\frac{1}{2}$   |
| चत्वारो विषप्रभेदाः, तेषां स्थावरजङ्गमस्वरूपता, कृत्रिम-      |        |                      |
| विषसम्भवक्रमश्च                                               | "      | $32 - 33\frac{1}{2}$ |
| तटाकादिषु विषप्रयोगे विषदण्डः                                 | "      | 34-38                |
| वैरिघातावसराः, तदीयघाते घातदण्डश्च                            | 337    | $39-40\frac{1}{2}$   |
| आभिचारिकदण्डप्रयोगाः, तद्विधानक्रमः, ततः शत्रुमृतिश्र         | "      | $41-51\frac{1}{2}$   |
| आभिचारिकदण्डे नरयन्त्रप्रयोगविधानं, ततः शत्रुमरणं च           | 338    | $52-60\frac{1}{2}$   |
| जयप्रदकाहळीवाद्यनिर्माणोक्तिपूर्वकं रणाङ्गणे रसल्प्ति-        |        | å4 <b>001</b>        |
| तदीयध्वनिश्रवणतः शत्रुप्रणाशकथनम्                             | 339    | $61-62\frac{1}{2}$   |
| काहलीविधानकमस्य तस्प्रयोगस्य च ढकायमातिदेशो-                  |        |                      |
| क्तिपूर्वकं तदीयफलातिदेशोकिः, मुरजवाद्यस्य पुट-               |        | 00 641               |
| द्वयेऽपि चर्मणो रसविद्येषेण मार्जनकथनं च                      | "      | 63-64 <u>1</u>       |
| भस्मकूटनिर्माणं, तत्र त्रिविधमस्मनिर्देशः,तत्प्रयोगे मन्त्रः, |        | 65-67                |
| तस्य भस्मनः सैन्वे क्षेपणात् शत्रुसैन्यनाशश्च                 | "      | 68                   |
| मायार्गक्यन्त्रस्य प्रयोगभेदेन मोहनादो विनियोगः               | "      | 00                   |
| मायागैलयन्त्रनिर्माणकमः, तस्य मोहने विनियोगकमः,               |        | 69-73                |
| सप्ताहात् शत्रुमोहोत्पत्तिकथनं च                              | "      | 03-10                |
| मायार्गकयन्त्रस्य स्तम्भने विनियोगक्रमः, सप्ताहात बन्नोः      | 340    | 74-76                |
| देइमनस्तम्भनोक्तिश्च                                          | 010    | . 1 . 0              |
| मायार्गक्रयन्त्रस्य विद्वेषणे प्रयोगक्रमः, तेन सप्ताहात       |        | 77-781               |
| विद्वेषकीर्तनं च                                              | "      |                      |

| विषया:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पुटसं, | , श्लो सं.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| मायार्गलयन्त्रस्योचाटने प्रयोगक्रमः, ततः शत्रृचाट-<br>नोक्तिः, इतरेषां मायोपायानां सहस्रशो वर्तनकीर्तनं,<br>तेषां दुवेलैः प्रबलेषु जयाय प्रयोगकथनं च<br>प्रबलेन सदाशिवमहीपालेन ईश्वरप्रसादात् शक्त्यतिशयाच<br>दुवेलानां मायाप्रयोगनिस्तानां केरळतौळवानां पराजय-                                                                       | 340    | 79-82 <u>‡</u> |
| पूर्वकं सार्वभौमराजानुज्ञया करम्हणमुखेन केरळतौळ-<br>वदेशयो: जयस्तम्भस्थापनं, सार्वभौमरामराजेन<br>केरळतौळवमहीपतीनां स्वस्थानप्रेषणं च<br>ततः परासाध्ययो: जालिहाळुदेशाधीशयो: पराक्रम-<br>शालिनोः विरोधिनोः यदवमुरारिणो: निप्रहाय रामराजे                                                                                                | 341    | 83-87          |
| म्वयं यियासित, सदाशिवेन तिश्ववर्तनसुखेन बलै: सह<br>गत्वा स्वयं तयोः रामराजसमीपानयनं, तदर्थं<br>तस्मै '' यदवसुरारिकोटेकोलाहला ''भिधिबरुददानं,<br>ततस्वस्य स्वदेशगमनं च<br>तदनु सदाशिवनृपेण रामेश्वरपूजार्थं सूरिक्षेत्रदानं, सदा-<br>शिवसागराल्यनगरिनर्माणं, कुशावतीतीरे सदाशिवा-<br>ह्वयपुरनिर्माणं, सदाशिवाह्वयाम्रहारं निर्माय तत्र | . 23   | 88-92          |
| सावरणदेवताभिः सह सदाशिवेश्वरप्रतिष्ठापनं, तत्पूज-<br>नार्थक्षेत्रवितरणेन स्वयशःप्रकाशनं च                                                                                                                                                                                                                                             | 342    | 93-98          |
| ततः सदाशिवनृपेण रामराजेच्छानुरोधेन दर्पितं बङ्कापुर-<br>निवासिनं मादरसनामानं गृहीत्वा रामराजसिक्षधौ<br>नयनम्<br>तद्नु सदाशिवनृपेण काशीतोऽतुजभद्रप्पनायक समागते<br>तेन सद्द कञ्चित्कालमवनीं परिपाल्य भद्रप्पनायकस्य                                                                                                                    | 55     | 99½            |
| " इम्मिडसदाशिवाभि ''धाकरणपूर्वकं तपोवनिजा-<br>मिषया तस्य राज्याभिषेकः, ततः कितपयकाले गते<br>सदाशिवनुपस्य सदाशिवपदमासिः, ततो भद्रप्प-<br>नायकस्य कञ्चित्कालं राज्यपरिपालनं च<br>ततो भद्रप्पनायकेन सदाशिवनुपतेज्येष्ठपुत्रे दोष्टुसङ्कण्ण-<br>नायके राज्यं, कनिष्ठपुत्रे चिक्कसङ्कण्णनायके यौवराज्यं                                    | ,,,    | 100-104        |

| निषया:                                                                                                                                                                                                                                                                  | पुटसं. | श्लो. सं.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| च समर्प्य ताभ्यां राजनीत्युपदेशः, रोड्डसङ्कण्ण-<br>नायकस्य राज्यशासनं च                                                                                                                                                                                                 | 343    | 105-107                 |
| षष्ठस्तरङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                         |
| (राजगुण-करादान-दुर्गलक्षण-बलानुवर्ण-                                                                                                                                                                                                                                    | नम्)   |                         |
| राजधर्माणां राज्यस्थिरीभावोपयोगितां श्रुत्वा कुमारस्य<br>राजधर्माणां प्रश्नः, महीपालस्य तदुत्तरकथन-<br>प्रतिज्ञा च<br>नरनृपयोराकारसाम्बेऽपि राज्यस्थैर्योपयोगिनृपगुण-<br>विशेषाः, प्रजा अरक्षयतो राज्ञो जन्मवैफल्यं,<br>प्रजासन्तापस्य राजकुलादिनाशकत्वं, राज्यरक्षणस्य | ,,     | $1\frac{1}{2}$          |
| हिरण्यादिसर्वसम्पत्करत्वं, उत्त्वात-प्रतिरोपणादिमि-<br>मीळाकारवत् राज्ञश्चिरजीवनं च<br>इन्द्रादिदृष्टान्तेन राज्ञः समगुणकथनं, प्रत्येकं तद्विवरणं च                                                                                                                     |        | 2-8<br>9-16             |
| सिंहादिभ्यो राजग्राह्या विंशतिर्गुणाः, प्रत्येकं<br>तद्विवरणं च<br>सिंहादिसङ्गृहीतविंशतिगुणवतः कीर्त्यादिलाभः                                                                                                                                                           | 345    | 17–23<br>24–25          |
| राज्यारक्षणे सम्भवन्तो दोषाः, अयोगेन राष्ट्रपीडने<br>सोदाहरणं अनिष्टप्राप्तिकथनं च<br>राजसत्तमत्वोपाधयः, राजकर्तन्याः दुष्टनिग्रहादिपञ्च-                                                                                                                               | 346    | 26-28                   |
| महायज्ञाः तपोरक्षणादिषडंशभाकुं च<br>राज्ञा एकग्राम-दश्यामादिकमेण राजकीयग्रामाधिकारि-<br>व्यवस्थापनं ग्रामाधिकारिणा ग्रामदोषशासनाशकौ                                                                                                                                     | "      | 29-32                   |
| उत्तरोत्तरग्रामाधिकारिभ्यः क्रमशो निवेदनं, सर्वे-<br>मिलित्वा तत्प्रतिविधानं च<br>पशुहिरण्यादिपदार्थानुरोधेन राजग्राद्यकरांशाः<br>गोचारप्रदेशादिकल्पनं, प्रत्यन्तदेशभूप्रदेशस्य सर्वगुसयै                                                                               | 347    | 33-36<br>37 <b>-</b> 39 |
| गाचारप्रदेशादकल्पन्, प्रत्यन्तदशसूत्रपर्यास्य सम्बद्धाः<br>कल्पनं, तत: समुत्पञ्चफलमूलादिकृते दशमभागकर-                                                                                                                                                                  | 248    | 40-13                   |

| विषया:                                                                                               | पुटसं. | श्हो. सं. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| राष्ट्रागतवित्तस्य चतुर्धा विभजनं, तत्र भागत्रयस्य<br>धर्मार्थकामेभ्यो व्ययः, चतुर्थभागस्य कोशवृष्धै |        |           |
| स्थापनं, ततः सुखप्राप्तिश्च                                                                          | 348    | 44-45     |
| दुर्गस्यात्यावश्यकता, जलदुर्गादिनवविधदुर्गाः, तत्रो-                                                 |        |           |
| त्तममध्यमकनिष्ठप्रभेदाः, तेषां स्वरूपं च                                                             | ,,     | 46-55     |
| गुप्तदुर्गद्वारादिरचनाकथनपूर्वकं दुर्गसञ्ज्ञेयपदार्थकीर्तनम्                                         | 349    | 56-60     |
| मोल्यादिवड्विधवलनिर्देशः, तेषां स्वरूपोक्तिद्वारा उत्तम-                                             |        |           |
| मध्यमाधमविभागः, अभित्रजनलस्यासान्निध्याविश्वस-                                                       |        |           |
| नीयते, तस्य युद्धेषु पुरतः स्थापनं च                                                                 | ,,     | 61-66     |
| बलगुसये लोहचर्माचनेकविधकञ्जुकादिपरिकल्पनपूर्वकं                                                      |        |           |
| बलक्षोभायै पताकादिनिर्माणं, शातकुम्भमयफलकादि-                                                        |        |           |
| निर्माणं च                                                                                           | 350    | 67-70     |
| मौल्यादिबलप्रमुखानां नानाविधामूल्यवस्त्रभूषणादिसिः                                                   |        |           |
| प्रियवाक्यादिभिश्च सम्भावनं, तेषां यथायोग्यं वृत्ति-                                                 |        |           |
| प्रकल्पनं च,                                                                                         | · ,,   | 711       |
| मुत्यानां प्रत्यहादिकालन्यवस्थया वेतनदानं, उत्को-                                                    |        |           |
| चादिलोभरहितैरासपुरुषैः प्रत्यहं स्टत्येषु कर्मावेक्षणं,                                              |        | *         |
| राज्ञा च प्रतिपक्षं भृत्याद्यवेक्षणमुखेन तेषु प्रसादा-                                               |        | •         |
| विष्करणं, अलसभृत्यदण्डनं च                                                                           | 29     | 72-76     |
| सैन्येषु सिन्धुदेशाद्यनेकदेशसम्भूतोत्कृष्टाश्वप्रकल्पनोक्ति-                                         |        | •         |
| मुखेन कुञ्जरस्य प्राधान्यकथनं, महारथादियोजित-                                                        |        |           |
| रथादिपरिकल्पनमुखेन चतुर्विधसैन्यस्य समरमुखे                                                          |        |           |
| सन्नाहोक्तिः, राज्ञः शक्तित्रयोपेतता च (प्रभुमन्त्रोत्साह-                                           | ·      |           |
| शक्तयः-शक्तित्रयम्)                                                                                  | 351    | 77-82     |
| सप्तमस्तरङ्गः                                                                                        |        | •         |
| (जािकत्रय-दोड्डसङ्कण्णनायकवृत्तान्तवर्णन                                                             | म्)    |           |
| पूर्व राज्ञि शक्तित्रययोगस्यावश्यकतां श्रुत्वा कुमारस्य                                              |        | ,         |
| तजिज्ञासया प्रश्नः, राज्ञस्तद्भुत्तरप्रतिज्ञा च                                                      | . 79   | 11/2      |

| िषया:                                                                                                     | पुटसं                       | . श्रो. सं.        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| मित्रलक्षणोक्तिद्वारा राज्ञा मित्रकरणस्यावस्यकतोक्तिः                                                     | 352                         | 2-3                |
| उत्तममध्यमाधमभेदेन राजत्रैविध्यं, तद्विवरणं तत्तद्राज-                                                    |                             |                    |
| सम्बन्धेन राज्यप्युत्तमादिन्यवहारश्च                                                                      | ,,                          | 4-6                |
| सचिवायत्तराज्यसम्भवक्रमः, तस्य कनिष्ठता च                                                                 | ,,                          | 7-8                |
| उभयायत्तराज्यसम्भवक्रमः, तस्य मध्यमत्वं च                                                                 | "                           | 9-10               |
| भात्मायत्तराज्यसिद्धिकमः, तस्य निर्भयत्वादिना श्रेष्ठता                                                   |                             | •                  |
| च                                                                                                         | "                           | 11-12              |
| प्रभुलक्षणं, प्रभुशक्तिस्वरूपं च                                                                          | 353                         | 13–15              |
| राजकीयसहायादिपञ्चाङ्गानि, तत्र ग्रुक्र-चाणक्यादि-                                                         |                             |                    |
| सम्मतिश्र                                                                                                 | ,,                          | $16\frac{1}{2}$    |
| राजकीयमन्त्रपञ्चाङ्गानि, मन्त्रसेदासेदघटना, समारम्भाणां                                                   |                             | 17 10              |
| फलानुमेयता च                                                                                              | "                           | 17-19              |
| मन्त्रकाले तच्चश्चरश्चितिगोचरदेशतो यत्नतश्चालनीयाः                                                        |                             | 001                |
| प्राणिनः                                                                                                  | ,,                          | $20\frac{1}{2}$    |
| मन्त्रालोचनोचितदेशकालौ, मन्त्रयितब्यविषयाणां कीर्तन-                                                      |                             |                    |
| द्वारा मन्त्रस्य मन्त्रिभिः सह स्वयं वा समा-                                                              | 254                         | 21-32              |
| कोचनोक्तिश्च                                                                                              | 3 <b>54</b><br>3 <b>5</b> 5 | $33-37\frac{1}{2}$ |
| स्वयं मन्त्रालोचनक्रमः, अमन्त्रयितन्यविषयश्च                                                              |                             | $38-39\frac{1}{2}$ |
| मन्त्रशक्त्युत्साहशक्त्योः स्वरूपे                                                                        | ,,,                         | 90-008             |
| नृपनीतेः सोदाहरणमनेकरूपतोक्तिः, जितेन्द्रियत्वस्य                                                         |                             | 40-41              |
| विनयकारणत्वादिप्रणाड्या सम्पदभ्युदयहेतुत्वम्<br>भद्रमहीपाळस्य भ्रातुरुर्येष्टकुमारायोक्तविधया राजनीत्युप- | 9)                          | 10 22              |
| देशानन्तरं कतिपयदिनै: कैळासनिर्याणम्                                                                      | 356                         | 42-43              |
| भद्रमहीपाळनिर्याणानन्तरं दोड्डसङ्कण्णनायकस्य राज्य-                                                       |                             |                    |
| शासनं, तदा जातुचित् जम्बूहदेशाधिपविरुपणणाम-                                                               |                             | *                  |
| धस्यातिगर्वितस्य कराऽदानेन विपरीतवर्तनं, तदा दीडु-                                                        |                             |                    |
| सङ्कण्णनायकेन तहुन्धनद्वारा इस्तेनैव तस्य प्रशुसमी-                                                       |                             |                    |
| पानयनं, ततः सन्तुष्टेन प्रभुणा तदीयशौर्यपराक्रमादि-                                                       |                             | •                  |
| प्रशंसनेन तद्वीयराज्यस्य तद्वुजे स्थापनपूर्वकं तस्य                                                       |                             |                    |
| स्वसमीपवासाज्ञापनं, तेन तथैव।चरणं च                                                                       | ,,                          | 44-48              |
| ,                                                                                                         |                             |                    |

ŧ

| विषया:                                                          | पुटसं. | श्लो. सं.         |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| ततो दोड्डसङ्कण्णनायकस्य तन्महिष्यां क्रमशो रामराज-              |        | `                 |
| वेङ्कटप्पनायकाख्यसुतयोरुद्भवः, सुतस्य स्वनामाङ्कन-              |        |                   |
| सन्तुष्टेन प्रभुणा दोड्डसङ्कण्णनायकाय होळेहोन्नूह—              |        |                   |
| मासूरु—बेलीमलुरुदेशानां दानपूर्वकं तस्य स्वपुर-                 | •      |                   |
| प्रेषणं च                                                       | 356    | 49-51             |
| तत: स्वानुजेन सह स्वपुरे वसतो दोड्डसङ्कण्णनायकस्य               |        |                   |
| सार्वभौमेण स्वानुजेन विष्ठलराजेन साक गोवादेश-                   |        | *                 |
| वासिनः स्ववैरिणो विजयाय प्रेषणं, ततो गोवादेशं                   |        |                   |
| विजित्य समर्पयते दोड्डसङ्कण्णनायकाय प्रभुणा शहष्टेन-            |        |                   |
| महादेवपुरस्य प्रदानं, तदनु दोड्डसङ्कण्णनायकस्य                  |        | . 2               |
| स्वपुरं यातस्यानुजेन सद्द कञ्चित्कालं सुखेनावस्थानं च           | 357    | 52-56             |
| ततः कदाचिद्दोड्डसङ्कण्णनायकस्य लिङ्गतीर्थदिदक्षया               |        |                   |
| प्रस्थितस्य शकुनानुरोधेन सेतुदिग्भागगमनम्                       | , ,,   | 57-58             |
| अष्ट <b>मस्तरकः</b>                                             |        |                   |
| ( शकुनकथनम् )                                                   |        |                   |
| शकुनवार्तौ श्रुत्वा कुमारस्य तद्विशेषजिज्ञासया प्रक्षः,         |        |                   |
| महिपालस्य तदुत्तरप्रतिज्ञा च                                    | ,,     | $1-2\frac{1}{2}$  |
| ग्रुभाग्रुभसूचकानि शकुनानि, तेषां प्रभेदश्च                     | 358    | $3-4\frac{1}{2}$  |
| यात्रायां वायोरनु छो सविलोमगतिभ्यां क्रमादिष्टानिष्ट-           |        |                   |
| फलस्चकत्वम्                                                     | ,,     | $5\frac{1}{2}$    |
| यात्रायां वामदक्षिणाङ्घयोः ज्येष्ठाद्यङ्गुस्रीनां स्खॐनक्रमतः   |        |                   |
| ग्रुभाग्रुभफलस्चनं, तेषां अङ्गलिकमतो फलनिर्देशश्र               | "      | $6-7\frac{1}{2}$  |
| भान्वादिवासरेषु वायन्य।दितत्तिहिक्क्रमेण सृगाङादिरवस्य          |        |                   |
| मरणादिफलसूचकत्वं, कोष्ठविन्यासेन तत्प्रदर्शनं च                 | ••     | $8-10\frac{1}{2}$ |
|                                                                 |        |                   |
| प्रागादिषोडशदिक्षु प्रत्येकं सूर्यंस्य यामार्धकारूं प्रदक्षिणत: |        |                   |
|                                                                 |        |                   |

| विषया:                                                                  | पुटसं.     | <b>%ो. सं</b> .    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| क्षुतस्याशोभनत्वं, वळात्सम्प्रवृत्तक्षुतस्य वाळवृद्धपीनासि-             |            |                    |
| कक्षुतानां च निरर्थ इत्वं, पुरोभागादी सम्भवतः                           | •          |                    |
| क्षुतस्य तत्तद्भागतः ग्रुम।ग्रुभफलभूचकत्वं, भोजनादि-                    |            |                    |
| कार्येषु सम्प्रवृत्तस्य क्षुतस्य ग्रुभकरत्वं च                          | 360        | 15-171             |
| यात्रायां गौलीस्वरसंख्यया वृध्चादिफलनिर्देशः, तत्र                      |            |                    |
| पुण्यपापोदयादिवशतः प्राथम्यादिना दक्षिणसन्यादि-                         |            |                    |
| क्रमेण ग्रुभाशुभफलकथनं च                                                | ,,         | 18–25              |
| विमानादिषु गौलीस्वरस्य सद्यः ग्रुभफलाप्तिस्चकत्वं,                      |            |                    |
| कण्टकिवृक्षादी गौलीस्वरस्य विलम्बेनाल्पफलस्चकत्वं च                     | 361        | 26–28              |
| ग्रुनां श्वेत-रक्त-पीत-नील-चित्रंवर्णें: क्रमेण ब्राह्मण-क्षत्रिय-      |            |                    |
| वैश्य-श्रुद्ध-सङ्करजातिनिरूपणं, योषिदादिश्वसु निष्फ-                    |            |                    |
| लत्वोक्तिमुखेन प्रयाणे * विप्रश्वादीनां सन्यतो गमने                     |            | 00.99              |
| फक्सेदश्च                                                               | "          | 29–33              |
| प्रयाणकाले जुनो दिग्वीक्षण-धरणीविलेखन-कर्णस्फोटन-                       | 362        | 34                 |
| शकुनेषु सर्वकार्यविनाशक्रकीर्तनम्                                       | <b>302</b> | 94                 |
| प्रयाणकाले पृष्ठतः श्रुनो विरावे श्रुना लाङ्कलादने                      |            | 35                 |
| त्वरितपुरोभागशयने च कळहसम्भवः                                           | "          | 00                 |
| प्रयाणकाले शकुनतया शुना तृणकाष्ट्रयोस्चारकरणे शीव्रं                    |            | 36                 |
| कार्यहानिः<br>प्रयाणेषु ञ्चनो रज्जु-चर्म-तृणानि गृहीत्वा वजतो विद्रावणे | "          |                    |
| दक्षिणे वामपादस्पर्शे पाददुःखोद्भवोक्तिः                                | ,,         | <b>37</b>          |
| प्रयाणेषु सम्मार्जनी-कार्पात-काणक-शूर्पकानि गृहीत्वा                    | "          |                    |
| ग्रुनः सम्मुखतोऽभ्यागमने प्रयाणकर्तुर्गृहे धनपूर्णता                    | ,,,,       | 38                 |
| ग्रुना सूर्झा स्पृत्यमानायां अवलोकितायां च सूमौ महा-                    |            |                    |
| निषिसत्त्वस्य सिद्धोक्तवा कथनम्                                         | ,,         | 39                 |
| दिग्ज्वलनादौ फळविशेषोक्तिः                                              | "          | $40-42\frac{1}{2}$ |
| रात्रिंदिवं शिवारुतस्य याम्यादिदिग्विमागतः ग्रुभाग्रुभ-                 | 2.40       | 10 15              |
| फलनिर्देश:                                                              | 363        | 43-45              |
|                                                                         |            |                    |

<sup>\*</sup> क्षत्रियश्वगमने फलप्रतिपादकप्रम्थो मातृकासु नोपलभ्यते ।

| विषया:                                                                                                     | पुटसं.     | श्लो. सं <b>.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| शिवास्वरस्य सप्तविधस्वोक्तिमुखेन एकादिसप्तस्वराणां                                                         |            |                   |
| शान्तादिदिग्मेदेन क्रमात् धनादीनां रुजादीनां च                                                             |            |                   |
| स्चकत्वम्                                                                                                  | 363        | 46-47             |
| शिवास्ताकारकथनद्वारा तेषु संख्याभेदेन तत्तद्वुतानां फल-                                                    |            |                   |
| विशेषस्चनोक्तिमुखेन पुरसान्निध्यदूरत्वाभ्यां फलस्य                                                         |            | •                 |
| शीघ्रप्रवृत्त्यादिसम्भव <b>कथनम्</b>                                                                       | <b>3</b> 7 | 48-52             |
| नवगोमयस्य पृष्ठतः पुरतो वा वटादिक्षीरवृक्षेषु वोपविङ्य                                                     |            |                   |
| विष्टाकरणपूर्वकं काकस्य रुते, काकस्यावस्थान्तरस्थिति-                                                      |            |                   |
| पूर्वके च तस्मिन् ग्रुभफडिक्शेषोक्तिः, काकरुताकार-                                                         |            |                   |
| प्रमेदकथनपूर्वकं तत्तदाकारकाकरवे ग्रुभफलविशेष-                                                             |            |                   |
| कथनं च                                                                                                     | 57         | <b>53-57</b>      |
| गोपुरपुच्छवल्मीकादिषु काकरवे काकस्यावस्थान्तर-                                                             |            |                   |
| चेष्टाविशेषादिस्थितयोगेन वा तस्मिन् अग्रुभफळ-                                                              |            |                   |
| विशेषोक्तिः                                                                                                | 364        | 58-59             |
| श्रीणां पुरुषाणां वा शिरसि काकोपवेशे स्त्रीपुरुषभेदेन                                                      |            |                   |
| फलविद्रोषकथनं, काकरवाकारप्रभेदेषु इष्टानिष्टफल-                                                            | •          |                   |
| भेदकथनं च                                                                                                  | "          | 60-62             |
| काकस्य धूळीास्नाने अम्बु विलोक्यारावे च वृष्टिस्चनं,                                                       |            |                   |
| काकरुतश्रवणे पादच्छायां प्रकल्प्य तत्र त्रयोदश                                                             |            |                   |
| संयोज्य षड्मिविभजने एकादिपञ्चपर्यन्तशेषतो                                                                  |            |                   |
| रोगादिफलविशेषोक्तिः, श्रून्ये मरणोक्तिश्च                                                                  | 365        | 63-65             |
| रात्री गृक्षोपरि घूकराब्दे सुतस्य सप्तरात्रेण गृहस्थस्य                                                    |            |                   |
| द्विसप्तरात्रेण राजश्च हान्यादिः, न्यहं गृहद्वारि उल्लक्जब्दे<br>चोरैः प्रसद्ध द्विणापहारः, तत्र शान्तिश्च |            |                   |
| चारः प्रसद्ध द्रावणापहारः, तत्र शान्तश्च सन्ध्यायां भूमौ वेश्मशान्ते वा रुदतो घूकस्य दर्शने रोगा-          | **         | 66-67             |
| दिसम्भवः, प्रामाद्दप्रदेशे वृक्षेषु घूकशब्दे शुभफलं च                                                      | 366        | 00 BO             |
| स्त्रीपुरुषयोः शिरमादिपादान्तानां भङ्गानां वासदक्षिण-                                                      | 900        | 68–70             |
| भागक्रमतः स्पन्दं तत्त्वङ्गस्पन्दस्य फळविशेषः                                                              |            | M1 00             |
| प्रस्थाने सुगालादीनां नामदक्षिणभागयोदैशैनस्य फल-                                                           | "          | 71-86             |
| <u></u>                                                                                                    | 368        | 87 -89            |
| विश्वस्यकत्वन्                                                                                             | 000        | 01-09             |

| विषया:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पुटसं.      | ेश्चो. सं.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| मार्गे पार्श्वद्वयेऽपि पक्षिविरावस्य ग्रुभफलस्चनोक्तिमुखन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                    |
| पक्षिविशेषस्य वृक्षविशेषेषु विरावस्य फळविशेषकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 <b>68</b> | 90-95              |
| प्रस्थाने पुरत कृकलासपतने हारीतदर्शने वा फल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                    |
| विशेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 96-97              |
| प्रस्थाने श्रोत्रियादिदशैनस्य क्रीबादिदशैनस्य च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |
| ् क्रमेण ग्रुभाग्रुभकीर्तनं, दोड्डसङ्कण्णनायकस्य शुभ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | स<br>'             |
| शकुनदर्शनमुखेन तीर्थक्षेत्रदिदेशया सेतुदिग्भागगमनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                    |
| ਬ ···· ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,, .        | 98-115             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 4                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |
| नवमस्तरङ्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                    |
| (दोड्डसङ्कण्णनायकयात्रावृत्तान्त-खङ्गळक्षणक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | थनम्)       |                    |
| दोड्डसङ्कण्णनायकस्य सेनुदिग्भागगमनं श्रुत्वा पुत्रस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                    |
| तदीयतीर्थयात्रावृत्तान्तजिज्ञासया प्रश्नः, महीपाळस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                    |
| तदुत्तरप्रतिज्ञा च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 370         | 1–2                |
| दोड्डसङ्कण्णनायकस्य सेत्रदिरभागे रामेश्वरादिनानालिङ्गानां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                    |
| भनेकदिन्यक्षेत्राणां च दर्शनानन्तरं लिङ्गक्षेत्ररिद्शया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                    |
| उत्तरदिरभागस्थकाशीनेपाछादिदेशगमनं, तत्र विश्वेश्व-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 2 71               |
| रादिदर्शनं, ततः कुरुक्षेत्रगमनं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,          | $3-7\frac{1}{2}$   |
| तदन डिली (इन्हप्रस्थ) नगरं प्रविक्य अङ्कराखानेन सह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                    |
| रास्त्राशिस्त्रविवी तत्प्रदर्शितबहुविधासिखण्डनद्वारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 8-201              |
| स्वकीयहस्तलाघवप्रदर्शनपूर्वकं स्वस्य जयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "           | 8-202              |
| खड्गरुक्षणजिज्ञासया कुमारप्रश्नस्य महीपालेन खड्ग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 970         | 21-23              |
| प्रभाणादिकं ज्ञात्वैव खड्गप्रहणीकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 372         | 24                 |
| खड्गप्रमाणानि, तत्रोत्तममध्यमभावी च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29          | $25-27\frac{1}{2}$ |
| स्फुटितादयः खड्गदोषाः, क्रमात्तेषां फळान च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 53        | $28-31\frac{1}{2}$ |
| प्राकारादयः खड्गरेखाः, तेषां ग्रुभावहत्वं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "           | 20 01,2            |
| खड्गानां प्राकारवर्णविशेषादियुतानां छोहविशेषोक्तिपूर्वकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 373         | 32-42              |
| THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH | 010         |                    |

जाङ्गलादिदेशसम्भवकथनम्

| . • <b>\$</b>                                                                                   |        |                      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---|
| विषया:                                                                                          | पुटसं. | ऋो. सं.              | o |
| शस्त्रमाने।क्तिप्रतिज्ञया मानस्योत्तममध्यसभावकथनमुखेन                                           |        |                      |   |
| मानद्विगुणीकरणादिद्वारा ध्वजाद्यायाष्ट्रकस्य क्रमशः                                             |        |                      |   |
| सम्भवोक्तिः, ध्वजादीनां फलविशेषकथनं च                                                           | 374    | 43-45                |   |
| शस्त्राधिदैवतावगमोपायः, महालक्ष्म्यादीनां अष्टानां                                              |        |                      |   |
| शस्त्राधिदैवतत्वोक्तिमुखेन तासां क्रमशः फलवि-                                                   |        |                      |   |
| शेषोक्तिश्च                                                                                     | 32     | 46-49                |   |
| दिक्पालजातिप्रहोपाय:, इन्द्रादीनां वैश्यादिजातिकथनं,                                            |        |                      |   |
| तेषां फलविशेषोक्तिश्च                                                                           | ,,     | 50 <b>-</b> 56 ·     |   |
| असिमानत: नक्षत्रयोगेन खड्गसारादिबलग्रहणोपाय:,                                                   |        |                      |   |
| खड्गक्रणितादीनां मरणादिसूचकत्वं च                                                               | 375    | $57 - 58\frac{1}{2}$ |   |
| निष्कारणं खड्गविवरणादीनामकार्यत्वं, खड्गमुष्टिच्छेदा-                                           |        |                      |   |
| दिषु अशुभफकविशेषोक्तिमुखेन खडगच्छेदाद्यकर-                                                      |        |                      |   |
| णोक्तया खड्गमानस्य निकषघर्षणतः शास्तीयत्व                                                       |        |                      |   |
| सम्पादनोक्तिश्च                                                                                 | ,,     | 59 <b>-</b> 61       |   |
| खड्गस्य दार्ळीसम्पत्युपायकीर्तनपूर्वकं खड्गस्वरूपकथ-                                            |        |                      |   |
| नोपसंहारः                                                                                       | 376    | $62\frac{1}{2}$      |   |
| ततो दोड्डसङ्कण्णनायकेन सर्वेळक्षणोपेत्वबङ्गेन दिल्ली-                                           |        |                      |   |
| शस्याध पातनं, तदनु दिल्लीश्वरेण दोडुसङ्कण्णनायक-                                                |        |                      |   |
| मृत्येभ्यः प्रश्नपूर्वकं दोड्डसङ्कण्णनायकवृत्तान्तावगमः,                                        |        |                      |   |
| ततोऽतिविस्मितेन दिल्लीश्वरेण दोड्डसङ्कण्णनायकाय                                                 |        |                      |   |
| सबिरुदं धनकनकादिभिः स्वदेशान्तर्गतबहुद्रविण-                                                    |        |                      |   |
| देशदानं च                                                                                       | "      | $63-68\frac{1}{2}$   |   |
| दोड्डसङ्कण्णनायकस्य दिल्लीश्वरदत्तसमस्तविभवैः सहितस्य                                           |        |                      |   |
| तदेशस्य ईश्वरतृष्ट्ये काश्यां मठदेवालयारामाद्यर्थ                                               |        | •                    |   |
| विनियोगपूर्वकं क्रमेण स्वदेशमागच्छतो मासूरुदेशान्त-<br>र्गतकटवल्लीयामे निशि स्वप्ने योगिदर्शनम् |        | 00 51                |   |
| गतकटवलाश्राम निश्च स्वम योगित्र स्वस्य वीरमद्र-                                                 | "      | 69-71                |   |
| दाहुसङ्करणनायकथागनाः सर्वाद यागमा स्वस्य यागम                                                   |        |                      |   |
| त्वोक्तिपूर्वकं तद्ग्रामस्य पुरोभागस्थितसुमहत्तरतटाक                                            |        | 1                    |   |
| स्ववासोक्तिद्वारा स्वस्य तनस्तद्देशनयनोक्तिमुखेन                                                |        |                      |   |
| तदेशस्थापने तस्य निरन्तरं श्रेयःप्राप्तिकथनं, नायक-                                             |        |                      |   |
|                                                                                                 | •      |                      |   |

| विषया:                                                                                                                                                                       | पु <del>टसं</del> . | શ્કો. સં.          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| भूपेनापि वीरभद्रोक्तदिशा तटाकात् वीरभद्रमुद्धृत्य<br>स्वदेशं नीत्वा केळदीरामेश्वरायतनसन्निधौ पृथगालयं<br>निर्माय तत्र प्रतिष्ठापनं च                                         | 377                 | 72-77              |
| द्शमस्तरङ्गः                                                                                                                                                                 |                     |                    |
| ,<br>(देवताप्रतिष्ठाकाल-गृहनिर्माणादिनिरूपण                                                                                                                                  | म्)                 | •                  |
| वीरभद्रप्रतिष्ठां श्रुत्वा प्रतिष्ठाकालादिजिज्ञासया कुमारस्य<br>प्रश्नः, महीपालस्य तदुत्तरकथनप्रतिज्ञा च                                                                     | 378                 | 1-3                |
| देवताप्रतिष्ठायोग्यकालः, उत्तरायणे देवताप्रतिष्ठायाः<br>शोभनत्वं, तत्रापि पुष्यादिमासेषु प्रत्येकं फलविशेषः,                                                                 |                     | 4 . *              |
| कुम्भमासे जीवेन कुम्भाविलोकनेऽप्राशस्त्यं, अन्यथा<br>प्राशस्त्यं च<br>आषाढादिमार्गशीर्षान्तमासेषु देवप्रतिष्ठायां प्रत्येकमञ्जभ-                                             | 27                  | 4-7                |
| फलकथनम्<br>देवताप्रतिष्ठायोग्याः तिथयः, वाराः, नक्षत्राणि, योगाः,                                                                                                            | ,,                  | 8-9                |
| करणानि च                                                                                                                                                                     | , ,,                | 10-16              |
| प्रतिष्ठालग्नतो नवग्रहेषु तत्तद्ग्हाणां देवनाप्रतिष्ठालग्नतः<br>कमेण तत्तद्गृहस्थितितः ग्रुभाग्रुभफलविशेषोक्तिश्च<br>वृहस्पतेः कन्द्रस्थितौ इतरग्रहनक्षत्राद्यनवलोकनेन सर्व- | 379                 | $17-23\frac{1}{2}$ |
| शुभकर्माचरणानुज्ञा, दिवा सूर्यस्य निशायां चन्द्रस्य<br>च लग्नादेकादशस्थितौ कोटिदोषविनाशोक्तिः, गुरोः                                                                         |                     |                    |
| सितस्य वा केन्द्रस्थितौ प्रबल्धतया तयोः सर्व-<br>दोषद्दनतृत्वं च<br>शिवविष्णवो: ग्रामे प्रतिष्ठायां देशकथनमुखेन शिवस्य                                                       | 380                 | 24-26              |
| पूर्वाभिमुखत्वोक्तः<br>शिवादिदेवतालयनिर्माणे भूशोधनमुखेन शास्त्रोदित-<br>लक्षणकथनद्वारा प्रशस्त-निन्दितभूमिकथनं, वर्ति-                                                      | "                   | 27                 |
| विर्वापप्रज्वलनानुरोधेन तत्तद्वर्णानां भूमिप्राशस्यादि-                                                                                                                      | ••                  | 28-36              |

| विषया:                                                        | पुटसं.      | श्ह्रो. सं.            |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| किङ्गार्थशिलास्वरूपनिरूपणाय शिलासङ्गृहक्रमः, तत्र             |             |                        |
| मन्त्रश्च                                                     | 381         | 37-39                  |
| लिङ्गशिलाग्रहणयोग्याः पर्वताः, तेषां दुष्प्राप्यत्वं, तदितरे  |             |                        |
| सह्यादयः, तेषां च दुर्छभत्वे भूशिलानां ब्राह्मता,             | *           |                        |
| तत्रापि नदीतीरस्थशिछानां प्रहणं च                             | 382         | 40-42                  |
| लिङ्गशिलायोग्या नद्य:, तासां नामानि, एतन्नर्दातीरेषु          |             |                        |
| <b>ळिङ्कयोग्यशिलाऽलाभेऽन्यभूस्थलीयशिलासङ्ग्होक्तिश्च</b>      | ,           | <b>4</b> 3- <b>4</b> 4 |
| माहेन्ध्रादिचतुर्विधा भूमयः, तासां रुक्षणानि, तत्र            | •           |                        |
| माहेन्द्रवारुणीदिक्स्थशिलानां शिवलिङ्गनिर्माणे शुभत्वं,       |             |                        |
| इतरासामग्रभत्वं, अन्याः तत्र निन्द्यवर्जनीयाः शिळा-           |             |                        |
| भेदाश्च                                                       | "           | 45-524                 |
| लिङ्गकरणे प्रशस्तिशिलाः, तासां जातिचतुष्टयोक्तिमुखेन          |             |                        |
| प्रत्येकं वर्णदेवतादिकथनं च                                   | 384         | 53-54                  |
| परीक्षयोपलब्धप्रशस्त्रशिलायाः प्रक्षालनादिपूर्वकं सायुध-      |             |                        |
| परिवारैः सह पूजनं, वारुणीशिलायाश्च सर्वदोष-                   |             |                        |
| विमोकाय होमविधिः, शिलायाः पश्चिमभागे गुरुणा                   |             |                        |
| जपस्वापप्रार्थनानां विधानं च                                  | "           | 55-60                  |
| स्वप्रदृष्टदेवतारूढशिलाया लिङ्गनिर्माणे प्रशस्तता, स्वप्नानु- |             |                        |
| रोधेन प्रातरूथाय महेश्वरपूजादिपुरस्सरं शिलास्थलं              |             |                        |
| गत्वा शिलाया घण्टानिभध्वन्य। बनुरोधेन शिर-                    | •.          |                        |
| श्चिह्वादिकल्पनं, तच्छिकाया रथेन शिवालयनयनं,                  |             |                        |
| तत्र कुबेरदिग्भागे तत्स्थापनद्वारा छिङ्गनिर्माणं च            | 3 <b>85</b> | 61-65                  |
| पुंशिलया लिङ्गस्य, स्त्रीशिलया पीठस्य, नपुंसकशिलया            |             |                        |
| पादशिलायाश्च विधानोक्तिः, पुंशिलादिलक्षणकथनं                  |             |                        |
| च                                                             | 386         | 66-67                  |
| शिलाच्छेदे मिलाष्टादिवणैंः शिलागर्भपरीक्षणं, तत्र             |             |                        |
| लेपविधिश्व                                                    | ,,          | 68-78                  |
| तत्ति च्छिलागर्भतो ऽनिष्टफलानि, शिलागर्भान्तराणामपि           |             |                        |
| बहूनां सम्भवोक्तिद्वारा तासां शिकानां शिवलिङ्ग-               |             |                        |
| निर्माणे दोषावहत्वकथनं च                                      | 388         | $79 - 84\frac{1}{2}$   |

| विषया:                                                     | વુટ       | સં. <b>કો સં</b> .     |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| शुभावहै: दोषावहैश्व रेखाभेदैः शिकानां लिङ्गनिर्माणे        |           |                        |
| प्राशस्त्याप्राशस्त्यनिरूपणमुखेन दोषावहशिळापरि-            |           |                        |
| त्यागेन ग्रुभावहशिलाभिः शिवलिङ्गनिर्माणकथनं,               | •         |                        |
| तत्र विप्रादिषु विशेषोक्तिश्च                              | 389       | 85-92                  |
| तत्तद्देवतास्थानानि, ईश्वरप्रासादभेदाः, तेषां शवतन्त्रो-   |           |                        |
| क्तनामादिनिरूपणद्वारा तत्तनमानभेदकथनं, तत्रत्य-            |           |                        |
| लिङ्गभेदोक्तया एतद्गन्थे तद्विवरणानुकौ कारण-               |           |                        |
| कथनं च                                                     | 390       | 93-107                 |
| सिद्धक्षेत्र-मद्दानदी-पर्वत-वनगह्नरेषु प्रतिष्ठितस्य चिरा- |           |                        |
| नर्चितस्य अप्रतिष्ठितस्यैव वा लिङ्गस्यानयन-                |           | •                      |
| स्थापनादिकं, तत्र नियमविशेषश्च                             | 391       | 108-116                |
| ळिङ्गानां उन्मानभेदेनोत्तममध्यमाधमभावतो नव                 |           |                        |
| प्रभेदाः, ब्रह्माद्यंशतः पञ्चसूत्रान्वितचतुरश्राधाकार-     |           | :                      |
| पीठनिर्माणं, पञ्चसूत्रविवरणं च                             | 392       | 117-120                |
| उत्तममध्यमाधमभावतो गर्भगृहरूक्षणानि                        | 393       | $121 - 122\frac{1}{2}$ |
| रङ्गमण्टपळक्षणम्                                           | "         | 123 – 124              |
| वाह्नाळयरीति:                                              | "         | $125 - 126\frac{1}{2}$ |
| प्राकारविधानक्रमः                                          | "         | <b>127–1</b> 32        |
| मृतिंगेद्दनिर्माणविधिः                                     | 394       | 133-135                |
| शिल्यभिनन्दनपूर्वकं शिवप्रतिष्ठाये ततो भवनयाचनं,           |           |                        |
| शिल्पिना य।चानुरोधन सहर्षं भवनदानं, तत्र                   | -         |                        |
| शिवलिङ्गप्रतिष्ठा च                                        | "         | 136-141                |
| शिवलिङ्गे प्राणप्रतिष्ठापनं, तम्र मन्त्रादिकं च            | 395       | 142                    |
| समाहास्तः चतुर्नवतिकलाः, तासां विभागशः                     |           |                        |
| प्रणवावयवेभ्य: समुद्भवः, तत्तन्नामभिः तदीय-                | 000       | 140 185                |
| छन्दांसि च                                                 | 396       | 143–155                |
| अघोरपीठस्थिता द्वात्रिंशच्छक्तिदेवताः, तासां नामानि,       | 398       | 156-160                |
| स्वरूपं च                                                  |           | 161 - 164              |
| अघोरस्थिता नव शक्तयः, तासां नामानि, स्वरूपं च              | ,,<br>399 | 165 -170               |
| अघोरवीरभद्रयोः स्वरूपे                                     | 986       | TO9 -T10               |

| विषयाः                                                      | पुटसं. | श्लो. सं.            |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| सङ्कण्णनायकेन केळिदनगरे इक्केरीनगरे च वीरभद्रा-             |        |                      |
| घोरेश्वरयो: प्रतिष्ठापनं, ततो निजकनीयसोऽनुजस्य              |        |                      |
| पट्टाभिषेकविधानपूर्वकं तस्मै शत्रुनिग्रहोपयोगि-             |        |                      |
| राजनीत्युपदेशश्च                                            | 399    | 171-174              |
| -                                                           |        |                      |
| एकाद्श€तरङ्गः                                               |        |                      |
| (पट्टामिषेकविधिसन्धिविग्रह्यानस्वरूपवर्णः                   | नम्)   |                      |
| पद्दाभिषेकराजनीत्युपदेशजिज्ञासया कुमारस्य प्रश्न:,          |        |                      |
| महीपालस्य तदुत्तरकथनप्रतिज्ञा च                             | 400    | $1-2\frac{1}{2}$     |
| पट्टाभिषेककालः, तत्र प्रहयोगिवशेषतो हिताहितफल-              | 6      |                      |
| कथनं, पद्यामिषेकविधिश्च                                     | "      | 3 <b>-25</b>         |
| शत्रनिम्रहोपयोगिरा जनीतय:-वत्र राज्ञोऽपेक्षिता गुणा:        | 402    | $26 - 28\frac{1}{2}$ |
| चतुर्विधाः सन्धयः, तेषां नामानि, प्रत्येकं तद्विवरणं च      | 403    | $29 - 33\frac{1}{2}$ |
| विप्रहक्रमः, तस्याष्टौ भेदाः, तत्रार्थशास्त्रानुमतिः, तेषां |        |                      |
| प्रत्येकं विवरणं च                                          | 404    | <b>34–43</b>         |
| यानकालः, यानभेदाः, तेषां प्रत्येकं नामप्राहमर्थविवरणं,      |        |                      |
| देशकालादिविचारतो यानस्य सिद्धिप्रदत्वं च                    | 405    | 44-54                |
| याने ग्रहनक्षत्रतिथिवशात् योग्यायोग्यकालनिरूपणं,            |        |                      |
| केन्द्रत्रिकोणेषु बुधजीवसितानां द्वित्रिप्रहयोगतः           |        |                      |
| क्रमात अतियोग-योगातियोगौ, तत्र याने शुभातिशयश्च             | 406    | <b>55-64</b>         |
| याने दिग्मेदेन वारदोषपरिहारोपायः, सुर्यादिवारेषु क्रमात्    |        |                      |
| चृतादिभक्षणतो दोषपरिहारः, नर्कोदयादावैन्द्रथादि-            |        |                      |
| दिगमने दोषपरिहारोपायान्तराणि च                              | 407    | 65-68                |
| यानकाले शत्रुजयाय जप्यानि दशार्जुननामानि                    | "      | $69-70\frac{1}{2}$   |
| याने ऐन्द्रयादिदिग्भेदेन गजादिवाहनभेदाः                     | 408    | $71\frac{1}{2}$      |
| शत्रुजनमादिराशितोऽष्टमराशौ यानं कुर्वतो नृपस्य दण्ड-        |        |                      |
| ध्वजविशेषासङ्कारहोमादिपूर्वकं समन्तात् ध्वजधारणं,           |        |                      |
| नृपादीनां वासक्रमश्च                                        | "      | 72-79                |
| मेषादिराशिषु देकाणानुरोधेन ग्रुभाग्रुभकथनम्                 | "      | 80-94                |

| •           | विषया:               | •                 | વુર્સ. | શ્કો. છે. |
|-------------|----------------------|-------------------|--------|-----------|
| गुर्वादीनां | स्थानविशेषस्थितिवशतो | वायसादिगतिविशेष:, |        |           |
| शकुन        | विशेषान्तराणि च      | ****              | 410    | 95-102    |

## द्वाद्शस्तरङ्गः

## (मासनद्वेधीभावसमाश्रयचतुरुपायवर्णनम्)

| कुमारस्य भासनादिपश्चं श्रुरवा महीपालस्योत्तरप्रतिज्ञा      | 410 | 11/2                 |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| भासनकाल:, भासनेयत्ताकथनपूर्वकं भासनानां द्वा-              |     |                      |
| विधत्वकथनं, स्वस्थादीनां तेषां प्रत्येकं विवरणं च          | 411 | 2-22                 |
| त्रय भाश्रयाः, तेषां प्रत्येकं विवरणं च                    |     | 23-29                |
| द्वैधीभावकालः, पञ्चविधा द्वैधीभावाः, तेषां विवरणं,         |     |                      |
| द्वैधीभावविज्ञानप्रयोजनं च                                 | "   | 30-42 <del>1</del>   |
| सामाचुपायानां उत्तममध्यमाधमकष्टतरभावकथनं, तद्धि-           |     |                      |
| वरणं, सामोपयोगप्रसङ्गश्च                                   | 415 | $43-49\frac{1}{2}$   |
| पञ्च सामोपायप्रभेदाः, प्रत्येकं तेषां नामग्राहं विवरणं,    |     |                      |
| भेदोपायोपयोगस्थानं च                                       | 416 | 50-591               |
| मित्रभेदाः षड्विधाः, तेषां प्रत्येकं नामग्राहं विवरणं च    | 417 | 60-73                |
| नुपेण शत्रुजिधांसया अर्थहारादिप्रदानादिभिरमात्यादीनां      |     |                      |
| वशीकार:                                                    | 418 | 74-78                |
| षोडशोपप्रदानानि, तेषां नामग्राहं विवरणं, दानस्य            |     |                      |
| सर्वोपायोत्क्रष्टता च                                      | 419 | 79-97 <del>1</del>   |
| दण्डप्रयोगप्रसङ्गः, बलिष्ठप्रयोज्या द्वादश दण्डाः, अशक्तः- |     |                      |
| प्रयोज्यास्त्रयो तण्डाः दण्डान्तराणि च                     | 421 | 98-101 <del>1</del>  |
| द्वादशानां दण्डानामुद्देशः, तेषां नामग्राद्दं विवरणं च     | 422 | 102-122              |
| सार्वभौमत्वप्राप्त्ये सन्ध्यादीनामवश्यविधेयता, सव-         |     |                      |
| कार्यानुष्ठाने विशेषतो युद्धकर्मणि च स्वरसुहूर्त-          | •   |                      |
| बलविज्ञानस्यावत्र्यापेक्षितत्वं, ततो महाविभूति-            |     |                      |
| प्राप्तिश्च ••••                                           | 424 | 123-125 <del>1</del> |
| - 4                                                        |     |                      |

विषयाः

पुटसं. श्लो. सं.

#### त्रयोदशस्तरङ्गः

#### (स्वरमुहूर्तभूमिवर्गयोगिनीबलवर्णनम्)

| स्वरमुहूर्तवलजिज्ञासया कुमारस्य प्रश्नः, महीपालस्य         |      |       |
|------------------------------------------------------------|------|-------|
| तदुत्तरकथनप्रतिज्ञा च                                      | 424  | 1-2   |
| शारीरस्वरोदयः, ततस्त्रिकालज्ञानसम्पत्तिः, कुण्डलिनी-       | ,    |       |
| स्वरूपं, तत्स्थानं, ऊर्ध्वाधोभावेन विंशतिनाड्य-            |      |       |
| वस्थितिः, तिर्थेग्गताश्चतस्रो नाड्यः, एताश्चतुर्विशति-     |      |       |
| नाडीः प्रति कुण्डलिन्या मूलमार्गत्वं, एतचतुर्विशति-        |      |       |
| नाडिभ्यो निर्गतानां सूक्ष्ममुखानां सप्तसप्तशतानां          |      |       |
| नाडीनां शरीरपोषकतातिशयः, तत्र दशानां प्रधान-               |      |       |
| नाडीनां दशवायुप्रवाहकता च                                  | "    | 3-7   |
| प्रधाननाडीदशकस्य नामानि, ताभ्यः समुद्गतानां द्विसप्तति-    |      |       |
| सहस्रसङ्ख्याकानां नाडीनां परिकरतो हृद्ये प्राण-            |      | •     |
| सञ्चारश्र                                                  | 425  | 8-9   |
| शरीरस्था दश वायवस्तेषां नामानि च                           | 29   | 10    |
| इडादिनाडीचु चन्द्रादिस्थितिकथनद्वारा चन्द्रादेखत्तन्नाडी-  | ,,   |       |
| प्रवाहकत्वं, चन्द्रादे: क्रमेण पृथ्व्यादिरूपाः पञ्च पञ्च   |      |       |
| कळा:, तासां मध्यादिभागतोऽवस्थितिः, पृथ्व्यादि-             |      | •     |
| तत्त्वेषु घटिकोदयोक्तिद्वारा अहोरात्रमध्ये द्वादश          |      |       |
| सङ्क्रमाश्र                                                | ,,   | 11-16 |
| पृथ्व्यादिप्रमाणाकारी, तद्भक्षाश्च                         | 426  | 17-19 |
| चन्द्रसूर्ययोः पक्षशस्त्र्यहक्रमतोऽवस्थितिः, तद्विपर्यासतो |      |       |
| दुःखदत्वं, तदुदयविपर्यासतोऽशुभफलं, तनिजोदये                |      |       |
| शुभफ्लं च                                                  | "    | 20-21 |
| योगिनो रात्री चन्द्रनाड्याः दिवा सूर्यनाड्याश्च चारणाभ्या- |      |       |
| सोकिः                                                      | . ,, | 22    |
| यात्रादी चन्द्रनाड्याः विवाहादी सूर्यनाड्याश्च शुभावहत्वं, |      |       |
| होमादिविधानतश्चनद्रसूर्ययोगित्रादौ सिध्यतिशयः,             |      |       |
|                                                            |      |       |

| विषया:                                                                                                  | पुटसं.            | श् <del>ठो. सं</del> . |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| चन्द्रसूर्ययोः समासमाभ्यां पदकरणं, तत्र पूर्वपूर्व-                                                     |                   |                        |
| पुरस्कारेण यात्रादौ सिद्धिलामश्र                                                                        | 426               | $23-26\frac{1}{2}$     |
| वामचारप्रवाहादिभेदतः पूर्वोत्तरादिदिग्गमनं ; वामे                                                       |                   |                        |
| दक्षिणतो वा वायुप्रवृत्त्यनुरोधेन प्रथमपादोद्धारतो                                                      | 7                 |                        |
| गमने कार्यसिद्धिश्र                                                                                     | 427               | $27 - 28\frac{1}{2}$   |
| युद्धकाले चन्द्रस्य स्थायितायां जय:, सूर्यप्रवाहे युद्धाय                                               |                   | *                      |
| गच्छतो विजयश्र                                                                                          | . ;,              | $29\frac{1}{2}$        |
| पृथ्व्यादितत्त्वानुरोधेन युद्धे जयापजयादिकथनम्                                                          | "                 | 30-311                 |
| मकरध्वजत्वप्राप्त्युपायः                                                                                | ,,                | 32 - 34                |
| युद्धाकरणप्रसङ्गः, सज्जनादिप्रबोधने कर्तव्यं च                                                          | . ,>              | $35\frac{1}{2}$        |
| प्रश्ने प्रकारविशेषतो फलविशेषकथनम्                                                                      | <b>&gt;&gt;</b> - | 36-42                  |
| देहस्वरोपसंदारः, शिवालिखितोक्तिप्रतिज्ञा, तत्प्राशस्त्यं,                                               |                   |                        |
| चैत्रादिमासानां ग्रून्यादिरेखया विज्ञानपद्धति:, घटिका-                                                  |                   |                        |
| ह्रयस्य मुहूर्तता च                                                                                     | 428               | $43-46\frac{1}{2}$     |
| भाश्वयुजादिमासानां रोगादिरेखाः                                                                          | >>                | $47-48\frac{1}{2}$     |
| रौदादिपञ्चदशमुहूर्ताः, तेषां अद्दोरात्रं क्रमेण घटिकाद्वय-                                              |                   |                        |
| ्कारूं प्रवृत्तिः, रोद्ध-श्वत-चक्रवाक-वैरोचन-रावण-                                                      |                   |                        |
| बालव-यममुहूर्तानां भान्वादिवासरेषु आदितः क्रमशः                                                         | 100               | 49-55                  |
| प्रवृत्तिः, तत्र फलविशेषः, इतरसुहूर्तानां फलोक्तिश्र                                                    | 429               | 49-55<br>49-55         |
| भान्वादिवासरेषु रौद्रादिसुहूर्तानां कोष्टकम्                                                            | 430               | 49-00                  |
| शून्यादिरेखाणां आकारः, तत्फलानि, शून्यादीनां चेत्र-                                                     |                   |                        |
| वैशाख-श्रावण-भाद्रपद-माघ-फाल्गुनमासेषु भान्वादि-                                                        | 431               | 56-59                  |
| वासरे सङ्गतिसात्कोष्टकं च                                                                               | 401               | 90 00                  |
| आश्चयुज-कार्तिक-मार्गशीर्ष-पुज्यमासेषु भानु-बुध-शनि-                                                    |                   |                        |
| वासरेषु रोगादिरेखायाः, इन्दुगुरुवासरयोः अमृतादि-<br>रेखायाः,कुजग्रुक्रवासरयोः काळादिरेखायाश्च विन्यासः, |                   |                        |
| तत्कोष्टकं च                                                                                            | 432               | $60\frac{1}{2}$        |
| ज्येष्ठाषाढयो: भानु-बुध-शनिवासरेषु शून्यादिरेखायाः                                                      |                   |                        |
| सोमगुरुवासरयोः आवर्तादिरेखायाः कुज-शुक्रवासरयाः                                                         |                   | 24 62                  |
| अर्धरोगादिरेखायाश्च विन्यासः, तत्कोष्टकं च                                                              | 433               | 61-62                  |
|                                                                                                         |                   | $f^*$                  |

| विषया:                                                      | पुटसं. | श्हो सं.           |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| घटिकाचतुष्टयपरिमितसत्त्व-रजस्-तमोवेलानां ज्ञानोपाय-         |        |                    |
| कोष्टकम्                                                    | 434    | 61-62              |
| मासमेदेन सत्त्वकालादियायिनां फलनिर्देश:, सत्त्वादि-         |        |                    |
| वेळानां घटिकाचतुष्टयप्रमाणं, गुर्वादितत्तद्वासरेषु          |        |                    |
| सत्त्वादिवेलाकृप्तिश्र                                      | 435    | 63-65              |
| श्चन्यादिबिन्दुयायिनां तत्तदेखानामनुरोधेन फलप्राप्ति:,      | ,      |                    |
| सत्त्वादिवेलानां स्वनामसदशफलप्राप्तिश्च                     | ,,     | 66-691             |
| भूबकचकं तेंदुद्धारकमश्र                                     | 436    | 70-73 <del>1</del> |
| भूबळचके दिनभेदेन मासविन्यासकम:                              | 437    | 74-78              |
| भूबळचकतो भूमेरुदयादिविज्ञानं, भूबळपरिज्ञानतो यात्रायां      |        |                    |
| विजिगीषोः कार्यसिद्धिनिर्देशश्च                             | ,,,    | 79-82              |
| भूबळचके अष्टवर्गाक्षरविन्यासकमः, वर्गाक्षरस्थप्राणिनः,      |        |                    |
| तेषां भक्ष्यभक्षकभावपरिज्ञानतो तत्त्रस्थानविशेषाव-          |        |                    |
| गत्या अञ्जुविजयोपायः                                        | 438    | 83-87              |
| ब्रह्माण्याचष्टयोगिनीनां प्रथमादितिथ्यनुरोधेन पूर्वादि-     |        |                    |
| दिग्भागस्थानानि, विजिगीषुणा योगिनीबळानुसरणं,                |        | . •                |
| योगिनीबङस्य सर्वोत्तमत्वं, स्वरमुहूर्तादिबङोपसंद्वारश्च     | 1)     | 88-931             |
|                                                             |        |                    |
| चतुर्दशस्तरङ्गः                                             | •      |                    |
| (दण्डयुद्धोपायन्यू इरचनाक्रमवर्णनम्)                        | ,      |                    |
| स्वरादिबलश्रवणानन्तरं कुमारस्य युद्धयात्रादिप्रक्षः, भूपा-  |        |                    |
| क्टस्य तदुत्तरकथनप्रतिज्ञा च                                | 439    | 1-2                |
| राज्ञां दिग्विजययात्रारम्भे कर्तव्यानि                      | ,,     | $3-25\frac{1}{2}$  |
| अश्वन्यूहादीनां प्रशस्ता भूभेदाः                            | 441    | 26-301             |
| विजिगीषो: पुरस्सराणां अनुयायिनां चावस्थितिकमः,              |        |                    |
| भूम्यनन्तरादीनामवस्थितिक्रमश्च                              | "      | 31-35              |
| ब्यूहरचनाक्रमः, अर्धचन्द्रादिब्यूहकल्पनं च                  | 442    | 2 <b>6-39</b>      |
| अल्पीयस्या अपि शौर्याचुपेतायाः पञ्चशतसेनायाः महा-           |        |                    |
| सैन्यमर्दनसामर्थ्यं, पञ्चानां षण्णां सप्तानां वाडनिवर्तिनां | ,      | ,                  |
|                                                             |        | •                  |

| विषया:                                                   | યુટસ. | %ા. સ.  |
|----------------------------------------------------------|-------|---------|
| युद्धे विजयित्वं, एकस्यैव वा कापुरुषस्य महाचम्विदा-      |       |         |
| रकत्वं च                                                 | 442   | 40-42   |
| युद्धे जयमरणयोः सार्थक्योक्तिमुखेन तत्रत्यदु:खसहनादे-    |       | 1       |
| स्तपोरूपताद्यक्तिः                                       | ,     | 43-441  |
| युद्धारनिवर्तिनां निवर्तिनां च ग्रुभाशुभफलभेदः, युद्धेऽ- |       |         |
| नध्याश्च                                                 | ,     | 45-47   |
| रथगजतुरगसंख्याभेदेन पत्त्यादिनामानि, सेनामुखादिसैन्य-    |       |         |
| भेदाः, तत्स्वरूपं, उत्तमन्यूद्ररचनानिर्देशश्च            | 443   | 48-63   |
| मुखादिन्यू हविभागः, तत्तद्वयूहे नियोज्या विशिष्टगजा-     |       |         |
| दय:, सघोषयुद्धप्रस्थानं च                                | 444   | 64-89   |
| भायोधनकमः, राजनीत्युपदेशोपसंहारश्च                       | . 447 | 90-105  |
| सङ्करणनायकस्य स्वानुजे चिक्कसङ्करणनायके राज्यभाराव-      |       | . * *   |
| तर्णपूर्वकं अनेकशिवस्थलावकोकनमुखेन कैलासगमनं,            |       |         |
| चिक्कसङ्कण्णनायकस्य वसुमतीपरिपाछनं च                     | 448   | 106-111 |
|                                                          |       | •       |
| पश्चदशस्तरङ्गः                                           |       | G.      |
| (राज्यसप्ताङ्गकथनम्)                                     |       |         |
| चिक्कसङ्करणनायकापदानजिज्ञासया कुमारस्य प्रश्न:, बसव-     |       |         |
| भूपालस्य तदुत्तरकथनप्रतिज्ञा च                           | "     | 1-3     |
| चिक्कसङ्कण्णनायकशासने क्षितिमण्डलस्य फलामिवृध्या         |       |         |
| प्रकाशः, कतिपयदिनानन्तरं सङ्कण्णनायकात सिद्धप्प-         |       |         |
| नायकजननं, तस्य सकळविद्यावासिश्च                          | 449   | 4-51    |
| तत: कदाचित चिक्कसङ्करणनायकेन विजयपुरावस्थायि-            |       |         |
| <b>म्हे</b> च्छसहायोद्धतं वायन्यदिग्भागस्थितसामन्तराजं   | •     |         |
| परिभूय तदीयसकलसम्पदाहरणं, ततो युद्धाय                    |       | •       |
| समुपागतस्य मञ्जलखानाख्यम्लेच्छस्य विजयेन तदीय-           |       |         |
| गजादिसैन्याहरणं, ततो गोरसप्पिभेरादेवीप्रमुखान्           |       |         |
| विजय तहीयधनीपादानं च                                     | "     | 6-10    |

| विषया:                                                              | पुटसं.      | श्लो. सं.          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--|--|
| ततः सङ्कण्णनायकेन स्वानुजसुतवेङ्कटप्पनायकस्य निज-                   |             |                    |  |  |
| राज्याभिषेचनं, वेङ्कटप्पनायकानुजस्य रामराजनायकस्य                   |             |                    |  |  |
| यौवराज्याभिषेचनं, वेङ्कटप्पनायकस्य राज्यसप्ताङ्ग-                   |             | ور                 |  |  |
| विवृत्युपदेशश्च                                                     | 449         | 11-12              |  |  |
| वश्यसामन्तरवादिवरनृपलक्षणम्                                         | 450         | 13-16              |  |  |
| राज्ञः कार्यानुगुण्येनेन्द्राद्यष्टदिक्पालस्वरूपत्ववर्णनं, महे-     |             |                    |  |  |
| श्वरादिसर्वदेवतामयत्वप्रतिपादनं च                                   | "           | $17-25\frac{1}{2}$ |  |  |
| सर्वगुणोपेतराजदर्शनतः साधूनां हर्षादिसम्पत्तिः तादश-                | 0           | :                  |  |  |
| राजस्यानवमन्तव्यता, तदवमतौ दोषः, विजयाद्यभि-                        |             |                    |  |  |
| ळाषिणो राज्ञो वश्यसामन्तत्वादिगुणावश्यकता च                         | 451         | $26-28\frac{1}{2}$ |  |  |
| राज्ञो महिष्यादीनि सप्ताङ्गानि                                      | "           | $29\frac{1}{2}$    |  |  |
| राजमहिषीलक्षणम्                                                     | ,,          | $30-34\frac{1}{2}$ |  |  |
| राजपुत्रप्रशंसा                                                     | 452         | 35–36              |  |  |
| प्राकृतादिपञ्चसुवर्ण(दविण) भेदाः, तेषां प्रत्येकं स्वरूपं च         | "           | 37-43              |  |  |
| खड्गळक्षणम्                                                         | "           | 44-45              |  |  |
| मन्त्रिलक्षणम्                                                      | "           | $46-48\frac{1}{2}$ |  |  |
| सचिवाः, तेषां संख्या, सचिवगुणाश्च                                   | <b>45</b> 3 | $49-51\frac{1}{2}$ |  |  |
| राजपुरोहितलक्षणम्                                                   | 454         | $52\frac{1}{2}$    |  |  |
| ज्यौतिषिकलक्षणम्                                                    | "           | 53½                |  |  |
| सेनापतिलक्षणम्                                                      | "           | $54-55\frac{1}{2}$ |  |  |
| धर्माधिकारिकक्षणम्                                                  | "           | 56½                |  |  |
| दण्डधरस्रभगम्                                                       | "           | 57½                |  |  |
| कोशाध्यक्षापेक्षितगुणाः                                             | "           | $58-59\frac{1}{2}$ |  |  |
| स्त्ररूपतोऽङ्का:, दशमादिस्थानतो बिन्दुवृद्धिकमतस्त-<br>द्वद्धिकमश्र | 455         | 60-72              |  |  |
| कृष्ट्रमञ्जूष्य<br>गणिते अङ्कराणनकमः                                | 456         | 73-75              |  |  |
| गणिते अङ्कभागहारक्रमः                                               |             | $76-78\frac{1}{2}$ |  |  |
| गणिते प्रमाणादिराशित्रयं, तद्विवरणं, इच्छया त्रैराशिक -             | "           | 10-102             |  |  |
| पञ्चराशिक-सप्तराशिक-नवराशिकेषु हारकविधिः,                           |             |                    |  |  |
| प्रासिक्कगणितोक्तव्यसंहारश्च                                        |             | 79-821             |  |  |
| 444                                                                 | ,,          | .0 048             |  |  |

| ,                       | विषया:                 |              | पुटसं. | શ્કો. સં.            |
|-------------------------|------------------------|--------------|--------|----------------------|
| गणितज्ञानादिगुणवतो      | राष्ट्रकोशयोगीणकस्थ    | ाननियो-      | •      |                      |
| ज्यता                   | ••••                   | ••••         | 457    | $83 - 84\frac{1}{2}$ |
| शासनलेखकगुणाः           | ••••                   | ••••         | "      | $85\frac{1}{2}$      |
| प्रतीहारगुणाः <b>।</b>  | ••••                   | ••••         | 23     | 86-88                |
| सारथिगुणाः              | ••••                   | ••••         | ,,     | $89\frac{1}{2}$      |
| सुदाध्यक्षगुणाः         | ••••                   | ••••         | 458    | $90\frac{1}{2}$      |
| सुदानां गुणाः           | ••••                   | ••••         | 99     | $91 - 92\frac{1}{2}$ |
| भिषजां गुणाः, गुणव      | तामेव भिषजां राज्ञा    | वैद्यत्वेन   |        | •                    |
| नियोजनं च               | ••••                   | ••••         | ,,     | $93-98\frac{1}{2}$   |
| राजकुमाराध्यक्षीकरणे    | योग्याः पुरुषाः        | • • • •      | 459    | $99\frac{1}{2}$      |
| राजाङ्गरक्षकस्थानयोग्या |                        | ••••         | >,     | 100-102              |
| राजान्त:पुरनियोजनार्हा  |                        | ••••         | "      | 103                  |
| राजसभायोग्याः           | •••                    | ••••         | "      | 104                  |
| दूतलक्षणम्              |                        | . • • • •    | 23     | 105                  |
| राजयोग्या गजाः          | ••••                   | ****         | 91 .   | 106                  |
| राजयोग्या भश्याः        | ••••                   | ••••         | 9)     | 107                  |
| महिष्यादिससाङ्गविदो न   | तितमतो राज्ञः सुखप्रा  | सिः          | 460    | 108                  |
| चिक्रसङ्णानायकस्य वे    | ङ्कटप्पनायकाय राज्यस   | प्ताङ्गाद्य- |        |                      |
| पदेशानन्तरमपि क         | तिपयकार्ल राज्यशास     | नं, ततो      |        |                      |
| विरक्तया तपोवनप्रवे     | হাপ্স                  | ••••         | 77     | 109–110              |
| ततो वेङ्कटप्पनायकस्य    | राज्यशासनं, शत्रुसम    | ाधानं च      | ,,     | 111                  |
| पञ्चमकल्लोलीयविषयाक     | रनिर्देश: पञ्चमकछो     | स्रीयतर-     |        |                      |
| ङ्गाणां तत्रत्यश्लोकान  | ां चाहत्यसंख्या, पञ्चम | क्लोल-       |        | /a =>                |
| समाप्त्युहेखश्च         | ***                    | ••••         | 2.9    | <b>(</b> 1-5)        |
|                         |                        |              |        |                      |

विषया:

पुटसं. श्लो. सं.

### षष्ठकछोले

## प्रथमस्तरङ्गः

# (पुरभवननिर्माणकथनम्)

| गौरीपितप्रार्थेना, कुमारस्य वेङ्कटप्पनायकापदानप्रक्षः,<br>महीपालेन सङ्ग्हेण तहुत्तान्तवर्णनं च | 461 | 16      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| चेङ्कटप्पनायकस्यापदानवर्णनप्रसङ्गतः पुरनिर्माणविधान-                                           | 401 | 1-0     |
| कथने-राजावासयोग्यभूमे: तत्र कोशादिवृध्द्यनु-                                                   |     |         |
|                                                                                                |     | - 401 · |
| गुणमद्दापत्तनारुङ्कृतराष्ट्रस्य च निर्माणकथनम्                                                 | 23  | 7-101   |
| प्राम-खेटक-खर्वंड-द्रोण-मण्डपानां रूक्षणानि                                                    | 462 | 11-13   |
| पत्तनस्वरूपं, तद्विधानक्रमश्च                                                                  | "   | 14-19   |
| बास्तुकर्मारम्भयोग्या मास-तिथि-वार-नक्षत्र-छग्न-मुहूर्त-                                       |     |         |
| ग्रहस्थितयः                                                                                    | 463 | 20-29   |
| बास्तुकर्मणि चतुर्वर्णयोग्या भूमयः, भूपरीक्षाक्रमश्च                                           | 22  | 30-31   |
| बास्तुनिर्माणोचितवृक्षच्छेदनकालः, गृहकर्मयोग्यायोग्य-                                          |     |         |
| वृक्षाश्च                                                                                      | 464 | 32-361  |
| वास्तुकर्मण्यायानयनं, तत्राष्ट्री भेदाः, तेषां नामानि, तेषु                                    | 101 | 02 00.  |
| समानां ग्रुभावहत्वं, विषमानामग्रुभावहत्वं च                                                    |     | 37-40   |
| ध्वजाद्यायानां पूर्वादिदिकमतो वेदनं, तत्र दिव्युख-                                             | . " | 21-40   |
|                                                                                                |     | 10      |
| विशेषतः श्लाघ्यतोक्तिश्च                                                                       | "   | 41-43   |
| भद्रादिविशेषतो मन्दिरस्य स्तम्भसंख्याः अस्तिन्दादि-                                            |     |         |
| निर्माणक्रमश्च                                                                                 | 465 | 44-48   |
| सर्वतोभद्रमन्दिरनिर्माणे स्तम्भाधिक्यं, तद्विन्यास-                                            |     |         |
| яня                                                                                            | "   | 49-57   |
| सर्वतो भद्रादीनां राजमिन्दराणां चतुरुशालादिप्रभेदाः,                                           |     |         |
| तेषां द्वारविशेषतः सर्वतोभद्र-नन्द्यावर्त-वर्धमान-                                             |     |         |
| स्वस्तिकनामसिर्व्यवहारः, नन्द्यावर्तादीनां चतुर्णी                                             |     |         |
| त्रिशालत्वं, तत्रत्यद्वारशालानिर्माणविशेषती द्विशाल-                                           |     |         |
| त्वादिकं, तत्र वासे फलविशेषादिकथनं च                                                           | 466 | 58-72   |
| collidated you and national studies and a see                                                  | #00 | 00-12   |

| विषया:                                                 | पुटसं. | श्हो. सं.              |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| अिकन्दहान्यिकन्द्रकारभेदै राजभवनस्य षोडश-              |        |                        |
| प्रभेदाः, तेषां ध्रुवादिसंज्ञाः, तदनुरोधेन तन्नि-      |        |                        |
| वासिनां फलभेदः, राज्ञा उत्तमगृहनिर्मापणं,              |        | •                      |
| अलिन्दशालयोः स्वरूपं च                                 | 467    | 73-81                  |
| राजवासयोग्यैकशालादिभवनान्तराणि, तत्र योग्यकाले         |        |                        |
| राज्ञा वास्तुपूजादिविधानपूर्वकं सह मङ्गळवाद्यैः        |        |                        |
| प्रवेशश्च                                              | 468    | 82-871                 |
|                                                        |        |                        |
| द्वितीयस्तरङ्गः                                        |        | ŧ                      |
| (वर्णसंयोजन–चित्रलेखन–प्रतिमालक्षणनि                   | रूपणम् | )                      |
| कुमारस्य नाटकशालानिर्माणप्रंश्नः, महीपालस्य            |        |                        |
| तदुत्तरकथनप्रतिज्ञा च                                  | 469    | 1                      |
| नाटकशालानिर्माणक्रमः                                   | 19     | 2-6                    |
| चित्रकारस्य चित्रकर्मीपयोगिविज्ञानं, नाटकशासायां       | •      |                        |
| चित्रलेखनं, तत्र भित्तिसमीकरणं च                       | .33    | 7-9                    |
| चित्रकर्मणि भित्तिलेपनद्रव्याणि, तक्षिर्माणक्रमः,      |        |                        |
| तल्लेपनरीतिश्च                                         | 470    | 10-17                  |
| चित्रलेखनोपयोगित्लिकादिनिर्माणं, तत्र नाममेदः,         | ,      |                        |
| स्थूलादिभेदेन लेखनीभेदाः, तदुपयोगक्रमो वर्ण-           |        |                        |
| रञ्जनकमश्च                                             | "      | 18-32                  |
| गुद्धवर्णाः, मिश्रवर्णाः, तदुरपादनक्रमश्र              | 472    | 33-411                 |
| वित्रेषु वर्णविन्यासरीतिः, न्यूनाधिकरेखाहरणकमश्च       | 473    | <b>4</b> 2 <b>–</b> 46 |
| चित्रेषु आभरणरचनोपयोगिक्टकनिर्माणक्रमः, आभ-            |        |                        |
| रणलेखनं, अलक्तेन वस्ताभरणादिलेखनतश्चित्रस्य            |        | , m > >                |
| परिपूर्णता च                                           | "      | 47-55                  |
| चित्रगत्रमुख्यस्थान।नि, तेषां नामानि, ब्रह्मसूत्र-     | •      |                        |
| भेदात्तेषां लक्षणानि, भित्तौ सप्रमाणं बह्यसूत्रादि-    | 417.4  | rc col                 |
| लम्बस्त्रविन्यासक्रमश्च                                | 474    | 56-63 <sup>1</sup>     |
| परिवृत्तचित्रस्थानेषु लम्बब्रह्मसूत्रविन्यासकमः, पक्ष- | 457 2  | 04.00                  |
| स्त्ररचनाकमश्र                                         | 475    | 64-68                  |

| विषया:                                                                                                  | <b>g</b> टसं, | ૠ્રો. સં.            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--|
| परमाणुतः कळादिक्रमेण प्रत्येकमष्टगुणनया अङ्गुलान्त-<br>माननिर्देश:, अङ्गुलमानतो मात्रादिक्रमेण तालान्त- |               |                      |  |
| मानकथनं, तालस्य मुख्यतोक्तिश्च                                                                          | 475           | $69 - 71\frac{1}{2}$ |  |
| उत्सेधादिमानत्रयं, दशतालादिमानगणना, तत्र ज्येष्ठ-                                                       |               |                      |  |
| मध्यमकनिष्ठभावः, दशतालाचेकतालान्तमानेषु तत्त-                                                           |               |                      |  |
| न्मानेन ब्रह्मविष्णुमहेश्वरादिकबन्धान्तानां मान-                                                        |               |                      |  |
| निर्देशश्र                                                                                              | 476           | 72-83                |  |
| व्रतिमायाष्विद्वधमानानि, तेषां नामानि, मानव्रमाणी-                                                      |               |                      |  |
| न्मानानां विवरणं च                                                                                      | 477           | $84 - 85\frac{1}{2}$ |  |
| उत्तमप्रतिकृतेः मूर्घादिपादान्तावयवानां क्रमशोऽङ्गुल-                                                   |               |                      |  |
| भेदेन मानकथनम्                                                                                          | "             | $86 - 94\frac{1}{2}$ |  |
| मध्यमप्रतिकृतौ वक्तादिकतिपयाङ्गेषु अङ्गुलभेदैर्मानं                                                     |               |                      |  |
| निरूप्य शेषाङ्गेषु उत्तमप्रतिकृतिमानातिदेश:                                                             | 478           | $95 - 96\frac{1}{2}$ |  |
| अधमप्रतिकृतौ मुखाद्यवयवमानं, नाटकशालायां भाव-                                                           |               |                      |  |
| प्रकाशनकोविदैर्वर्णपूरणविज्ञैश्च चित्रकारै: देव-                                                        |               |                      |  |
| मानुष-तिर्यक्षाणिनां यथाविधानं सकलाश्चर्यजनक-                                                           |               |                      |  |
| चित्रलेखनं च                                                                                            | 33            | $97-163\frac{1}{2}$  |  |
| तृतीयस्त <b>र</b> ङ्गः                                                                                  |               | ¢                    |  |
| ( नाट्यक्रमनिरूपणम् )                                                                                   |               |                      |  |
| नाटकशानानिर्माणं श्रुत्वा कुमारस्य तक्तिर्माणप्रयो-                                                     |               |                      |  |
| जनादिप्रश्नः महीपालस्य तदुत्तरकथनप्रतिज्ञाःच                                                            | 484           | $1-2\frac{1}{2}$     |  |
| अप्रगल्भादीनां प्रागाल्भ्याद्युत्पादकत्वादिना नृत्तपरिचयः,                                              |               |                      |  |
| सर्वजनप्रियरवादिना तत्प्रशंसा च                                                                         | "             | 3-6                  |  |
| क्रमाध्यर्थनया भरतभनेश्चतुर्भुखोपदेशतो नाट्यसमु-                                                        |               |                      |  |
| न्तः वाचिकाङ्गिकाहार्यसात्विकतया चतुर्विधस्य                                                            |               |                      |  |
| तस्य पुरन्दरपुरोभागे भरतमुनिना स्वपुत्रैरप्सरोभिश्च                                                     |               |                      |  |
| व्योगकरणम्                                                                                              | ,,            | $7-8\frac{1}{2}$     |  |
| मार्गनते — उद्धतन्तस्य शिवात् तण्डादिद्वारा मनुष्यपर्यन्तं                                              |               |                      |  |
| प्रचारः, छास्यनृत्तस्य महेश्वरात् पार्वस्यादिद्वारा                                                     |               |                      |  |
| VI 71 7 6                                                                                               |               | -                    |  |

.

| विषया:                                                       | पुटसं.    | श् <del>ठो. सं</del> . |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| सौराष्ट्रनारीपर्यन्तं विस्तार:, मार्गनृत्तस्यैव चित्ररथात्   |           |                        |
| <b>अर्जुनादिद्वारा मत्स्यपर्यन्तन्याप्तिः,</b> विरूपनृत्तस्य | ٠         |                        |
| तत्त्रदेशप्रसिर्द्धस्य देशनृत्ततया सर्वजनानुरञ्जकत्वं च      | 484       | 9-151                  |
| नृत्तावेक्षकभूपतेरुपवेशाय आस्थानमण्टपमध्यभागे                |           |                        |
| सिंहासनस्य पूर्वाभिमुखतया स्थापनं, तस्मिन्                   |           |                        |
| सदिस भूपतेरासनं, नृत्तावेक्षकभूपत्यावश्यकगुणाश्च             | 485       | $16-19\frac{1}{2}$     |
| नृत्तावेक्षणे राजमहिष्युपवेशनस्थानं, तदावश्यक-               |           |                        |
| गुणाश्च                                                      | "         | 20-21                  |
| नृत्तावेक्षणे राजविळासिन्युपवेशनस्थानं, तद्पेक्षित-          |           | 1                      |
| गुणाश्च                                                      | 486       | $22\frac{1}{2}$        |
| नर्तकावश्यकविज्ञानं, तदीयारोग्यादिगुणाश्च                    | "         | 23–29                  |
| यवनिकाधारणविधिः, तदीयवर्णाः, तत्र त्रैवर्णिकभेदेन            |           |                        |
| वरमध्यमाधमभावतो वर्णभेदोक्तिश्च                              | "         | 30-31                  |
| नृत्तामिनये छाटादिदेशभेदत उत्तममध्यमाधमभावतः                 |           | 00.00                  |
| स्त्रीणां निर्देशः                                           | 487       | 32–33                  |
| नर्तकीनामुत्तममध्यमाधमभावतो वयोन्यवस्था, तथैव                |           | $34 - 35\frac{1}{2}$   |
| वर्णन्यवस्था च                                               | ,,        | 94-002                 |
| नर्तकीलक्षणं, नृत्तारम्भे नर्तक्यादिमिर्विधेयानि             |           | 36-441                 |
| कृत्यानि च                                                   | ,,<br>488 | 45-47                  |
| मार्देङ्गिकादिवाद्यकाराणां गणना                              | "         | 48-49½                 |
| प्राञ्जलिना नेया रागविशेषाः, तेषां संख्या च                  | ".        | 10 102                 |
| नाकाविधी अङ्गोपाङ्गप्रत्यङ्गानि, प्रत्येकं तेषां संख्या,     | ,,        | $50-56\frac{1}{2}$     |
| नृत्योपयोगिश्चीर्षादिपद्धत्यन्तसङ्ग्रह्म                     | ,,        | 00 0.2                 |
| चतुर्थस्तरङ्गः                                               |           |                        |
| (भरतेरितशीर्षादिकण्ठान्ताभिनयनिरू                            | पणम्)     |                        |
| अङ्गोपयोगप्रदेशादिजिज्ञासया कुमारस्य प्रश्नः, राज्ञस्त-      |           |                        |
| दुत्तरकथनप्रतिज्ञा च                                         | 489       | 1-2                    |
| शिरोद्दष्ट्याचङ्गानां यथाक्रमं स्वक्षणोक्तिप्रतिज्ञा, शिरस-  |           | 0. 4                   |
| स्त्रयोद्द्य धुतादिभेदाश्च                                   | );        | 3 <b>-5</b>            |

| विषया:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | पुरसं.    | स्हो, सं,       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| धुतिशरोलक्षणं, तदुपयोगसन्दर्भश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 490       | $6\frac{1}{2}$  |
| विधुतशिरस्त्वरूपं, तदुपयोगसन्दर्भश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ****       | 1)        | $7\frac{1}{2}$  |
| माधूतिशरोरीतिः, तदुपयोगसन्दर्भश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •          |           | 81/2            |
| अञ्चितशिरःक्रमः, तदुपयोगस्थानं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | "         | 91              |
| कम्पितशिरोरूपं, तदुपयोगावसस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ••••       | "         | 10½             |
| * आकम्पितशिर क्रमः, तदुपयोगसन्दर्भश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •••        | "         | 111             |
| مراجع المراجع | ः<br>खा- ृ | <b>))</b> | TTA             |
| मानि च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 44 6 - P | .1        | 101             |
| <br>नृते विंशतिव्यंभिचारिभावजदृष्टिभेदाः, तन्नामानि च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سرا••••    | 401       | 12½ · 13-15     |
| 'नृतेऽष्टौ रसदृष्टिभेदाः, तन्नामानि च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ••••       | 4491      |                 |
| रत्याख्यभावजदष्टिस्वरूपम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | , ,,      | 16 <del>1</del> |
| हास्ये प्रयुज्यमानदृष्टिस्यक्ष्पम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •.•• ‹     | " >>      | 171             |
| शोके प्रयुज्यमाना दृष्टिः, तन्नाम च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ••••       | 5)        | 181             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **** 14    | 1)        | 19              |
| कोधे प्रयुज्यमानदृष्टिस्वरूगम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••       | . ,,      | 201             |
| उत्साहे प्रयोक्तन्यदृष्टिस्वरूपम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • • • •    | "         | $21\frac{1}{3}$ |
| भये प्रयुज्यमाना दृष्टिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • • •    | 492       | $22\frac{1}{2}$ |
| जुगुप्सादृष्टिरीति:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ••••       | "         | <b>2</b> 3½     |
| विस्मयदृष्टिस्वरूपम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ****       | "         | 24 - 25         |
| विंशति: श्रून्यादिन्यभिचारिदृष्टिरूपाणि, तेषां प्रयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111-       |           |                 |
| वसरश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ••••       | ,,        | 26-61           |
| मालोकिताद्योऽष्टी दर्शनभेदाः, तल्लक्षणानि च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ****       | 496       | 62-67           |
| वेपनादीनि नव तारकाकर्माणि, तेषां खरूपं तहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (नि-       | •         |                 |
| थोगावसरश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •••        | 5)        | 68-731          |
| विवर्तितादितारकापुटप्रकाराः, तदुपयोगावसरश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000       | 497       | 74-801          |
| भुकुट्यादयः सप्तविधा भूभङ्गाः, तेषां स्वरूपा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | णि,        | •         |                 |
| तद्विनियोगावसरश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 498       | 81-901          |
| षद् स्वाभाविक्यादिनासिकाभेदाः, तेषां स्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | हपं.       |           |                 |
| तद्विनियोगावसरश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••••       |           | 91-96           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | "         | 01 008          |

<sup>\*</sup> इतः परं परावृत्तादयः सप्त शिरोमेदाः अन्ये नोपळभ्यन्ते।

| त्रिषया:                                              | • •        | . <b>पु</b> टसं | . શ્હો. સં. |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| कम्पितादयः षड्गण्डभेदाः, तेषां स्वरूपं, तद्वि         | नि-        |                 |             |
| योगावसरश्च                                            |            | 499             | 97-101      |
| विवर्तितारीनि षडधरकर्माणि, तल्लक्षणं, तिही            | ने-        |                 |             |
| योगावसरश्च                                            | <b></b>    | ,,              | 102-106     |
| खण्डनादयः सप्त चूचुकभेदाः, तल्लक्षणं, तद्वि           | ने-        |                 |             |
| योगावसरश्च                                            | •••        | 500             | 107-1101    |
| चत्वारि रयामादिमुबचिह्नानि, तेषां सन्दर्भ             | <b>f</b> : |                 |             |
| कन्धराकर्मणां पृथगनुक्तिः, तत्र कारणं, शीर्वावि       | -          |                 | •           |
| कण्ठान्ताङ्ककमैवर्णनोपसंदारश्च                        | • • •      | "               | 111-114     |
| पञ्चमस्त- द्वः                                        |            |                 |             |
| ( हस्ताभिनयवर्णनम् )                                  |            |                 |             |
| शीर्षाचङ्गविनियोगवर्णनानन्तरं हस्तविनियोगनिरूपण       | т.         | •               |             |
| प्रतिज्ञा                                             | ,          | 501             | 1           |
| <br>विंशतिविधानि विसर्गादिहस्तकर्माणि, तेषां लक्षण    | T-         | 001             | •           |
| नुक्तों बीजं च                                        |            |                 | 2-4         |
| नाटये अधो मुखादित्रिविधकरप्रचार., आवेष्टितादि         | ··<br>}-   | "               |             |
| चतुर्विधहस्तकरणं, तह्यक्षणं च                         | ••         | <b>))</b> '     | 5-101       |
| दशविधोर्ध्वादिबाहुप्रचारः, तल्लक्षणानुकौ कारणं च      |            |                 | 11-13       |
| चतुरश्रादयस्तिंशकृतदस्ताः, तेषामाकाराश्च              | ••         | **              | 14-461      |
| पताकादि ताम्रचूडान्ताश्चतुर्विंशतिरसंयुतदस्ताः, तेषाम | 11-        |                 |             |
| काराः, तद्विनियोगश्च                                  | •          | 506             | 47-82       |
| अञ्जल्याद्यविहत्थकान्तास्त्रयोदश संयुतहस्ताः, तेष     |            |                 |             |
| स्वरूपाणि, नाट्यनृत्तोपयोगिकरोपसंद्वारश्च             |            | 510             | 83-1011     |
| षष्टस्तरङ्गः                                          | ŧ          | 1               |             |
| (वक्षःप्रभृतिपादान्ताभिनयस्थानचरीमण्ड                 | लभे        | दवर्णनः         | <b>H)</b>   |
| वक्ष:प्रभृत्यङ्गभेदानां तल्लक्षणानां तद्विनियोगस्य च  |            |                 |             |
| निरूपणप्रतिज्ञा                                       |            | 513             | 1           |
| समादयः पञ्च वक्षोभेदाः, तेषां क्रमेण छक्षणानि च       |            | ,,              | 2-7         |
|                                                       |            | - •             |             |

,

| विषया:                                                  | पुटसं.     | श्हों. सं.           |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| सस्वादिभेदेन जठरत्रैविध्यं, तहाक्षणं, तत्त्रयोगा-       |            |                      |
| वसरश्च                                                  | 514        | 8-10                 |
| समुन्नतादयः पञ्च पार्श्वमेदाः, तेषां स्वरूपाणि,         |            |                      |
| नत्त्रयोगावसस्य,                                        | . ;;       | 11-16                |
| विवृतादय: पञ्च कटिभेदाः, तल्लक्षणानि, तत्त्रयोगा-       |            |                      |
| वसरश्च                                                  | 515        | 17-21                |
| विकतादयः पञ्चोरुभेदाः, तेषां स्वरूपाणि, तत्प्रयोगा-     |            |                      |
| वसरश्च                                                  | ,,         | $22 - 26\frac{1}{2}$ |
| उद्गहितादयः पञ्च जङ्घाभेदाः, तन्नाम्नामन्वर्थता, तदु-   |            |                      |
| पयोगावसरश्च                                             | 516        | 27-33                |
| अञ्चितादयः षड्विधाश्चरणाः, तेषां स्वरूपाणि, तदु-        |            |                      |
| पयोगावसरंश्र                                            | 34         | $34 - 42\frac{1}{2}$ |
| स्त्रीणामायतादयस्त्रयः स्थानकभेदाः, तेषां विवरणं,       | •          |                      |
| तदुपयोगावसरश्च                                          | 517        | $43-49\frac{1}{2}$   |
| वैष्णवादिषड्विधस्थानकानि, तेषां विवरणं, तदीय-           |            |                      |
| देवताः, तदुपयोगावसरश्च                                  | 518        | 50-60                |
| लक्ष्यानुरोधेनेतरेषां संहताचेकविंशतिस्थानानां निर्देशः, |            |                      |
| तेषां विवरणं, आहृत्य स्थानकगणनयोपसंहारश्च               | 519        | 61-85                |
| सामान्यतो नाटयोपयोगिचारीलक्षणं, भूजाकाशिनी-             | •          |                      |
| भेदेन चारीद्वैविध्यं, द्विविधयोरिप प्रत्येकं षोडश       |            |                      |
| भेदाः, तेषां नामानि च                                   | 522        | 86-941               |
| प्रकारान्तरेण भौमाकाशचार्योः प्रत्येकं अमरातिकान्ता-    |            |                      |
| दयो दश भेदाः, तेषां नामानि च                            | <b>523</b> | 95-100               |
| सप्तमस्तरङ्गः                                           | •          |                      |
| (नादादिगमकान्तनिरूपणम् )                                |            |                      |
| सभापत्यादिश्रवणानन्तरं कुमारस्य नटनोपयोगिगीत-           |            |                      |
| तालप्रश्नः, भूपतेस्तदुत्तरकथनप्रतिज्ञा च                | 524        | 1-41                 |
| नादादिपरिकरोपेतगीतस्वरूपवर्णनप्रतिज्ञा, नादादीना-       | 7          | 2                    |
| मष्टादशानां नाम्ना निर्देशश्च                           | <b>5</b> 7 | 5-71                 |
|                                                         | "          | • 2                  |

i.

| <b>ં</b> પ્                                                   |            |                    |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
|                                                               |            |                    |
| विषया:                                                        | पुटसं.     | શ્હો. સં.          |
| गीतवाचनृत्तानां सहेतुकं नादाधीनत्वम्                          | 525        | $8\frac{1}{2}$     |
| जगतो नादाधीनता, तदुपपादनं च                                   | ,,         | 9                  |
| भाहतानाहतभेदेन नादद्वैविध्यं, तत्रानाहतनादस्य                 |            |                    |
| गुरूपदेशत एकाग्रमानसोपास्यता, तस्य सहेतुकम-                   |            | v                  |
| मनोरञ्जकत्वं, आहतनादस्य श्रुत्यादिद्वारा गेय-                 |            |                    |
| मुखेन सर्वलोकरञ्जकत्वं, भवभञ्जकत्वं च                         | ,,         | 10-121             |
| नादोत्पत्तिक्रमः, नादस्य श्रुत्यादिहेतुता च                   | ,,         | 13-15              |
| नादस्य स्थानभेदात पञ्च सूक्ष्माद्यमिधाः, व्यवहारे             |            |                    |
| तु नादस्य हृदयादिस्थानभेदेन मन्द्रमध्य-                       |            |                    |
| तारसंज्ञाः, मन्द्रादीनामुत्तरोत्तरं द्विगुणता,                |            |                    |
| नादामिधाने बीजं, वायो: हृदयदेशस्थितोर्ध्वनाडी-                |            |                    |
| संख्यनद्वाविंशतितिर्येङ्नाड्याहत्योत्तरोत्तरं उच्चो-          |            |                    |
| चरतोपेतद्वाविंशतिश्रुतिप्रभवः, तथैव कण्ठशीर्षयो-              |            |                    |
| रिप श्रुतिजननं, श्रुतिस्वरूपनिर्देशश्च                        | "          | $16-21\frac{1}{2}$ |
| स्वराणां श्रुतिजन्यत्वं, तेषां सप्त षड्जादिनामानि             |            |                    |
| ਚ                                                             | 526        | $22\frac{1}{2}$    |
| द्वाविंशते: श्रुतीनां सप्तस्तरेष्वन्तर्भावक्रमः, सप्तस्वराणां |            |                    |
| क्रमात् स-रि-ग-म-प-ध-नि इति नामान्तराणि च                     | "          | 23-24              |
| ससस्वराणां वंशा:, जाति:, पद्मकान्त्यादिवर्णभेदाश्च            | "          | 25-27              |
| सप्तस्वराणां जन्मभूमय:, ऋषिच्छन्दोदैवतानि च                   | 527        | 28-31              |
| सप्तस्वराणां रसभेदाः, तद्गायकप्राणिविशेषाश्च                  | "          | 32-341             |
| यामस्वरूपं, षड्जमध्यमगान्धारमेदेन प्रामत्रेविध्यं,            |            |                    |
| षड्जमध्यमयोरेव मनुष्यगेयता, गान्धारस्य देव-                   | *00        | 0 × 0 5            |
| योनिमात्रगेयत्वं च                                            | <b>528</b> | 35-37              |
| षड्जमध्यमग्रामयोः प्रकारभेदेन लक्षणं, गान्धारग्राम-           |            |                    |
| लक्षणं, तस्य नारदगेयता, स्वर्गमात्रेवर्तनं च                  | "          | 38-41              |
| षड्जमध्यमगान्धारेषु क्रमाद्रह्मविष्णुमहेश्वराणां              |            |                    |
| सम्बन्धः, षड्जादिग्रामाणां क्रमात् हेमन्त-ग्रीष्म-            |            |                    |
| वर्षासु पूर्वाह्ममध्याह्मापराह्मकालेषु अभ्युदयार्थि-          |            | 421                |
| गेयताच                                                        | "          | 2                  |

| विषया:                                                  | पुटसं.       | क्षो. सं.          |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| सप्तस्वराणां क्रमादारोहणावरोद्दणयोर्मूर्छनामिधा,        |              |                    |
| रजन्य।दिमुर्छनाभेदाः, तेषां लक्षणानि, काकली-            |              |                    |
| स्वरलक्षणं, तत्रत्यमूर्छनाप्रमाणं, प्रथमादिस्वरतो       |              |                    |
| मूर्छनानां प्रत्येकं सप्तविधत्वं, तत्रोचारणक्रमतः       |              |                    |
| संख्याविशेषश्च                                          | 528          | 43-54              |
| षद्जप्राममूर्व्छनादेवताः, मध्यमप्रामसूर्व्छनादेवताः,    |              |                    |
| तासां नाग्देन नामान्तरोक्तिश्च                          | 529          | 55-56 <del>1</del> |
| षड्जग्रामे मूर्च्छनोत्तरमन्द्रात्समुद्रतमूर्च्छनाभेदाः, |              |                    |
| तन्नामानि च                                             | "            | 57-58              |
| मध्यमग्रामोद्भताः सप्त मूर्ण्जनाभेदाः, तेषां नामानि च   | 530          | 59                 |
| गान्धारग्रामस्य सप्त मूर्च्छनाः, तन्नामानि, तासां       |              |                    |
| स्तर्ग एव प्रयोक्तव्यतया विशेषतोऽत्रानि-                |              |                    |
| रूपणोक्तिश्च                                            | "            | 601                |
| तानानां स्वरूपं, तेषां षाडवींडुवभेदेन प्रकारह्यं, तत्र  |              |                    |
| प्रत्येकं स्वरभेदेन संख्य।भेदाः, मिलितयोस्रयोः          |              | •                  |
| संख्याविशेषश्च                                          | 93           | $61-65\frac{1}{4}$ |
| संपूर्णतया असंपूर्णतया च स्वराणां व्युत्क्रमोचारणतो     |              |                    |
| मूर्वं ज्ञानां कूटतानता, कूटतानानां संख्याविशेषश्र      | "            | 66-69              |
| प्रस्तारतः कूटतानसंख्याविशेषपरिज्ञानोपायः, तत्र         |              |                    |
| खण्डमेरप्रस्तारोद्धारकमः, ततो मुलकमान्त्यस्वरात्        |              |                    |
| पूर्वं उद्दिष्टान्त्यस्वरपरिमितकोष्टके कोष्टकक्षेपादित  |              | •                  |
| उद्दिष्टमानपरिज्ञानादिकं, नष्टतानस्वरस्थानादिपरि-       |              |                    |
| चयमुखेन विज्ञेयविशेषादिकं, एकस्वरादितानसंख्या-          | <b>~0.</b> 1 | <b>=</b> 0.001     |
| विज्ञानं, खण्डमेरुकोष्टकं च                             | 531          | 73-801             |
| वर्णस्य स्थाय्यादयश्चरवारो भेदाः, तेषां उक्षणं च        | 533          | 81-83              |
| अलङ्कारस्वरूपं, तस्य बहुविधता, स्थायिगतालङ्काराः,       |              | 04.00              |
| तेषां प्रसन्नादिनामिः सप्तविधत्वं च                     | 27           | 84-86              |
| प्रकरणानुरोधेन मन्द्रादिस्वरूपं, स्थायिगतप्रसन्नादि-    |              | 07 041             |
| सप्तविधालङ्काराणां स्वरूपाणि, तेषां प्रस्ताराश्च        | <b>)</b> 9   | 87-941             |
| अवरोहिवर्णगता द्वादशाळङ्काराः, तेषां नामानि च           | <b>5</b> 34  | 95-961             |

.

| विषया:                                                        | पुटसं.     | श्हो, सं,                               |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| अवरोहिवर्णगता द्वादशालङ्काराः, सञ्जारिवर्णगताः                | ·          | i                                       |
| पञ्जविंशतिररुङ्काराः, भाहत्य तेषां संख्या, तेषां              | **         |                                         |
| स्क्ष्मबुद्धिद्रष्टन्यतया प्रकृतेऽप्रपञ्चनं च                 | 534        | $97 - 98\frac{1}{2}$                    |
| गीतज्ञप्रदर्शितास्तारमन्द्रप्रसन्नाद्याः सप्ताळङ्काराः, तेषां |            |                                         |
| ळक्षणानि, तत्प्रस्ताराश्च                                     | 535        | 99-108                                  |
| अरुङ्कारनिरूपणे प्रयोजनानि                                    | 536        | 109                                     |
| गमकस्वरूपं, तत्र तिरिप्वादयः पञ्चदश्रभेदाः, तेषां             |            |                                         |
| लक्षणानि च                                                    | 537        | 110-1191                                |
|                                                               |            |                                         |
| अष्टमस्तरङ्गः                                                 |            | , F.                                    |
| (जात्यादिकाङ्गगायकळक्षणनिरूपणम्                               | ) '        |                                         |
| स्वराणां जात्याचङ्गस्वरूपवर्णनं-तत्र षड्जादिस्वरेषु सप्त      |            |                                         |
| शुद्धजातयः, तासां षाड्ज्यादिनामानि, षाड्ज्यादीनां             |            |                                         |
| शुद्धतालक्षण च                                                | 538        | 1-3                                     |
| षाड्ज्यां न्यासादिपरित्यागक्रमतः पञ्चदश विकृतभेदाः,           |            |                                         |
| तत्र पूर्णताहान्या अष्टौ, इतरवर्जनात् सप्तेति विभागः,         |            |                                         |
| पूर्णताहीनानां च षाडवौडुवभेदतो हैघीभावः, तत                   |            | ; · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| आर्षभ्यादौ सङ्ख्याधिक्यं, ततस्तत्र प्रत्येकं त्रयो-           | 2          | . =1                                    |
| विंशतिभेदाश्च                                                 | 25         | $4-7\frac{1}{2}$                        |
| विकृतसंसर्गजा एकादश स्वरजातिभेदाः, तेषां नामानि,              |            |                                         |
| तत्संसर्गप्रेतिसम्बन्धिनः, अत्र कतिपयत्यागतोऽपि               | •          | 8-161                                   |
| रक्तगान्धार्यादिसम्भवश्च                                      | "          | 8-102                                   |
| षाङ्ज्यादिजातीनां प्रामेषु विभजनं, कर्मारच्यादीनां            | <b>200</b> | $17-21\frac{1}{2}$                      |
| नित्यपूर्णता, तत्र काइयपाचिभित्रायाश्च                        | 539        | 17-212                                  |
| नन्दयन्त्यादिष्वष्टादशसु जातिषु त्रिषष्ट्यंशानामेकां-         | 540        | 22-26                                   |
| शादितो वर्तनम्                                                | 940        | 44-40                                   |
| रागस्वरूपं, प्रधानरागसंख्या, तन्नाष्टानां पुरुषरागता,         |            | 27-28                                   |
| विष्टानां स्त्रीरागत्वं च                                     | "<br>541   |                                         |
| <b>उरुषरागाणां स्त्रीरागाणां च नाम्ना निर्देशः</b>            | OTI        | 20 00                                   |
|                                                               |            |                                         |

| विषया:                                                    | पुटसं.        | श्रो. सं.              |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| स्त्रीरागाणां त्रिशास्त्रिशः पुरुषरागाङ्गनात्वेन विभागः,  |               |                        |
| तद्विवरणं, तत्र मतङ्गानुमतिश्र                            | 541           | $34 - 38\frac{1}{2}$   |
| रागाणां षाडवौडुवसम्पूर्णतासिखेविध्यं, तत्र स्वराणां       |               |                        |
| विभागश्च                                                  | 542           | 39-40                  |
| षाडवौद्धवशब्दनिर्वचनं, गीतादिनिहितस्वरस्य ग्रह्-          |               |                        |
| शब्दामिधेयता च                                            | "             | 41-44                  |
| भैरवादीनां षण्णां रागाणां पुरुषसंज्ञा                     | "             | 45                     |
| मुरवरागाङ्गनाः मध्यमाद्याः पञ्च स्त्रीरागाः               | "             | 46                     |
| काशिकरागाङ्गनाः तोड्यादयः पञ्च स्त्रीरागाः                | "             | 47                     |
| हिन्दोलरागाङ्गना वेलावत्यादयः पञ्च स्त्रीरागाः            | <b>54</b> 3   | 48                     |
| दीपकरागाङ्गनाः केतार्यादयः पञ्च स्त्रीरागाः               | • ••          | 49                     |
| श्रीरागाङ्गना वसन्त्यादयः पञ्च श्रीरागाः                  | 9,            | 50                     |
| मेघरागाङ्गना मल्हार्यादय: पञ्च स्त्रीहागा:, आहत्य स्त्री- | •             |                        |
| पुरुषरागगणना च                                            | <b>&gt;</b> , | 51-52                  |
| रागाणां क्रमाल्लक्षणध्यानकथनप्रतिज्ञा, मेरवादिटक्का-      | •,            |                        |
| न्तानां तेषां स्वरूपध्यानामिधानं, तेषां प्रत्येकं         |               |                        |
| प्रस्तार:, रागाणामानन्त्योक्ति:, मनीविविज्ञेयता च         | 22            | 53-126                 |
| मध्यमादीनि त्रयोदश रागाङ्गानि, तेषां रागाङ्गतोपाधिः,      | ,,            |                        |
| भाषाङ्गोपाङ्गक्रियाङ्गानि, तदुपाधयः, भाषाङ्गादीनां        |               |                        |
| संख्या, तत्र शार्ङ्गदेवसम्मतिश्च                          | 556           | $127 - 130\frac{1}{2}$ |
| रागाणां गानकालाः—तत्र पूर्वादियामचतुष्टये गेया            |               |                        |
| रागविशेषाश्च                                              | ٠,,           | $131 - 135\frac{1}{2}$ |
| देशाक्ष्यादिरागाणां सूर्यांशतो जनिः, अतः सूर्यास्त-       |               |                        |
| मये तेषामगेयता, प्रभाते गेयता, तथा गायत:                  |               |                        |
| सुलप्राप्तिश्च                                            | 557           | $136-137\frac{1}{2}$   |
| सायं गेया: ग्रुद्धनालादयो रागविशेषा:, तान् गाय-           | ,             |                        |
| तोऽतुलश्रीप्राप्तिः, इतररागविशेषाणां वेलाऽनिर्ण-          |               |                        |
| यश्च                                                      | ,,            | 138-141                |
| अवेलारागश्रवणे प्रायश्चित्तं, विवाहे अवेलारागश्रवण-       |               |                        |
| स्यापि देवतास्तुतिपूर्वकत्वे दोषाभावः, पूर्णेषाड-         |               | •                      |

| े विषया:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पुटसं.    | श्लो. सं.               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| वौद्ववरागाणां क्रमाद।युस्सङ्ग्रमन्याविनाशादौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 557       | $142 - 147\frac{1}{2}$  |
| उत्तमोत्तमगायकलक्षणं, उत्तमगायकलक्षणं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 558       | 148-153                 |
| स्थानभ्रष्टादयो निन्छा: पञ्चदश गायकाः, तेषां प्रत्येकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | ••                      |
| स्वरूपं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . ,,      | 154-168                 |
| शारीरस्य शरीरोत्पत्तिसहभावित्वं, तच्छ्रान्यतायाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                         |
| कुसुमादिगन्धवत्सद्दजता, शारीरस्य जन्मान्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                         |
| राभ्यासकभ्यता, ऐहिकाभ्यासाप्राप्यता च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 560       | $169-171\frac{1}{2}$    |
| शिक्षकादयः पञ्ज गायकभेदाः, तेषां कक्षणानि,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 4EO 1001                |
| सकण्डिकयापरगायकयोः स्वरूपं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 561       | $172 - 180\frac{1}{2}$  |
| रक्तादयः पञ्च ध्वनिमेदाः, तेषां नामानि, तत्परिचयः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~00       | 101 10/1                |
| उत्तमध्वनिस्वरूपं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 562       | 181-1841                |
| गायकस्य बारीरादयः सप्त महागुणाः, नादादि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | $185 - 186\frac{1}{2}$  |
| न्यासान्तानां गीताङ्गानामाहत्य संख्या च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "         | 100-1005                |
| नवमस्तरङ्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | ·                       |
| ( तालप्रस्तारादिवाद्यादिवर्णनम् )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                         |
| तालनिरूपणप्रतिज्ञा, गीतादीनां ताले प्रतिष्ठितत्वं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                         |
| ताण्डवलास्ययो: ताळादुद्भवः, ताळवर्णयोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥         | <u> </u>                |
| ताण्डवलास्ययोः तालादुद्भवः, तालवर्णयोः<br>शङ्करपार्वतीस्वरूपत्वं, तद्योगस्य तालाल्या,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •         |                         |
| शक्करपार्वतीस्वरूपत्वं, तद्योगस्य ताकाल्या,<br>तालस्य गीतादिप्रवर्तकतया रञ्जकत्वं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 563       | 1-4                     |
| शङ्करपार्वतीस्वरूपत्वं, तद्योगस्य ताकाख्या,<br>ताळस्य गीतादिप्रवर्तकतया रञ्जकत्वं च<br>चच्चत्पुटादयः पञ्च तालभेदाः, तेषां क्रमात् सद्योजातादि-                                                                                                                                                                                                                                                                       | 563       |                         |
| शक्करपार्वतीस्वरूपत्वं, तद्योगस्य ताढाख्या,<br>ताढस्य गीतादिप्रवर्तकतया रञ्जकत्वं च<br>चचत्पुटादयः पञ्जतालभेदाः, तेषां क्रमात् सद्योजातादि-<br>पञ्जमुखसमुद्रतत्वं, ततस्तेषां प्राशस्यं च                                                                                                                                                                                                                             | 563       | <b>5-8</b>              |
| शक्करपार्वतीस्वरूपत्वं, तद्योगस्य ताढाख्या,<br>ताढस्य गीतादिप्रवर्तकतया रजकत्वं च<br>चच्चत्पुटादयः पञ्च तालभेदाः, तेषां क्रमात् सद्योजातादि-<br>पञ्चमुखसमुद्गतत्वं, ततस्तेषां प्राशस्यं च<br>एकोत्तरशतं तालभेदाः, तेषां नामानि, तह्यक्षणानि च                                                                                                                                                                        |           |                         |
| शक्करपार्वतीस्वरूपत्वं, तद्योगस्य ताकाख्या,<br>ताळस्य गीतादिप्रवर्तकतया रञ्जकत्वं च<br>चचत्पुटादयः पञ्ज तालभेदाः, तेषां क्रमात सद्योजातादि-<br>पञ्जमुखसमुद्गतत्वं, ततस्तेषां प्राशस्त्यं च<br>एकोत्तरशतं तालभेदाः, तेषां नामानि, तल्लक्षणानि च<br>प्रतिद्विविधुराणां तालभेदानां प्रस्तारादिमुखेन परिचय-                                                                                                              | ;;        | 5-8<br>9-78½            |
| बाह्मरपार्वतीस्वरूपत्वं, तद्योगस्य ताढाख्या,<br>ताढस्य गीतादिप्रवर्तकतया रञ्जकत्वं च<br>चचत्पुटादयः पञ्च तालभेदाः, तेषां क्रमात् सद्योजातादि-<br>पञ्चमुखसमुद्गतत्वं, ततस्तेषां प्राशस्यं च<br>एकोत्तरशतं तालभेदाः, तेषां नामानि, तल्लक्षणानि च<br>प्रांतिद्धिविधुराणां तालभेदानां प्रस्तारादिमुखेन परिचय-<br>कथनं, प्रस्तारादिविवरणं, सङ्ख्यादिकतिपयकोष्टकानि च                                                      | ;;        | 5-8<br>9-78½            |
| शक्करपार्वतीस्वरूपत्वं, तद्योगस्य ताकाल्या,<br>तालस्य गीतादिप्रवर्तकतया रञ्जकत्वं च<br>चचत्पुटादयः पञ्ज तालभेदाः, तेषां क्रमात् सद्योजातादि-<br>पञ्चमुलसमुद्रतत्वं, ततस्तेषां प्राशस्यं च<br>एकोत्तरशतं तालभेदाः, तेषां नामानि, तल्लक्षणानि च<br>प्रसिद्धिविधुराणां तालभेदानां प्रस्तारादिमुखेन परिचय-<br>कथनं, प्रस्तारादिविवरणं, सङ्ख्यादिकतिपयकोष्टकानि च<br>मर्दकादिवाद्यस्वरूपकथनम् —तत्र ब्राह्मणादीनां मर्दले | ;;<br>570 | 5-8<br>9-78½<br>79-140½ |
| बाह्मरपार्वतीस्वरूपत्वं, तद्योगस्य ताढाख्या,<br>ताढस्य गीतादिप्रवर्तकतया रञ्जकत्वं च<br>चचत्पुटादयः पञ्च तालभेदाः, तेषां क्रमात् सद्योजातादि-<br>पञ्चमुखसमुद्गतत्वं, ततस्तेषां प्राशस्यं च<br>एकोत्तरशतं तालभेदाः, तेषां नामानि, तल्लक्षणानि च<br>प्रांतिद्धिविधुराणां तालभेदानां प्रस्तारादिमुखेन परिचय-<br>कथनं, प्रस्तारादिविवरणं, सङ्ख्यादिकतिपयकोष्टकानि च                                                      | ;;        | 5-8<br>9-78½<br>79-140½ |

| विषया:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पुटसं. | स्त्रो. सं.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| भृदङ्गनिर्माणकमः, मृदङ्गोद्रततादिवर्णपञ्चकेतिहासः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                        |
| पञ्चवर्णोद्रताः प्रबन्ध-स्ङकाख्या द्विविधा वर्णाः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤,     |                        |
| प्रबन्धगतैकोत्तरशतवर्णप्रमेदाः, एकोनविंशतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                        |
| पाटाक्षराणि च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 579    | 145-159                |
| पाटाक्षरेषु सप्त ग्रुद्धानि, तत्र मृद्द्गस्य पञ्च, पटइस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | · · ·                  |
| द्वे, इवर्जं षोष्ठश कादिपाटाक्षराणि, सप्तसु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | - "                    |
| ग्रुद्धाक्षरेषु सप्तद्वीपादीनामवस्थानं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 580    | 160-164                |
| नागबन्धाद्य: पञ्च मुख्यपाटा:, तेषां सप्तताळैयींजि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •      |                        |
| तानां प्रत्येकं सप्तपाटता, तेषामाहत्य सङ्ख्या च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12     | 165-166                |
| तकारादिञ्जद्धपाटाक्षराणां षड्जादिसप्तस्वरेष्वन्वयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . ,,   | 167-168                |
| मृदङ्गाधारदेवतानामिच्छाशक्तयादीनां वामजान्वादा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                        |
| ववस्थिति:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.    | 169                    |
| वामहस्तस्य मणिबन्धादिष्ववस्थिताः ब्रह्मादिदेवताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • ,,   | 170-171                |
| दक्षिणहस्तस्य मणिवन्धादिष्ववस्थिता दक्षिणह्यसदेवताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 581    | 172-173                |
| ताळ्युग्मनिर्माणक्रमः, ताळ्यहणवादनरीतिश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "      | $174 - 178\frac{1}{2}$ |
| श्चद्रघटिकानिर्माणकमः, श्चद्रघटिकानां घर्घरिकानाञ्चा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                        |
| लोकप्रसिद्धिः, तदीयशब्दानां पाटाश्वरानुयायिता च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ,,   | $179 - 180\frac{1}{2}$ |
| (* नर्तने इंसादिगमनानुकरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 582    | 1811                   |
| ेनृत्यपात्रस्य जवादयो दश प्राणाः, नृत्ययोग्यपदार्थी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                        |
| क्त्युपसंद्वारश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,     | 182-183                |
| शास्त्रोद्।हतावनद्ध।दिवाद्यचतुष्टयं, प्रत्येकं तदीयभेदाश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,      | 184-189                |
| वेङ्कटभूपतेर्नाटकशालायां शास्त्रीयनाट्यदर्शनत: सुखेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • •  |                        |
| वर्तनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 583    | $190\frac{1}{2}$       |
| द्शामस्तरङ्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                        |
| ५ बान-स्तरक्रः<br>(उपवननिर्माण-जलभूमिपरीक्षावर्णक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · \    |                        |
| and the second s | 4)     |                        |
| तटाकोद्याननिर्माणकौशस्त्रभः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "      | 1-3                    |
| उपवनस्त्ररूपं, भूपतेरुपवनावश्यकता च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 22   | 4-5                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | /                      |

<sup>\*</sup> विषया इमे नृत्यप्रकरणे सम्बन्धयोग्या:।

| विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पुटसं.     | श्हो. सं                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| द्वमप्रशंसा, गृहस्य पूर्वादिदिग्भागक्रमेण रोपणीया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                  |
| ' अरोपणीयाश्च द्रुमाः, द्रुमाणां देवदानवाद्याश्रयत्वं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 584        | $6 - 9\frac{1}{2}$               |
| क्रीडारामादिनिर्माणेनेश्वरप्रसादः, बिस्वसंरोपणे शङ्कर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | •                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~- ,,"     | 10-11                            |
| पुरुषेणावस्याऽऽरोपणीया द्मिविशेषाः, तद्रोपणतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                  |
| नरकादर्शनं, गृहेषु वृक्षच्छायावर्जनं, सौवर्णकवृक्षस्यापि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -          |                                  |
| गृहद्वारेऽनारोपणं, अनारोपणीया वृक्षविशेषाश्च 💎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 .       | 12 - 14                          |
| उपवननिर्माणे योग्या अयोग्याश्च दिग्भागभूविद्योषाः, तेषां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | •                                |
| वर्णे रसेश्च षड्विधता च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 585        | 15-18                            |
| वृक्षसंरोपणे वर्ज्याः प्रशस्ताश्च भूमयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,         | 19-22                            |
| अनूप-जाङ्गळ-साधारणभूमिजाः पादपाः, असातम्यभूमि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  |
| जानामपि तेषां निध्यादिप्रभावतो यत्नाधिक्यतोऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | )<br>                            |
| फलसम्पत्तिश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 586        | 23-26                            |
| वनस्पत्यादीनां बीज-काण्ड-कन्देभ्यस्त्रेचा जनिः, तल्लक्ष-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | o= 00                            |
| णानि च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "          | 27-29                            |
| बीजजाः, काण्डजाः, बीजकाण्डजाः, कन्दजाः, बीजकन्द-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>KOE</b> |                                  |
| जाश्च जम्बूबुक्षादयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 587        | 30 <b>-</b> 33<br>34 <b>-</b> 38 |
| बीजोत्पत्तियोग्यक्षेत्रं, बीजसङ्गृहः, बीजसंस्कारक्रमश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37         | 34-30                            |
| बीजावापेऽपेक्षितानि शौचादीनि, बीजावाप , जरुसेचन-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 588        | 39-40                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900        | 39-40                            |
| अकाळविहितानां बुक्षाणां मनोज्ञताद्यभावः, बुक्षाणामारी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                  |
| पणविधानोद्देशः, वृक्षारोपणयोग्यनक्षत्राणि, तदारोपण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 41-46                            |
| प्रकारश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "<br>589   | 47                               |
| वृक्षाणां मण्डपादिविन्यासै रोपणं, तेषामन्तरम्माणं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 900        |                                  |
| सान्द्ररोपणादौ दोषश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 590        | 48-50                            |
| जपवने प्रथमरोपणीया वृक्षाः, पूर्वादिदिक्षु रोपणीया वृक्षाः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |
| तेषां नवोप्तानां जलसेचनिविधः, हेमन्तादिऋतुषु जल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                  |
| सेचनक्रमः, तत्समीपजाततृणगुल्मादिपाटनं, तत्प्रयोजनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                  |
| and the state of t | ,,         | 51-59                            |

| विषया:                                                                                          | पुटसं. | श्लो. सं.              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| वृक्षाणां नीहारादिभ्योऽवश्यरक्षणीयताः पुष्पितादीनां                                             |        |                        |
| तेषां वृत्यादिपरिकल्पनं, नीहारादिप्रतिविधानो-                                                   | •      |                        |
| पायश्च                                                                                          | 591    | $60-62\frac{1}{2}$     |
| तरूणां दृष्टिनिरासोपायः, शलभादिनिरासे मन्त्र-                                                   |        |                        |
| प्रयोगः, मन्त्रस्वरूपं, तत्प्रयोगक्रमश्च                                                        | "      | 63-67                  |
| उद्याने ढतागृह-डोळा-क्रीडाशैळानां विधानं,                                                       |        |                        |
| मयूराणामुद्यानमण्डनता च                                                                         | 592    | 68–71                  |
| अपवने तत्र तत्र पुष्करिणीदीर्घिकादीनां निर्माणा-                                                |        |                        |
| वश्यकता                                                                                         | 593    | 72-74                  |
| वापीदीर्षिकादीनां रुक्षणानि                                                                     | "      | $75\frac{1}{2}$        |
| नुपवेश्मनि क्रीडावाप्यादौ कूर्मावश्यकता, तत्स्वरूप-                                             |        |                        |
| भेदाश्च                                                                                         | "      | 76-78                  |
| कूपोदकशोधनाय चूर्णनिर्माणं, तत्प्रश्लेपेण जलस्यामलःव-                                           |        | 201                    |
| सौगन्ध्यादिगुणातिज्ञयः, उपवनक्रीडायुपसंद्वारश्र                                                 | 594    | $79-80\frac{1}{2}$     |
| भूगता जळवाहिनीनीरसिराः परिज्ञाय कूपखननं,                                                        |        |                        |
| सिराणां दिक्पतिसंज्ञा, नवमी माहासिरा,                                                           |        | 04 00                  |
| कुमुदादिनाम्न्योऽन्याः सिराश्च                                                                  | • ,,   | 81-83                  |
| बहुविधानि जरूचिह्नानि, जलस्तम्भकशिलाः,<br>तद्भेदनोपायाश्च                                       |        | 04 100                 |
| तद्भद्रनापायाळ<br>कृपखनने प्रशस्तनक्षत्राणि, भाग्नेयादिकोणचतुष्ट्ये                             | "      | 84-138                 |
| कूपलनन प्रशस्त्रनक्षत्राण, जाग्नयाद्काणचतुष्ट्य<br>कूपलननेऽग्रुभावहत्वं, अन्यत्र ग्रुभावहत्वं च | 200    | $139 - 141\frac{1}{2}$ |
| कृपसमार्भ्यसम्बद्धाः अन्यत्र स्त्रमायद्वत्य च                                                   | 603    | 139-1412               |
| <b>एकाद्शस्तर</b> ङ्गः                                                                          |        |                        |
| (तरुचिकित्सा-पोषण-विचित्रीकरण-दो                                                                | zana.  |                        |
| तरुपोषणविधौ तरुभेदेनानेके पोषणप्रकाराः                                                          |        | •                      |
|                                                                                                 | 604    |                        |
| कुणपत्तकानमाणायावः<br>वृक्षाणां वातिपत्तककेभ्यो रोगसम्भवः, तेषां कीटाह्यपः                      |        | $25-28\frac{1}{2}$     |
| द्वतानां पृथक्किया, वातपित्तकफगतानां प्रत्येकः                                                  |        |                        |
| मुताना द्वपम्पमा, पातापत्तकप्राताना प्रत्यकः मवस्थाविशेषाः, वातिपत्तकप्रप्रकोपकारणं च           |        | 00.04                  |
| Maratinetistich annian manufablish at """                                                       | 608    | 29-34                  |

| विषया:                                                       | पुटसं. | श्हो. सं.            |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| तरूणां वातपित्तकफोपशमनोपायाः, क्रिमिदोषा-                    |        |                      |
| पनयनोपायाश्च                                                 | 608    | 35-38                |
| तरूणामग्न्याहतौ, वातादिभङ्गे च चिकित्साक्रमः                 | 609    | 39-40                |
| तरूणामशनिहतौ, अजीर्णसावदोषयोश्च भैषज्यविधिः                  | ,,     | 41-48                |
| तस्बीजशाखानां फङ्कुसुमवैचित्र्याय नानाविध-                   |        |                      |
| चित्रीकरणविधानानि, कुलित्थकाथतीयादिना तरूणां                 |        |                      |
| फळकुसुमादिहानिश्च                                            | 610    | <b>49-6</b> 8        |
| कन्द-बीज-लतासु चित्रीकरणविधानक्रमः, कद्ली-                   | ,      |                      |
| चित्रीकरणविधानं, सहकारचित्रीकरणेन फलाति-                     |        |                      |
| शयः, भाम्रचित्रीकरणतः फलस्य सार्वकालिकत्वं,                  |        |                      |
| निम्बनित्रीकरणतः फले माधुर्यं, गर्तनित्रीकरणतो               |        |                      |
| मूळके गर्तप्रमाणता, पुरुषनिस्नातावटोत्पन्नवृक्षे             |        |                      |
| वामन एव सार्वकालिकपुष्पफलसम्पत्तिश्च                         | 613    | 69–85                |
| तत्तत्तरूणां फलकुसुमादिवृद्धितस्तत्तत्तसस्यसम्पत्त्यादि-     |        |                      |
| परिज्ञानम्                                                   | 615    | 86-91                |
| पुष्पोद्गमे दोहदसापेक्षा, दश दोहददुमाः, तेषां                |        | 00.041               |
| नामानि, तदीयदोहदमेदाश्च                                      | ,,     | $92 - 94\frac{1}{2}$ |
| वेइटमहीपालस्योक्तरीत्या परिष्कृतोद्याने सह विलासि-           | 010    | 05 07                |
| नीमिः सुस्नावासः                                             | 616    | 95-97                |
|                                                              |        |                      |
| द्वादशस्तर <b>कः</b>                                         |        |                      |
| (कामशास्त्रे जातिस्वभावगुणदेशधर्मचेष्टादिनिरूपणम् )          |        |                      |
| कुमारस्य स्त्रीमेदादिप्रश्नाः, महीपाळस्य तदुत्तरवर्णन-       |        |                      |
| प्रतिज्ञाच                                                   | ,,     | $1-2\frac{1}{2}$     |
| सोमादितः स्त्रीणां शौचादिसाभतो निर्देष्टता, राज्य-           |        | 2.0                  |
| युष्तसारता, लोकत्रयविजयसाधनत्वं च                            | "      | 3-6                  |
| सीणामचापल्याद्यो विंशतिर्वरगुणाः                             | 617    | 7–9                  |
| रूपवत्यादीनां स्त्रीणामुत्तरोत्तरं श्रेष्ठयाधिनयं, सर्वगुणो- |        | 10.11                |
| पेतायाः स्त्रियाः दौर्लभ्यं च ••••                           | "      | 10-11                |

Bum.

| विषया:                                                     | पुटसं.                                  | श्हो. सं.          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| रतितन्त्रविमूदस्योत्तमगुणोपेताया छामेऽपि वैयर्थ्य          |                                         | -                  |
| पश्चिन्यादयश्चतस्रः स्त्रीजातयः, तासां पूर्व-पूर्व-        |                                         |                    |
| श्रेष्ठचाधिक्यं, तल्लक्षणानि च                             | 617                                     | 12-22              |
| चित्रिण्यादीनां रतिप्रीतिकरास्तिथ्यादयस्तादशा याम-         |                                         |                    |
| विशेषाश्च                                                  | 619                                     | 23-25              |
| चित्रिण्यादिनायकास्तस्त्रक्षणानि च                         | 55                                      | 26-27              |
| गुक्ककृष्णपक्षयोस्तिषिकमेणोर्ध्वाधोगमनतः व्हीणामङ्गुष्ठा-  | "                                       |                    |
| दिमूर्धान्तावयवेषु मदनावासः                                | 620                                     | 28                 |
| स्त्रीणां तत्तद्वयवेषु कर्तब्याः कामरञ्जनिक्रयाः, ततः      |                                         |                    |
| कामद्रवणं च                                                |                                         | 29-31 <del>1</del> |
| समोचनीचात्युचातिनीचविभागतो नवविधरतानि, तेषा-               |                                         |                    |
| मुदाहरणं, समोचयोरुत्तममध्यमभावः, नीचा-                     |                                         |                    |
| त्युचातिनीचानां गीईतत्वं, तत्र कारणं च                     | 621                                     | 32-41              |
| खीपुरुषयोर्विसृष्टिकालभेदतः सप्तर्विद्यात्ररतभेदाः, तद्धि- |                                         |                    |
| वरणं, उत्तमादिरतोक्तिद्वारा रतोक्तयुपसंहारश्च              | ,,                                      | 42-47              |
| मृग्यादिस्त्रीभेदिबह्यानि, कफपित्तवातप्रकृतीनां यथाक्रमं   | ,,                                      | . *                |
| लक्षणानि च                                                 | 622                                     | 48-68              |
| देवसस्वादिपितृसस्थान्तस्त्रीणां क्रमशो लक्षणानि, ऋषि-      |                                         | *                  |
| कित्तरां शसम्भूतस्त्रीस्वरूपं, रूपस्व मावदुष्टजात्यन्तर-   |                                         |                    |
| सम्भूतस्त्रीणां परिवर्जनीयता च                             | 625                                     | 69-831             |
| मध्यादिमद्रान्तदेशजातानां स्त्रीणां प्रकृतिविद्धासार्यः    | 627                                     | 84-100             |
| कामकळाकुशलस्य कामिनीप्राणप्रियस्वं, देवसस्वादीनां          |                                         |                    |
| देवाप्रकृतिसम्बन्धस्य पुरुषेष्वपि समानता च                 | 631                                     | 101-102            |
| स्त्रीणां पितृगृहनिवासादेविंनाशहेतुता                      | . ,,                                    | 103                |
| बालातरुणीमीढानां बुद्धायाश्च वयस्तंख्यया ब्यवस्था,         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | -                  |
| वृद्धायाः कामकळाविधिषु त्याज्यता च                         | ,,                                      | 104                |
| बालायास्तमिले, तरुण्या सहाप्रकाशे प्रौदायाः प्रकाश-        | - •                                     |                    |
| तमसोश्र सुरते मोदातिशयः, बाळादीनां रञ्जन-                  |                                         |                    |
| साधनानि च                                                  | ,,                                      | 105-106            |
| स्त्रीणां वैराग्यकारणानि, निरागिणीनां चेष्टाश्च            | <b>63</b> 2                             | 107-109            |
|                                                            |                                         |                    |

| विषया:                                                       | पुटसं,  | શ્હો. સં.        |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| दम्पत्योनैंसर्गिक्यादयश्चतुर्विधाः प्रीतिविशेषाः, तेषां      |         | , ·              |
| प्रत्येकं रुक्षणं च                                          | 632     | 110-113          |
| योन्यभ्यन्तरस्थाश्चतस्रोऽवस्थाः, तासां पूर्वपूर्वश्रेष्ठयं च | 633     | 114-115          |
| कामाङ्क्ष्यसमा नाडी, तद्वस्थाविशेषः, ततो निस्सरतो            |         |                  |
| मदवारिणः स्यन्दग्रब्दामिधेयता च                              | 99      | 1161             |
| मन्मथच्छत्रं, तस्वरूपादिकं च                                 | ,,      | $117\frac{1}{2}$ |
| पूर्णचन्द्रनाडी, तत्स्थानं, ततो मदवारिस्नावान्नार्या         |         |                  |
| द्रतत्वोक्तिश्च                                              | 29      | 118-119          |
| रते स्वल्पसाध्याः श्चियः, श्चीपुरुषयोः तृप्तिलाभकमश्च        | "       | 120-121          |
| स्त्रीणां सुरतस्प्रहाचिद्वानि                                |         | 122-123          |
| सुडभसाध्यनारीलक्षणम्                                         | ••      | 124              |
| श्चिषा अनुरागचिह्नानि, तद्विज्ञानतस्तस्ये दूतीप्रेषणं च      | ,,      | 125-130          |
| प्रथमादियामेषु बाङ्खादिसंज्ञाः, द्विजादिषु दाडिमादीनां,      | ,,      |                  |
| बाह्यण्यादौ कुन्दपुष्पादेः, का मुकादौ अमरादेः निदेशश्र       | 635     | 131-136          |
| दूतिकाविशेषाः, सुरते निषिद्धदेशकाकाः, सुरतयोग्य-             |         | 105 100          |
| भवनविशेषाश्च                                                 | 636     | 13 <b>7-139</b>  |
| त्रयोदशस्तरङ्गः                                              |         |                  |
| (बाह्यरतकरणभेदयोवनस्थिरीकरणादिवेङ्कटप्पनायक                  | चरित्रव | र्गनम्)          |
| जातिस्वभावादिनिरूपणानन्तरं बाह्यरतोपयोगोक्तिः,               |         |                  |
| प्रथमतो बाह्यरतस्य प्रयोगाईता, जाताजातस्यर-                  |         |                  |
| केलिभेदादालिङ्गनस्य द्वैविध्यं, पुनस्तस्य द्वादश-            |         | ,                |
| कालमदादालङ्गनस्य द्वाचन्यः, उगरमञ्जू                         | ,,      | 1-13             |
| विधता, नामग्राहं तदुदाहरणानि च                               | ,,      | ,                |
| सामान्यतश्चम्बनस्थानानि, लाटदेशीयानां तत्र विशेषः,           | 639     | 14-23            |
| मिलितादिसमोद्यान्तचुम्बनानां प्रत्येकं विवरणं च              | 050     |                  |
| नखश्चतस्थानानि, तदवसरः, नखगुणाः, लिलतादि-                    | 641     | 24-29            |
| रेखान्तनखक्षतानां प्रत्येकं विवरणं च                         | 011     |                  |
| दन्तप्रशंसा, दन्तानामन्तर्भुखोत्तरच्छद्नेत्रवर्ज चुम्बन-     |         |                  |
| स्थानेषु प्रयोज्यता, गूढकादिवराहचर्षणान्तदन्त-               | 642     | 30-33            |
| क्षतप्रकाराणां प्रस्वेकं विवरणं य                            | 044     | UU-00            |

| विषया:                                                               | पुटसं.      | श्हो. सं.          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| केशगुणाः, केशग्रहणावसरः, समहस्तकादिकामावतसान्त-                      |             |                    |
| केश प्रहणप्रकारविवरणं च                                              | 644         | 34-37              |
| प्रसिद्धकतिपयसुरतनिरूपणोपसंहारः, सुरतान्तराणा-                       |             | •                  |
| मन्यत्रप्रसिद्धतया प्रन्थविस्तरशङ्कयात्राप्रदर्शनोक्तिश्च            | ,,          | 38                 |
| सात्म्यानुरूपबाद्यरतोपचारैः कान्ताया वराङ्गदेश-                      | .,          |                    |
| श्रथीकरणेन तत्सेवनं, सुरतकाले वराङ्गदादर्ध-                          |             |                    |
| सम्पत्तिश्च                                                          | "           | 39-40              |
| उत्तानकादयः पञ्च सुरतभेदाः, तेषां क्रमशो निरूपण-                     | ,,          |                    |
| प्रतिज्ञाच                                                           | 645         | 41                 |
| उत्तानसुरते समपादादिस्फुटनान्तबन्ध्रप्रकाराणां प्रत्येकं             |             |                    |
| विवरणम्                                                              | "           | $42-48\frac{1}{2}$ |
| तिर्थक्सुरते वीणिकादियुग्मपादान्तबन्धप्रकाराणां प्रत्येकं            |             | c.                 |
| विवरणम्                                                              | 647         | 49-53;             |
| उत्थितसुरते जानुकूर्परहरिविकमबन्धप्रकारयोः प्रत्येकं                 |             |                    |
| ् विवरणम्                                                            | 649         | $54-55\frac{1}{2}$ |
| भानतसुरते इभवन्धविवरणं, ऐणादिबन्धानिरूपणं,                           |             |                    |
| तत्र कारणं च                                                         | 2,9         | $56-57\frac{1}{2}$ |
| पुरुषाबितसुरतं, तद्वसरश्च                                            | "           | 58 <u>1</u>        |
| विपरीतबन्धभ्रामरबन्धयोर्विवरणं, विपरीतबन्धगत-<br>सीत्कृतादिविशेषाश्च | •           |                    |
| सात्कृतादावशषात्र्य<br>विपरीतबन्वे वर्जनीयाः श्वियः                  | 650         | 59-63½             |
|                                                                      | ,,          | $64\frac{1}{2}$    |
| ताडनस्य मदनयुद्धाङ्गता, अ।तिरूपसीत्कृतस्य तत्रा-                     |             |                    |
| वश्यकता, तस्यानेकप्रकारता च                                          | 651         | 65½                |
| ताडनकमः, ताडनस्थानानि च                                              | "           | 66 <del>1</del>    |
| हुक्रुतादिसीत्कृतभेदाः, तत्र हंसादिस्तानुकरणं, प्रहरणे               |             |                    |
| मिश्रितसीत्कारस्यान्यत्र विरुत्तसीत्कारस्य च प्रयोगः,                |             |                    |
| हुङ्कृतादीनामनुकरणीयध्वनिनिरूपणं च                                   | "           | $67-69\frac{1}{3}$ |
| ताहनस्य स्थानभेदेन स्वरूपनिर्देशः                                    | "           | 70-71              |
| साम्रान्यतः स्त्रीवशीकरणोपायाः                                       | <b>65</b> 2 | 72                 |
|                                                                      |             |                    |

| विषया:                                                                                  | पुटसं.         | श्लो. सं.         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| परस्त्रीवशीकरणोपायविशेषाः, तत्र तिलकादिनिर्माण-                                         |                |                   |
| •                                                                                       | . 6 <b>5</b> 2 | 73-87             |
| मन्त्रप्रयोगतः स्त्रीवशीकरणक्रमः                                                        | . 653          | 88-90             |
| स्त्रीवशीकरणे मायाचूर्णादिप्रयोगिविधिः                                                  | . 654          | 91-102            |
| कुचपृथूकरणोपायाः                                                                        | 655            | 103-108           |
| गुद्धसुगन्बीकरणक्रमः, तत्सङ्कोचनोपायाश्च                                                | . "            | 109-114           |
| सुरतोत्सवसिद्ध्ये बीजस्तम्भनोपायनिरूपणं, स्त्रीपुरुष                                    | •              |                   |
| योर्बकसिद्धयै वाजीकरणविधिश्च                                                            | . ,,           | 115-122           |
| स्त्रीणां द्रवीकरणोपायाः, कामशास्त्रीयविषयोप                                            | -              |                   |
| -                                                                                       |                | 123-127           |
| वेङ्कटभूपाळस्य कामशास्त्रोक्तविधया स्त्रीबिछासः                                         | ,              |                   |
|                                                                                         | . 27           | 128-129}          |
| वेञ्कटप्पनायकाद्गद्रप्पनायकजननं, तस्य वीरभद्रानुप्रहार                                  |                |                   |
| सुतोत्पत्तिः, अतस्तन्नामकरणं च                                                          |                | 130–132           |
| भद्रप्पनायकेन, विषयवैराग्यात स्वात्मजवीरभद्रस                                           |                |                   |
| वेष्क्ररप्पनायके समर्पणं, ततस्तस्य परमाश्रमप्राप्तिश्र                                  |                |                   |
| वेङ्कटप्पनायकस्य स्वपौत्रवीरभद्रेण सह विरं सुस्नावस्थिति                                | •              | 134-135           |
| वेञ्चटप्पनायके होळेहोन्नूरुदेशमिषवसति इनुमनायकस                                         |                |                   |
| विपुलम्लेच्छवलसहायेन युद्धसमागमः, तदा वेङ्कटप्प                                         |                |                   |
| नायकेनैकाकिनैव हयमारुस सालाद्वहिरागल कतिपय                                              |                | 190 1901          |
| सेनासङ्ग्रहः, ह्युमनायकहननं च                                                           | • ,,           | 13 <b>6-1</b> 38½ |
| इनुमनायकसहायागतमञ्जूङसानस्य परायनं, वेङ्कटप्य                                           | •              | 139-140           |
| नायकेन द्वानगङ्ख्येले-जयसम्भनिसननं च<br>ततो द्वुमनायकज्येष्टसुतस्य " बहुवह्नि-गाजनूरू   |                | 109-140           |
| या इनुमनायकज्बद्यसुतस्य क्ष्मुवाञ्चनाजपूर<br>दीमोग्नो '' नामकदेशानामुपदीकरणेन वेङ्कटप्प |                | •                 |
| नायकवारणागतिः, हुनुमनायक ज्येष्ठसुतेन सह                                                |                |                   |
| वेक्कटप्पनायकस्य तुङ्गभद्रायाः परतीरे शिषिरे वासंध                                      | 659            | 141-1421          |
| अमजस्य वैरिवारणागतिं श्रुत्वा इनुमनायकद्वितीयसुतस्य                                     |                |                   |
| महाबलेन बळाव समागमः वेक्टरपनायकेन तस्य                                                  |                |                   |

| विषया:                                                                                                         | पुटसं, | . क्षो. <b>सं</b> . |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| दूरतोऽपसारणं, ततो हनुमनायकद्वितीयसुतस्य स्वपुरे                                                                |        |                     |
| बाणावरे वासश्च                                                                                                 | 659    | 143 -145            |
| ततो वेङ्कटप्पनायकेन दानिवासादिस्थलस्थितश्चद्रशत्रृणां                                                          |        | •                   |
| जयः, तदनु हेब्बेप्रभृतिप्रदेशेषु दुर्गनिर्भाणं, ततश्चा-                                                        |        | ,                   |
| नेकमाण्डलिकसामन्तादीनामहङ्कारखण्डनेन तत्स्थानेषु                                                               |        |                     |
| चतुर्विधधुष्प्रधर्षमार्गप्रकल्पनं च                                                                            | "      | 146-148             |
| ततो महाबळायास्तौळवराज्यशासिज्याः प्रजोपद्रवकारिण्या                                                            | ٠      |                     |
| मैरादेन्या बन्धनतस्तद्गाज्याक्रमणं, तद्तु वेणुपुर-                                                             |        | •                   |
| स्थितशङ्करनारायणभट्टस्याक्रमकारिणो दण्डश्च                                                                     | "      | 149-153             |
| ततो जातुचित वेष्कटप्पनायकेन कौरवदुर्गस्थितान्                                                                  |        |                     |
| दुष्टानिगृह्य भुवनदुर्गं चानेन संयोज्य तच्छिलरे                                                                |        |                     |
| ईश्वरविश्वेश्वर-मैलार-कक्ष्मीनारायणदेवानां प्रतिष्ठापनं,                                                       |        |                     |
| दुर्गाद्वहिर्विरूपाक्ष-विट्ठल-नरसिंह-वृषभेनद्र-वीरभद्राणां                                                     |        | •                   |
| गुरुनाथस्य कालिकादेन्याश्च प्रतिष्ठापनमुखेन सर्वेषामपि<br>तेषां भवननिर्माणं च                                  |        |                     |
|                                                                                                                | 660    | 154-1572            |
| तद्तु वेङ्कटप्पनायकेन श्रङ्गेरिमठनिर्माणं, तत्र ब्राह्मण-<br>निवासायाप्रहारप्रकल्पनं, सूरुदास्पद्वहम्मठस्थापन- |        |                     |
|                                                                                                                | •      | <b>4 85</b> 4 404   |
|                                                                                                                | ,      | 158-1591            |
| ततश्च वेङ्कटप्पनायकेन सार्वभामस्थानेऽनन्तशिवपुरे<br>सानन्दनामकं प्राकारपरिकर्मितं पुरवरं निर्माय तदन्त-        |        |                     |
| स्ताण्डवेश-रङ्गनाथदेवयोः प्रतिष्ठापनं, तयोराख्य-                                                               |        | · ·                 |
| निर्माणपूर्वकं तत्पूजाये भूरिशः क्षेत्रवितरणं, तन्न                                                            |        |                     |
| भूरुद्वाणां चम्पकसरोनामकमठस्थापनं च                                                                            | ,,     | 160-163½            |
| तद्दिवक्केरिदेशे सदाशिवनगरनिर्माणसुखेन राजसदन-                                                                 | ,,     | 100-1005            |
|                                                                                                                | 61     | 164-165             |
| ततो वरदातिरनीतरे विश्वनाथपुराह्मयामहारं निर्माय                                                                | ·      | *^                  |
| विद्वब्रस्तद्वितरणं, तैर्वाजपेयाबनेककत्वनुष्ठापनं च                                                            |        | 1661                |

| विषयाः                                                                                                                                                    | पुटस | . स्रा. स. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| ततः स्वमातृनाम्ना वीराम्बिकापुरस्य, स्ववधूनाम्ना क्षमि-<br>नववीराम्बापुरस्य च निर्माणं, तदनु मूकाम्या-<br>सुब्रह्मण्य-शङ्करनारायणदेवानां भूरिशो भूवितरणेन |      |            |
| पूजादिवर्धनं च                                                                                                                                            | 661  | 167-170    |
| ततो वेङ्कटप्पनायकस्य कान्यनाटकधर्मशाखाद्यनेकप्रन्थ-<br>निर्माणं, भोजसा राज्यरक्षणं च<br>वेङ्कटप्पनायकस्य वार्धक्ये वीरभद्रप्पनायकस्य राज्य-               | ,    | 171–172    |
| पट्टामिषेकः, तस्मै वेङ्कटप्यनायकेन सविसारं राज्य-<br>पाळनकमोपदेशश्च                                                                                       | 662  | 173–174    |
| वीरभद्रप्पनायकेन स्विपतृब्यचिकसङ्करणनायकपौत्राय<br>शिवप्पनायकाय सर्वनिर्वाद्वश्चमराज्यशासनोपदेशः                                                          | ,,   | 175-176    |

इति शम्

एतत्संस्थायां प्रथमोपसंत्रोधकेन विदुषा आर्. रामशास्त्रिणा सङ्काळितेयं विषयानुक्रमणिका.

# श्चिवतत्त्वरत्नाकरीयकतिपयसम्रुचितपाठान्तरस्रची

| पुटसं.     | श्लोकसं. | सुद्रितपाठा:            |      | पाठान्तराणि                 |
|------------|----------|-------------------------|------|-----------------------------|
| 9          | 100      | (गलित: पाठ:)            |      | ततः सप्तोत्तरश्चततमे मण्ड-  |
| •          | 100      | (4180. 416.)            | •••• | पळक्षणम् ।                  |
| ,          |          |                         |      | तथा दीक्षाविधानं च छिङ्गस्य |
|            |          | , .                     |      | च समर्पणम् ॥ १००॥           |
| 12         | 6        | रेवणासिद्धराट्          | •••• | रेवणः सिद्धराट्             |
| ,,         | 2)       | पूजिताचार्यक:           | •••• | पण्डिताचार्यकः              |
| "          | 7        | वीरश्चीनपरः             | •••• | वीरश्चेन्नपरः               |
| 13         | 12       | योगांश्च योगेप्सवः      | **** | भोगांश्च भोगेप्सवः          |
| ,,         | 15       | दूषणगणानिह              | •••• | दूषणलवानिह                  |
| >5         | "        | सुगणा:                  | •••• | सुगुणाः                     |
| 14         | 19       | महीश्वर                 | •••• | महेश्वर                     |
| 16         | 36       | षट्कसः                  | •••• | षट् तथा                     |
| , 22       | 38       | पूर्वोत्तरा चेति विभेदर | ī:   | श्रोक्ता पूर्वोत्तरविभेदत:  |
| 17         | 50       | पराणि वै                | •••• | कराणि वै                    |
| 21         | 60       | विश्वासं                | •••• | नि:श्वासं                   |
| 29         | 10       | ब्रह्म स्वयं नादिं भजेच | तः   | ब्रह्म तदनादि भवेद्यतः      |
| 38         | 32       | सर्वदेवोत्तमा तथा       | •••• | सर्वे देवोत्तमास्तथा        |
| ))         | 37       | पत्तिकायां              | •••• | पट्टिकायां                  |
| 46         | 76       | तरोर्मूलं मकारो         | **** | तरोर्मूलमकारो               |
| 51         | 23       | पर्यायवाचको             | •••• | पर्यायवाचिका                |
| <b>5</b> 2 | 28       | <b>,</b> ,              | •••• | "                           |
| "          | 32       | "                       | •••• | <b>3</b> 7                  |
|            |          | (222                    | 1    |                             |

(१११)

| पुटसं.     | इलोकसं. | मुद्रितपाठा:              |        | पाठान्तराणि                   |
|------------|---------|---------------------------|--------|-------------------------------|
| 53         | 34      | महादेष्यं                 | ••••   | महादीर्घ                      |
| "          | 39      | पर्यायवाचकौ               | ••••   | पर्याचवाचिका                  |
| <b>56</b>  | 6       | राजन्य: कृत:              | · ;    | राजन्यकः कृतः                 |
| <b>6</b> 3 | 3.      | अधुना भूतसङ्घानां ब्रह्मा | ग्रस्य | अधुना भूतसम्भूतब्रह्माण्डस    |
| 64         | 9       | चेत्येवं मानविभेदतः       | ••••   | स्यादेवं मानमुदाहृतम्         |
| . ,        | 17      | ऐन्द्रियकस्तु सः          | ••••   | ऐन्द्रियकः स्मृतः             |
| 65         | 18      | तिर्यग्योनि: स उच्यते     | ••••   | तियग्योनिः स पञ्चमः           |
| 66         | 34      | दशकोटिश:                  | ••••   | दशकोटय:                       |
| 67         | 42      | भ्रमत्यष्टासु भीभत्साः    | ••••   | भ्रमन्त्यष्टासु बीभत्साः      |
| ,          | 45      | त्रयस्त्रिशस्पुटेष्वर्ध   | ••••   | त्रयस्त्रिशत्पुरीष्वर्ध       |
| 70         | 10      | यातनात्मनां               | ••••   | यातनात्मिकाः                  |
| 71         | 1       | ग्रहकुम्भीरनकास्याः       | ••••   | <b>ग्राहंकुम्भीरन</b> कास्याः |
| 72         | 36      | ख्यायन्तः                 | ••••   | ध्यायन्त:                     |
| "          | 41      | विकृतैनरै:                | ••••   | विकृताननैः                    |
| 74         | 57      | मोक्षोऽस्ति साम्प्रतम्    | ••••   | मोहोऽस्ति साम्प्रतम्          |
| 76         | 88      | ते वधैविविधै              | ••••   | त एतैर्विविधे                 |
| 77         | 90      | हन्यन्ते                  | ••••   | चूर्ण्यते                     |
| "          | 98      | प्रमिशा च                 | ••••   | प्रवदा च                      |
| 80         | 18      | भवेछोके                   | ••••   | भवेत्सोऽपि                    |
| 29         | 23      | <b>अक्षकस्य</b>           | ••••   | भषकस्य                        |
| 81         | 28      | वृषसूचकमूलस्क्            | ••••   | बहिर्षळयमूलस्क्               |
| <b>82</b>  | 42      | रुष्टो दप्तवा तु          | ••••   | कोपदृष्ट्या तु                |
| 88         | 53      | मप्युक्तरूपया             | ••••   | मन्यक्तरूपया                  |
| 91         | 29      | वरूणस्येन्दुवस्स्थिता     | ••••   | वरुणस्यन्दुवती तथा            |
| 92         | 41      | क्रमादिह् ॥               | ••••   | क्रमादिमे ॥                   |
|            |         |                           |        |                               |

| પુટલં.                                | श्लोकसं.                         | मुद्रितपीठा:                                                                                                                                      | पाठान्तराणि                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97                                    | 24                               | कपिलादरः॥                                                                                                                                         | कपिछोदर:॥ 🗇                                                                                                                                                         |
| >>                                    | 26                               | मसितोदस्य                                                                                                                                         | सुशीतोदस्य                                                                                                                                                          |
| 102                                   | 66                               | महायोगान्महेशं                                                                                                                                    | महायोगा महेश                                                                                                                                                        |
| 111                                   | 78                               | अनिष्पन्दाः                                                                                                                                       | <b>म</b> निष्यन्दाः                                                                                                                                                 |
| 126                                   | 15                               | महाचला:                                                                                                                                           | महाबला:                                                                                                                                                             |
| 129                                   | 48                               | प्रहाश्ममकूबशैलाप्र                                                                                                                               | प्रहाश्च श्रेकेकूटाप्र                                                                                                                                              |
| 133                                   | 20                               | भवेषेष्ठं                                                                                                                                         | <b>भवेच्छिष्टं</b>                                                                                                                                                  |
| 136                                   | 45                               | यथाद्वी श्रवणं तथा।                                                                                                                               | मार्द्रा च श्रवणं तथा।                                                                                                                                              |
| 137                                   | 58                               | ज्येष्ठस्य पौर्णिमास्यां                                                                                                                          | ज्येष्ठस्य पौर्णमास्यां                                                                                                                                             |
| 139                                   | 78                               | पावृषि शीतकरे भृगुपुत्रात                                                                                                                         | प्रावृषि शीतकरो भृगुपुत्रात                                                                                                                                         |
|                                       |                                  | सक्षमराशिगते ग्रुभवृष्टिः।                                                                                                                        | सप्तमराशिगतः शुभदृष्टः।                                                                                                                                             |
|                                       |                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
|                                       |                                  | सूर्यसुतो नवमपञ्चमगो वा                                                                                                                           | सूर्यसुतान्नवपञ्चमगो वा                                                                                                                                             |
|                                       |                                  | सूर्यसुतो नवमपञ्चमगो वा<br>सहमगश्च जङागमनाय ॥                                                                                                     | सूर्यसुतान्नवपञ्चमगो वा<br>सहमगश्च जलागमनाय॥                                                                                                                        |
|                                       | · · ·                            |                                                                                                                                                   | 1 4 1 1                                                                                                                                                             |
| 146                                   | <b>5</b> 3                       |                                                                                                                                                   | सहमगश्च जलागमनाय॥                                                                                                                                                   |
| 146<br>152                            | 53<br>27                         | ससमगश्च जलागमनाय ॥                                                                                                                                | सप्तमगश्च जलागमनाय॥<br>(बृ. सं. २८–१९)                                                                                                                              |
|                                       | * 7                              | ससमगश्च जलागमनाय ॥<br>दक्षिणोत्तरभूम्यर्थे                                                                                                        | सप्तमगश्च जलागमनाय॥<br>(बृ. सं. २८-१९)<br>दक्षिणोत्तरभूम्यर्धे                                                                                                      |
| 152                                   | 27                               | ससमगश्च जलागमनाय ॥<br>दक्षिणोत्तरभूम्यर्थे<br>तत्र ते वासिनः                                                                                      | सप्तमगश्च जलागमनाय॥ (वृ. सं. २८-१९) दक्षिणोत्तरभूम्यर्धे तत्र ये विशनः                                                                                              |
| 152<br>200                            | 27<br>43                         | ससमगश्च जलागमनाय ॥<br>दक्षिणोत्तरभूम्यर्थे<br>तत्र ते वासिनः<br>श्चियमाणा नरा यत्र                                                                | सप्तमगश्च जलागमनाय॥ (बृ. सं. २८-१९) दक्षिणोत्तरभूम्यधें तत्र ये विशनः प्रीयमाणा नरा यत्र                                                                            |
| 152<br>200<br>223                     | 27<br>43<br>29                   | ससमगश्च जलागमनाय ॥ दक्षिणोत्तरभूम्यर्थे तत्र ते वासिनः धियमाणा नरा यत्र सम्यगन्धावैश्च पुजयेव ॥                                                   | ससमगश्च जलागमनाय॥ (बृ. सं. २८-१९) दक्षिणोत्तरभूम्यर्धे तत्र ये विशनः प्रीयमाणा नरा यत्र सम्यगन्नाधैश्च पूजयेत॥                                                      |
| 152<br>200<br>223                     | 27<br>43<br>29<br>30             | ससमगश्च जलागमनाय ॥ दक्षिणोत्तरभूम्यर्थे तत्र ते वासिनः श्रियमाणा नरा यत्र सम्यगन्धाचैश्च पुजयेत् ॥ गृहमभ्यागतेषु वै                               | सहमगश्च जलागमनाय॥ (बृ. सं. २८-१९) दक्षिणोत्तरभूम्यधें तत्र ये विशनः प्रीयमाणा नरा यत्र सम्यगन्नाधेश्च पूजयेत॥ गृहमभ्यागतेऽतिथौ। भक्ष्यभोज्यापहारे च सुन्नतोऽनद्त् ॥ |
| 152<br>200<br>223<br>,,<br>250        | 27<br>43<br>29<br>30<br>80       | ससमगश्च जलागमनाय ॥ दक्षिणोत्तरभूम्यर्थे तत्र ते वासिनः श्चियमाणा नरा यत्र सम्यगन्धाचैश्च पूजयेत ॥ गृहमभ्यागतेषु वै भक्ष्यभोजयोपहारे च             | सप्तमगश्च जलागमनाय॥ (त्तु. सं. २८-१९) दक्षिणोत्तरभूम्यधें तत्र ये विश्वनः प्रीयमाणा नरा यत्र सम्यगन्नाथैश्च पूजयेत॥ गृहमभ्यागतेऽतिथौ। अक्ष्यभोज्यापहारे च           |
| 152<br>200<br>223<br>,,<br>250<br>259 | 27<br>43<br>29<br>30<br>80<br>52 | ससमगश्च जलागमनाय ॥ दक्षिणोत्तरभूम्यर्थे तत्र ते वासिनः धियमाणा नरा यत्र सम्यगन्धाचैश्च पूजयेत ॥ गृहमभ्यागतेषु वै भक्ष्यभोज्योपहारे च संवृतोऽवदत ॥ | सहमगश्च जलागमनाय॥ (बृ. सं. २८-१९) दक्षिणोत्तरभूम्यधें तत्र ये विशनः प्रीयमाणा नरा यत्र सम्यगन्नाधेश्च पूजयेत॥ गृहमभ्यागतेऽतिथौ। भक्ष्यभोज्यापहारे च सुन्नतोऽनद्त् ॥ |

| पुटसं. | श्होकसं. | सुद्रितपाठाः                                | पाठान्तराणि                                    |
|--------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 263    | 101      | नागानप्याहरिष्यामि                          | गणान्प्याहरिष्यामि                             |
| 264    | 111      | मर्दछेर्दर्दुष्टेश्वकेस्तलघातेर-<br>नेकसः । | मदंखेंबेंगुवीणामिविविधेस्ता-<br>छनिस्वनै:।     |
| 266    | 133      | सममानिन्युरव्यग्राः                         | ते समानिन्युरब्यग्राः                          |
| 269    | 9        | तद्बपभक्ति                                  | तमस्पभक्ति                                     |
| 272    | 35       | कुर्यात्ततस्तामपहाय गङ्गे !                 | कुर्यास्ततस्तामपहाय गङ्गे!                     |
| 275    | 61       | कूडिलसङ्गमं                                 | कूडलसङ्गमं                                     |
| 289    | 42       | देवतार्चाः प्रणश्यन्ति                      | देवतार्चाः प्रनुत्यन्ति                        |
| 295    | 21       | भूयात्सन्नयासे भवतो द्विज।                  | भूयात्सन्नयासो भवतो द्विज।                     |
| 313    | 13       | कुम्भसम्भवभीत्यक्ताः<br>स्वस्थानाः          | कुम्भसम्भवभीत्यक्त-<br>स्वस्थानाः              |
| 345    | 14       | यथा भावन्ति नद्यस्तु                        | यथा वहन्ति नद्यस्तु                            |
| 347    | 36       | तत्र स्थिताः सर्वे                          | ग्रामस्थिताः सर्वे                             |
| 376    | 62       | क्षीरे कदल्या भसितेन युक्ते                 | क्षारे कदल्या मथितेन युक्ते<br>(बृ. सं. ४९-२६) |
| 382    | 40       | दोषीवीं धरनामधेयविषयी                       | रोषोवीं घरनामधेयनिषधी                          |
| , ,,   | 43       | सुयमुना या तुङ्गभद्रा नदी ।                 | च यमुना तुङ्गा च भद्रा नदी।                    |
| 383    | 50       | शबलोषितचत्वरस्था                            | शवरोपितचत्वरस्था                               |
| ,,,    | >>       | क्षितिस्था                                  | विदिक्स्था                                     |
| ,,     | ,,       | रेखान्विता विनिहिता च<br>विवर्णरूपा         | रेखान्वितान्यविनियुक्त-<br>विवर्णरूक्षा        |
| 388    | 82       | चौर्यं च कर्तुः                             | चौर्य च कुर्युः                                |
| ,,     | 83       | स्थाने च तस्मिन्                            | स्थानस्य नाशं                                  |
| 396    | 143      | पश्चादोमभवाः                                | पश्चादोंप्रभवा:                                |
| 417    | 60       | प्राणहाँ मानभङ्गश्च धनहा-<br>निश्च वन्धकः।  | प्राणहानिर्मानभङ्गो धन-<br>हानिश्च बन्धनम् ।   |

| पुटसं. | श्लोकसं.   | मुद्रितपाठा:                | पाठान्त्राणि               |
|--------|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 425    | 5          | मूलमार्गा भवन्त्यमी॥        | मूलमार्गा भवन्त्रम्ः॥      |
| 428    | 41         | दिनमासादिकैः                | दिनमासाब्दकै:              |
| 443    | 48         | एकेमैकरथं ज्यश्वं पञ्च पञ्च | एकेमैकरथा त्र्यश्वा पत्तिः |
|        |            | पदातिका।                    | पञ्चपदातिका।               |
| 447    | 97         | मश्रारूढे क्षुरेणाय         | अश्वारूढान् क्षुरेणाथ      |
| 450    | 18         | महाश्रियां                  | महाश्रिया                  |
| 453    | 46         | विरागाश्च                   | विरोगाश्च                  |
| 456    | 76         | विभाजकथनं तेषां             | विभाजकानधस्तेषां           |
| 458    | 92         | खण्डभेद्पवेदिनः             | स्रण्डपाकस्य वेदिनः        |
| 39     | 98         | श्रष्टोनाः पञ्च कर्मसु      | निष्णाताः पञ्चकमैसु        |
| 465    | 45         | चरवारि मध्ये हि स्तम्भाः    | चत्वारो मध्यमाः स्तम्भाः   |
| 470    | 16         | मृत्तिकां लिम्पेद्यावच      | मित्तिकां लिम्पेद्यावत्सा  |
|        |            | श्वह्णतां व्रजेत            | श्रुक्ष्णतां व्रजेत        |
| 471    | 19         | भागद्वयसमायुताम्            | भागद्वयसमायताम्            |
| 472    | 30         | पश्चात्तत्तद्रूपोचितैः      | पश्चात्तत्तद्भूगोचिते      |
| ,,     | 32         | मित्ती वर्ण: प्रयुज्यते ॥   | मिश्रो वर्णः प्रयुज्यते॥   |
| 473    | 40         | श्यामवर्णं निरूपितम् ॥      | ह्यामवर्णं प्रजायते॥       |
| 474    | <b>5</b> 3 | घट्टयेच्छनकं शनैः।          | घट्टयेत्कनकं शनैः          |
| 475    | 62         | साचिस्थाने समाख्यात अर्ध्व- | साचिस्थानं समाख्यात-       |
|        |            | सूत्रमिति कमः।              | मूर्ध्वसूत्रमिति कमः।      |
| 481    | 139        | चाहुलस्यार्थं               | चाङ्गुलं सार्ध             |
| 503    | 27         | सच्यापसच्यी तत्स्यातां      | सध्यापसध्यतः स्यातां       |
| 509    | 67         | अक्षपाते                    | अस्तपाते -                 |
| 538    | 6          | तथाष्ट्री                   | तत्राष्टी                  |
| 547    | 77         | हाने नियुक्ता               | गाने नियुक्ता              |
| 584    | 11         | तस्मै प्रसीदति वरं          | तस्मै प्रसीद्ति परं        |

| पुटसं.     | श्लोकसं. | मुद्रितपाठाः                                                                                  | पाठान्तराणि                                                               |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 484        | 11       | तत्कुले तु महालक्ष्मीर्वसेदा-<br>पुत्रपौत्रकम् ॥                                              | तत्कुले तु महालक्ष्मीर्वसेदा-<br>चन्द्रतारकम् ॥                           |
| 587        | 31       | क्रमर्शाश्च बीजकाः।                                                                           | करमर्शाश्च बीजजाः।                                                        |
| 595        | 85       | पाषाणो भवति तत्र बहुतो-<br>यम्॥                                                               | पाषाणो भवति तोयमघ: ॥<br>(बृ. सं. ५३-७)                                    |
| 597        | 98       | कुरुविन्दकपाषाणः                                                                              | कुरुविन्दः पाषाणः<br>(बृ. सं. ५३–२८)                                      |
| ",         | 99       | तसादस्ते तोयं                                                                                 | तस्याधस्तात्तोयं<br>(बृ. सं. ५३-३३)                                       |
| <b>?</b> ; | 100      | पश्चिमे तु भेकोऽयम्। परि-<br>हृत्य पञ्चहस्तात् अर्घाष्ट-<br>पौरुषे वाच्यम्॥                   | पश्चिमे तरोस्तोयम् । परि-<br>हत्य पञ्चहस्तानर्घाष्टम-<br>पौरुषान् प्रथमम् |
| <b>"</b>   | 101      | माहेन्द्री वहति सिरा भवति<br>सफेनं सदा तोयम् ॥                                                | (बृ.सं. ५३-३५)                                                            |
| "          | 102      | पुरतो हस्तत्रितयात्                                                                           | परतो इस्तन्नितयात्<br>(बृ. सं. ५३–३८)                                     |
| 598        | 106      | जलरहिते यहेशे चिह्नान्ये-<br>तानि दश्यन्ते। वीरण-<br>दूर्वारहितेयत्र हि तस्मिन्<br>जलं पुरुषे |                                                                           |
| "          | 107      | पिण्डारशिरीषकाञ्जना<br>परुषकारञ्जववञ्जुका<br>नीपा:॥                                           | पिण्धारशिरीषाञ्चनपुरूषका<br>वञ्जुलोऽतिबस्रा<br>(बृ. सं. ५३-५०)            |
| ,,         | 108      | चतुर्भिरधेन च नरस्य ॥                                                                         | चतुर्भिरधेंन च नरेण॥<br>(बृ. सं. ५६-५१)                                   |

| पुटसं.        | श्लोकसं.                                | मुद्रितपाठा:                                                                    | पा <b>ठा</b> न्तराणि                                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 599           | 110                                     | त्रिधा च युक्तं                                                                 | त्रिभागयुक्तं                                                                                                       |
|               |                                         |                                                                                 | (बृ. सं. ५३–५३)                                                                                                     |
| <b>59</b> 9   | 111                                     | विज्ञातम्यं शाखाप्रतले नीरं                                                     |                                                                                                                     |
|               |                                         | त्रिपूरुषादेव ॥                                                                 | त्रिपूरुषं खात्वा॥                                                                                                  |
|               | ,                                       | ***************************************                                         | (बृ. सं. ५३-५५)                                                                                                     |
| <b>))</b> 1 5 | 114                                     | निर्देश्यं त्रिप्रुषे वारि॥                                                     | निर्देश्यं त्रिपुरुषेवारि ॥                                                                                         |
|               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                                                 | (बृ. सं. ५३-५८)                                                                                                     |
| 95.           | 115                                     | पुरुषत्रये भवति ॥                                                               | पुरुषद्वये भवति॥                                                                                                    |
| •             |                                         | * * * · · ·                                                                     | (बृ. सं. ५३–५९)                                                                                                     |
| 600           | 120                                     | विनापि वस्मीकाव्।                                                               | विनापि वल्मीकम्।                                                                                                    |
|               |                                         |                                                                                 | (बृ. सं. ५३-७२)                                                                                                     |
| 601           | 123                                     | ककुभकरीरावेकत्र संयुत्ती                                                        | ककुभकरीरावेकन्न संयुतौ यत्र                                                                                         |
|               |                                         | क्कुमबिल्वी वा। इस्तत्र-                                                        |                                                                                                                     |
|               | g • 10 ·                                | (इ) येऽम्बु पश्चात                                                              | बेऽम्बु पश्चान्नरैर्भवे-                                                                                            |
|               | •                                       |                                                                                 |                                                                                                                     |
| •             |                                         | नरैर्भवत्येकविशत्या॥                                                            | त्पञ्चविंशत्या॥                                                                                                     |
| ,             | * *****                                 | नरैभैवत्येकविशत्या ॥                                                            | त्पञ्जविंशत्या॥<br>(बृह्दसं, ५३-७६)                                                                                 |
| ,             | ****                                    | नरैभैवत्येकविशत्या॥<br>स्निग्धायताः                                             | •                                                                                                                   |
| ".            | 125                                     |                                                                                 | (बृह्र.सं. ५३-७६)                                                                                                   |
| "             | ****                                    | स्निग्धायताः ,<br>विच्छिन्नपत्राश्च ,।                                          | (बृह्व.सं. ५३-७६)<br>स्निग्धा यतः<br>निद्दिछद्रपत्राक्ष।                                                            |
| "             | ****                                    | स्निग्धायताः<br>विच्छिन्नपत्राश्च।                                              | (बृह्व.सं. ५३-७६)<br>स्निग्धा यतः<br>निद्दिछद्रपत्राक्ष।                                                            |
| "             | ****                                    | स्निग्धायताः ,<br>विच्छिन्नपत्राश्च ,।                                          | (बृह्यसं, ५३-७६) स्निम्धा यतः। निव्छिद्रपत्राक्ष।कुळाः सगुण्डूाः काजाः कुज्ञा वा नलिका नली वा                       |
| <b>"</b>      | ****                                    | स्निग्धायताः<br>विच्छिन्नपत्राश्च।<br>कुळास्तथेन्द्रे<br>काद्यः कुशो वा नलिनी-  | (बृह्द.सं. ५३-७६) स्निग्धा यतः। निश्चिद्रपत्राश्च।कुळाः सगुण्ड्राः काशाः कुशा वा निक्का नेलो वा (बृह्द.सं. ५३-१००)  |
|               | 125                                     | स्निग्धायताः<br>विच्छिन्नपत्राश्च।<br>कुळास्तथेन्द्रे<br>काद्यः कुशो वा नलिनी-  | (बृह्.सं. ५३-७६) स्निम्धा यतः। निश्चिद्रपत्राक्ष।कुळाः सगुण्ड्राः काशाः कुशा वा निक्का नेलो वा (बृह्.सं. ५३-१००)    |
| "             | ****                                    | स्निग्धायताः। विच्छिन्नपत्राश्च। कुळास्तथेन्द्रे काद्यः कुशो वा नळिनी- सखो वा ॥ | (बृह्र.सं. ५३-७६) स्निम्धा यतः। निश्चिद्रपत्राश्च।कुळाः सगुण्डूाः काशाः कुशा वा निक्का नेलो वा (बृह्र.सं. ५३-१००)   |
|               | 125                                     | स्निग्धायताः। विच्छिन्नपत्राश्च। कुलास्तथेन्द्रे काश्चः कुशो वा नलिनी- सखो वा ॥ | (बृह्र.सं. ५३-७६) स्निम्धा यतः। निश्चित्रपत्राक्ष।कुळाः सगुण्डूाः काज्ञाः कुज्ञा वा नलिका नलो वा (बृह्र.सं. ५३-१००) |
|               | 125                                     | स्निन्धायताः। विच्छिन्नपत्राश्च।                                                | (बृह्र.सं. ५३-७६) स्निम्धा यतः  निश्चित्रपत्राश्च।                                                                  |
| 19            | 125                                     | स्निग्धायताः। विच्छिन्नपत्राश्च। कुलास्तथेन्द्रे काश्चः कुशो वा नलिनी- सखो वा ॥ | (बृह्र.सं. ५३-७६) स्निम्धा यतः  निश्चित्रपत्राश्च।                                                                  |

| ॅपुटसं.    | श्रोकसं.   | मुद्रितपाठा:                                                   | पाठान्तराणि ं                                            |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 602        | 133        | सा भूरि तोंथं                                                  | साप्याञ्च तोयं                                           |
| <b>?</b> ) | 134        | भङ्गे तथाम्बष्टकपुष्पकामा                                      | मृङ्गोपमाङ्गुष्टिकपुष्पिका वा<br>(बृ.सं. ५३–१०६)         |
| 603        | 137        | सिताम्बुना मेचकभस्मना<br>वा                                    | तोयं श्रितं मोक्षकमस्पना<br>वा (बृ.सं. ५३-११३)           |
| 29         | 139        | पुष्यधनिष्ठोत्तराश्विरोहिण्यः                                  | पुष्यधनिष्ठोत्तराणि रोहिण्यः<br>(बृ.सं. ५३-१२३)          |
| 604        | 3          | रुचिनिमग्नभूमौ                                                 | रुचि हि निमग्नभूमी                                       |
| 610        | 45         | एवं प्रवातादि                                                  | . त्वग्र्अंशनाशादि                                       |
| 611        | 59 .       | संवत्सरं न यावत्                                               | संवत्सरं च यावत्                                         |
| 612        | <b>6</b> 3 | निहितं बृहती भवेत                                              | निहितं सुबृहद्भवेत्                                      |
| 623        | <b>55</b>  | चपलहृद्यतनुकोमलनिद्रा-                                         | चपछहृदयकोमछत्तनुः निद्रा-                                |
|            |            | हारप्रिया।                                                     |                                                          |
| 633        | 120        | रागादिश्रान्तदेहा                                              | . मार्गादिश्रान्तदेहा                                    |
| 640        | 18         | मिथोऽघरं                                                       | , श्रियाधरं                                              |
| <br>53     | 19         | रत्युत्तराख्यं                                                 | रत्युत्तरीष्ठं                                           |
| 640        | 21         | प्रियामुखं                                                     | प्रियाधरं                                                |
| 641        | ,,         | तःसम्पुटाख्यं हनुवक्त्संज्ञं<br>सरकेलिजिह्वानलकण्ठ-<br>देशम् ॥ | परस्परं प्रेमरसातिरेकात्स्या-<br>चुम्बनं सम्पुटकं तथैव ॥ |
| 642        | 29         | મર્તુઃ                                                         | . सार्वं                                                 |
| 655        | 108        | ततः श्रामकुचाः                                                 | तहेपेन कुचाः                                             |
| 656        | 116        | चिराद्वीजं विमुञ्जति                                           | . चिराद्वीर्यं न मुञ्जति                                 |
| 659        | 149        | ततसाळवराज्यस्य                                                 | . ततस्तीखवराज्यस्य                                       |

## शिवतत्त्वरत्नाकरस्याश<u>ुद्धशोधनस्र</u>ची

| पुटम्                                   | पश्चि: | अशुद्ध:             | য়ুৰ:              |
|-----------------------------------------|--------|---------------------|--------------------|
| 13                                      | 14     | सुगणा ?             | सुगुणा ?           |
| 14                                      | 6      | महीश्वर ?           | महेश्वर ?          |
| ,,                                      | . 11   | द्राजाधिराजस्फुर    | द्राजाधिराज! स्फुर |
| 28                                      | 4 -    | चतुःपष्टि           | चतुष्षष्टि         |
| 42                                      | 14     | तेजोरुपं            | तेजोरूपं           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 15     | राऽनवच्छिन्न        | रावदच्छित्र        |
| 43                                      | 8      | स्तयाः              | स्तस्याः           |
| ,,                                      | 18     | स दैवतं             | सदैवतं             |
| 44                                      | 12     | स्यादकारः           | स्याद्यकारः        |
| 46                                      | 5      | ष्ट्रात्पी          | ष्ठापी             |
| "                                       | 20     | मूलं मकारो          | मूलमकारो           |
| 48                                      | 22     | जेष्ठायेति          | ज्येष्ठायेति "     |
| <b>5</b> 3                              | 14     | तस्मत्क             | तस्मात्क           |
| "                                       | 18     | श्चिवश्य            | शिवस्य             |
| 68                                      | 4      | निजमापा             | निजपापा            |
| 73                                      | 9      | पपूर्यते            | प्रपूर्यते         |
| 74                                      | 16     | ावान्ति             | घावन्ति            |
| 75                                      | 8      | द्भता               | द्रुता             |
| 77                                      | 3      | <b>इन्य</b> न्ते    | हन्यते             |
| 80                                      | 20     | तरः                 | नरः                |
| 81                                      | 8      | स्वर                | खर                 |
| 83                                      | 12     | स्यादन्त            | स्यादन्ते          |
| 87                                      | 2      | विस्तारात्<br>(११९) | विस्तरात्          |

| तेडमं       | पश्चि: | अञ्चर:        | गुद्ध:        |
|-------------|--------|---------------|---------------|
| <b>92</b> . | 8      | वती पुर्यो    | वतीपुर्यो     |
| >,          | 19     | सिद्धवासाः    | सिद्धावासाः   |
| 92          | 20     | अरुणोयस्य     | अरुणोद्स्य    |
| 101         | 13     | शक्तवौधैः     | शक्तयोधैः     |
| 103         | 18     | वक्षाम्यथ     | वश्याम्यथ     |
| 113         | 2      | (ऋो) ९४-१०८   | (ऋो)९६-११०    |
| 117         | 17     | क्रीश्चस्य    | कौञ्चः स      |
| 121         | 15     | द्वीपात्      | द्वीपात्      |
| 123         | 10     | कालो जरा      | कलजरा         |
| 127         | 11     | स्रशान        | <b>रमशान</b>  |
| 137         | 8      | १००           | ५९-१०१        |
| 141         | 18     | स्वमार्ग      | स्वमार्ग      |
| 142         | 24     | णैवेति        | णैवैति        |
| 144         | 23     | सार्थकोटि     | सार्घकोटि     |
| 148         | 22     | प्रजावित      | प्रजापति      |
| 150         | 9      | <b>चुद्धी</b> | वृद्धी .      |
| 151         | 10     | तस्स्योत्तरे  | तस्योत्तरे    |
| 154         | 2      | आर्यमा        | अर्थमा        |
| 157         | 18     | क्षणदारकम्    | क्षणदाकरम्    |
| 171         | 17     | खजरः          | खचरः          |
| 174         | 1      | यागिभ्यो      | योगिभ्यो      |
| • >>        | 13     | जनलोक         | जनोहोक        |
| 175         | 21     | माहाभाग       | महाभाग        |
| 183         | 3      | कलाभिः        | कलाभिः        |
| 185         | 18     | ता शत रुद्राः | ताः शतस्द्राः |

| पुटम्      | , पश्चि:   | अशुद्धः          | शुद्धः           |
|------------|------------|------------------|------------------|
| 185        | 23         | भजन्निति         | भजन्निति         |
| 190        | 18         | महाशिलाः         | महाशैलाः         |
| 193        | 14         | माद्रेयाजाङ्गलाः | माद्रेयजाङ्गलाः  |
| 204        | 10         | श्च ष्टविश       | श्चाष्टविंश      |
| 211        | 15         | गोतमाः           | गौतमाः           |
| 224        | 10         | मृतेन            | <b>भृ</b> तेन    |
| <b>))</b>  | ,,         | प्रमृतेन         | प्रभृतेन         |
| "          | 13         | सृतं             | भृतं             |
| 234        | 3          | विशिस्वो         | विशिखो           |
| 238        | 8          | स्तया            | स्तथा            |
| 19         | 12         | स्वकै:           | स्वकै:           |
| 242        | 26         | २३९              | १३९              |
| 244        | 16         | त्वर्थ           | त्वर्ध           |
| 251        | 6          | श्रुणोति         | श्रुणोति         |
| "          | 10         | सर्वाशास्त्रेषु  | . सर्वशास्त्रेषु |
| <b>)</b> , | 12         | पञ्चगम्यं        | पञ्चगवयं         |
| 262        | 6          | माहादेवी         | महादेवो          |
| 273*       | 12         | ३९               | ३८               |
| >>         | 3          | यन्ती            | यन्तीं           |
| 275        | <b>2</b> 2 | शिवकथा           | शिवकथा-          |
| 278        | 8          | पेधेरन           | पंधरन्           |
| <b>)</b> ) | 14         | इत्यव            | इत्येव           |
| 284        | 24         | सकलि             | स कलि            |
|            |            |                  |                  |

<sup>\*</sup> पतच्छोधनानुरोधेन 273 तमपुटे 100 श्लोकपर्यन्तं सङ्कवाविशुद्धिप्रीद्या ।

S. RATNAKARA

| पुटभ्       | पश्चि: | <del>প</del> হ্যু <b>ৱ</b> : | ग्र∉:              |
|-------------|--------|------------------------------|--------------------|
| 290         | 3      | चेधमानः                      | वैधमानः            |
| 297         | 3      | सोप                          | स्वोप              |
| 299         | 3°     | त्सङ्गे                      | उत्सङ्गे           |
| ,,          | 10     | दिशो                         | देशो               |
| 302         | 14     | भावनामा                      | भवनमा              |
| 303         | 26     | गन्धवाहसमागतिः               | गन्धवाहसमा गतिः    |
| 307         | 13     | <b>ग्रासनाय</b>              | त्रसनाय            |
| 308         | 11     | मन्त्री                      | मन्त्रं            |
| 310         | 11     | ₹र्भी रूफें                  | रफों रफें          |
| 312         | 5      | वनवासाह्नवः                  | वनवासाह्यः         |
| 313         | 18     | कासराः                       | कासाराः            |
| 321         | 2      | थाकाशात्तु                   | आकाशं तु           |
| 332         | 4      | ददति                         | ददाति              |
| 333         | 18     | ततः                          | 1 ततः              |
| <b>335</b>  | 7      | सहायो यन्त्र                 | सहाऽयोयन्त्र       |
| •           | 8      | कोटि                         | कोटे               |
| ,,          | 25     | तिम्माभिधानवान्?             | तिम्मं सदाशिवः ?   |
| ,,          | 26     | निगृह्यान्त्रि               | न्यगृह्यान्नि      |
| 337         | 23     | दीपशिखया                     | भूतशिखया           |
| 338         | 9      | कुलसुन्तरि                   | <b>कुल</b> सुन्दरि |
| 341         | 22     | निवृत्यं                     | निवर्त्य           |
| <b>35</b> 3 | 19     | मेघाः सदारम्भाः              | मेंयाः सदारम्भाः   |
| 356         | 13     | जम्बूर                       | जम्बूरु            |
| 357         | 5      | पुनरेवं                      | पुनरेनं            |
| 361         | 5      | ते                           | ब्रुते             |

| पुटम्       | पङ्कि:     | अशुद्धः           | शुद्धः                 |
|-------------|------------|-------------------|------------------------|
| 367         | 15         | रोगी .            | रोगे                   |
| 368         | 12         | पूर्वाहि          | पूर्वाह्वे             |
| <b>37</b> 3 | 7          | जयोभवेत्          | जयो भवेत्              |
| 374         | 19         | धिद <u>ै</u> वताः | धिदेवताः               |
| 379         | 17         | स्तत्र शुभाः ?    | स्तत्राशुभाः ?         |
| 380         | 11         | त्कृष्णां ?       | त्कृष्टां ?            |
| 386         | 12         | साङ्गजङ्गः        | स्याद्भजङ्गः           |
| 389         | <b>2</b> 3 | शुभदाः रेखाः      | ग्रुभदा रेखाः          |
| ,,          | 25         | न पुंसकानि        | नपुंसकानि              |
| 391         | 4          | वलभीगृह           | वलभी गृह               |
| 406         | 15         | सिाद्ध            | सिद्धि                 |
| 407         | 19         | क्षीणी            | क्षीणे                 |
| 411         | 7 ·        | मार्गर घासनं      | मार्गरोधासनं           |
| 416         | 17         | लोभजम् ?          | लोभकम्?                |
| 417         | 10         | प्राणहाः          | प्राणहा                |
| 425         | 14         | मध्यत             | मध्यतः                 |
| ,,          | 17         | क्रकरो            | क्रकरो                 |
| ,,          | 22         | सद्यक्तिः ?       | सा शकिः ?              |
| 427         | 24         | गर्भप्रश्न        | गर्भप्रश्ने            |
| 428         | 10         | जल्पितम्          | जल्पितुम्              |
| "           | 21         | वेलास्तु ?        | रेखास्तु ?             |
| 435         | 10         | द्विमुद्दर्तकम्   | द्विमुहूर्त <b>कम्</b> |
| 449         | 6          | <b>ब्युरुचत्</b>  | व्यरुचत्               |
| 456         | 9          | माङ्गस्य          | माङ्गस्य               |
| 458         | , 3        | सुधाध्यक्षो       | स्दाध्यक्षो            |
|             |            |                   |                        |

|   |             |          | •                |                               |
|---|-------------|----------|------------------|-------------------------------|
|   | पुटम्       | पश्चि:   | <b>শহাুর</b> :   | <b>શ્</b> €:                  |
|   | <b>4</b> 63 | 11       | दशमीपूर्णिमास्यः | दशमीपौर्णमास्यः               |
|   | 471         | 2        | समायुताम्।?      | समायताम्।?                    |
|   | 473         | 19       | मथ्यर्थ          | ंमत्यर्थ                      |
|   | 480         | 11       | चतुभिर्मध्ये     | चतुर्भिर्मध्ये                |
|   | 489         | 14       | उपभोग            | उपयोग                         |
|   | 491         | 9        | भीभत्सा          | बीभत्सा                       |
|   | 496         | 22       | चलनं ?           | वलनं ?                        |
|   | 513         | 14       | सौष्ठुव          | सौष्ठव                        |
|   | 527         | 23       | दैवतं            | घैवतं                         |
|   | <b>5</b> 30 | 20       | रशीति            | रशीतिः                        |
|   | 531         | <b>2</b> | मूर्च्छना स्युः  | मूर्च्छनाः स्युः              |
|   | ,,          | 6        | मूर्व            | मूर्ध्व                       |
|   | 533         | 20       | नाष्ट्रतः        | नात्प्रुतः, नात्परः           |
|   | 540         | 15       | सूरिभ:           | स्रिभः                        |
|   | 544         | 18       | स्रनि सग         | धनि सग                        |
|   | <b>5</b> 62 | 3        | कियापरः          | कियापर:                       |
|   | 563         | 3        | लीला वि          | <b>लीला</b> बि                |
|   | ,,          | 3        | चन्यो            | चान्यौ                        |
|   | 587         | 4        | बीजकाः           | वीजजाः                        |
|   | 600         | 4        | वारिप्रवाहेन     | वारिप्रवाहेण                  |
|   | 620         | 14       | गुब्प            | गुल्फ                         |
| • | 631         | 23       | त्याज्याः        | त्याज्या                      |
|   | 645         | 3        | तोरुयग्मा        | तोरुयुग्मा                    |
|   |             | 24       | त्रैविकमाख्यं    |                               |
|   | 645         |          | · ·              | तो रुयुग्मा<br>त्रैविकमार्ख्य |
|   |             |          |                  |                               |

## <sub>केलदि</sub> श्री बसवभूपालविरचिता शिवतत्त्वरत्नाकरान्तर्गतविषयसूचिका

विचित्रनानाविषयाभिरामे

मनोज्ञबन्धेऽत्रं महाप्रबन्धे ।
वेद्यावबोधार्थमहं प्रमेयसंक्षेपमुदेशमुखेन कुर्वे ॥

त्रन्थेऽस्मिन् नव कल्लोलाश्चित्रार्थरचनाश्रयाः । कल्लोलेषु तरङ्गास्तु नवस्वष्टोत्तरं शतम् ॥ १॥

कल्लोले प्रथमे तत्र तरङ्गाः सप्तसम्मिताः। दितीयेऽष्टतरङ्गास्तु तृतीये सप्तसम्मिताः॥ २॥

चतुर्थे द्वादशमितास्ते पश्चदश पश्चमे । कछोछे त्वत्र षष्ठे तु तरङ्गाः सप्तविंशतिः ॥ ३॥

सप्तमे पञ्चदश ते त्वष्टसङ्ख्याः स्युरष्टमे । कङ्घोले नवसङ्ख्याकास्तरङ्गा नवमे स्फुटाः । इत्थमष्टोत्तरशतं तरङ्गा इह कीर्तिताः ॥ ४ ॥

वेदागमान्तर्गतसर्वविद्याः प्रोक्तास्तु नाम्ना प्रथमे तरङ्गे । उक्ता द्वितीयेऽत्र समासतोऽर्थाः पूर्वोक्तविद्यासमुपाश्रयास्तु ॥ ५ ॥

अनादिभक्ताच्यतिरञ्जनजङ्गमयोरपि । स्वरूपमेतत्सृष्टिश्च तृतीये कथितं द्वयम् ॥ ६ ॥ शून्याख्यनिष्कलमहापदपूर्वलिङ्ग रूपं च सृष्टिरपि तज्जनता चतुर्थे । स्यात्पञ्जमे प्रणवनामकलिङ्गरूपं प्रोक्तं तथा रचितवर्णकलाभिदाश्च ॥ ७ ॥

मादश्च तत्त्वत्रितयं द्विपञ्चा-शन्मूर्तिभेदा अपि षष्ठ उक्ताः। ततो विराडादिकमूर्तितत्त्व-पञ्चीकियाः सप्तमसंस्थितास्तुः॥ ८॥

कालाग्निरुद्रलोकश्च द्वात्रिंशन्नरका अपि । कूरमाण्डभुवनं चापि कीर्तितं ज्ञेयमष्टमे ॥ ९ ॥

तरक्के नवमे नानायातनाश्चात्र कीर्तिताः। पाशानां दशमे तत्तद्रोगहेतुत्वमीरितम्॥ १०॥

एकादशे तु पातालसप्तकं हाटकेशितुः। भुवनं चावनितलादघस्यं सम्प्रकीर्तितम्॥११॥

द्वाद्शे तु सुमेरुस्तद्वलयत्रितयं तथा। शिखरत्रितयं चान्यत्मोक्तं दिविषदाश्रयम् ॥ १२ ॥

त्रयोदशे तु तत्कीलकेसराचलविस्तृतिः। जम्बूद्वीपाश्रया उक्ता नवखण्डाश्चतुर्दशे॥ १३॥

ततः पञ्चदशे प्रोक्ताः सप्तद्वीपाः ससागराः। सहिरण्यतमोभूमिगर्भोदकजलाशयाः॥ १४॥

षोडशे कथिता लोका ग्रहमेघसमाश्रयाः। भेदा ग्रहाणां तत्रापि प्रोक्ता मेघभिदोद्भवाः॥ १५॥

उक्तं सप्तदशे गर्भोत्पत्तिस्तत्प्रसवादिकम् । अष्टादशे गुद्यकानां गन्धर्वाप्सरसां तथा ॥ १६ ॥

विद्याधराणां लोकाश्च रवेरथ गातिस्तथा । एकोनविंदो कालस्य भेदो ग्रहगतिस्तथा ॥ १७ ॥

ध्वंत्रोको राशिचक्रभ्रमणं च समीरितम्। विंशे तरक्ने स्वर्लोकमहर्लोकाबुदीरितौ ॥ १८॥ एकर्विशे ततो ब्रह्मविष्णुलोकौ प्रकीर्तितौ। द्वार्विशे स्कन्दलोकोमाशिवलोकाः प्रकीर्तिताः ॥ १९ ॥ ततो भरतखण्डान्तः कन्याद्वीपव्यवस्थिताः। उक्ता देशास्त्रयोविंशे सर्वतः समवस्थिताः॥ २०॥ चतुर्विशे प्रधानादिपुण्यन यस्तरङ्गके। षडुत्तराश्च पञ्चाशदेशाः पुण्यस्थलानि च ॥ २१ ॥ पश्चविशे तु सौरादिमानानि युगसंहतिः। चन्द्रसूर्यान्वयोत्पन्नक्षत्रियाणां च सन्ततिः ॥ २२ ॥ षड्विंशे तु चतुर्वर्णवर्णिधर्मप्रपञ्चनम्। सप्तविशे तरङ्गे तु गृहस्थाश्रमवर्तिनाम् ॥ २३ ॥ वनस्थानां यतीनां च सदाचाराः प्रकीर्तिताः। अष्टाविशे तु सामान्यधर्मा अत्याश्रमस्तथा ॥ २४ ॥ एकोनत्रिंशके स्थूलसूक्ष्माणां चैव पापिनाम्। प्रायश्चित्तं च कुच्छाणां लक्ष्म चान्द्रायणस्य च ॥ २५ ॥ त्रिंशे नन्दीश्वरस्योक्तं स्वेच्छाविर्भावखेलनस्। पद्टाभिषेचनं चैव तदुद्राहोत्सवस्तथा॥ २६॥ एकत्रिशे त बसवेश्वरवृत्तान्त ईरितः। द्वात्रिशे कलिधर्माणां कृतमत्र प्रपञ्चनम् ॥ २७ ॥ त्रयस्त्रिशे तथोत्पातभेदास्तच्छान्तयस्तथा। चतुर्स्त्रिशे नरपतिार्सिहासनसमुद्भवः ॥ २८ ॥ पञ्चित्रिशे वयस्तम्भः कालवञ्चनमेव च। मृतसञ्जीवनं चैव परकायप्रवेशनम् ॥ २९॥ कुटजाद्रावतिख्याता मणिमन्त्रादिसिद्धयः। षट्त्रिंशे मल्लनाम्नस्तु सम्पद्देशेषु वर्णिताः॥ ३०॥

चौडप्पनायके तद्वद्रामेशानुग्रहस्तथा। सप्तित्रेशे तथा स्वमग्रुभाग्रुभफलानि च ॥ ३१ ॥ अष्ट्रतिशे निधेश्चिद्धमञ्जनं च तद्रथंकम् । नीतिः साधारणी चैव तरङ्गे प्रतिपादिता ॥ ३२ ॥ एकोनचत्वारिंशे तु सदाशिवमहीपतेः। विजयः केरलीयानां मायोपायविधिस्तथा ॥ ३३॥ चत्वारिशे राजगुणाः करादानविधिस्तथा। दुर्गाणां लक्षणं चैव षड्बलानां विवेचनम् ॥ ३४॥ अथैकचत्वारिंशे च शक्तीनां त्रितयं तथा। सङ्कण्णनायकस्यापि चरितं चोपवर्णितम् ॥ ३५॥ द्विचत्वारिंशके प्रोक्तं फलं तु शकुनाश्रयम्। त्रिचत्वारिंशके प्रोका यात्रा सङ्कण्णभूपतेः॥ ३६॥ खड्गानां जातिनामानि देवतास्तत्फलानि च। चतुश्चत्वारिंशके तु प्रतिष्ठा देवताश्रया ॥ ३७॥ भूपरीक्षा शिलायाश्च गर्भः प्रासादलक्षणम् । लक्षणं देवगेहस्य लिङ्गमानं च कीर्तितम् ॥ ३८॥ पश्चचत्वारिंशके तु विधिः पट्टाभिषेचने। सन्धिविग्रहयानानि सभेदान्युदितानि तु ॥ ३९॥ षट्चत्वारिंशके प्रोक्तमासनं द्वैधमाश्रयः। सामदाने भेददण्डावित्युपायास्तु कीर्तिताः॥४०॥ सप्तचत्वारिंशके तु स्वरशास्त्रं मुहूर्तगम्। शिवालिखितशास्त्रं च योगिन्यादिबलं तथा ॥ ४१ ॥ अष्टचत्वारिंशकेऽत्र रचना ब्यूहगोचरा। बळानां योधने चापि कमः प्रोक्तः परस्परम्॥ ४२॥ प्रोक्तमेकोनपञ्चाशे नीतिः सप्ताङ्गलक्ष्म च। पञ्चाशे पुरनिर्माणवास्तुगेहादिलक्ष्म च ॥ ४३॥

तरङ्गे त्वेकपञ्चारेा नाट्यशालापरिकिया । भित्तेरालेपनं चैव चित्रवर्तिविधस्तथा ॥४४॥

दशतालादिभेदश्च मूर्तिसूत्रभिदा अपि । द्विपञ्चाशे तु भरतनाट्यसाधनविस्तरः ॥ ४५ ॥

त्रिपञ्चारेा तु शीर्षभ्र्दष्टितारापुटकियाः। नासाहनुकियाश्चोष्ठकन्घरासंश्रयाः कियाः॥ ४६॥

चतुःपञ्चाशके हस्तकर्म हस्तक्रिया तथा। प्रचारो हस्तयोश्चापि संयुतायुतभेदयोः॥४७॥

उक्ताश्च पञ्चपञ्चारेा वक्षःपार्क्वोदरिक्रयाः । ऊरुपादिकयाश्चेव चारीस्थानकमण्डलम् ॥४८॥

षद्पञ्चारो तु नादादिनवकं गमकावधि । सप्तपञ्चाराके जातिमुख्याङ्गनवकं तथा ॥ ४९ ॥

ततः षष्टितमे तेषां चिकित्सावर्धनं तथा । विचित्रकरणं चैव ततः पवनखेळनम् ॥५०॥

निष्पत्तिश्चिततोऽन्येषां दशधा दोहनं तथा। एकषष्टितमे कामशास्त्रे वामदशां तथा॥ ५१॥

जातिः स्वभावश्च गुणा देशधर्माश्च कीर्तिताः । यद्दिषष्टितमे बाह्यरतं करणभेदनम् ॥ ५२ ॥

वशीकिया च वश्लोजसोनिसंस्कार एव च। यौवनस्थैर्ययोगश्च वेङ्कटक्ष्मापवर्तनम् ॥ ५३॥

यत्त्रिषष्टितमे त्वत्र भवनस्नानयोस्तथा । पादुकालेपयोश्चैवमुपमोगाश्चतुर्विघाः ॥ ५४ ॥

चतुःषष्टितमे गन्धद्रव्याणां प्रतियोजनम् । पञ्चषष्टितमे वस्त्रभूषामास्योपभुक्तयः॥५५॥

तथैव षद्षष्टितमे रत्नानामुद्भवाकराः । आकारे तारतम्यं च तथा रत्नाश्रया गुणाः ॥ ५६॥ दोषाश्च तद्गतास्तेषां फलान्येषां परीक्षणम्। संप्तषष्टितमे सुपशास्त्रे पाकोऽन्नगोचरः ॥५७॥ तथा सूपस्य शाकस्य पाकस्तमनयूषयोः। अष्टषष्टितमे प्रोक्तं भक्ष्यलेह्योपदंशकम्॥ ५८॥ एकोनसप्ततितमे भोज्ये विषपरीक्षणम्। पादांभ्यक्रश्च ताम्बूलशय्याधूपोपभुक्तयः॥ ५९॥ शयनं च प्रबोधश्च प्रातम्बलवीक्षणम्। तरक्के सप्ततितमे आयुर्वेदप्रपञ्चनम् ॥ ६०॥ सूत्रं शारीरमादानं निदानं च चिकित्सनम्। अथैकसप्ततितमे तत्तद्रव्याश्रया गुणाः ॥ ६१ ॥ रसमात्राः पूर्णचन्द्रोदयप्रभृतयस्तथा । द्विसप्ततितमे प्रोक्तं रसस्योत्पत्तिवैभवम् ॥ ६२॥ तत्सङ्ग्रहप्रकारश्च तत्तद्रव्यगुणागुणाः। महारसोपरसयोः शक्तिः साधारणाख्ययोः॥ ६३॥ उत्पत्तिश्च स्वरूपं च तेषां सामर्थ्यमेव च। त्रिसप्ततितमे प्रोक्ताः स्तेऽष्टादश संस्कियाः॥ ६४॥ तचतुःसप्ततितमे शाला सूतक्रियोचिता । पुटयन्त्रविभेदाश्च मूषाद्यं करणं तथा ॥ ६५॥ यत्पञ्जसप्ततितमे गारुडे सर्पसम्भवः। सर्पाणां जातिभेदाश्च तेषां दंशभिदा अपि ॥ ६६॥ कारणान्यपि तद्दंशे विषव्याप्तिश्च घातुषु । दूतचेष्टाविंदेषेश्च जीवनाजीवनिर्णयः॥ ६७॥ षटसप्ततितमे मन्त्रागदं द्रव्यागदं तथा। वीरभद्रमहीपालचरितं चात्र वर्णितम् ॥ ६८॥ यत्सप्तसप्ततितमे लक्ष्म सिंहासनाश्रयम्। आस्थाने चामरादीनामुपभोगश्च वर्णितः॥ ६९॥

ततोऽष्टसप्ततितम इन्द्रजालिकयाविधिः। स्तम्भः खड्गस्य चाग्नेश्च जलस्य च समीरितः॥ ७०॥

एकोनाशीतितमे विभेदाः काव्यगोचराः ।
 ततो वर्णगणच्छन्द्ष्षद्प्रत्ययविचारणा ॥ ७१ ॥

ततः कवीनां भेदाश्च भेदाः शब्दार्थगा अपि । श्टङ्गाराद्या नवरसा रत्याद्याः स्थायिनस्तथा ॥ ७२.॥

विभावा अनुभावाश्च सात्त्विकाश्चारिणस्तथा । अथाशीतितमे प्रोक्ता नेतृनायकयोर्गुणाः ॥ ७३ ॥

रीतिर्वृत्तिश्च राय्या च गुणा दोषाश्च काव्यगाः। एकाशीतितमे प्रोक्तं लक्ष्मालङ्कारगोचरम्॥ ७४॥

यदद्वयशीतितमे प्रोक्तं लक्ष्म रूपकसंश्रयम् । यत्त्र्यशीतितमे पुत्रभोगे वर्णार्थसङ्गहः ॥ ७५॥

गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनादि च । जातिकया नामकर्म तथान्नप्राज्ञनं परम् ॥ ७६॥

चूडाकर्मकलारम्भोपनयोपयमास्तथा । चतुरभ्यधिकाशीतितमे होराख्यशास्त्रकम् ॥ ७७ ॥

पञ्चाशीतितमे पुंसां लक्ष्माष्टाङ्गसमाश्रयः। षडशीतितमे त्वत्र गजाश्वारोहणक्रमः॥ ७८॥

सप्ताशीतितमे त्वत्र गजोत्पत्तिभुवस्तथा । तेषां मान्मनि जातीनां भेदाः प्रकृतयस्तथा ॥ ७९ ॥

अंशसम्भूतिरेषां च दण्डस्यापि च कल्पना । अष्टाशीतितमेऽभ्वानां जन्म लक्ष्माङ्गसंश्रयम् ॥ ८० ॥

आवर्ता गन्धवर्णाश्च स्वरप्रकृतयस्तथा । तेषामायुःपरिक्षानं तचेष्टाश्च शुभाशुभाः ॥ ८१ ॥

ततस्त्वेकोननवतितमेऽश्वानां पृथक् पृथक् । चतुरुत्तरपञ्चाशद्देशसम्भूतिलक्षणम् ॥ ८२ ॥ अभ्वानां शिक्षणं चैव तेषां गतिभिदा अपि। रथगोरक्षतचेष्टा तत्फलं गोचिकित्सनम् ॥ ८३॥ शिवभूपस्य नवतितमे वृत्तं जयाश्रयम्। कोटाचक्रविधिश्चैव दुर्गसाधनकर्म च ॥ ८४ ॥ तथा षोडशदानानि कोटिदीपस्य वैभवम्। तरक्ने त्वेकनवतितमे योगो यमस्तथा ॥ ८५ ॥ नियमश्चासनं प्राणायामप्रत्याहृती तथा। ध्यानं धृतिः समाधिश्चेत्यष्टाङ्गान्युदितानि हि ॥ ८६ ॥ तरङ्गे तु द्विनवतितमे लेखादिरूपकम्। पदं च व्यवहाराणां धर्मनिर्णयसाधनम् ॥ ८७ ॥ अनन्तरं त्रिनवतितमे भद्रमहीपतेः। चरितं चापचकादिछक्ष्म तद्विश्रमक्रमः॥ ८८॥ चत्रथाधिनवतितमे मह्नविनोदनम्। तद्भदास्तच्छमस्तेषां पोषणं तज्जयस्तथा॥ ८९॥ तरङ्गे पञ्चनवतितमे कुकुटलावयोः। जातिभेदाः पोषणं च योघनं च तयोर्मिथः॥ ९०॥ शुकच्छागाश्रयं लक्ष्म लक्ष्म चापि शुनां तथा। ततः परं षण्णवतितमे प्रोक्तं तरङ्गके ॥ ९१ ॥ सोमशेखरभूपस्य चरित्रमतिचित्रकृत्। विभृतिसङ्ग्रहे चैव विधानमुपवर्णितम् ॥ ९२ ॥ ततश्च सप्तनवतितमे रुद्राक्षवैभवम्। तद्धारणक्रमस्तिसम् तत्फलं दैवतान्यपि ॥ ९३॥ तथैव जपमालाया मणिसङ्ख्या जपक्रमः। ततः परेऽष्टनवतितमे लिङ्गार्चनक्रमः॥ ९४॥ तथैव चैकोनशततमे चेन्नाम्बिकाश्रयम्। चरितं चैव महिमा तद्दानोत्कर्ष एव च ॥ ९५ ॥

ततः शततमे चैव तरक्ने वर्ण्यसङ्गहः।

पाकः शुक्कतयात्रस्य रतेर्भावाश्रयं फलम् ॥ ९६ ॥

गन्धवर्णफलं शुक्के बिन्दुसङ्ख्याफलं तथा। योगकालागृहीते तु गर्भे तत्काललक्षणम् ॥ ९७ ॥

स्त्रीपुंगर्भाववोधश्च गर्भिण्या त्याज्यकर्म च । अस्थिरोममितिः पिण्डे धातूनामपि सम्मितिः ॥ ९८ ॥

षड्भावसम्भवश्चेव देहे चक्रस्थितिस्तथा। ततस्त्वेकोत्तरशततमे संसारहेयता॥ ९९॥

तरङ्गे द्वयुत्तरशततमे तन्त्रव्यवस्थितिः। प्रमेयं त्र्युत्तरशततमे मीमांसकाश्रयम्॥ १००॥

काणाद्यायशास्त्रीयप्रमेयं च प्रकीर्तितम्। चतुःशततमे साङ्ख्ययोगवेदान्तसंश्रयः॥ १०१॥

ततः पञ्चोत्तरशततमे चार्वाकबुद्धयोः । जैनस्य च मतं तेषां प्राप्यस्थानानि च क्रमात् ॥ १०२ ॥

तथा षडुत्तरशततमे दीक्षाश्रया भिदाः। गुरुशिष्यर्त्विजां लक्ष्म देशकालौ च तत्कृते ॥ १०३ ॥

ततः सप्तोत्तरशततमे लिङ्गार्चनक्रमः । विहितो वीरशैवानां षट्स्थलोद्वोघ एव च ॥ १०४ ॥

एवमष्टोत्तरक्षत्वरक्षसङ्ग्रहः। ग्रन्थेऽस्मिन् पद्यसङ्ख्या तु सहस्राणि त्रयोदश॥ १०५॥

इति विषयस्चिका

### केलदि श्री बसवभूपालविरचितः

# श्री शिवतत्त्वरत्नाकरः

श्रियै नः शिवलिङ्गं स्यात्सर्वादि गुरु निर्मलम् । अन्तर्याम्यखिलाधारं सचिदानन्दविग्रहम् ॥ १ ॥

भुजङ्गकलितस्रजं वरमतङ्गजत्वग्युजं कपर्दधृतचन्द्रकं पदकमार्गकोपेन्द्रकम् । स्फुरद्विधिकपालकं ज्वलननेत्रयुक्फालकं गलप्रकटमेचकं शिवमुपास्महे मोचकम् ॥ २॥

त्रिलोकपरिरक्षिणी खल<sup>।</sup>समूहसंशि**क्षिणी** श्रिताभिमतपूरणी श्रुतिशिरोऽन्तसञ्चारिणी। जगत्प्रलयसाक्षिणी करुणगर्भितावेक्षिणी शिवस्य चरणाम्बुजे प्रियतमावतान्नोऽस्य हि॥३॥

यद्र्पमास्थाय शिलादनाम्ने तपोधनाय प्रससाद शम्भुः। यस्यानुगाश्च प्रमथाः समस्ता वन्दामहे नन्दिनमिन्दुगौरम्॥ ४॥

दश्चाध्वरध्वंसनदश्चशक्तिः । श्रितेष्टविश्राणनसानुरक्तिः । करान्तरान्दोलितचन्द्रहासः स वीरभद्रोऽस्तु मुदे सहासः ॥ ५ ॥

¹ समूल-मु. पा.

जातस्तत्पुरुषाह्मयाद्वदनतो यो रेवणासिद्धराट् किंचाघोरमुखाच्च यो मरुलुसिद्धेशः प्रसिद्धोऽभवत् । जक्षे कामद्वामदेववदनाद्यः पूजिताचार्यकः सद्योजातमुखोदितोऽप्यवतु मां यश्चेकरामो गुरुः ॥ ६॥

आसीदुज्जयिनीपतिर्मेरुलुसिद्धेशो गुरुः प्रस्फुर-त्पादेशोऽथ वसन्तदेवमहितश्रीमल्लिकाद्यार्जुनौ । वीरश्चीनपरस्ततो गुरुपदस्तामीवसन्तस्ततः तस्मादुन्नतचन्नवीरविभुरित्याचार्यपारम्परी ॥ ७॥

यत्कर्णतालप्रसरत्समीर-वराङ्कुराप्ताभ्यवहारतृप्ताः । भूषाभुजक्ना विलसन्ति यस्य सोऽयं दिशेद्विझशमं गजास्यः ॥ ८॥

शुभगुणनिकुरुम्बामिन्दुजिद्धक्त्रविम्बां पुलिनजयिनितम्बां पल्लवाभौष्ठविम्बाम् । कृतनमद्वलम्बां दत्तसारोक्तिगुम्भां करसदमृतकुम्भां नौम्यहं शारदाम्बाम् ॥ ९॥

गुणैरशेषेरवधूतदोषै-द्रवाप्तपोषैर्जनदत्ततोषैः। या वासभूमिः परिचीयते सा तां चन्नमाम्बां जननीं नतोऽस्मि॥ १०॥

सोमरोखरपदं स्फुटमुद्य
्र त्सर्वमङ्गलतयाऽजनि यस्मिन् ।

काममाश्चितजनाय दिशन्तं

कल्पसालमिव तं प्रणतोऽस्मि ॥ ११ ॥

¹ पण्डिताचार्थक:-सु, <sup>²</sup> वीरश्चेन्नपर:-क, ख.

नीति नीतिपरा विलोक्य सुकलाभेदान्विनोदार्थिन-स्तन्त्राण्यत्र च तान्त्रिकाः सुमहितान् 'योगांश्च योगेप्सवः। मोक्षं चापि सुमुक्षवो बत जना जानन्त्विति प्रेक्षयाः ग्रन्थः सोऽयमुदाररीतिरधुना निर्मातुमारभ्यते ॥ १२ ॥

<sup>2</sup> व्यत्यासयोजितपदाप्यपरिस्फुटापि संभिन्नवर्णरचनाप्यधिकार्थिकापि। एषा कृतिर्मधुरबालकगीरिवार्थै-नैया विसृह्य विबुधैरनवद्यभावम्॥ १३॥

निजफणितिविशेषस्तोषयन्तोऽपि लोकान् न वचनरचनायां सादराः कि परेषाम् । स्वफलसलिलपूरैः प्रीणयन् सन्यपेक्षो न भवति जलसेके किन्न्वसौ केरवृक्षः ॥ १४ ॥

आख्यान्तु दूषणगणानिह केऽपि लोकाः किं तावताऽस्य विदिताः सुगणा गलन्ति । चन्द्रः कलङ्कित इतीह गिरा तदीया निइशेषलोकपरितोषकता व्यपैति ॥१५॥

कामं वसन्त्विह परदशतदूषणानि सन्तस्तथापि सुगुणान्परमाद्रियन्ते । प्राहादिघातुकदुरासदसत्त्वपूर्णे रत्नाकरं जगति वार्धिमुदाहरन्ति ॥ १६॥

दोषालोकमुद्दुस्समाहितद्दशः प्रायः परेषां कृतौ दृष्ट्वा तद्गुणजातमन्तरिष्ठकं संतापमाविश्रतः। निन्दान्यद्य किमु स्तवानि किमिति प्रव्यक्तचिन्ताद्वयी-सन्धिप्रस्फुटदौस्थ्यदूनहृदया ये सन्ति तेभ्यो नमः॥१७॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> भोगांश्व भोगेप्सव:-मु. <sup>2</sup> वृत्त्यासुयोजित-सु.

लोकानां तु हिताय सारकेलदीसिंहासनाधीश्वरो गौरीनाथकपार्जिताखिलकलापाण्डित्यविश्वाजितः। कुर्वेऽहं बसवेन्द्रभूमिरमणो रत्नाकराख्यां कृर्ति सर्वे प्रेक्ष्य च वाक्प्रपञ्चमसकृत्पुत्र त्वमाकर्णय॥ १८॥

सर्वज्ञसर्वविनियामकविश्वभर्तः
भास्वन्महीश्वरसमन्वितशक्तिजातम् ।
जानीहि वर्णपदमन्त्रमयं च नाम
रूपं जगद्भवनतत्त्वकलास्वरूपम् ॥ १९ ॥

नानाभूपाललीलाजयसमुपनतानेकलोकप्रतीत-प्रौढस्तोत्रैंकपात्रं विरुद्वयमतीवोन्नतं त्वं विश्वर्षि । श्रीमद्राजाश्विराजस्फुरद्खिलकलासारवेदिन्निदानीं स्वामिन् प्रख्यातकीर्ते नृपकुलतिलक श्रोतुमिच्छामि शंस ॥

बसवभूपालं प्रति सोमशेखरस्य दृश्यप्रपञ्जविषयकः प्रश्नः

वस्तुजातं चक्षुरादिबहिरिन्द्रियगोचरम्। यदस्ति तत्समस्तं च कसाज्जातं कियद्विधम्॥ २१॥

कि प्रमाणं च कि रूपमेतन्मद्यं निरूपय। श्रीसोमरोखर कुमार कुमारभावं सौन्दर्यसन्मतिमुखैः सुगुणैर्विभिषे। कोऽप्येष राङ्करकुपाकलितात्प्रभावा-दास्ते विवेकविभवस्तव मञ्जलोऽयम्॥ २२॥

सम्यक्पृष्टं त्वया पुत्र बुद्धिस्ते सूक्ष्मदर्शिनी। या पुनर्दुर्विबोधेऽस्मिन् विषये संप्रवर्तते। आकर्णयोत्तरं तस्य यज्ज्ञातुमभिकाङ्क्षसि॥ २३॥ विद्याः समस्ताः समवेक्ष्य भूयः

'संगृह्य चार्थानिह पद्यरूपैः।
वचोनिगुम्भैः शिवतत्त्वरत्नाकराभिधानां कृतिमातनोमि॥ २४॥

स्वामिन् दृष्ट्वऽखिला विद्याः कृतिरेषा वितन्यते । इत्युदीरितमेतर्हि ता विद्याः का वदस्व मे ॥ २५॥

समाकर्णय यत्पृष्टं तद्भवीमि कुमार ते । अष्टादक्ष महाविद्याः प्रथमं परिकीर्तिताः ॥ २६॥

#### अष्टादशमहाविद्याः

अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः।
पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ह्यताश्चतुर्दश ॥ २७ ॥
आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वं चार्थशास्त्रकम्।
उपवेदा इमे प्रोक्ताश्चत्वारस्तदनन्तरम् ॥ २८ ॥
अष्टादशानामेतासां विद्यानां भिन्नवर्त्मनाम्।
आदिकर्ता कविः साक्षाच्छूलपाणिरिति श्रुतिः॥ २९ ॥

#### वेदाः

ऋग्यजुस्साम चा°थवेंत्यपि वेदचतुष्टयम् । अथोपनिषदो वेदशिरस्त्वेनाभिसम्मताः ॥ ३०॥

#### **उपनिषदः**

श्रीरुद्रबृहदारण्यश्र्वेताश्वतरमुण्डकाः । कैवल्यकालाग्निरुद्रौ कठवल्ली च बाष्कलः॥ ३१॥

हंसः परमहंसश्च ब्रह्मनारायणावपि । कात्यायनो ब्रह्मविन्दुरारुण्यमृतविन्दुकाः ॥ ३२ ॥

¹ संमुख्य <sup>2</sup> थवेंत्येतदेद-मु.

पञ्चब्रह्म च जांबालस्तेजोबिन्दुश्च मुद्गलः । बोधायनीय¹चर्चीचश्रवणं च पराक्रमः ॥ ३३ ॥ ² प्राच्यश्च शौनकीयं च शिवसंकल्पमेव च । आसुरायणमैत्रायणीयवाजसनेयकम् ॥ साङ्ख्यायनीयमित्याद्यास्तथोपनिषदः स्मृताः ॥ ३४ ॥

#### वेदाङ्गानि

वेदाङ्गानि षडेतानि शिक्षा व्याकरणं तथा। निषक्तं ज्योतिषं कल्पः छन्दोविचितिरित्यपि॥३५॥

#### उपाङ्गानि

मीमांसा न्यायशास्त्रं च पुराणं स्मृतिरेव च। चत्वार्येतान्युपाङ्गानि बहिरङ्गानि वद्कतः॥ ३६॥

#### उपवेदा:

आयुर्वेदोऽर्थवेदश्च घतुर्वेदस्तथैव च । गान्धर्ववेद इत्येवमुपवेदाश्चतुर्विधाः ॥ ३७॥

मीमांसान्याययोद्वें विध्यम्

मीमांसा द्विविधा 'पूर्वोत्तरा चेति विभेदतः। तकोंऽपि द्विविधो न्यायः काणादश्चेति सम्मतः॥ ३८॥

#### स्मृत्यस्तत्प्रणेतारश्च

प्रधानस्मृतयस्त्वष्टाद्शोपस्मृतयस्तथा। एतासां च प्रणेतारो वेदमार्गानुसारतः॥ ३९॥

 $<sup>^{1}</sup>$  चर्नेच-क.  $^{2}$  प्राचाश्च-क.  $^{3}$  षट्तथा-स्रु.  $^{4}$  प्रोक्ता पूर्नोत्तर-

मजुर्बृहस्पतिर्दक्षो गौतमोऽथ यमोऽिक्षराः । योगीश्वरः प्रचेताश्च शातातपपराशरौ ॥ ४० ॥ संवर्तोशनसौ शङ्कालिखितावित्ररेव च । विष्णवापस्तम्बहारीता धर्मशास्त्रप्रवर्तकाः ॥ ४१ ॥ पते ह्यष्टादश प्रोक्ता मुनयो नियतवताः । अष्टादशापि समृतयस्तन्नाम परिचिह्निताः ॥ ४२ ॥

#### उपस्मृतिकर्तारः

जावालिर्नाचिकेतश्च स्कन्दो लौगाक्षिकइयपौ।
व्यासः सनत्कुमारश्च शन्तजुर्जनकस्तथा ॥ ४३ ॥
कतुः कात्यायनश्चेव जात्कर्णिः कपिञ्जलः ।
बोधायनश्च काणादो विश्वामित्रस्तथैव च ॥ ४४ ॥
पैठीनसिर्गोभिलश्चेत्युपस्मृतिविधायकाः ।
अष्टादशोपस्मृतयः कर्तृनामभिरङ्किताः ॥ ४५ ॥
अष्टादश पुराणानि तेषां नामानि च श्रुणु ।

#### अष्टादशपुराणानि

ब्राह्मं पाश्चं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा ॥४६॥
पष्ठं तु नारदीयं च मार्कण्डेयं तु सप्तमम् ।
आग्नेयमष्टमं चैव भविष्यन्नवमं स्मृतम् ॥४७॥
दशमं ब्रह्मकैवर्त लैङ्गमेकादशं स्मृतम् ।
वाराहं द्वादशं चैव स्कान्दं चैव त्रयोदशम् ॥४८॥
चतुर्दशं वामनं च काँमें पश्चदशं स्मृतम् ।
मात्स्यं च गारुडं चैव ब्रह्माण्डं च ततः परम् ॥४९॥
अष्टादश पुराणा न्युपपुराणान्यनन्तरम् ।

¹ नि ह्युपपूर्वाण्यनन्तरम्-मु.

S. RATNAKARA

# ् उपपुराणानि

आद्यं सनत्कुमारोक्तं नारसिंहं ततः परम् ॥ ५० ॥
स्कान्द्सं कुमारेण कथितं तदनन्तरम् ।
चतुर्थं शिवधमिष्यं पुराणं निन्दनेरितम् ॥ ५१ ॥
तथा दूर्वाससा प्रोक्तं नारदीयं ततः परम् ।
कापिछं मानवं चैव तथैवोशनसेरितम् ॥ ५२ ॥
ब्रह्माण्डं च ततः पुण्यं वाहणाख्यं ततः परम् ।
ततः कालीपुराणाख्यं कालकण्ठं च नामतः ॥ ५३ ॥
ततो वासिष्ठलैङ्गाख्यं नाम्ना माहेश्वरं च तत् ।
ततः साम्बपुराणाख्यं सुस्क्ष्ममिति चेरितम् ॥ ५४ ॥
पाराशरं च मारीचं भागवाख्यं ततः परम् ।
सर्वाण्युपपुराणानि ब्रह्मज्ञान'पराणि वै ॥ ५५ ॥
वेदार्थानुगता एवं विद्या ह्यष्ट्राह्मरेरताः ।

#### आगमाः

अथागमानामुद्देशः शिवोक्तानां वितन्यते ॥ ५६॥
त्रिपदार्थं चतुष्पादं प्राह तन्त्रं जगत्पतिः।
सूत्रेणैकेन संगृद्य प्राह विस्तरतः प्रभुः ॥५७॥
कामिकादिप्रभेदेन तिद्धन्नं बहुधैव हि।
कामिकाद्या वातुलान्ताः शिवेनोक्ताः शिवागमाः॥ ५८॥
सिद्धान्ता इति विश्वेया उपभेदसमन्विताः।
कामिकं योगजं चिन्त्यं कारणं त्वजितं तथा॥ ५९॥
दीतं स्क्ष्मं सहस्रं च अंशुमत्सुप्रभेदकम्।
विजयं चैव विश्वासं स्वायंभुवमथानलम्॥ ६०॥

<sup>1</sup> कराणि वै-मु. <sup>2</sup> नि:श्वासं.

वीरं च रौरवं चैव माकुटं विमलं तथा। चन्द्रज्ञानं च विम्बं च घोद्गीतं ललितं तथा॥६१॥ सिद्धं सन्तानशर्वोक्तं पारमेश्वरमेव च। किरणं वातुलं त्वेता अष्टाविंशतिसंहिताः॥६२॥

#### तन्त्राणि

एवमन्यानि तन्त्राणि शिव्यशेकान्यनेकशः। महामायाशम्बरं च योगिनीजालशम्बरम् ॥ ६३ ॥ तत्त्वशम्बरकं चैव भैरवाष्ट्रकमेव च। बहुरूपाष्ट्रकं चैव यामलाष्ट्रकमेव च ॥ ६४ ॥ चन्द्रशानं वासुिकश्च महासम्मोहनं तथा। 1 महोच्छुष्मं महादेवं वातुछं वातुछोत्तरम् ॥६५॥ हद्भेदं मातृभेदं च गुह्यतन्त्रं च कामिकम्। कलापादं कलासारं तथान्यत्कुन्जिकामतम् ॥ ६६ ॥ मायोत्तरं च वीणाख्यं त्रोतलं त्रोतलोत्तरम्। पञ्चामृतं रूपभेदं भूतोड्डामरमेव च ॥ ६७॥ कुलासारं कुलोड्डीशं कुलचूडामणिस्तथा। सर्वज्ञानोत्तमं चैव महाशिवमतं तथा ॥ ६८॥ महालक्ष्मीमतं चैव सिद्धयोगीश्वरीमतम्। कुरूपिकामतं चैव रूपिकामतमेव च ॥ ६९ ॥ सर्ववीरमतं चैव विमलामतमुत्तमम्। पूर्वपश्चिमदाक्षिण्यमुत्तरं च निरुत्तरम् ॥ ७० ॥ तन्त्रं वैशेषिकं ज्ञानं वीरयोगं तथा परम्। अरुणेशं मोहनेशं विशुद्धेश्वरमेव च ॥ ७१ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> महोच्छिष्टं-म.

पवमेतानि तन्त्राणि तथान्यान्यपि कोटिशः। भवतोक्तानि देवेश सर्वज्ञानकराणि वै ॥ ७२ ॥ वैखानसं पाञ्चरात्रं तथा भागवताभिघम। वैष्णवं दर्शनं त्रधा तत्तन्त्रक्षेरुदीरितम् ॥ ७३॥ खिलं खिलाधिकारं च पूर्वतन्त्रं तथोत्तरम्। वासाधिकरणं क्षेयं तथा चित्राधिकारणम्॥७४॥ प्रतिग्रहाधिकारे च मुन्युक्तास्त्वष्ट संहिताः। प्रथमं चोत्तरं तन्त्रं विष्णुतन्त्रमतः परम्॥ ७५॥ आत्रेयं त ततः प्रोक्तमिति तन्त्रचतुष्ट्यम् । सन्तानं काइयपीयं च तर्को ज्ञानं जयस्तथा॥ ७६॥ वीरसञ्जानसानन्दा विजया विजिता तथा। सत्यमाङ्गीरसं चैव पश्चकाण्डं तथाऽपरम्॥ ७७॥ एवमाद्यास्तु बहुधा सन्ति वैष्णवसंहिताः। तन्त्राण्यथ चतुष्पष्टिसङ्ख्याकान्यधुना बुवे ॥ ७८॥ नानाप्रयोगकारीणि महाश्चर्यकराणि च। चतुष्पष्टिकलाविद्यामूलभूतान्यमूनि हि ॥ ७९ ॥

चतुःषष्टिकलामूलभूतानि तन्त्राणि
अव्याजपालिनीतन्त्रं राज्यलक्ष्मीप्रसादकम् ।
सर्वसाम्राज्यतन्त्रं च द्वितीयं परिकीर्तितम् ॥ ८० ॥
अङ्गारगमनातन्त्रं राज्योपाङ्गेशितन्त्रकम् ।
श्रीवालराजतन्त्रं च चामरद्वन्द्वतन्त्रकम् ॥ ८१ ॥
प्रद्वर्षराजतन्त्रं च घीरतन्त्रं तथैव च ।
ग्रामपालनतन्त्रं च जीविनीतन्त्रमेव च ॥ ८२ ॥
मित्रलक्ष्मीप्रयोगं च दुर्गपालनतन्त्रकम् ।
प्राणलक्ष्मीप्रयोगं च 1 प्रभालक्ष्मीप्रयोगकम् ॥ ८३ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रथालक्ष्मी—सु.

तोयलक्ष्मीप्रयोगं च गन्धलक्ष्मीप्रयोगकम्। पुष्पलक्ष्मीप्रयोगं च कामरूपाख्यतन्त्रकम् ॥ ८४ ॥ <sup>1</sup> कला<sup>2</sup>जवनिकातन्त्रं कुञ्जकम्बलतन्त्रकम्। कनकाख्यप्रयोगं च बोधिनीतन्त्रमेव च ॥ ८५ ॥ सत्यलक्ष्म्याः प्रयोगं च पादुकातन्त्रमेव च। प्राज्ञलक्ष्मीप्रयोगं च खेटकं तु तथैव च ॥ ८६॥ चापतन्त्रं लेपतन्त्रं शल्यतन्त्रं तथैव च। भीमलक्ष्मीप्रयोगं च मणिस्थानप्रयोगुकम् ॥ ८७ ॥ पातालगमनं तन्त्रं मर्दिनीतन्त्रमेव च। स्फुलिङ्गलक्ष्मीतन्त्रं च शङ्खमर्दलतन्त्रकम् ॥ ८८ ॥ चकायुधप्रयोगं च भैरवादिप्रयोगकम्। गजवाजिमहातन्त्रं तथा गोरक्षतन्त्रकम् ॥ ८९ ॥ स्पतन्त्रं लेखतन्त्रं पृथिवीतन्त्रमेव च। ऐश्वर्यलक्ष्मीतन्त्रं च शुल्कतन्त्रं तथैव च ॥ ९० ॥ मिश्रलक्ष्मीप्रयोगं च जीविनीतन्त्रमेव च। गिरितन्त्रं वन्यतन्त्रं स्थानापत्यप्रयोगकम् ॥ ९१ ॥ श्रीसर्वदण्डिनीतन्त्रं विघ्नविच्छेदतन्त्रकम्। लसद्भारततन्त्रं च श्टिङ्गवाद्यप्रयोगकम् ॥ ९२ ॥ नरवाहनतन्त्रं च स्तम्भिनीतन्त्रमेव च। दाहिनीमारिणीतन्त्रं द्वेषिणीतन्त्रमेव च ॥ ९३ ॥ आकर्षणोञ्चादनं च <sup>3</sup> तोषिणीतन्त्रमेव च । श्रीसर्वद्ण्डिनीतन्त्रं मन्त्रयन्त्राखि'लान्वितम् ॥ ९४ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इदमर्थं क पुस्तके नास्ति,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जीवन-मु.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> शोषिणी—सु.

<sup>4</sup> लात्मकम्-स्रु.

स्मृतिमात्रेण सिद्धयन्ति राज्यलक्ष्मीप्रसादतः। आख्यातानि चतुष्पष्टितन्त्राण्येवं तु नामतः॥ ९५॥ एवं नामानि विद्यानामाख्यातानि यथाक्रमम्। वेदागमानुसारेण प्रवृत्तानामनेकथा॥ ९६॥

इति श्रीमदनाद्यनन्तसकलतत्त्वोत्तीर्णषडध्वोपादानिवन्दुकारणिचदम्बरशक्तिसमन्वित-परमेश्वरप्रसादासादितशिवाद्वैतिविद्याविद्यारदश्रीमत्केलदिवसवराजेन्द्र-विरचिते वेदागमान्तर्गतिविविधविद्यातन्त्रसारभूते शिवतत्त्वरत्नाकरे प्रथमकङ्कोले सक्जविद्योहेशो नाम

प्रथमस्तरङ्गः

# द्वितीयस्तरङ्गः

नानाविधानां विद्यानां नामसंश्रवणे गुरो। तत्स्वरूपावगमने वर्तते मेऽधिका स्पृहा ॥१॥ तासां स्वरूपमाख्याहि विद्यानां बहुवर्तमनाम्। श्रृणु पुत्र ब्रवीम्येतत्तव प्रश्लो यद्र्थकः॥२॥

## विद्यास्वरूपम्

ऋग्वेदो रुख्णश्च कुञ्चितरमश्चेकेशवान्। विभक्तकण्ठः पद्माक्षः द्वयरितमितविष्रहः॥ ३॥ ऋग्वेदस्यास्य भेदास्तु सप्तधा परिकीर्तिताः। यजुर्वेदः कृशः स्थूलः ताम्चर्णः कपालधृक्॥ ४॥ श्वेतवर्णः काञ्चनाक्षः पञ्चारित्नप्रमाणकः। भेदाः षडुत्तराशीतिसङ्ख्यास्तस्य प्रकीर्तिताः॥ ५॥ सामवेदः शुचिः क्षौमी शुचिवासाश्च दण्डघृत्। नित्यस्रग्वी चर्भवांश्च षडरिनप्रमाणकः ॥ ६ ॥

आदित्यवर्णो भेदास्तु सहस्रं तस्य कीर्तिताः। अथर्वणाख्यो वेदस्तु कृष्णवर्णसमन्वितः॥ ७॥

कामरूपः श्चद्रकर्मा स्वदारपरितोषितः। परदाररतस्तस्य नव भेदाः प्रकीर्तिताः॥८॥

विध्यादिभेदेन वेदस्य चत्वारो भागाः

विध्यर्थवादसन्मन्त्रनामधेयविभेदतः। सर्वेषा'मपि धर्माणां वेदा एव तु बोधकाः॥९॥

विधिः

स्वतः प्रवर्तयन् धर्मे राजाञ्चेव विधिः स्मृतः।

अर्थवादः

विहितार्थस्तावकः स्यादर्थवादोऽभिधानवान् ॥ १० ॥

मन्त्र:

तत्र मन्त्रास्त्वनुष्ठेयस्यार्थस्य 2 प्रतिपादकाः।

नामधेयम्

नामांशोऽयं तु यागादिकर्मणामभिघायकः ॥ ११ ॥

पूर्वोत्तरभेदेन द्वेधा वेदविभागः

वेदः पुनर्द्धिघा पूर्वोत्तरभागविभेदतः । तत्र पूर्वतरो भागः कर्मणां प्रतिपादकः ॥ १२ ॥

भवेदुत्तरभागस्तु तत्रोपनिषदाह्वयः। ब्रह्मणो बोधकत्वेन ब्रह्मकाण्ड इतीरितः॥१३॥

भस्मरुद्राक्षमुख्यानां घारणं ज्ञानदायकम् । ब्रह्मस्वरूपमपि च बोघयन्मोक्षसाघनम् ॥ १४ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मेव वर्णानां - मु. <sup>2</sup> प्रतिबोधका: - मु.

### उपवेदाः

एवं चतुर्णा वेदानामुपवेदचतुष्टयम् । ऋग्वेदस्यायुषो वेदो यजुषो धनुराह्वयः ॥ १५ ॥ साम्रो गान्धर्ववेदः स्यादर्थशास्त्रमथर्वणः ।

भायुर्वेदस्वरूपम् हेतुलिङ्गोषधस्कन्धेरायुरारोग्यसाधनम् ॥ १६ ॥ आयुर्वेदः परिक्षेयः धर्माद्यर्थेस्त्रिभिनेरैः ।

धनुर्वेदस्वरूपम् धनुर्वेदो भवत्यत्र परिपन्थिनिरासकः ॥ १७ ॥

गान्धर्ववेदस्वरूपम् सप्तस्वरप्रभेदो हि सामगान्धर्ववेदयोः।

भथवंवेदस्वरूपम् अर्थवेदोऽन्नपानादिप्रधानमखतत्परः ॥ १८ ॥ दक्षिणाज्यपुरोडादाचरुसम्पादनादिभिः । तत्फलं हि चतुर्वर्गपुरुषार्था इति ¹स्मृताः ॥ १९ ॥

## षडङ्गळक्षणानि

शिक्षादीनां षडक्कानां स्मृता वेदोपयोगिता।
शिक्षा शिक्षयति व्यक्तं वेदोच्चारणलक्षणम् ॥ २० ॥
विक्तं व्याकरणं तस्य संहितापदलक्षणम् ।
विक्तं तस्य निरुक्तं तु पदिनवेचनं स्फुटम् ॥ २१ ॥
ज्योतिश्शास्त्रं वदत्यत्र कालं वैदिककर्मणाम् ।
क्रमः कर्मप्रयोगाणां कस्पस्त्रेण कथ्यते ॥ २२ ॥

¹ स्मृतम्-स्नु.

मन्त्राक्षराणां सङ्ख्योक्ता छन्दोविचितिषु स्फुटस् । छन्दः पादौ करौ कल्पं ² तेषां व्याकरणं मुखस् ॥ २३ ॥ शिक्षा घाणं जौतिषं दङ्निरुक्तं श्रोत्रमिष्यते । चतुर्णामप्युपाङ्गानामुपयोगोऽङ्गवत्स्मृतः ॥ २४ ॥

मीमांसालक्षणम्

मीमांसा तत्र वेदार्थप्रविचारपरायणा । सा पुनर्द्विविधा पूर्वोत्तरा चेति विभेदतः॥ २५॥

पूर्वमीमांसा

पूर्वी तु कर्ममीमांसा कर्मणां प्रतिपादनात्।

उत्तरमीमांसा

अपरा ब्रह्मभीमांसा ब्रह्मणस्तु विचारणात् ॥ २६ ॥

न्यायशास्त्रलक्षणं तद्विभागश्च

न्यायो युक्तया पदार्थानां तत्त्वनिर्घारणार्थकः । स पुनर्द्विविधो न्यायः काणादश्चेति विश्वतः ॥ २७ ॥ गौतमेन प्रणीतस्तु न्यायशब्देन कीर्तितः । काणादस्तु कणादेन मुनिना संप्रकीर्तितः॥ २८॥

पुराणस्वरूपं तल्लक्षणं च

शिवप्रसादाद्व्यासेन प्रणीतानि सविस्तरम्। वेदेषु नष्टशाखार्थभासकानि विशेषतः॥ २९॥

अष्टादश पुराणानि प्रधानानि समाख्यया। कथारूपेण महता पुरुषार्थैकसाधनम् ॥ ३०॥

भवन्त्युपपुराणानि तथाऽष्टादश सङ्ख्यया । तथैव सुनिभिश्चान्यैः प्रणीतानि महात्मभिः ॥ ३१ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मुखं व्याकरणं स्मृतम्—सु.

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चेति लक्षणैः संयुतानि हि ॥ ३२ ॥

धर्मशाखलक्षणम् वर्णाश्रमानुरूप्येण धर्माधर्मविभाजकम् । धर्मशास्त्रमनुष्ठेयधर्माणां च नियामकम् ॥ ३३ ॥ वेदानुगानां विद्यानां खरूपमिति कीर्तितम ।

श्रागमस्वरूपम् अथागमस्वरूपं तु समासेन निगद्यते ॥ ३४॥ आगताः शिववक्रेभ्यो गताश्च गिरिजामुखम् । मताश्च वासुदेवेन यत्तदागमनामकाः ॥ ३५॥

आगमेषु चत्वारः पादाः क्रियापादो योगपादश्चर्याज्ञानाख्यपादकौ। नानाविधेष्वागमेषु पादाश्चत्वार ईरिताः॥ ३६॥

#### क्रियापाद:

कियापादे नित्यकर्माण्यात्मनां पशुताक्षयः। शिवताया अभिव्यक्तिरित्यादि प्रतिपाद्यते॥ ३७॥ श्रीकण्ठेशोपदिष्टार्थाः श्वेताद्या अष्टविंशतिः।

## योगपादः

योगाचार्याः सिशिष्याश्च योगश्चापि चतुर्विधः ॥ ३८ ॥ योगपादे मन्त्रलयहटराजाभिधानवान् । ईश्वरे चित्तसम्धानरूपश्च प्रतिपाद्यते ॥ ३९ ॥

#### चर्यापादः

लक्षणं जपमालायाः स्कन्दनन्द्यादिकस्य च । चर्यापादे तु कथितं प्रायश्चित्तादिकर्म च ॥ ४०॥

#### ज्ञानपादः

श्वानपादे पितपशुपाशास्तु त्रथ इरिताः । पितः कुण्डिलनी माया पशुः पाशस्ततः परम् ॥ ४१ ॥ दीक्षेति च पदार्थाः षडागमेषु प्रकीर्तिताः । प्रधानागमसंभूताः सन्त्यसङ्ख्या उपागमाः ॥ ४२ ॥ तेषु केचिन्मतानां तु बहूनां स्युः प्रवर्तकाः । अन्ये तु मूळतां यान्ति चतुष्षष्टिकळास्विप ॥ ४३ ॥

## चतुष्षष्टिकलाः

कलास्ताः कथयाम्यद्य समाहितमनाः श्रुणु । अथेतिहासागमौ च काव्यालङ्कारनाटकम् ॥ ४४ ॥ गायकत्वं कवित्वं च कामशास्त्रं दुरोदरम्। <sup>୭</sup> देशभाषालिपिज्ञानं लिपिकर्म च वाचनम् ॥ ४५ ॥ गणकव्यवहारौ च स्वरशास्त्रं च शाकुनम्। सामुद्रिकं रत्नशास्त्रं गजाश्वरथकौशलम् ॥ ४६ ॥ मल्लशास्त्रं सूपकर्म भूरुहाणां च दोहदस्। गन्धवादो घातुवादः खनिवादो रसस्य च ॥ ४७ ॥ बिलवादोऽग्निसंस्तम्भः खड्गस्तम्भो जलस्य च। वाचः स्तम्भो वयस्स्तम्भो वदयाकर्षणमोहनम् ॥ ४८ ॥ विद्वेषणोचाटने च मारणं कालवश्चनम्। परकायप्रवेशश्च पादुकासिद्धिरेव च ॥ ४९ ॥ वाक्सिद्धिर्घुटिकासिद्धिरैन्द्रजालिकमेव च । अञ्जनं परदृष्टेश्च वञ्चनं स्वरवञ्चनम् ॥ ५० ॥ मणिमन्त्रीषधादीनां सिद्धयश्चोरकर्म च। चित्रलोहाइममृद्दारुवेणुचर्माम्बरिकयाः ॥ ५१ ॥

अरह्यकारणं दिन्तकारणं मृगयाविधिः। वाणिज्यं पाशुपाल्यं च कृषिरासवकमे च ॥ ५२ ॥ लावकुकुटमेषादियुद्धकारककौशलम्। चतुष्पष्टिकलास्त्वेता विद्वद्भिः परिकीर्तिताः॥ ५३ ॥ प्राधान्येन कलास्त्वेता गण्यन्ते पण्डितोत्तमेः।

इति श्रीशिवतत्त्वरत्नाकरे प्रथमकञ्जोले विद्यास्वरूपनिरूपणं नाम द्वितीयस्तरङ्गः

# **तृतीयस्तरङ्गः**

स्वामिश्वामप्रपञ्चस्य वेदादेः कारणं परम्।
विश्व पवेति कथितं भगवन् पूर्वमेव हि॥१॥
हर्यस्यार्थप्रपञ्चस्य किं पुनः कारणं मतम्।
तन्मे कथय सर्वज्ञ सर्वशास्त्रविनिश्चितम्॥२॥
आकर्णय कुमार त्वं यत्पृच्छसि च संप्रति।
वीरशैवानुसारेण सर्वमावेदयामि तत्॥३॥

# निरञ्जनादि**प्रपञ्चान्तसृ**ष्टिक्रमः

श्रीमान्महानादिभक्तः स्वप्रकाशोऽद्वितीयकः। योऽसौ ब्रह्मेति संप्रोक्तः शिवतत्त्वार्थवेदिभिः॥४॥ तस्मात्स्वयं ¹ प्रादुरासीत्स निरञ्जनजङ्गमः। तच्छिखायां शून्यिलङ्गं संजातं ² विश्वकारणम्॥५॥ तस्मान्निष्कलिङ्गं तु संजातं स्वेच्छया पुनः। तस्मान्निष्कलिङ्गाच महालिङ्गमभूत्स्वयम्॥६॥

¹ प्रादरभूत-मः ² शिवकारणम्-क.

तस्मात्मणविलक्षं तु सृष्ट्युन्मुखमजायतं ।
एतस्माच्छिवतस्वं तु सादाख्यं च ततोऽभवत् ॥ ७ ॥
तस्मान्महेश्वरो जातस्तस्माद्भद्रसमुद्भवः ।
तस्माज्जनार्दनो जातस्तस्माजातः पितामहः ॥ ८ ॥
पितामहात्समूद्भृतं जगदेतचराचरम् ।
आदावनादिभक्तस्य लक्षणं विचम ते कमात् ॥ ९ ॥

### अनादिभक्तलक्षणम्

यदस्ति तत्परं ैब्रह्म स्वयं नार्दि भजेद्यतः। तस्मादनादिभक्तोऽयमित्युक्तस्तत्त्ववेदिभिः॥ १०॥ लिङ्गं जङ्गम आदिः स्याद्धक्तश्चानादिरूपकः। अङ्गं लिङ्गमिति प्रोक्तं प्राणो जङ्गम उच्यते ॥ ११ ॥ लिङ्गजङ्गमयोरैक्यस्वरूपो भक्त उच्यते। जङ्गमो लिङ्गरूपः स्यालिङ्गं जङ्गमरूपकम् ॥ १२॥ लिङ्गजङ्गमसंयोगोऽनादिभक्तस्य लक्षणम्। लिङ्गजङ्गमभक्ताश्च त्रयस्त्वेकस्वरूपकाः ॥ १३ ॥ देहः प्राणस्तथाऽत्मा चेत्याग<sup>2</sup>मान्वयनिर्णयः । नित्यं पूर्णं चिदानन्दं सद्र्पं ब्रह्म कीर्तितम् ॥ १४॥ यदेवाखण्डरूपं स्यादेतद्भक्तस्य लक्षणम्। गुरुर्लिङ्गं चरः दोषः पादाम्भश्चैकरूपकम् ॥१५॥ अलघुर्यहृहद्वस्तु परिपूर्ण गुरुः स्मृतः। दृइयं लीनं जगद्यस्मिस्तिन्तयं लिङ्गमुच्यते ॥ १६॥ स्वयंप्रकाशरू पश्च सच्चिज्जङ्गम इष्यते। सौच्यं शतगुणाधिक्यं प्रसादोऽयं विशिष्यते ॥ १७॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मह्म तदनादि—म. <sup>2</sup> मार्थविनिर्णय इति स्यात्.

पतेषां स्वरसापूरैः सरसीकृत विद्विधम् । पतत्पादोदकं विद्यात्तद्भूपो भक्त उच्यते ॥१८॥ आचारो गुरुसम्बन्धो निष्ठा तिञ्जक्षसंयुता। सुद्धानं जङ्गमश्चैव प्रत्यक्षं च प्रसादकः ॥१९॥ तत्तदेकरसं चैव पादोदकिमिदं श्रृणु । इदं चानादिभक्तस्य पञ्चाचारस्वरूपकम् ॥२०॥ तस्य रूपान्तरेणैवं षद्धिधाचारस्वरूपम् ।

भक्तलक्षणम्

² अखण्डपूर्णं नित्यं च चित्प्रकाशं प्रकीर्तितम् ॥ २१ ॥ परानन्दं चिद्रसं च पड्डिधं भक्तलक्षणम्।

गुरुलक्षणम्

पूर्णं नित्यं चित्प्रकाशं परानन्दं च चिद्रसम् ॥ २२॥ अखण्डत्वमुमादेवि षड्विधं गुरुलक्षणम् ।

लिङ्गलक्षणम्

नित्यं पूर्णं चित्रकाशं परानन्दं च चिद्रसम् ॥ २३॥ श्रृणु देवि ह्युखण्डत्वं षड्विधं लिङ्गलक्षणम् ।

चरलक्षणम्

चित्र्यकार्गं <sup>3</sup> पूर्णिनित्यं परमानन्दचिद्रसौ ॥ २४ ॥ अल्रण्डत्वं महादेवि षड्विधं चरलक्षणम् ।

शेषलक्षणम् परमानन्दपूर्णे च नित्यत्वं चित्प्रकाशकम् ॥ २५॥ चिद्रसं स्यादखण्डत्वं षड्डिधं शेषलक्षणम् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> चिद्विदम्-मु: <sup>2</sup> अखण्डं पूर्णनित्यं च-क. अखण्डं पूर्णनित्ये च इति भवितुमुजितम् । <sup>3</sup> पूर्णनित्यपरमानन्दचिद्रसाः-क. ग.

## तीर्थलक्षणम्

चिद्रसं पूर्णनित्ये च चित्रकाशं मम प्रिये ॥ २६॥ परानन्दमखण्डत्वं षड्डिघं तीर्थलक्षणम् । अस्ति विकास इदं तस्य पृथङ्नारि षड्डिघाचारलक्षणम् ॥ २७॥

## भक्ताङ्गानि

गुरुलिंकं चरश्चेव प्रसादः पादवारि च।
भूतिरुद्राक्षमन्त्राश्च भक्ताक्षमिति कथ्यते ॥ २८ ॥
भूतिः परानुभूतिर्द्धं स्नानं तत्रावगाहनम् ।
त्रिपुण्ड्रं त्रिगुणाभावो द्यालिकं लिक्षमेव तत् ॥ २९ ॥
मनोमुखानि चाक्षाणि रुद्राक्षाणि विधाय वै ।
चतुर्दशक्तमाद्धार्याण्येतद्वुद्राक्षधारणम् ॥ ३० ॥
पञ्चषिद्वधतत्त्वानि न क्षरन्ते समासतः ।
यस्यां पञ्चाक्षरी सा च स्वयमेव षडश्वरी ॥ ३१ ॥
स्त्यष्टावरणं तस्य तन्वष्टकमितीरितम् ।
आचारपञ्चकं रूपषट्कमावरणाष्टकम् ॥ ३२ ॥
तन्वष्टकं स्वस्वरूपादिभन्नं तस्य विभ्रतः ।
भवेदनादिभक्तस्य स्वरूपमिदमेव हि ॥ ३३ ॥
सर्वकारणरूपं च सर्वतत्त्वपरं तथा ।
अनादिभक्तरूपं तु सदोदितमिदं श्रुणु ॥ ३४ ॥

भक्तो निरूढे निजभावरूपिणि निराश्चयानन्दनिवासदायिनि । निर्देहके निर्विषयें निरिन्द्रिये निष्केवले नित्यपदे विराजते ॥ ३५ ॥

इदं चानादिभक्तस्य स्वरूपं परिकीर्तितम् । तस्य कारणमूर्तीनामाश्रयत्वमथोच्यते ॥ ३६॥

## अनादिभक्तस्य कारणमूर्त्याश्रयत्वम्

पश्चिमेऽनादिभक्तस्य हृदि भाति निरञ्जनः। शिखायां शून्यलिङ्गं तु ब्रह्मरन्ध्रे चिदम्बरम्॥ ३७॥

भूमध्ये शिवशकी च कण्ठे पञ्चैव शक्तयः। कलापञ्चकमेव स्थान्मुखपञ्चकमेव च ॥ ३८॥

सादाख्यपञ्चकं नादपञ्चकं मूर्तिपञ्चकम्। अनाहते तस्य भाति ईश्वराष्टकमेव च॥३९॥

मणिपूरकचकस्य पञ्चविंशतिमूर्तयः। स्वाधिष्ठाने तस्य चैकादशरुदाः प्रकीर्तिताः॥ ४०॥

तस्याधारे विराडन्तर्यामिहैरण्यगर्भकाः। ब्रह्माणो नव वेदाश्च विष्णोश्च दशमूर्तयः॥ ४१॥

पवं श्वनादिभक्तस्य चिद्गर्भाण्डनिवासिनः। त्रयद्गीतिमूर्तयः प्रोक्ता नियम्या विश्वयोनयः॥ ४२॥ पवं श्वनादिभक्तस्य लक्षणं परिकीर्तितम्।

### **अनादिजङ्गमस्वरूपम्**

अकस्य पश्चिमहृदि स्थितो योऽनादिजङ्गमः ॥ ४३॥
तस्य स्वरूपमधुना समासेन प्रकाश्यते ।
पश्चादनादिभक्तस्य हृचित्पद्मान्तरे सदा ॥ ४४॥
चिन्मण्डलश्रयोपेतप्रणवासनमध्यगः ।
निरञ्जनस्तरप्रणवस्रहृपोऽत्र निगद्यते ॥ ४५॥

#### निरञ्जनस्वरूपम्

निराकृतं रञ्जनं यन्मायामोहिचजुम्भितम् । येन स्वरूपसिद्धेन स भवेद्धि निरञ्जनः ॥ ४६॥ तदेव निष्कलं ब्रह्म निर्विकर्षं निरञ्जनम् । निर्नामं निरवग्रहं निरदानं निष्कारणं निष्कलं निस्सक्तं निरुपाधिकं निरुपमं निष्प्रक्तियं निश्चलम् । निष्पुण्यं निरनुग्रहं निरिधकं निर्वासनं निर्वहं निर्भेद्यं निरधं निरक्षनपदं चैतं भन्ने जङ्गमम् ॥४७॥ आद्यन्तरिहतं ज्योतिरनादि प्रभुरव्ययः ॥४८॥ अनादेशो ह्ययातश्च जङ्गमः स्यान्तिरक्षनः । इदं तस्य निरालम्बस्वरूपं समुदीरितम् ॥४९॥

निरअनजङ्गमस्य तत्तदङ्गेषु वेदादीनामवस्थानम् चतुर्वेदाश्च तद्गर्भ पुराणं तस्य मध्यमम्। योगिनो मुनयः सर्वे जङ्गमाङ्घि समाश्रिताः॥५०॥ तस्य देहे समस्तानि भुवनानि चतुर्दश। पादयोरतलं विन्द्यात्पादोध्र्ये वितलं तथा ॥ ५१ ॥ जङ्मयोः सुतलं ज्ञेयं जानुदेशे महातलम् । तलातलं <sup>2</sup>तदूरौ च गुद्यस्थाने रसातलम् ॥५२॥ कटिबन्धे तु पातालं सप्त लोका इतीरिताः। भूलोको नाभिमध्ये तु भुवर्लोकोऽस्य चोद्रे ॥५३॥ हृदये चापि स्वर्लोको जनोलोकस्तु कन्धरे। ताल्वोश्चापि तपोलोकः सत्यलोको ललाटके ॥५४॥ महर्लोकस्तस्य मूर्धि चतुर्दश समीरिताः। ब्रह्माण्डं मकुटं तस्य वदनं गगनं स्मृतम् ॥ ५५ ॥ तद्वाहवो दिशः सर्वा नेत्रे चन्द्रदिवाकरौ। शरीरं ब्योमरूपं च पातालं पादपङ्कजम् ॥ ५६॥ करस्थले शून्यलिङ्गं मेघाः सर्वे जटाः शुभाः।

<sup>3</sup> (चन्द्रज्योत्स्ना विभूतिश्च वेदाः सर्वे कियामयाः) ॥ ५७ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> निःसंशं-म. <sup>2</sup> तदूर्वोरिति स्थात्. <sup>3</sup> इदं न पुस्तके नास्ति.

नक्षत्राणि च पुष्पाणि रुद्राक्षाः कुलपर्वताः। सागरो जलपात्रं च कन्था सृष्टिमयं जगत्॥५८॥ आसनं पृथिवी तस्याप्यहोरात्रं गुहामठः। त्रिकालज्ञानसौभाग्यमृतवः षद्स्थलं प्रिये॥५९॥ शेषस्तस्य कटीस्त्रं ज्ञानमुद्रा च वास्त्रयी। मेरुर्दण्डो गुणः सूत्रं गोत्रं शिवकुलं भवेत्॥६०॥ वनस्पतिश्च लोमानि एवमेतानि पार्वति। इदं तस्य तु साकारं स्वरूपं परिकीर्तितम्॥६१॥

## **ग्रून्यलिङ्गस्वरूपम्**

पतसाजक्षभादेव श्न्यिलक्षभभूत्स्वयम् ।
तिलक्षक्षेत्र सर्वभेतदतः शृणु ॥ ६२ ॥
सक्षातं मकुटे श्न्यं श्न्याजातं चिद्म्बरम् ।
चिदम्बराच चिच्छिकः पराशक्तिरभूत्ततः ॥ ६३ ॥
¹ आदिशक्तिरभूत्तस्या इच्छाशक्तिरभूत्ततः ।
क्रियाशक्तिस्ततस्तस्याः क्रमादुद्भवते यतः ।
तस्याः सहस्रांशके च ज्ञानशक्तिसमुद्भवः ॥ ६४ ॥
तस्याः सहस्रांशके च नादकोटिसमुद्भवः ।
तस्य तस्य सहस्रांशे पश्चसादाख्यसम्भवः ॥ ६५ ॥
तेषां सहस्रकैरंशैर्जातो माहेश्वरः स्वयम् ।
तस्य कोटिसहस्रांशे विग्रहाः पश्चिवंशतिः ॥ ६६ ॥
तदंशसम्भवो रुद्रः तस्याजातो जनार्दनः ।
जनार्दनसहस्रांशे ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ ६७ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इदं क ग पुस्तकयोनीहित.

पितामहाच सञ्जातं जगत्स्थावरजङ्गमम् । अनादिजङ्गमोत्पन्नसृष्टिकम इतीरितः ॥ ६८॥

> इति श्री शिवतस्वरत्नाकरे प्रथमकछोले अनादिभक्त-निरञ्जनजङ्गमसृष्टिकमवर्णनं नाम

> > तृतीयस्तरङ्गः

# चतुर्थस्तरङ्गः

अनादिभक्ताद्या सृष्टियां निरञ्जनजङ्गमात्। प्राक्तिपतामद्दपर्यन्तं ते द्वे पूर्वं प्रदर्शिते ॥१॥ शून्यलिङ्गादिसृष्टीनां क्रमः स्वामिन्निरूप्यताम्। यत्पृष्टवान् कुमार त्वं तस्योत्तरमहं ब्रुवे ॥२॥

# शून्यलिङ्गादिसृष्टिकमः

ज्वलत्कालानलाभासा तटित्कोटिसमप्रभा । तस्य चोर्ध्वशिखा सूक्ष्मा चिद्र्पा परमाकरा ॥३ ॥

तस्यां शिखायामचलं जून्यलिङ्गमजायत । तस्माच्छिरस उत्पन्नमादिजङ्गमरूपिणः ॥ ४॥

शून्यलिङ्गमिति ख्यातं सर्वकारणकारणम् । आदिमध्यान्तशून्यत्वं चिद्वं लिङ्गस्य यस्य तत् ॥५॥

शून्यलिङ्गमिति प्रोक्तमागमझैरनामयम् । तजुशून्यं मनइशून्यं भावनाभोगवर्जितम् ॥६॥ कामकोधादिशून्यं च शून्यनामेति कीर्तितम् ।

निष्कललिङ्गस्वरूपम् अथ निष्कललिङ्गस्य स्वरूपसुपवर्ण्यते ॥ ७ ॥ शून्यलिङ्गस्य मध्ये तु निष्कलस्य समुद्भवः।
न विद्यन्ते कला यत्र तिश्विकलमुदाहृतम्॥८॥
लिङ्गं चिह्नं निष्कलत्वं यस्य तत्तादशं भवेत्।
अलक्ष्यमद्वयं शून्यममूर्ते परमव्ययम्॥९॥
अनामाव्याकुलं सिद्धमनाद्यं शिवमुच्यते।
तत्त्वातीतं पदातीतं परतत्त्वं परात्परम्॥१०॥
निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्।

सर्वमूर्तिसृष्टिक्रमः

ति हि के समुद्भूतं सर्वतत्त्वमतः शृणु ॥ ११ ॥

निष्कलस्यान्तरे त्वासीदादिमूर्तिसमुद्भवः ।

श्रादिमूर्तिसमाख्याचु पराशक्तिसमुद्भवः ॥ १२ ॥

पराशक्तिसमाख्याच नादि बन्दुसमुद्भवः ।

नादि बन्दुसमाख्याच सादाख्यानसमुद्भवः ।

सादाख्यानसमाख्याच ईश्वरात्मसमुद्भवः ॥ १३ ॥

ईश्वरात्मसमाख्याच क्रियास्ट्रसमुद्भवः ॥ १४ ॥

क्रियास्ट्रसमाख्याच क्रियास्ट्रसमुद्भवः ॥ १४ ॥

क्रियास्ट्रसमाख्याच विष्णुलक्ष्मीसमुद्भवः ।

विष्णुलक्ष्मीसमाख्याच ब्रह्मवाणीसमुद्भवः ॥ १५ ॥

ब्रह्मवाणीसमाख्याच सर्वजीवसमुद्भवः ।

उदितं निष्कलं लिङ्गं संग्रहेण ततः परम् ॥ १६ ॥

महालिङ्गस्वरूपम् प्रोच्यतेऽथ महालिङ्गस्वरूपं श्रुतिचोदितम् । महनीयं पूज्यतरं लिङ्गं लक्ष्म च यस्य तत् ॥१९॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> परातीतं—मृ.

तन्महालिङ्गमित्युक्तं वीरशैवविशारदैः। नादः स्यान्निष्कलगुरुर्विन्दुः स्याच्छ्रन्यलिङ्गकम् ॥ १८॥

निरञ्जनो जङ्गमोऽयं कलारूप इतीरितः । त्रिभिरेतैः समायुक्तं महालिङ्गमभूत्स्वयम् ॥१९॥

महालिङ्गमिदं देवि मनोऽतीतमगोचरम् । निर्नाम निर्गुणं नित्यं निरञ्जननिरामयम् ॥ २०॥

निर्मलं निष्कलं क्षेयं विभेद्यं निरुपाधिकम् । अद्वैतानन्दमक्षीणमसादृश्यमिदं भृणु ॥२१॥

परानन्दात्मकं लिङ्गं केवलं सन्निरञ्जनम् । ज्ञानात्मकं सर्वगतं योगिनां हृदये स्थितम् ॥ २२ ॥

गोळकं परतत्वं च चिन्मयं सद्विलासकम् । शरण्यं सर्वतत्त्वानां लिङ्गाकारेण वर्तते ॥ २३॥

नादो लिङ्गमिति क्षेयं बिन्दुः पीठमुदाहृतम् । नादबिन्दुयुतं रूपं लिङ्गाकारमिहोच्यते ॥ २४ ॥

बिन्दुः शक्तिः शिवो नादः कला संयोग एव च । शिवशक्तयोभेवेद्योगो जगत्सृष्ट्यर्थकारणम् ॥२५॥

तत्पराशक्तिरित्युक्ता पीठिका सैव नान्यथा। सर्वस्योत्पत्तिहेतुत्वात्प्रथमं लिङ्गमुच्यते ॥ २६ ॥

प्रसवित्री तु शक्तीनां पराशक्तिस्तु पीठिका । शिवतत्त्वं परानन्दं परिलक्षमुदीरितम् ॥२७॥

आद्यन्तशून्यममलं परिपूर्णमेकं सूक्ष्मं परात्परमनामयमप्रमेयम् । भावेकगम्यमजडं शिवतत्त्वमाद्यः । चिच्छक्तिसंस्फुरणरूपमद्दात्मलिङ्गम् ॥ २८॥

<sup>1</sup> निभेयं-क.

चराचरात्मकमिदं गम्यते यत्र लीयते । उत्पद्यते यतो भूयस्तिङ्क्षं परिमध्यते ॥ २९॥ ब्रह्माण्डकोटयस्तस्य निर्मातुर्लिङ्गरूपिणः। शिवस्य कुक्षिजलधौ जायन्ते बुद्धदोपमाः॥ ३०॥ ब्रह्मविष्ण्वादयस्सर्वे देवा वेदादयस्तथा । लीयमानास्तु गम्यन्ते तिल्लक्षं ब्रह्म केवलम् ॥ ३१॥ दक्षिणे लीयते ब्रह्मा वामतश्च जनार्दनः। हृद्ये चैव गायत्री 'सर्ववेदोत्तमा तथा॥ ३२॥ परं गृढं शरीरस्थं लिङ्गं क्षेत्रमनादिमत्। यदाद्यमैश्वरं तेजस्तिङ्किः पञ्चसंज्ञकम् ॥ ३३॥ अवर्णो वर्णसंयुक्तो विरूपो विश्वरूपधृत्। परमात्मा परं ब्रह्म कश्चिद्देवोऽस्ति चिच्छिवः ॥ ३४॥ मन्त्राध्वा च पदाध्वा च वर्णाध्वेति च शब्दतः। भुवनाध्वा च तस्वाध्वा कलाध्वेति च विश्वतः ॥ ३५॥ जगत्यां भुवनाध्वानं पदाध्वानं च पङ्कते । वर्णाध्वानं च वृत्ते तु कलाध्वानं च पङ्कते ॥ ३६ ॥ तत्त्वाध्वानं <sup>2</sup> पत्तिकायां मन्त्राध्वानं प्रधारिके । एवं षडध्वकं न्यस्य सर्वमन्त्रात्मकं शिवम् ॥ ३७॥ आदिः प्रणवपीठं स्यादकारो मध्यमेव च। उकारो गोमुखं चैव मकारो वर्तुलं तथा॥ ३८॥ नालो बिन्दुर्महातेजा नादश्चाखण्डलिङ्गकम्। नकारश्चादिपीठं च मकारो मध्यमेव च॥ ३९॥ शिकारो वर्तु**लं चैव वाकारो गोमु**खं तथा í यकारो बिन्दुरेव स्यात्प्रणवो लिङ्गमुच्यते ॥ ४०॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सर्वे देवोत्तमास्तथा-सु <sup>2</sup> पहिकायां-सु.

नमश्च पीठसंयुक्तं शिकारो मध्यमेव च।
वाकारो गोमुखं चैव यकारो वर्तुलं तथा ॥ ४१ ॥
ओंकारो गोलकस्थानं लिङ्गं बहुर्णरूपकम् ।
वृत्तं च गोलकं भावे प्राणः स्थान्मध्यगोमुखे ॥ ४२ ॥
इष्टं पीठं त्रिधा चैकं तत्त्वत्रयमुदाहृतम् ।
आचारं गौरवं वृत्ते मध्ये लिङ्गं व्यवस्थितम् ॥ ४३ ॥
गोमुखे चरलिङ्गं च प्रसादो वर्तुले तथा ।
गोलकं च महद्र्पमिष्टं बहुधमीरितम् ॥ ४४ ॥
यद्गक्तिष्ठा निजलिङ्गपीठे

यद्भक्तिनिष्ठा निजलिङ्गपीठे
मध्ये प्रसादी स च गोमुखे च ।
यत्प्राणलिङ्गी शरणश्च वृत्ते
चित्ते निजैक्यं त्विति षट् स्थलानि ॥ ४५॥

बिन्दुमध्यगतो नादो नादमध्ये तु मूर्तयः । मूर्तिमध्यगतं तत्त्वं तत्त्वमध्यगतः शिवः॥४६॥

मूलमन्त्रस्वरूपाय मूलमन्त्रात्मरूपिणे । मूलमञ्जतिरूपाय मूलस्तम्भाय राभवे ॥ ४७ ॥

लीलया संगतः साक्षादुमापतिरितीरितः। लीलया रहितः साक्षात्स्वयंभूरिति कथ्यते॥४८॥

शिवस्तु ब्रह्म चैवोक्तः शक्तिरेवाङ्गमुच्यते । शिवशक्तिसमायोगो जगत्सृष्ट्यर्थकारणम् ॥ ४९ ॥

पराशक्तिस्तस्य चिन्ता सहस्रांशेन जायते। तच्छकेस्तु सहस्रांशादादिशक्तिसमुद्भवः॥५०॥

तच्छक्तेस्तु सहस्रांशादिच्छाशक्तिसमुद्भवः । तच्छक्तेस्तु सहस्रांशात् श्रानशक्तिसमुद्भवः ॥ ५१ ॥

तच्छक्तेस्तु सहस्रांशात्क्रियाशक्तिसमुद्भवः। एषा वै पञ्चधा शक्तिर्निष्कला चेति किर्त्तिता॥५२॥ किया कर्मेंति यज्बेयं तस्मात्कर्मेति नामतः।
लिङ्गपीठप्रकारेण कर्मसादाख्यलक्षणम्॥ ५३॥
चत्वारि कर्नृरूपादि केवलं नाद उच्यते।
लिङ्गं शिव इति श्रेयं शक्तिः पीठमुदाहृतम्॥ ५४॥
योनिलिङ्गप्रकारेण जगत्सृष्ट्यर्थकारणम्।
तथा संयोगभावश्च कर्मतत्त्वमुदाहृतम्॥ ५५॥
तस्मान्नादात्मतत्त्वं च सर्वकारणकारणम्।
सदाशिव इति प्रोक्तं सर्वशास्त्रेषु निश्चितम्॥ ५६॥
अस्मिन् प्रकरणे सम्यक् शून्यनिष्कललिङ्गयोः।
महालिङ्गस्य चोक्तोऽभृत्कमः सृष्टिस्वरूपयोः॥ ५७॥

इति श्री शिवतत्त्वरत्नाकरे प्रथमकछोले शून्यनिष्कलमहालिङ्गादि-सृष्टिकमनिरूपणं नाम चतुर्थस्तरङ्गः

# पश्चमस्तरङ्गः

निष्कलाभ्युदिता सृष्टिरवादि बहुधा गुरो।
विदिताशेषतन्त्रस्य झातं किल तवाखिलम्॥१॥
महालिङ्गसमुद्भृताज्ञाता प्रणवलिङ्गतः।
या सृष्टिः साधुना स्वामिन् कथनीया 'द्यावज्ञात्॥२॥
बक्ष्येऽहं ते समासेन शिवमन्त्र²परायण।
अखण्डगोलकाकारमहातेजःस्वरूपिणः॥३॥
महालिङ्गस्य चिन्तायां जगतां सृष्टिहेतवे।
पराशक्तिप्रकाशोऽभूत्तस्याः संयोगतः स्वयम्॥४॥

¹ क्रपावशात. ² परायणः -क.

नादिबन्दुकलारूपत्रिविधप्रणवेन तु । लिङ्गमाविरभूदेकमखण्डप्रणवात्मकम् ॥५॥

¹ ऊर्ध्वमुन्नमयत्येष ओंकारो विश्वमात्मिन । लीयते गम्यते यत्र लिङ्गे विश्वं चराचरम् ॥ ६ ॥

ओंकार एव लिङ्गं स्यात् सर्वकारणकारणम् । ओमिति ब्रह्म परमं लिङ्गाकारं महेश्वरम् ॥ ७ ॥

सृष्ट्यर्थे सर्वतत्त्वानां लोकस्योत्पत्तिकारणम् । शक्तिसंयोगसङ्गावं स्वेच्छयाऽचिन्तयच्छिवः॥८॥

वेदादिमूलं प्रथमं स्वराणां त्रयोदशस्थं शशिसूर्यविम्बम्। नादात्मकं सुप्तभुजङ्गरूपं त्रितत्त्वमूलं प्रणवं नमामि॥९॥

परापरविभागेन प्रणवस्तु द्विधा मतः। परः परतरं ब्रह्म ब्रह्माऽऽनन्दादिलक्षणम् ॥ १०॥

प्रकर्षेण नवं यस्मात्परं ब्रह्म स्वभावतः। अपरः प्रणवः साक्षाच्छब्दरूपः सुनिर्मेलः॥११॥

प्रकर्षेण नवत्वस्य हेतुत्वात्प्रणवः स्मृतः । परमप्रणवप्राप्तिहेतुत्वात्प्रणवोऽऽथवा ॥ १२ ॥

अवाग्जप्रणवे विन्दादोंकारं नादरूपकम् । ओंकारप्रभवं विन्दादकारप्रणवं परम् ॥ १३॥

अकारप्रणवे विन्दादुकारप्रणवं तथा। अकारोकारसंयोगे मकारप्रणवं तथा॥१४॥

एवं प्रवृत्तिमार्गेण प्रोक्तं प्रणवपञ्चकम् । निवृत्तिर्वक्ष्यते तेषां स्वरूपमपि गोपितम् ॥१५॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कपुस्तके नास्ति.

अकारं प्रथमं विन्दादुकारं तु द्वितीयकम्। तृतीयं तु मकारं च ओंकारं च चतुर्थकम्॥ १६॥ अवाग्जं पञ्चमं विन्द्यात्पञ्चप्रणवभेदकम्। अकारं नादरूपेण जाग्रत्स्थाने निवेशयेत् ॥ १७ ॥ बिन्दुरूपमुकारं च स्वप्तस्थाने निवेशयेत। कलारूपं मकारं च सुप्तिस्थाने निवेशयेत्॥ १८॥ ओंकारं शक्तिरूपं च तुर्यस्थाने निवेशयेत। तर्यातीते ह्यवाग्जं च शिवरूपं विनिश्चिपेत् ॥ १९॥ नकारस्तारकस्थानं मकारो दण्ड उच्यते। शिकारः कुण्डलाकारो वाकारश्चार्घचन्द्रकः ॥ २०॥ यकारो बिन्दुरूपोऽयमोंकारः पश्चवर्णकः। तारकेऽस्मिन् स्थितो ब्रह्मा विष्णुस्तद्दण्डके स्थितः॥ २१॥ रुद्रश्च कुण्डलाकारेऽर्धचन्द्रे तथेश्वरः। बिन्दौ सदाशिवस्तस्थौ तेजोरुपं कलापदे ॥ २२ ॥ तैलघाराऽनवच्छिन्नदीर्घघण्टानिनादवत्। अवाग्जं प्रणवस्याग्रं यस्तं वेद स वेदवित् ॥ २३ ॥ तस्मादुचारणात्सम्यक् प्रणवस्य शिवात्मनः। पातकानि विनश्यन्ति हृदि ध्याते परे शिवे ॥ २४॥ मन्त्राणामादिरोंकारदछन्दसामिव शोभने। येनेदं जगदुत्पन्नमेतद्रूपानुसारिणा॥ २५॥

ओंकारः प्रणवश्चेव ब्रह्म ज्ञानं शिवात्मकम् ।
तेजोबीजं निष्कलं स्यात्तारकं निष्कलात्मकम् ॥२६॥
नादो नादादिह्नादो वेदादिचेंदभूरि ।
मुक्तिबीजं मन्त्रबीजं वर्णबीजं महेश्वरि॥२७॥
इत्यष्टाद्दाभेदानि नामानि प्रणवस्य वै।
अञ्यक्षनमघोषं च विस्तरं रेफवर्जितम्॥२८॥

वितालुकण्ठहन्नासिकोष्ठजं चाक्षरं तथा। ओंकारप्रभवा वेदा ओंकारप्रभवाः खराः ॥ २९॥ ओंकारप्रभवं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। प्रणवो हि परं ब्रह्म प्रणवः परमं पद्म् ॥ ३० ॥ साक्षात्परशिवो योऽसावोमित्येकोऽद्वितीयकः। स ख्यातः परमात्मेति तस्मान्नादः समुत्थितः ॥ ३१॥ नादादुद्भवते बिन्दुः बिन्दोस्संजायते कला। कलाया जायते शक्तिस्तयाः संवित्प्रजायते ॥ ३२ ॥ संविदो जायते चित्तं तस्मात्तेजः प्रजायते। तद्वै सदाशिवः प्रोक्तस्तस्माजातः स ईश्वरः ॥ ३३ ॥ ईश्वराजायते रुद्रः सृष्टिन्यापारको हरः। रुद्रात्प्रजायते विष्णुर्विष्णोर्ब्रह्मा प्रजायते ॥ ३४ ॥ ब्रह्मणो जायते देवि जगत्सर्वे चराचरम्। ओमित्यकं महेशस्य महतः परमात्मनः ॥ ३५॥ वर्णान्यस्य तु सद्यादिमुखानीत्यभिवर्णितम् । पञ्चब्रह्ममयान्येतान्युच्यन्ते स्वयमेव च ॥ ३६॥ अत ओङ्कार एवोक्तं षडङ्गब्रह्मलक्षणम्। स दैवतं स्यात् षड्वर्णं सबीजं तत्त्वषट्कम् ॥ ३७॥ यकारः परिपूर्णत्वं वाकारो नित्यमेव च। आनन्दश्च विकारः स्यान्मकारश्चित्स्वरूपकः ॥ ३८॥ नकारः सत्स्वरूपं च प्रणवो मिश्ररूपकः। यकारः परसंज्ञः स्याद्वाकारो गूढमेव च ॥३९॥ शरीरस्थं शिकारः स्याह्यिङ्गक्षेत्रं मकारकः। नकारोऽनादिमद्रूपमोङ्कारश्च महत्स्वतः ॥ ४० ॥ यकारश्च पराज्ञक्तिर्वोकारश्चादिसंद्विका । इच्छाशक्तिः शिकारश्च ज्ञानशक्तिर्मकारकः ॥ ४१ ॥

क्रियाशक्तिनंकारश्च प्रणवश्चित्स्वरूपकः। थकारः क्रिवसादाख्यं वाकारः स्यादमूर्त्तकम् ॥ ४२ ॥ शिकारो मूर्त्तिसादाख्यं मकारः कर्तृनामकम् । नकारः कर्मसादाख्यं प्रणवो महदुच्यते ॥ ४३ ॥ प्रणवो गोप्यवदनमैशान्यं यार्णमेव च। तत्पृरुषं च वाकारः शिकारः स्यादघोरकम् ॥ ४४ ॥ मकारो वामदेवं च सद्योजातं नकारकः। ज्ञानं प्रणवबीजं स्यादाचारं च नकारकः ॥ ४५ ॥ मकारश्च गुरोबींजं शिकारः शिवलिङ्गकम्। वाकारश्चरवीजं च यकारश्च प्रसादकम् ॥ ४६ ॥ एवं बीजाक्षरज्ञानं दुर्लभं हि वरानने। ओद्धार पेक्यरूपः स्यादकारः शरणस्तथा ॥ ४७ ॥ वाकारः प्राणलिङ्गी च प्रसादी च शिकारकः। मकारश्च महेदाः स्यान्नकारो भक्त एव च ॥ ४८॥ षदस्थलं चैव षड्वर्णमिति गोप्यं वरानने। प्रणवो भावहस्तश्च ज्ञानहस्तो यकारकः ॥ ४९ ॥ वाकारः समनोहस्तः शिकारो निरहंकृतिः। मकारो बुद्धिहस्तश्च चित्तहस्तो नकारकः॥ ५०॥ भावादिहस्तषद्कं च षडक्षरमयं भवेत्। ओद्वारः स्यात्परिवावो यकारस्तु सदाशिवः॥ ५१॥ र्दृश्वरोऽयं च वाकारः शिकारो रुद्र उच्यते। मकारो विष्णुरेव स्याद्रह्मा नार्णमिति क्रमात्॥ ५२॥ स्रष्टिमार्गेण जानीयाज्जप्यामेनां विलोमतः। वर्णातीतस्तदोङ्कारो यकारः स्फटिकोपमः ॥ ५३॥ बाकारः श्वेतवर्णाख्यः शिकारो नीलवर्णभाक्। मकारो रत्नसंकाशो नकारः पीतवर्णवान् ॥ ५४ ॥

समस्तवर्णबीजाख्यः प्रणवः सर्वेकारणम् व्योमबीजं यकारः स्याद्वाकारो वायुबीजकम् ॥ ५५ ॥ शिकारो वहिबीजं स्थान्मकारो जलबीजकम्। नकारः पृथिवीबीजं तस्मादेतंज्जगत्प्रसूः॥ ५६॥ प्रणवः सर्वतत्त्वात्मा स वै परशिवात्मकः। यकार ऐश्वरं तत्त्वं वार्णे माहेश्वरं तथा॥ ५७॥ शिकारः शिवतत्त्वं स्यात् विद्यातत्त्वं तु मः स्मृतः। नकारश्चात्मतत्त्वं स्यादोङ्कारः सर्वतत्त्वकः ॥ ५८ ॥ ओङ्कारः केवलं ज्ञानं याणी वेदसहस्रकम । अथर्वणो वकारः स्याच्छिकारः सामसंन्निकः ॥५९ ॥ मकारो यजुरेवोक्तो नार्णमृखेदसंज्ञिकम्। तस्मादाम्रायजनकः षडश्वरमहामनुः ॥ ६० ॥ वेदाः खराश्च मन्त्राश्च सर्वेऽप्यत्र समुत्थिताः। पञ्चभूतानि सर्वाणि पञ्च तन्मात्रकाणि च ॥ ६१ ॥ ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चापि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च। पञ्च ब्रह्माणि पञ्चैव कृत्यानि सह कारणैः ॥ ६२ ॥ बोध्यानि पञ्चभिर्वर्णैः पञ्चाक्षरमहामनोः। पञ्चघा पञ्चघा यानि प्रसिद्धानि विशेषतः ॥६३॥ तानि सर्वाणि वस्तूनि पञ्चाक्षरमयानि हि । इति पञ्चाक्षरीमन्त्रहेतुता प्रणवस्य तु ॥ ६४ ॥ प्रणवाङ्गे द्विपञ्चादाद्वर्णोत्पत्तिक्रमं ततः। अष्टित्रिंशत्कलोत्पत्तिसेदं वद महेश्वर ॥ ६५॥

#### कलोत्पत्तिः

यथा तां सकलो देवो निष्कलेन समन्वितः। कलामुत्पादयामास सर्वमन्त्रप्रवर्तिकाम् ॥ ६६ ॥ ओंकारो मूर्घमध्यस्थ ओंकारो व्यापकस्तथा। ओंकारे प्रथमां रेखामकारं सृजति प्रभुः॥६७॥

नास्ना नाम कला विद्या सर्ववर्णे व्यवस्थिता। रेखां द्वितीयामोंकार उकारं च तथाऽसृजत्॥ ६८॥

प्रतिष्ठात्पीत्यनुश्चेया उकाराक्षरसम्भवा। मृर्भि तस्य भवेदेषा सूक्ष्मरेखा निरञ्जना ॥६९॥

मकारः सा भवेत्तत्र निवृत्तिनीमतः कला। त्रिवर्णमक्षरं चैतदेंकारे च प्रजायते॥ ७०॥

हलक्षं तु त्रिवर्णे च चिदात्मिन तु जायते। अ आ इ ई उकारश्च ऊ ऋ ऋ च ल लू तथा॥ ७१॥

ए ऐ ओ औ अं तु अश्च यकारे च प्रजायते । कली गघी ङकारश्च चछी जझी जकारकः ॥ ७२॥

टठवर्णी तथा ह्यस्मिन् वाकारे च प्रजायते। डढी णश्च तथी वर्णी द्धनाः पफवर्णकौ ॥ ७३॥

पतानि दशवर्णानि जायन्तेऽत्र शिकारके। बभौ मयरवर्णानि लकारमपि वर्णकम्॥ ७४॥

वर्णषद्कं तथा ह्यस्मिन् मकारे च प्रजायते। वशौ षसौ हवर्णश्च नकारे च प्रजायते॥ ७५॥

इति वर्णाक्षरन्यासः सुसूक्ष्मः कमलासने। प्रणवस्य तरोर्मूलं मकारो नादरूपकः॥ ७६॥

स्कन्धो बिन्दुरुकारः स्यात् कलाइशाखा मकारकः। स्वीरूपा इव पुंरूपास्तथा चोभयरूपकाः॥ ७७॥

सर्वे वै देवतारूपाः प्रत्येकं वर्णरूपकाः। प्रकृतिः सप्तवर्णानि विकृतिस्तु नवार्णकम्॥ ७८॥

अकारश्च इकारश्च उकारश्च ऋकारकः। लकारश्चेव एकारस्तथा ओकार एव च ॥ ७९ ॥ पते सप्त स्वराः प्रोक्ताः स्वरेषु प्रकृतिस्वराः।
शेषास्तु विकृतिः प्रोक्तास्तेषामुद्भव उच्यते ॥ ८० ॥
अकारे चैव आकार इकारे ईसमुद्भवः।
उकारे चैव ऊकारः ऋकारे ऋसमुद्भवः ॥ ८१ ॥
लकारे चैव ळकारः एकारे एसमुद्भवः।
ओकारे औ तथा श्रेयः क्रमेणैवं समुद्भवः ॥ ८२ ॥
पता वै विकृतिः प्रोक्ता आकारादिनवार्णकाः।
अकारादिविसर्गान्ता एते वै षोडश स्वराः ॥ ८३ ॥
कलामेदो ह्ययं प्रोक्तो विकलामेदकं शृणु।

#### विकलोत्पत्तिः

ककारादिक्षकारान्ता वर्णाश्च विकलाः स्मृताः ॥ ८४॥ ककारश्च गकारश्च चकारश्च जकारकः। टकारश्च डकारश्च तकारश्च दकारकः॥ ८५॥ पकारश्च बकारश्च शकारश्च क्षकारकः। एते द्वादशवर्णाश्च पुल्लिङ्गा इति कीर्तिताः॥ ८६॥ खकारश्च शकारश्च शकारकः। शकारश्च शकारश्च शकारश्च शकारकः। शकारश्च शकारश्च शकारश्च शकारकः। शकारश्च शकारश्च शकारश्च शकारकः। शकारश्च शकारश्च शकारश्च शकारकः।

सदाशिवो यकारश्च पञ्चवक्रं प्रकीर्तितम्। इंशानः पुरुषश्चैव अघोरो वामदेवकः॥९२॥

सद्योजातश्च पञ्चैव कलाब्रह्म प्रकीर्तिताः । **११ शानस्य कलाः** पञ्च पुरुषस्य चतुःकलाः ॥ ९३ ॥

अघोरस्य कलाश्चाष्टौ वामदेवे त्रयोदश । सद्योजातस्याष्टकला अष्टित्रंशत्कलाः स्मृताः ॥९४॥

'ईशानस्सर्वविद्यानां 'प्रथमं परिकीर्तितम्।

'ईश्वरस्सर्वभूतानां' द्वितीयं परिकीर्तितम् ॥९५॥

'ब्रह्माश्चिपति 'रित्येवं 'ब्रह्मणोऽश्चिपति 'स्तथा।

'ब्रह्मे 'तीदं तृतीयं स्यात् 'शिवो मेऽस्तु 'चतुर्थकम्॥ ९६॥

'सदाञिवोमि 'ति श्वेयं पश्चमं परिकीर्तितम्। पते चेद्यानरूपाश्च पश्चसङ्ख्याः प्रकीर्तिताः॥९७॥

'तत्पुरुषाय विद्यहे' प्रथमं परिकीर्तितम्।

'महादेवाय धीमहि तन्नो ' चेति द्वितीयकम्॥९८॥

'रुद्ध 'स्तृतीयमित्युक्तं चतुर्थे तु 'प्रचोदयात् '। पवं तत्पृरुषकलाश्चतस्र इति कीर्तिताः॥ ९९॥

'अघोरेभ्य' स्तथापूर्वं 'घोरेभ्य 'श्च द्वितीयकम्।

'घोरघोर 'स्तृतीयं स्यात् 'तरेभ्य 'श्च चतुर्थकम् ॥ १००॥

'सर्वेभ्यः' पश्चमं विन्द्यात् षष्ठं 'सर्वे' उदाहृतम्।

'सर्वेभ्यश्च 'नमस्तेऽस्तु 'सप्तमं चेति कीर्तितम् ॥ १०१ ॥

अष्टमं 'रुद्ररूपेभ्य' अघोरस्याष्टकं स्मृतम् । प्रथमं 'वामदेवाय जेष्ठाये'ित द्वितीयकम् ॥१०२॥

तृतीयं ' रुद्राय नमः कालाये 'ति चतुर्थकम् । पञ्चमं 'कलं ' इत्युक्तं ततो 'विकरणाय' षट् ॥ १०३॥

सप्तमं 'बलिमि 'त्युक्तमष्टमं 'विकरणाय ' च । नवमं 'बलिमित्युक्तं दशमं 'प्रमथनाय ' च ॥ १०४॥ 'सर्वभूतदमनाय नम 'श्चेकाद्यं स्मृतम्।
द्वाद्यं च 'मन 'श्चेति 'उन्मनाय ' त्रयोद्यम् ॥ १०५॥
पतास्त्रयोद्य कला वामदेवे प्रकीर्तिताः।
'सद्योजातं प्रपद्यामि ' प्रथमं परिकीर्तितम् ॥ १०६॥
द्वितीयं 'सद्योजाताय वै नम 'श्चेति कीर्तितम्।
द्वितीयं तु 'भवे ' चैव 'भवे ' चेति चतुर्थकम् ॥ १०७॥
पश्चमं 'चानादिभवे ' षष्ठ चेति 'भवस्व माम् '।
सप्तमं च 'भवो ' विद्या ' दुद्धवाया'ष्टमं भवेत् ॥ १०८॥
पवमष्ट कलाः प्रोक्ताः सद्योजात उदाहृताः।
ईशानादीनि सद्यान्तान्यष्ट्रिंशत्कलाः स्मृताः॥ १०९॥
पवं तत्स्मृतिमात्रेण मूर्तं सकलक्षपृथृत्।
निष्कलं तद्यावे तु तस्मात्सकलनिष्कलम् ॥ ११०॥

इति श्री शिवतत्त्वरह्माकरे प्रथमकछोले प्रणवलिङ्गस्वरूपतदुत्पन्न-वर्णकलास्वरूपनिरूपणं नाम पञ्चमस्तरङ्गः

# षष्ठस्तरङ्गः

विश्वातमन् 'प्रणवात्सृष्टिं श्चत्वा तुष्टोऽसम्यहं प्रभो । वेदनीयं च यत्तत्त्वं तत्स्वरूपं वदस्व मे ॥ १ ॥ नादादिसृष्टिं ते विचम श्रृणु त्वं प्रियनन्दन ।

नादस्वरूपम्

पिण्डमध्यगतः प्राणः प्राणमध्यगतो ध्वनिः॥ २॥

¹ प्रणवसृष्टिं-ग.

ध्वनिमध्यगतो नादो नादमध्यगतः शिवः । नादो लिङ्गमयः प्रोक्तो नादो गुरुमयस्तथा ॥ ३ ॥ नादः प्रणवरूपः स्यान्नादः सादाख्यरूपकः । नादश्च शिवचैतन्यं नादो निर्मलतस्वकम् ॥ ४ ॥ नादश्च ब्रह्मरूपं स्यान्नादः सर्वत्र तिष्ठति । ग्रेणकाष्ठाणुरेण्वादि सर्वचेतनचेतनः ॥ ५ ॥ अक्षरानक्षरात्मा च वेदशास्त्रागमस्मृतिः । पुराणादिमहातन्त्रं नादः सर्वात्मकः स्मृतः ॥ ६ ॥ सप्तस्वरादिविद्याश्च वाद्यं वीणादिभेदकम् । सर्वं नादमयं प्रोक्तं सुस्कृमं गोपयेत्पुनः ॥ ७ ॥ ततं तन्त्रवादिवाद्यं च विततं चर्मयोजितम् । धनं कांस्यादितालं च सुषिरं वेणुभाषितम् ॥ ८ ॥ इतः परं वदाम्यद्य तस्वत्रयमनिन्दितम् ।

#### तत्त्वत्रयम्

तस्वं तु त्रिविधं श्रेयं अतस्य भेदं शृणुष्व च ॥ ९ ॥
शिवं खदाशिवं चैव महेशं त्रिविधं स्मृतम् ।
शिवतस्वं महासेन निष्कलं चेति कीर्तितम् ॥ १० ॥
सकलं निष्कलं चैव सदाशिवामहोच्यते ।
महेशं सकलं विद्यान्निविधास्ते भवन्ति वै ॥ ११ ॥
शिवमेकं विज्ञानीयात्सादाख्यं पञ्चधा भवेत् ।
महेशं तु महासेन पञ्चविशतिभदकम् ॥ १२ ॥
शिवं परात्परं सूक्ष्मं नित्यं सर्वगताव्ययम् ।
अनिन्दितमनौपम्यमप्रमाणमगोच्यम् ॥ १३ ॥

¹ तुणकाष्ठादिरेण्वादि-क. ² सर्वीचेतन-मुद्रितपाठः, ³ तत्त्वमेदं-क.

शुद्धत्वाच्छिवमुद्दिष्टं परादूध्वं परात्परम् ।

ं व्योमातीतं हि सूक्ष्मं च नित्यं कारणकारणम् ॥ १४ ॥

व्याप्तं सर्वगतं प्रोक्तमक्षीणं चाव्ययं भवेत् ।

अमलं चानिन्दितं स्यादनौपम्यमसाम्यकम् ॥ १५ ॥

प्रमाणाद्यतिरिक्तत्वाद्यमाणमिति स्मृतम् ।

निर्शुणव्वाद्विशेषेण ह्यगोचरमिति स्मृतम् ॥ १६ ॥

सकलं निष्कलं चैव सदाशिवमिद्दोच्यते।

सदाशिवादिपञ्चतत्त्वानि

सदाञिवस्तथेशश्च ब्रह्मेशश्चेश्वरः स्मृतः ॥ १७ ॥ ईंशानश्चेति पञ्चेव तत्त्वभेदाः प्रकीर्तिताः ।

पञ्चसादाख्यानि

शिवं सदाशिवं ज्ञेयममूर्तं चेश उच्यते ॥ १८ ॥ मूर्तं ब्रह्मेति विज्ञेयं कर्तृ चैवेश्वरः स्मृतः । ईशानः कर्मसादाख्यं पञ्चसादाख्यमुच्यते ॥ १९ ॥

शिवसादाख्यस्वरूपम्

शान्यतीता परा शक्तिस्तस्याः पर्यायवाचिका ।
पराशक्तिदशांशेन शिवसादाख्यसंभवः ॥ २० ॥
पराशक्तयुद्भवत्वाच शुद्धत्वाच्छिव उच्यते ।
प्रसादं सूक्ष्मरूपं च ज्योतीरूपमिति स्मृतम् ॥ २१ ॥
विद्युद्रूपमिवाकाशे प्रत्यक्षं सर्वतोमुखम् ।
शिवतत्त्विमदं प्रोक्तं तत्त्वानामिखलालयम् ॥ २२ ॥
शिवसादाख्यिमत्युक्तममूर्तं च ततः शृणु ।

अमूर्तसादाख्यस्वरूपम् शान्तिश्चैवादिशक्तिश्च तस्याः पर्याय<sup>1</sup>वाचको ॥ २३ ॥

<sup>1</sup> वाचिका-क. ग.

आदिशक्तिदशांशेन ह्यमूर्तस्य समुद्भवः।
आदिशक्तेरमूर्तत्वादमूर्तं चेति कीर्तितम्॥ २४॥
अमूर्तत्वात्कलाहीनं तद्भृपं लिक्रमुद्भवम्।
सूर्यकोटिप्रतीकाशं ज्योतिस्तम्भाकृति स्थितम्॥ २५॥
तस्याभ्यन्तर्गता सूर्तिरमूर्तत्वादगोचरा।
एतद्वै दिव्यलिक्नं तु मूलस्तम्भिष्टोच्यते॥ २६॥
लिक्नात्सर्वे समुत्पन्नं लयस्तिस्मन् प्रकीर्तितः।
अमूर्तमेवमाख्यातं मूर्ते चापि ततः शृणु॥ २७॥

मृतंसादाख्यस्वरूपम्
इच्छाद्याकिश्च विद्या च तस्याः पर्याय वाचकौ ।
तच्छक्तेस्तु द्द्यांद्रोन मृतंसादाख्यमुद्भवम् ॥ २८ ॥
इच्छाद्याकेर्गुणत्वाच्च तस्मान्मृतंमुदाहृतम् ।
मृतंत्वाच्च कलायुक्तं रूपं चेति प्रकीर्तितम् ॥ २९ ॥
ज्वालाग्निसदशप्रख्या दिव्यलिङ्गाकृतिभेवेत् ।
तस्याद्याधिकभागे तु चैकवक्त्समन्वितम् ॥ ३० ॥
त्रिणेत्रं चारुवदनं सर्वावयवसंयुतम् ।
प्व(क)मेकाननोपेतं दिव्यलिङ्गाकृतिभेवेत् ॥ ३१ ॥
मृतंसादाख्यमित्युक्तं कर्तृसादाख्यमुच्यते ।

कर्तृसादाख्यस्वरूपम् ज्ञानं चैव प्रतिष्ठा च तस्याः पर्याय<sup>2</sup>वाचकौ । ज्ञानशक्तिदशांशेन कर्तृसादाख्यसुद्भवम् ॥ ३२॥ ज्ञानकर्तृस्वभावत्वात्कर्तृनामेति कीर्तितम् । ज्ञानं हि शुद्धभावत्वात् स्फटिकाभाससुच्यते ॥ ३३॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वाचिका-क.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वाचिका-क.

दिव्यिलिङ्गं भहादैध्यं महास्थूलतयोन्वितम्।
तस्य मध्ये स्थिता मूर्तिरीश्वरः सर्वकारणम् ॥ ३४॥
पञ्चमूषं चतुर्वक्तं नेत्रैद्वादशिभयुतम्।
चतुरास्यं चतुर्वणं वसुश्रोत्रसमन्वितम् ॥ ३५॥
अष्टहस्तं द्विपादं च सर्वलक्षणसंयुतम्।
शूलं परशुखद्गं च अभयं दक्षिणे करे ॥ ३६॥
पाशं नागं च घण्टां च वरं वै वामहस्तके।
सर्वावयवसंयुक्तं सर्वाभरणभूषितम्॥ ३७॥
पवं तदैश्वरं प्रोक्तं कर्तृलिङ्गिमहोच्यते।
कर्तृसादाख्यमित्युक्तं कर्मसादाख्यमुच्यते॥ ३८॥

## कर्मसादाख्यस्वरूपम्

निवृत्तिः स्यात्क्रियाशक्तिः तस्याः पर्यायवावको ।
क्रियाशक्तिद्शांशेन कर्मसादाख्यमुद्भवम् ॥ ३९ ॥
क्रिया कर्मेति विज्ञेया तस्मत्कर्मेति नामतः ।
लिङ्गपीठप्रकारेण कर्मसादाख्यमुद्भवम् ॥ ४० ॥
नादो लिङ्गमिति ज्ञेयं विन्दुः पीठमुदाहृतम् ।
विन्दुनाद्युतं रूपं लिङ्गाकारमिहोच्यते ॥ ४१ ॥
लयादिमेदः प्रागुको यदुपाधौ शिवस्य तु ।
स विन्दुरिति मन्तव्यः सेव कुण्डलिनी मता ॥ ४२ ॥
वत्वारि कर्नृरूपादि केवलं नाद उच्यते ।
लिङ्गं शिव इति ज्ञेयं पीठं शक्तिकदाहृता ॥ ४३ ॥
योनिलिङ्गप्रकारेण जगत्सृष्ट्यर्थकारणस् ।
तथा संयोगभावस्य तत्त्वं कर्मेत्युदाहृतम् ॥ ४४ ॥

<sup>1</sup> महादीध-म. 2 वाचिका-क.

बिन्दुमध्यगतो नादो नादमध्ये तु मूर्तयः।
मूर्तिमध्यगतं तस्वं तस्वमध्यगतः शिवः॥४५॥
एतत्तस्वमयं लिङ्गं सर्वतस्वालयं विदुः।
लिङ्गे तु जायते सर्वं जगत् स्थावरजङ्गमम्॥४६॥
तस्मालिङ्गं विशेषण कर्मक्पमुदाहृतम्।
कर्मोदये च सृष्टिः स्यात्कर्मान्ते संहृतिर्भवेत्॥४७॥
एतत्तस्वस्वरूपं तु सृष्टिस्थितिलयावह्म्।
पञ्चसादाख्यमेवोक्तं कर्मसादाख्यमुच्यते॥४८॥
इत्येवं पञ्चसादाख्यलक्षणं समुदीरितम्।

सादाख्यसमुद्रवाः द्विपञ्चाशन्मूर्तयः सादाख्यं पञ्चधेवोक्तमीश्वराष्टकमेव च ॥ ४९ ॥ पञ्जविंदाति माहेशा रुद्रा एकादश स्मृताः। त्रिमूर्तिं रङ्गत्रितयं द्विपञ्चाशच मूर्तयः॥ ५०॥

भवादिम्तीनां स्थानानि
भूम्यां भवो जले शर्वश्चाग्नौ रुद्रस्तथैव च।
वायौ भीमो महादेवस्त्वाकाशे च दिवाकरे ॥ ५१॥
उग्रः सोमः शशाङ्के च जीवात्मनि महान् स्मृतः।
एताः पशुपतेश्चाष्टमूर्तयः स्युरिति श्रुतिः॥ ५२॥

पञ्जविंशतिलीलामृतिस्वरूपम् प्रथमं सोमधारी च द्वितीयसुमया सह। तृतीयं वृषभारूढं चतुर्थं नतकोपमम् ॥ ५३ ॥

<sup>1</sup> लिज्जनयं-क.

वैवाहं पश्चमं विद्यात् षष्ठं मिक्षाटनं भवेत्।
कामारि सप्तमं विद्यात्कालारिश्चा'ष्टमः स्मृतः ॥ ५४ ॥
नवमस्त्रिपुरारिः स्याज्ञलन्धरवधो दश।
एकादशमजारिः स्याद्वादशं वीरमद्रकः ॥ ५५ ॥
त्रयोदशं हरिध्वंस अर्धनारी चतुर्दशम्।
किरातः स्यात्पश्चदशं कङ्काली षोडशं भवेत् ॥ ५६ ॥
चण्डेशानुप्रहश्चेव तथा सप्तदशं भवेत्।
विषापहरणं चैव अष्टादशमिति स्मृतम् ॥ ५७ ॥
चकदानस्वरूपं च स्मृतमेकोनविंशकम् ।
विद्यप्रसादो विंशः स्यादुमास्कन्दैकविशकम् ॥ ५८ ॥
दक्षिणामूर्तिरूपं च चतुर्विशमिति स्मृतम् ॥ ५९ ॥
दक्षिणामूर्तिरूपं च चतुर्विशमिति स्मृतम् ॥ ५९ ॥
लिङ्गोद्भवस्वरूपं तु पश्चविंशं प्रकीर्तितम् ॥
एतेषां तस्वसंयुक्तमेकित्रंशमिति स्मृतम् ॥ ६० ॥
इति माहेशलीलास्तु पश्चविंशतिरीरिताः।

#### एकादश रुदा:

शिवो महेश्वरः शम्भुः श्रीकण्ठो भव ईश्वरः ॥ ६१ ॥ महादेवः पशुपतिनीलकण्ठो वृषध्वजः। परमेश इमे रुद्रा एकादश समीरिताः ॥ ६२ ॥ इत्येकादश रुद्राणां विभेदा उपवर्णिताः।

## त्रिमूर्तयः

सृष्टिकारणरूपोऽयं भवाख्य इति संस्मृतः ॥ ६३ ॥ रक्षणार्थं मृडाख्यश्च हरः संहारकारणम्। इति त्रयो मूर्तयश्च समाख्याताः क्रमादिह ॥ ६४ ॥

<sup>1</sup> ष्टमं भवेत्-का.

द्विपञ्चारान्स्र्तयो हि सादाख्येन समुद्भवाः । इति सादाख्यसम्भृता सृष्टिः समुपवर्णिता ॥ ६५ ॥

इति श्रीशिवतत्त्वरत्नाकरे प्रथमकछोठे नादतत्त्वत्रयद्विपञ्चाशन्मूर्तिमेदप्रदर्शनं नाम षष्ठस्तरङ्गः

# सप्तमस्तरङ्गः

गुरो सादाख्यसम्भूता मूर्तिसृष्टिरितीरिता।
महेश्वराख्यमूर्त्यश्चित्राविलासप्राप्तिसम्भवः॥१॥
विराद्पुरुष इत्युक्तः कीदग्लक्षणसंयुतः।
तत्त्वानि च द्विपञ्चाशत्कीदशानीत्युदीर्थताम्॥२॥
तत्कुमार ब्रुवे तुभ्यं यज्ज्ञातुमभिकाङ्क्षसे।

विराट्पुरुषस्वरूपम्

माहेश्वरांशात्संजन्ने विराद्पुरुषनामतः ॥ ३॥
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राकृतिरीश्वरः।
सहस्रनयनो देवः सहस्रचरणः शिवः ॥ ४॥
सहस्रनादुर्विश्वातमा त्रिश्ली दीप्तलोचनः।
दंष्ट्राकरालवदनः परब्रह्मात्मकः जिवः ॥ ५॥
ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत् बाह्न ¹राजन्यः कृतः।
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भयां शुद्रो अजायत ॥ ६॥
चन्द्रमा मनसो जातश्वक्षोः सूर्यो अजायत ।
सुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥ ७॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> राजन्यकः-मु. पा.

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णों द्योः समवर्तत।
पद्भयां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकानकव्ययत् ॥ ८ ॥
जठरे लीयते सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम्।
पुनरुत्पद्यते तस्माद्राह्मणाद्यं चराचरम् ॥ ९ ॥
अनादिरुद्रमूर्तिस्तु सृष्टिस्थितिलयाधिपः।
तत्वान्यनेन रुद्रेण जातानीत्युच्यते श्रुणु ॥ १० ॥

#### क्लाचेकाद्शतत्त्वभेदाः

कलाऽविद्या च रागश्च कालो नियतिरेव च। भावको वोधकश्चेव ईश्वरश्च सदाशिवः॥ ११॥ शक्तिश्च शिव इत्युक्तं तत्त्वमेकादशं स्मृतम्।

अवान्तरतत्त्वसेदाः द्विपञ्चाशत्

पृथग्भिन्नानि तत्त्वानि द्विपञ्चाश्चत्प्रभेदतः ॥ १२ ॥ कला पञ्चविघा जाता अविद्या पञ्चचा पुनः ।

कला पञ्चावधा जाता आवद्या पञ्चथा पुनः। रागश्च त्रिविधः प्रोक्तः कालिखविध एव च ॥ १३ ॥

नियतिः षदप्रकारा च भावको दशधा स्मृतः। बोघकं द्विविधं चैव ईश्वरस्त्रिविधः स्मृतः॥ १४॥

सदाशिवः पञ्चविधः सा शक्तिः पञ्चधा भवेत्। शिवतत्त्वं पञ्चविधं द्विपञ्चाशञ्च तत्त्वकम् ॥ १५॥

# पञ्चकलातस्वानि

शान्त्यतीता च शान्तिश्च विद्या चैव प्रतिष्ठिका। निवृत्तिश्चेति पञ्चैव कला इत्युपवर्णिताः॥ १६॥

## पञ्जाविद्यातस्वानि

तनुरज्ञानमोहौ च माया चानृतमेव च। एवं पञ्चविघाऽविद्या सर्वेजीवाश्रिता भवेत्॥ १७॥ 58

त्रिधा रागतत्त्वम्

रागश्चेव विरागश्च समरागस्त्रिधा तथा। रागतत्त्वमिति घोक्तं

कालतत्त्वं त्रिविधम्

कालतत्त्वं ब्रवीम्यहम् ॥ १८॥

भूतो भावी वर्तमान इति कालस्त्रिधा मतः।

षोढा नियतिवत्त्वानि आयुः कर्म च चित्तं च विद्या निधनमेव च ॥ १९॥ काळतत्त्वात्सुखं चेति षड्डिधा नियतिः स्मृता।

दश भावकानि तत्त्वानि
रितर्हासश्च शोकश्च कोघ उत्साह एव च ॥ २०॥
भयं जुगुण्सितं चैव विस्मयो वीर एव च।
कारुण्यं चेति कथ्यन्ते भावका दश भेदतः॥ २१॥

बोधकद्वैविध्यम् माया निर्मायेति चोक्तं द्विविधं बोधकं तथा।

ईश्वरतत्त्वत्रैविध्यम् सत्वं रजस्तमश्चेति त्रिविधश्चेश्वरः स्मृतः ॥ २२॥

सदाशिवतत्त्वानि पञ्च शिवं त्वमूर्तिमूर्तिश्च कर्त्ते कर्मेति पञ्चघा । सदाशिव इति प्रोक्तः शक्तिभेदमतः शृणु ॥२३ ॥

पञ्च शक्तिभेदाः

पराद्यक्तिस्तथादिश्च इच्छा ज्ञानं क्रिया तथा। द्यक्तितत्वं पञ्चविधमिति गोप्यं मम प्रिये ॥ २४॥

### पञ्चधा शिवतत्त्वानि

सच चिच तथाऽनन्दो नित्यं पूर्णमिति क्रमात्। शिवतत्त्वं पञ्चविधं तद्भेदं श्रृणु पार्वति ॥ २५ ॥ इति रुद्रा द्विपञ्चाशत्तत्त्वानि क्रमशोऽभवन्। संस्तूयमानो दीप्तांगैर्देवैर्मुनिगणैस्तथा॥ २६॥

# विष्णोर्विष्णुत्वप्राप्तिकारणम्

धृतत्रिपुण्ड्को दिव्यरुद्राक्षेश्चापि भूषितः। सततं शुशुभे विष्णुर्भस्मदिग्धतनूलतः॥ २७॥ इन्द्रनीलमयं लिङ्गं विष्णुः पूजयते सदा। विष्णुत्वं प्राप्तवांस्तेन साङ्गतैकं सनातनम् ॥ २८ ॥ यच किंचिज्ञगत्सर्वे दृश्यते श्रूयतेऽपि वा। अन्तर्वेहिश्च तत्सर्वे व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ २९ ॥ विष्णुमायात्मकसिदं जगत्स्थावरजङ्गमम्। जनार्दनस्य मूर्झोऽपि पञ्च¹तत्त्वसमुद्भवः ॥ ३० ॥ ॰ तस्य वक्त्राच संभूता देवा दैत्या दिशो दश। तद्विष्णोर्जठराचैव सर्वलोकसमुद्भवः॥ ३१॥ आदित्या द्वादशविधा इन्द्रश्चन्द्रो मनुस्तथा। चराचराणि सर्वाणि बभूवुर्गरुडध्वजात् ॥३२॥ जनार्दनसहस्रांशात् ब्रह्मा छोकपितामहः। पितामहाच सकलं जगत्स्थावरजङ्गमम् ॥ ३३॥ कालः कला च नियतिः साक्षान्मायोद्भवानि च। कलातत्त्वाद्रागविद्ये द्वे तत्त्वे संबभूवतुः॥ ३४॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> भूत-क. ग.

पञ्चकञ्चकसंयुक्तः प्रकृति भोकुमुद्यतः । अविद्यादिसमायुक्तः पूरुषः परिकीर्तितः ॥ ३५ ॥ अथ प्रकृतितत्त्वं तु क्रमप्राप्तं निरूप्यते । तच मायोद्भवं यस्मात् कलातः स्थूलतां 1 गतम् ॥ ३६॥ अथ प्रकृतितस्वात्तु गुणतस्वमजायत। सत्त्वादीनां समावस्थां प्राप्तः सत्त्वगुणात्मकः ॥ ३७॥ क्षोभकोऽत्र महातेजाः श्रीकण्ठोऽनन्तविक्रमः। प्रबुद्धः परमेशानः शक्तिसंपर्कमात्रतः ॥ ३८॥ गुणतत्त्वात्मिका बुद्धिरभवन्मुनिषुगव। स च त्रिविध उद्दिष्टः प्रथमस्तत्र तैजसः ॥ ३९ ॥ वैकारिको द्वितीयः स्यात् तथा भूतादिकोऽपरः। सत्त्वेनोत्कृष्टभावो यः स तैजस इहोच्यते ॥ ४०॥ वैकृतो रजसोत्कृष्टो अतादिस्तमसाधिकः। तैजसाद्प्यहंकारान्मनो बुद्धीन्द्रियाणि च ॥ ४१॥ पञ्च कर्मेन्द्रियाणि स्युरहंकारात्तु वैकृतात् । अहंकाराच भूत।देर्जाता तन्मात्रसंहतिः॥ ४२॥ महाभूतानि जायन्ते क्रमात्तन्मात्रपञ्चकातुः आकारों पवनस्तेजः तोयं भूरिति संज्ञया ॥ ४३ ॥ पतेषां गगनादीनां भूतानां पृथगंशकैः। अन्योन्यमेलनात्तत्त्वान्यभूवन् पञ्चविश्वतिः॥ ४४॥ क्रमः स कथ्यते भूतविभागान्योन्ययोगयोः।

पञ्जीकरणम् एकैकं द्विविधं कृत्वा तत्रैकैकं पृथग्दिशेत्॥ ४५॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> जगत्-मु. पा.

शिष्टेकैकं समादाय पुनश्च विभेजेत् द्विधा । द्विधा विभक्ते तत्रैकं संस्थाप्यान्यं चतुर्विधम् ॥ ४६ ॥ कुर्यादेवं विभागे स्यात् भूतमेकं तु षड्विधम् । स्थूलांशान् पञ्चभूतानां पृथगेव चिनिक्षिपेत् ॥ ४७ ॥ पञ्चविंशतितत्त्वानि भूतांशैः पञ्चपञ्चभिः ।

न्योमगतन्योमाधंशपञ्चकेभ्यो ज्ञानाग्रुत्पत्तिः न्योम्नि न्योमांशतो ज्ञानं न्योम्नि वाय्वंशतो मनः ॥ ४८ ॥ न्योम्नि तेजोंऽशतो बुद्धिन्योंक्षि चित्तं जलांशतः। न्योम्नि क्ष्मांशादहंकार इत्याकाशजपञ्चकम् ॥ ४९ ॥

#### वायुजपञ्चकम्

वायौ वाय्वंशतो व्यानो वायौ व्योम्नः समानकः। वायाबुदानस्तेजोंऽशादपानो वाय्ववंशतः॥ ५०॥ वायौ भूम्यंशतः प्राण इति वायुजपञ्चकम्।

# तैजसपञ्चकम्

तेजस्तेजोंऽशतश्चक्षुस्तेजोव्योमांशतः श्वतिः ॥ ५१ ॥ तेजोवाय्वंशतस्त्वक्स्याज्जिह्या तेजोजलांशतः । तेजोभूम्यंशतो ब्राणमिति तैजसपश्चकम् ॥ ५२ ॥

#### आप्यपञ्चकम्

अप्सु स्वांशाद्रस्रोत्पत्तिः शब्दोऽप्सु गगनांशतः। अप्सु वाय्वंशतस्स्पशों रूपमप्सु तु तेजसः॥ ५३॥ अप्सु भूम्यंशतो गन्ध इत्यप्संभूतपञ्चकम्।

# भूमिजपञ्चकम्

भूमौ भूम्यंशतः पायुर्भुवो व्योमांशतस्तु वाक् ॥ ५४ ॥ भूमौ वाय्वंशतः पाणी पादौ भूमौ तु तेजसः। भूमौ जलांशेनोपस्थमिति भूमिजपञ्चकम् ॥ ५५ ॥ व्योम्नो ज्ञानं तथा व्यानश्चश्चश्च रसपायुकौ ।
वायोर्मनस्समानौ च श्रोत्रं शब्दश्च वागि ॥ ५६ ॥
तेजसो बुद्धगुदानौ च त्वक्स्पर्शः पाणिरित्यि ।
अङ्ग्रवश्चित्तमपानश्च जिह्नारूपं च पादकः ॥ ५७ ॥
भूमेरहंकृतिः प्राणो घाणो गन्ध उपस्थकम् ।
पञ्चविश्वतित्वानि भूतैरेवं तु जिङ्गरे ॥ ५८ ॥
स्थूलांशः पञ्चभूतानां ब्रह्माण्डं परिकीर्तितम् ।
स्थूलांशः पञ्चभूतानां ब्रह्माण्डं परिकीर्तितम् ।
स्थूलांशः पव पिण्डाण्डमिति शास्त्रेषु निश्चयः ॥ ५९ ॥
उदीरितो य प्वार्थः पार्वत्यै शम्भुना पुरा ।
स प्वार्थों मया प्रोक्तस्तत्संवादात्मना स्थितः ॥ ६० ॥

इति श्रीमदनायनन्तसकलतत्त्वोत्तीर्णषडध्वोपादानविन्दुकारणचिदम्बरशक्तिसमन्वित-परमेश्वरप्रसादासादितशिवाद्वैतविद्याविशारदश्रीमत्केलदिवसवराजेन्द्रविरचिते वेदागमान्तर्गतविविधविद्यातत्त्वसारभूते शिवतत्त्वरत्नाकरे प्रथमकछोले विराट्पुरुषादिमूर्त्तित्रयस्वरूपतत्त्वप्रमेदपश्चीकरणविभाग-प्रदर्शनं नाम सप्तमस्तरङ्गः

एवं सततरक्रेषु भुवनोदयधामसु।
नवोत्तरा पश्चशती पद्यानामिह सङ्ख्यया॥
वेदागमपुराणानां सारसक्र्हरूपकम्।
वीरशैवशिखारत्नं शैवामृतपुराणकम्॥
दशाङ्गसृष्टगुद्धरणवाक्यग्रन्थं विलोक्य च।
तथैव चानादिवीरशैवाचारस्य सङ्ग्हम्॥
निर्मितोऽयमभूदाग्यः कल्लोलः सुधियां मुदे।
श्रीमत्सद्गुणसोमशेखरलसचेनाम्बिकास्तुना
श्रीदीक्षागुरुचेन्नवीरकरसंजातेन गौरीपतेः।
भूयः पूर्णकृपाजुषा बसवराजेन्द्रेण क्लप्ते पुनः
कल्लोलः परिपूरितः कृतिवरे त्वस्मिन्नभूदादिमः॥

इति श्रीवसवराजीये प्रथमक्छोल: समाप्त:

# दितीयकल्लोले

## प्रथमस्तरङ्गः

हारीभूतफणीन्द्रमौलिमणिषु च्छायां विलोक्यात्मनो

रुष्टामन्यवधूश्चमेण द्धतीं हन्तुं करस्योद्यमस् ।

छायास्वीदश्चेष्टितासु च तवावष्टम्भ इत्यूचिषीं

बुध्वा तद्विनतां हियाथ गिरिजां श्विष्ट्यन् शिवः पातु विश्वाः विश्वाः

त्रसरेण्वादिपरिमाणनिरूपणम् जालसूर्यमरीचिस्थः स्क्ष्मो यः परिदृश्यते ॥६॥ त्रसरेणुरिति ख्यातः सर्वशास्त्रषु सम्मतः। रजोवालाग्रलिक्षाश्च युकश्चैव यवोदरम् ॥ ७॥

¹ न:-क. **ग**.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अधुना भूतसंभूतमह्याण्डस्य प्रपञ्चनम्-क. ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> स्थितिक्रमान्-क. ग.

अङ्गुळं तद्विजानीयादष्ट्या वृद्धिभाग्भवेत् । चतुर्विशत्यङ्गुळानि हस्तस्तु परिकीर्तितः ॥ ८ ॥ चतुर्हस्तं तु चापः स्यात् क्रोशस्तद्विसहस्रकम् । योजनं तच्चतुष्कं ¹चेत्येवं मानविभेदतः ॥ ९ ॥ एतस्य शतकोटिस्तु ब्रह्माण्डे मानमुच्यते ।

## परिमाणे मतान्तरम्

केचिचापद्वयं दण्डः कोशस्तद्विसहस्रकम् ॥ १०॥ योजनं तच्चतुष्कं चेत्येवं मानविभेदतः। पञ्चाशत्कोटिविस्तारं ब्रह्माण्डमिदम्चिरे ॥ ११ ॥ घनवृत्तसमाकारगोलकाकृति हैमकम् । -अथास्य मध्ये कालाग्निद्वीत्रिंशन्नरकास्तथा॥ १२॥ क्रुरमाण्डः सम्पातालं हाटकाख्यस्ततः परम् । भूर्भुवः स्वर्महस्तस्माज्जनोलोकस्तपस्ततः ॥ १३॥ सत्यवैकुण्ठदीवाख्या लोकानेतान् विदुर्बुधाः। लोकत्रयं वदन्त्यन्ये पातालं पृथिवीं तथा ॥ १४ ॥ स्वर्गश्चेति प्रभेदेन लोकांस्तानेव च त्रिधा। एतेषु नित्यं तिष्ठन्ति सर्गा लोकेषु वेघसः॥ १५॥ प्रथमो महतः सर्गों <sup>2</sup> विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु यः। तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतस्गः स उच्यते ॥ १६॥ वैकारिकस्तृतीयस्तु संग ऐद्रियकस्तु <sup>३</sup> सः । इत्येष 4 प्राकृतः स्मैः सम्भूतोऽबुद्धिपूर्वकः॥ १७॥

¹ स्यादेवं मानमुदाहतम्-क. ग. ² ब्रक्षणः परभेष्ठिनः-स्याय.

मुख्यसर्गश्चतुर्थस्तु मुख्या वै स्थावराः स्मृताः। तिर्यक्स्रोतस्तु यः प्रोक्तः तिर्यग्योनिः <sup>1</sup>स उच्यते ॥ १८ ॥ तथोर्ध्वस्नोतसः षष्ठो देवसर्गस्तु स स्मृतः। ततोऽर्वाक्स्रोतसीं सर्गः सप्तमः स तु मानुषः ॥ १९ ॥ अष्टमोऽनुग्रहः सर्गः <sup>2</sup>सात्त्विकस्तामसस्तु सः। पञ्चेते वैकृताः सर्गाः प्राकृतास्तु त्रयः स्मृताः॥ २०॥ प्राकृता वैकृताश्चेवं कौमारो नवमः स्मृतः। इत्येते वै समाख्याता नव सर्गाः प्रजापतेः ॥ २१ ॥ प्राकृता वैकृताश्चिव जगतो मूलहेतवः। त्रिकालं च त्रिसन्ध्या च दिवारात्रिचतुष्ट्यम् ॥ २२ ॥ वेदा मन्त्राश्च यज्ञाश्च सिद्धयो ज्ञानषद्क्रियाः। समयाः षड्गुणाश्चेव स्त्रीपुंसक्कीवकं तथा ॥ २३॥ उत्पत्तिस्थितिसंहाराः सस्यानि च फलानि च। विद्युद्प्सरसो मेघाः क्रिमिकीटसरीस्पाः॥ २४॥ ्चतुष्पादा द्विपादाश्च षट्पादाश्च मृगास्तथा। अण्डजाः स्वेदजाश्चेव उद्भिजाता जरायुजाः ॥ २५ ॥ जलजा नव लक्षाणि स्थावराणां तु विंशतिः। किमयो रूद्रसंख्याकाः पक्षिणां दशलक्षकम् ॥ २६ ॥ त्रिंशहृक्षाणि पशवश्चतुर्रुक्षं तु मानवाः। चतुरभ्यधिकाशीतिलक्षाणि प्राणिजातयः ॥ २७॥ एवं नानाविधा जीवा ब्रह्माण्डान्तर्निवासिनः। ब्रह्मणोऽण्डस्य विस्तारं शतकोटिसमुब्र्यम् ॥ २८॥ विस्तरेण प्रवक्ष्यामि समाहितमनाः श्रुणु । अधः कटाहस्योद्घाय ³एककोटिक उच्यते ॥ २९ ॥

¹ स पन्नमः-वाय.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कौमारो नवम: स्मृत:-वाय.

<sup>3</sup> प्रकोटि:

स उच्यते-क. गः

तस्योपरि महान् लोकः कालाग्निरिति नामतः । कोटिषोडशकथ्रेव तदुल्रायः प्रकीर्तितः ॥ ३०॥

तदन्तः काञ्चनं घाम कालाग्नेः कोटिरेव तु । यत्रान्तकालतीक्ष्णांशुकोटितेजास्तथाविष्येः ॥ ३१ ॥

रुद्वैरास्ते वृतो देवः कालाग्निरिति विश्रुतः । ईश्वरः पिङ्गलः कालः ¹ कोधनो ज्वलनश्चलः ॥ ३२॥

धनदः राङ्करोऽनन्तः पद्मो दिश्त्वध अर्ध्वतः । सर्वोर्ध्ववर्तिभूतानां यस्मिन्नुद्वृत्त²तेजसि ॥ ३३॥

भयमुत्पद्यते राक्तवा ³ संहर्ज्या बोधिते प्रश्नौ । तस्य स्वभावतो ज्वालाः प्रवृत्ता ⁴दशकोटिशः ॥ ३४॥

योजनानां तद्र्घेन धूमः सान्द्रोऽतिदारुणः । कालाग्निभुवनादूर्ध्वं तस्यान्तर्व्यास उच्यते ॥ ३५॥

द्वाप्त्रिशत्कोटयश्चैव योजनानां ततः परम् । लक्षाण्यपि चतुश्चत्वारिंशत्परिमितानि तु ॥ ३६॥

त्रिंशत्सहस्रकं चैव दशोत्तरशताष्टकम्। ततः पुटास्त्रयस्त्रिशत् प्रत्येकं च तदुद्र्यः॥३७॥

लक्षाणि नवतिश्चैव द्वात्रिंशच सहस्रकम् । शतं विंशतिरेकं च योजनानामुदीरतः ॥ ३८॥

अन्तरालं पुनस्तेषां प्रत्येकं लक्षमेककम् ।

#### द्वात्रिंशन्तरकाः

द्वात्रिशक्षरकास्ते तु कीर्त्यन्ते नामतोऽधुना ॥३९॥ रौरवध्वान्तशीतोष्णतापाम्बुजमहाम्बुजाः। कालसूत्रोऽष्टमो द्येते नरका इति विश्चताः॥४०॥

<sup>ि</sup> ¹ क्रोधीशो जल्दक्षलः-क. ग. ² तेजसा-मु, प. ³ संहर्म्या चोदिते प्रमो-क. ग. ⁴ दशकोटयः-क. ग.

सूच्यत्रकालखड्गाश्च क्षुरघाराम्बरीषको । तप्ताङ्गारमहादाहौ सन्तापश्चेति ये मुने ॥ ५१ ॥ <sup>1</sup>भ्रमत्यष्टासु भीभत्सा महाजन्दभयानुगाः । ळाश्चाप्रलेपमांसादनिरुञ्चसनसोञ्चसाः ॥ ४२ ॥ युग्माद्भिशाल्मलीलोहप्रदीपश्चुतिपपासिकाः। किमीणां निचयश्चेव राजानः परिकीर्तिताः ॥ ४३ ॥ लोहस्तम्भोऽथ विष्मूत्रे तथा वैतरणी नदी। तामिस्रश्चान्घतामिस्रः कुम्मीपाकश्च रौरवः ॥ ४४॥ महापदानु<sup>र</sup>गामी च<sup>3</sup> राजराजेश्वराह्नयः। त्रयस्त्रिशत्पु'टेष्वर्धे पार्थिवं चार्धमायसम् ॥ ४५॥ तन्मध्ये नरका घोरा बहुशस्तमसि स्थिताः । तेषां नरकभेदानामष्टाविद्यातिकोटयः ॥ ४६॥ एतेषां दारुणानां तु नरकाणां पतिः स्थितः। कूरमाण्ड इति विख्यातः प्रलयाकीनलद्युतिः ॥४७॥ करालवदनः कुद्धो वृत्तकोटरलोचनः । टङ्कपाणिस्तथाभूतैर्भूतैर्भूयोभिरावृतः ॥ ४८॥ पापास्त्वेतेषु पच्यन्ते नराः कर्मानुरूपतः । यातनाभिर्विचित्राभिरापापप्रक्षयान्तकम् ॥ ४९ ॥ प्रायश्चित्तोज्ञिता दप्ता निजधमपराङ्मुखाः। परधर्मरताश्चोराः पतन्ति नरकाग्निषु ॥ ५० ॥ महापातिकनः कल्पं तिष्ठन्ति नरकाग्निषु। मन्वन्तरं पातकिनो देवब्रह्मखहारिणः ॥५१॥

<sup>1</sup> भवंत्रष्टासु वीभत्सा महाशब्दपदानुगाः क. ग. 2 गानीची -ख. 3 राजेत्या-रभ्य--कराज्यदन: कुद्ध इत्यन्तो भाग: क. पुस्तके न दृश्यते. 4 रीष्वर्ष-ग.

उपपातकिनो मर्त्या देववेदाग्नियज्वनाम्। द्विजगोगुरुधर्माणां निन्दका ब्रह्मणो दिनम्॥५२॥ अन्ये चतुर्थुगं मैर्त्यास्तदर्धे च नराधमाः। तिष्ठन्ति नरके घोरे निजमापानुरूप्यतः॥५३॥ द्युतस्त्रीविषयासक्ता ये धर्म'विकलाः खलाः । पतन्ति तेषु घोरेषु नरकेषु नराधमाः ॥ ५४॥ न श्रण्वन्ति च ये मूढाः साधूक्तं धर्मगौरवम्। प्रत्यक्षं केन तदृष्टं प्रत्युतेति वद्नित च ॥ ५५॥ कामलोभाभिभूताश्च विडालवतिनस्तथा। पापिष्ठाः कर्महीनाश्च जिह्नोपस्थपरायणाः॥ ५६॥ यतिनिन्दापरा ये च क्षेत्रतीर्थादिदूषकाः। पतन्ति तेषु ते मर्त्या विवशाः पापबन्धनाः॥ ५७॥ इहानुभूय निर्दिष्टमायुर्मर्त्याः स्वयम्भुवा। निमित्तं किञ्चिदासाद्य विमुच्यन्ते कलेवरैः॥ ५८॥ लभन्ते ते पुनर्देहं व्यातनीयं स्वकर्मजम् । तन्मात्रगुणसम्पन्नं सुखदुःखोपभोगदम् ॥५९॥ पापाः पापक्षयो यावत् पच्यन्ते नरकाग्निषु । आमलप्रक्षयाद्वह्यौ ध्मायन्ते धातवो यथा ॥ ६०॥ यावन्तो जन्तवः स्वर्गभूपातालेषु सर्वतः । तावन्त एव घोरेषु सन्त्यघो नरकाग्निषु ॥ ६१ ॥

इति श्री शिवतत्त्वरत्नाकरे द्वितीयकछोले ब्रह्माण्डान्तर्गतलोकानुवर्णने कालाग्निरुद्रनरकक्ष्मण्डरुद्रलोकानुवर्णनं नाम प्रथमस्तरङ्गः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विमुखा:-क. ग. <sup>2</sup> यातनाई

# द्वितीयस्तरङ्गः

विस्तरको नरकभेदादिनिरूपणम्

नरकाणां प्रमेदाः प्राक्सङ्गृहेण समीरिताः। स्वामिन्नेतर्हि तानेव विस्तरेणोपवर्णय॥१॥

नरकास्तु कियन्तस्ते तेषु वा यातनाश्च काः । कीदशास्तेषु बहुधा दुःखानुभवभागिनः॥२॥

एतत्सर्वे ममाचक्ष्व श्रोतुमिच्छामि विस्तरात्। पुत्र ते ¹वण्यते सर्वे यच्छ्रोतुमभिकांक्षसे ॥३॥

<sup>2</sup> अष्टाविंशतिरेवोक्ताः क्षितेर्नरककोटयः । <sup>3</sup>सप्तमस्य तळस्याघो घोरे तमसि संस्थिताः ॥ ४ ॥

घोराख्या प्रथमा कोटिः ⁴सुघोरातळसंस्थिता । अतिघोरा महाघोरा ⁵घोरघोरा च पञ्चमी ॥५॥

षष्ठी <sup>6</sup>तरलताराख्या सप्तमी च भयानका। अष्टमी कालरात्रिश्च नवमी च भयोत्कटा ॥६॥

दशमी तदधश्चण्डा महाचण्डा ततोऽप्यधः। चण्डकोलाहला चान्या प्रचण्डा <sup>7</sup>नरकाधिका॥७॥

पद्मा पद्मवती <sup>8</sup>भीमा भीमभीषणनायिका । कराला विकराला च वज्रा विंशतिका स्मृता ॥८॥

त्रिकोणा पञ्चकोणा च सुदीर्घा 'परिवर्तुला। ¹ºससभौमाष्टभौमा च दीसा ¹¹ यामेति चाष्टमी॥९॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वर्णये—क. ग. <sup>2</sup> अष्टाविश्वतिसंख्यामि: क्षित्यथः सप्तकोटयः—पु.पा. <sup>3</sup> सप्तमस्य तळस्यान्ते—पु.पा. <sup>4</sup> सुघोरां तदयःस्थिता—पु.पा. <sup>5</sup> घोररूपा च पञ्चमी—पु.पा. <sup>6</sup> तरतळाख्या च—पु.पा. <sup>7</sup> चण्डनायिका—पु.पा. <sup>8</sup> भीता भीषणनायिका—पु.पा. <sup>9</sup> चाखिळातिंदा. <sup>10</sup> समा भीमबळाभोग्रा दीप्तप्रायेति चाष्टमी—पु.पा. <sup>11</sup> मायेति—क.ग.

इत्येता नामतः प्रोक्ता घोरा नरककोटयः। अष्टाविंशतिरेवैताः पापानां <sup>प्</sup>यातनात्मनाम् ॥ १०॥

तासां क्रमेण विश्वेयाः पञ्च पञ्चेव नायकाः । प्रत्येकं सर्वकोटीनां नामतः सन्निबोधत ॥११॥

रौरवः प्रथमस्तेषां रुवन्ते यत्र देहिनः।
2महारौरवको यत्र महान्तोऽपि रुदन्ति च॥१२॥

तमः शीतं तथा चोष्णं पञ्चाद्या नायकाः स्मृताः । ³सुघोरः सुतपस्तीक्ष्णः पद्मः संजीवनः शठः ॥ १३॥

महातमो विलोमश्च <sup>4</sup>सुभीमश्च कटंकटः। <sup>5</sup>तीत्रवेषी करालश्च विकरालः प्रकम्पनः॥१४॥

<sup>6</sup>महापद्मः सुपद्मश्च कालवकश्च गर्जनः। सुचीमुखः सुनेमिश्च खादकः सुप्रपीडनः॥१५॥

कुम्भीपाकः सुपाकश्च क्रकचश्चातिदारुणः। अङ्गारराशिभवनमसुक्पूयहृदस्तथा॥१६॥

तीक्ष्णायस्तुण्डशकुनिर्महासंवर्तकस्तथा। 'सुतप्ताब्जः सुलेपश्च पृतिमांसो द्रवत्रपुः॥ १७॥

उच्छ्वासश्च निरुच्छ्वासः सुदीर्घः क्ट्याल्मलः । दुरिष्टः सुमहा<sup>8</sup>नादः प्रभावः सुप्रभावनः ॥ १८॥

ऋक्षमेष<sup>9</sup>वृकाः ग्रन्यसिंहव्याघ्रगजाननाः । श्वस्कराजमहिष<sup>10</sup>खरमेषहयाननाः ॥ १९ ॥

¹ थातनात्मिकाः-पु. पा. ² महारोरविषािभः-पु. पा. ³ सुघोरः सुमहातीक्ष्णस्तथा संजीवनः स्मृतः-पु. पा. ⁴ विल्णेपश्चािप कण्टकः-पु. पा. ⁵ तीव्रवेगः;-पु. पा. ⁴ विल्णेपश्चािप कण्टकः-पु. पा. ⁵ तीव्रवेगः;-पु. पा. ॰ महावक्रश्च कालश्च कालस्त्रः प्रकर्जनः-प. पा. ७ तप्तजन्तुः पङ्कलेपः प्रतिमांश्वरुद्धवः;-पु. पा. ॰ वृषः प्रवाहः सुप्रतापनः-पु. पा. ॰ वृषः शाल्मः सिंह-पु. पा. । ¹ वृक्कोकवृकाननाः-पु. पा.

¹ ब्रहकुम्भीरनक्रास्याः सर्पकूर्मास्यवायसाः । गृभ्रोलूकजलूकाश्च कार्त्रूलकपिकर्कटाः ॥ २० ॥ <sup>2</sup> गन्धकः पूतिवकश्च रक्ताक्षः पूतिमृत्तिकः। कणधूमस्तुषाग्निश्च क्रिमीणां निचयस्तथा ॥ २१ ॥ <sup>3</sup> अमेध्यश्चाप्रतीकारो रुधिरान्नस्य भोजनम् । ळाळा⁴प्रक्षमभक्षश्च सर्वभक्षः सुदाहणः ॥ २२ ॥ <sup>5</sup> संकटः सुविलासश्च विकटः कटपूतनः। अम्बरीषः कटाहुश्च कष्टा वैतरणी नदी॥२३॥ सुतप्तलोहशयनमेकपादप्रतप्तकम्। असितालवनं घोरमस्थिभङ्गप्रपीडनम् ॥ २४॥ तिलातसीक्षुयन्त्राणि कूटपाशप्रमद्नम् । महाचुल्ली सुचुल्ली च तप्तलोहमयी शिला ॥ २५॥ पर्वतक्षुरधाराख्यं तथा च मलपर्वतः। मूत्रविष्ठान्धकूषेषु क्षारकूषेषु पातनम् ॥ २६॥ मुसलोलूबलं यन्त्रं शिलाशकललाङ्गलम्। तालपत्रासिगहनं महामञकमण्डपम् ॥ २७॥ सम्मोहनोऽस्थिभङ्गश्च तप्तलोहमयो गुडः। बहुदुःखं, महादुःखं कदमलं रामलं मलम् ॥ २८॥ हालाहलो विरूपश्च सुरूपश्चं तमोनुगः। एकपादस्त्रिपादश्च तीवश्चाबीचिरन्तिमः ॥ २९ ॥ अष्टाविंगतिरेवैते क्रमशः पश्चकाः स्मृताः। कोटीनामानुपूर्वेण पञ्च पञ्चेव नायकाः॥ ३०॥

 $<sup>^1</sup>$  ग्राहकुम्भीरनकास्या: -पु. पा.  $^2$  मंडूक: -पु. पा.  $^3$  अमेध्यश्च प्रती-क.  $^4$  भक्षान्त्रभक्षौ च-पु. पा.  $^5$  जंकट: स्रुविकापश्च-मु. कण्डक: स्रुविकाकश्च-पु. पा.

रौरवाद्यं च वीच्यन्तं शतमेकं तु सर्वतः। चत्वारिंशत्समधिकं महानरकमण्डलम्॥ ३१॥

तेषु पापाः प्रपच्यन्ते नराः कर्मानुरूपतः। यातनाभिर्विचित्राभिराकर्मप्रक्षयाङ्गराम्॥३२॥

सुगाढं हस्तयोर्बद्धा तप्तशृङ्खलया नराः। महावृक्षात्रशाखासु 'दम्यन्ते यमकिंकरैः॥ ३३॥

ततस्ते सर्वयत्नेन क्षिप्ता डोल्यन्ति किंकरैः। डोलिताश्चातिवेगेन निस्संज्ञा यान्ति योजनम्। अन्तरिक्षन्थितानां च लोहभारशतं ततः॥ ३४॥

पादयोर्वध्यते तेषां यमदूतैर्महाबलैः। तेन भारण महता भृशमाताडिता नराः॥३५॥

² ख्यायन्तः स्वानि कर्माणि तृष्णीं तिष्ठन्ति विद्वलाः। ततस्तत्तैरग्निवर्णेलींहदण्डैः सकण्टकैः॥ ३६॥

हन्यन्ते किङ्करैघोँरैः समन्तात्पापकर्मिणः। ततः क्षारेण दीप्तेन बह्नेरपि विशेषतः॥३७॥

समन्ततः प्रलिप्यन्ते ताम्रेण च पुनः पुनः । द्वेतनात्यन्तलिप्तेन क्षताङ्गा जर्जरीकृताः ॥ ३८॥

पुनर्विधाय चाङ्गानि शिरसः प्रभृति क्रमात् । बार्ताकवत्प्रपच्यन्ते तप्ततैले कटाहके ॥ ३९॥

विष्ठापूर्णे तथा कूपे किमीणां निचये पुनः। मेदोऽस्कपूयपूर्णायां वाप्यां क्षिप्यन्ति ते पुनः॥४०॥

भक्ष्यन्ते किमिभिस्तीवैः लोहतुण्डैश्च वायसैः। श्वभिद्वेजैर्वृकैरुग्रैर्व्याग्रैश्च विकृतैर्नरैः॥४१॥

¹ इंड्यन्ते-पु. पा. गम्यन्ते-मु. ² ध्यायन्त:-क. ग, ³ विक्कताननै:-क. ग.

पच्यन्ते मत्स्यवद्वापि प्रदीप्ताङ्गारराशिषु। प्रोतास्तीक्ष्णेषु शूलेषु नराः पापेन कर्मणा ॥४२॥ शैलपीटैरथाक्रम्य घोरैः कर्मभिरात्मजैः। तिळवत्संप्रपीड्यन्ते चकाख्ये नरके नराः ॥ ४३॥ पच्यन्ते चातितप्तेषु लोहभाण्डेष्वनेकघा। तैलपूर्णकटाहेषु सुतप्तेषु पुनः पुनः ॥ ४४ ॥ <sup>1</sup> सर्वेन्द्रियाणि सम्मध्य क्रमात्पापेन यातनाः। भवन्ति घोराः प्रत्येकं शरीरे तत्कृतेन च ॥ ४५ ॥, ये श्रुण्वन्ति गुरोर्निन्दां तेषां कर्णः पपूर्यते । अग्निवर्णेरयःकीलैस्तप्तैस्ताम्रादिभिर्द्रुतैः ॥ ४६ ॥ त्रपुसीसारकूटाचैः क्षारेण जतुना पुनः । स्रतप्ततीक्ष्णतैलेन वज्रलेपेन चान्ततः॥ ४७॥ क्रमादापूर्यते कर्णौ नरकेषु च यातनाः। अनुक्रमेण सर्वेषु भ्रमन्येतेषु यातनाः ॥ ४८ ॥ परदारांश्च पद्यन्ति छुन्धाः स्निग्धेन चक्षुषा । गुरोः कुर्वन्ति भ्रुकुटिं कूरनेत्राश्च ये नराः ॥ ४९ ॥ स्चीभिरग्निवर्णाभिस्तेषां <sup>2</sup> चक्षुः प्रविध्यते । क्षाराचैश्च क्रमात्सवैंदेंहे सर्वाश्च यातनाः॥ ५०॥ स्पर्शलोभेन ये मूढाः संस्पृशन्ति परस्त्रियम् । तेषां तप्ताग्निवर्णाभः उस्चीभिर्विध्यते करः॥ ५१॥ ततः क्षारादिकैः सर्वे शरीरमनुलिप्यते । यातनाश्च महाकष्टाः सर्वेषु नरकेषु च ॥ ५२ ॥ परिष्वजन्ति चात्युव्रं प्रदीप्तं लोहशास्मलिम्। हन्यन्ते पृष्ठदेशे च पुनर्भामिमहाबलैः ॥ ५३ ॥

¹ सर्वेन्द्रियाणामप्येवं-क. ग. ² नेत्रं प्रपूर्यते-क. ग. ³ स्तीभि: पूर्यते नखः-खः. ग.

दन्तुरेणातिकुण्ठेन ऋकचेन बलीयसा। शिरःप्रभृति पाट्यन्ते घोरैः कर्मभिरात्मजैः ॥ ५४ ॥ तेन तेनैव रूपेण हन्यन्ते पारदारिकाः। गाढमालिङ्गयते नारी ज्वलन्ती लोहनिर्मिता ॥ ५५ ॥ पूर्वाकारं ज्वलन्तं तं पूरुषं लोहनिर्मितम्। दुआरिण्यः स्त्रियो गाढमालिङ्गन्ति वदन्ति च ॥ ५६ ॥ किं प्रधावसि वेगेन न ते 1 मोक्षोऽस्ति साम्प्रतम्। लङ्घितस्ते यथा भर्ता पापं भुंक्ष्व तथाधुना ॥ ५७ ॥ लोहकुम्भे विनिक्षिप्ताः सापिधाने शनैः शनैः। मृद्धश्चिना प्रपच्यन्ते स्वपापैरेव मानवाः॥ ५८॥ उळ्डालाचैः <sup>2</sup> श्लोचन्ते प्रपीड्यन्ते शिलासु च क्षिप्यन्ते चान्धकूपेषु दश्यन्ते भ्रमरैर्भृशम् ॥ ५९ ॥ क्रिमिभिर्मिन्नसर्वोङ्गाः शतशों जर्जरीकृताः। सुतीक्ष्णक्षुरकूषेषु क्षिप्यन्ते तदनन्तरम्॥ ६०॥ महाज्वाले च नरके पापाः पच्यन्ति सर्वतः। इतस्ततश्च ावन्ति दह्यमानास्तदर्चिषा ॥ ६१ ॥ पृष्ठेनानीय जङ्घे द्वे विन्यस्ते स्कन्धयोजिते। तयोर्भध्येन चाकृष्य बाह्यपृष्ठेन गाढतः ॥ ६२ ॥ बध्वा परस्परं सर्वे छुद्दढं पापरज्जुभिः। पिण्डबद्धं दशन्त्येनं भ्रमरास्त्रीक्ष्णलोहजाः॥ ६३॥ मानिनां क्रोधिनां चैव तस्काराणां च दारुणाः। विण्डबद्धाः स्मृता याम्या महाज्वाले च यातनाः ॥ ६४ ॥

र्ज्जुभिवैष्टिताङ्गाश्च प्रलिप्ताः कर्दमेन च।

करीषवत्प्रपच्यन्ते 3 म्रियन्ते तेन ते तथा ॥ ६५॥

<sup>1</sup> मोहोऽस्ति सम्प्रति-मु.पा. 2 क्षोभ्यन्ते-ग. 3 तथा तेन व्रियन्ति च-क.

सुतीक्ष्णक्षारतोयेन 'कर्कशासु शिलासु च ! आपापसंक्षयात्पापा घृष्यन्ते चन्दनं यथा ॥ ६६ ॥ शरीराभ्यन्तरगतैः 2सन्ततं क्रिमिभिर्नराः। भक्ष्यन्ते तीक्ष्णवदनैरादेहप्रक्षयाद्भशम् ॥ ६७ ॥ किमीणां निचये क्षिप्ताः पूर्तिमांसस्य राशिषु। तिष्ठन्त्युद्धिग्रहृदयाः पर्वताभ्यन्तरार्द्विताः ॥ ६८॥ सुतप्तवज्रलेपेन <sup>३</sup> शरीरमुपलिप्यते । अधोमुखोर्ध्वपादाश्च द्रतास्तप्यन्ति विद्वना ॥ ६९ ॥ वद्नान्तः प्रविन्यस्तं सुप्रतप्तमयोगुडम्। ते खादन्ति पराधीना हन्यमानाश्च सुद्गरैः॥ ७०॥ ये शिवारामपुष्पाणि लोभात्संगृह्य पाणिना । जिब्रन्ति मूढमनसो शिरसा धारयन्ति वा ॥ ७१ ॥ <sup>4</sup> आरोप्यते शिरस्तेषां सुतप्तेर्लोहशङ्क्रुभिः । ततः क्षारेण दीवेन तैलताम्रादिभिः क्रमात्॥ ७२॥. शरीरे च महाघोराश्चित्रा नरकयातनाः। बहुधोत्पाट्यते जिह्ना येऽसत्याप्रियवादिनः ॥ ७३ ॥ सन्दंशेन सुतप्तेन प्रपीड्योरसि पादतः। मिथ्यागमप्रवक्तश्च जिह्ना चास्य विनिर्गता ॥ ७४ ॥ ं कोशार्धजिह्ना विस्तीर्णेईलैस्तीक्ष्णैः प्रपाट्यते । निर्भर्त्सयन्ति ये कूरा मातरं पितरं गुरुम् ॥ ७५ ॥ तेषां वज्रजलूकाभिमुखमाद्दयते यतः। ततः क्षारेण ताम्रेण त्रपुणा सिच्यते पुनः ॥ ७६ ॥

 $<sup>^1</sup>$  शर्कराम्र-क. ग.  $^2$  सर्वत:-क. ग.  $^3$  शरीरमनुलिप्यते-क.  $^4$  अपूर्यते-क. ग.  $^5$  जिह्नार्थकोशविस्तीणै:-क.

द्वतैरापूर्यतेऽत्यर्थं तप्तलोहैश्च तन्मुखम् । इतस्ततः पुनर्धावन् बध्यते यमिकङ्करैः ॥ ७७ ॥

ये निन्दन्ति महात्मानमाचार्यं धर्मदेशिकम् । शिवभक्तांश्च सम्मूढाः शिवधर्मं च शाश्वतम् ॥ ७८ ॥

तेषामुरसि कण्ठे च जिह्नायां दन्तसन्धिषु । तालुन्योष्ठे च नासायां मूर्धि सर्वाङ्गसन्धिषु ॥ ७९ ॥

अग्निवर्णाः सुतप्ताश्च त्रिशिखा लोहराङ्कवः । आरोप्यन्ते सुबहुराः स्थानेष्वेतेषु मुद्गरैः ॥ ८०॥

ततः <sup>1</sup> क्षारेण तमेन ताम्रेण त्रपुणा पुनः । तप्तलोहादिभिः सर्वैरापूर्यन्ते समन्ततः ॥ ८१॥

यातनाश्च महाचित्राः शरीरस्यापि सर्वशः । निद्दशेषनरकेष्वेवं भ्रमन्ति क्रमशः पुनः ॥ ८२ ॥

ये गृह्णन्ति परद्रव्यं पद्भयां विप्रं स्पृशन्ति च।
<sup>2</sup> शिवोपकरणं गां च ज्ञानं च लिखितं क्वित्॥ ८३॥

³ हस्तपादादिभिस्तेषामापूर्यन्ते समन्ततः। क्षारताम्रादिभिर्दींमैर्द्ह्यन्ते क्रमशः पुनः॥ ८४॥

नरकेषु च सर्वेषु विचित्रा देहयातनाः। भवन्ति बहुराः कष्टाः पाणिपादसमुद्भवाः॥ ८५॥

ये शिवायतनारामवापीकूपमठाङ्गणम् । उपद्रवन्ति पापिष्ठा नृपास्तत्र वसन्ति च ॥ ८६॥

व्यायामोद्दर्तनाभ्यङ्गस्नानपानान्नभोजनम् । क्रीडनं मैथुनं चूतमशौचाचाचरन्ति च ॥ ८७ ॥

<sup>4</sup>ते वधैर्विविधेघोंरैरिक्षुयन्त्रादिपीडनैः । निरयाग्निषु पच्यन्ते यावदाचन्द्रतारकम् ॥ ८८ ॥

 $<sup>^{1}</sup>$  ध्रुरेण-क.  $^{2}$  श्रिवोपकरणाङ्गं च-मु,  $^{3}$  हस्तपादघनैस्तेषां-मु,  $^{4}$ त प्तैर्वि-ग,

शिवायतनपर्यन्ते शिवारामे च कुत्रचित् । समुत्स्जन्ति ये मूढाः पुरीषं मूत्रमेव वा ॥ ८९ ॥

तेषां शिश्नं सवृषणं ¹ हन्यन्ते लोह्मुद्ररैः । सूचीभिरम्निवर्णाभिस्ततश्चापूर्यते पुनः । लोहदण्डश्च सुमहानम्निवर्णः सकण्टकः ॥ ९० ॥

आरोप्येत गुदे तेषां यावन्सूर्भि <sup>2</sup> विनिर्गतः। ततः <sup>3</sup>क्षारेण महता ताम्रेण त्रपुणा पुनः॥९१॥

दुतेनापूर्यते गाढं गुदं शिश्नं च देहिनाम्। मनस्तर्वेन्द्रियाणां च यस्मादुक्तं प्रवर्तकम्॥ ९२॥

तस्मादिन्द्रियदुःखेन जायते तत्सुदुःखितम्। अन्नपानमदत्तं यैभूढेर्नाप्यनुमोदितस्॥ ९३॥

धने सत्यपि ये दानं न प्रयच्छन्ति तृष्णया। अतिार्थे चावमन्यन्ते कालप्राप्तं गृहाश्रमे॥ ९४॥

ते लोहतोरणे बद्धाः हस्तपादावधारिताः । विस्तारिताङ्गाः शुष्यन्ति तिष्ठन्त्यब्दशतं नराः ॥ ९५ ॥

हस्तपादललाटेष्ठु कीलिता लोहराङ्कीभः । नित्यं च विवृतं वक्तं कीलकद्वयघद्दितम् ॥ ९६ ॥

किमिभिः प्राणिभिश्चोप्रैर्लोहतुण्डैश्च वायसैः । उपद्रवैर्बहुविधैर्मुखमन्तः प्रपीड्यते ॥ ९७ ॥

जिह्ना ततः ⁴प्रभिन्ना च गाढं श्टङ्खलया पुनः। तिष्ठन्ति लम्बमानाश्च लोहाकाराः सुवर्तुलाः॥ ९८ं॥

ततः खमांसमुन्कृष्य तिलमात्रप्रमाणतः । खादितुं दीयते तेषां सूच्यप्रेण च शोणितम् ॥ ९९ ॥

<sup>ं</sup> चूर्ण्यते-क. ग. <sup>2</sup> विनिर्गतैः-मु. पा. <sup>3</sup> धुरेण. <sup>4</sup> प्रवद्धा-च. क.

यदा निर्मासतां प्राप्ताः कालेन बहुधा पुनः। ततः क्षारेण दीप्तेन तच्छरीरं प्रलिप्यते ॥ १०० ॥ सिच्यन्ते वर्षधाराभिः शुष्यन्ते वायुना पुनः। पुनस्तैलेन सिच्यन्ते सुतप्तेन समन्ततः ॥ १०१॥ इति चित्रविधेघाँरैर्भथ्यमानाः स्वकर्मजैः। म्रियन्ते नैव पापिष्ठा यावत्पापस्य संक्षयः ॥ १०२ ॥ तस्मात्पापं न कुर्वीत चञ्चले जीविते सति। एवं क्रिष्टा विशुद्धाश्च सावशेषेण कर्मणा॥ १०३॥ ततः क्षिति समासाच जायन्ते देहिनः पुनः। स्थावरा विविधाः क्रूरास्तृणगुल्मादिभेदतः॥ १०४॥ तत्रानुभूय दुःखानि जायन्ते कीटयोनिषु। निष्कान्ताः कीटयोनिभ्यो जायन्ते पक्षिणः क्रमात्॥ १०५॥ संक्रिष्टाः पक्षिभावेन भवन्ति सृगजातिषु । मार्गे दुःखमतिकम्य जायन्ते पशुयोनिषु ॥ १०६॥ क्रमाद्रोयोनिमासाद्य जायन्ते मानुषे पुनः। ब्युत्क्रमेणापि मानुष्यं प्राप्यते पुण्यगौरवात् ॥ १०७ ॥ ततो मनुष्यतां प्राप्य तत्तत्पापानुरूपतः। संयुताः पापचिद्वैश्च वर्तन्ते प्राणिनस्त्विह ॥ १०८ ॥

इति श्री शिवतत्त्वरत्नाकरे द्वितीयकछोले नरकयात्नानुवर्णनं नाम द्वितीयस्तरङ्गः

# त्तीयस्तरङ्ग<u>ः</u>

स्वामिन् पापानुगुण्येन तत्तिचिह्नैः समन्विताः । अवेयुः प्राणिनो भूमावित्येवमुपवर्णितम् ॥१॥ ¹केषां च कानि पापानां चिद्वा²नीत्युपवर्ण्यताम् । आकर्णय कुमार त्वं यद्भिज्ञातुमीहसे ॥२॥ पूर्वजन्मकृतं पापं व्याधिरूपेण पीड्यते । ब्रह्महा क्षयरोगी स्थात्सुरापः इयावदन्तकः ॥ ३॥ सुवर्णचोरः कुनखी दुश्चर्मा गुरुत्रपगः। राजच्चो राजयक्ष्मा स्यात् क्ष्माहर्ता क्षयपाण्डकः ॥ ४ ॥ ब्रह्मझः क्षयकासी स्यात् क्षयस्त्वेवं त्रिधा मतः। अन्नहर्ता भवेद्रुल्मी धान्यस्तेयी तु द्र्रुरः॥ ५॥ शाकहर्ता भवेच्छाखी पिटकी पुष्पहारकः। भगिनीगमनान्मत्यौ जायते बहुमूत्रवान् ॥६॥ मातृगामी भवेद्यस्तु तस्य लिङ्गं विनश्यति। स्तुषाभिगमनाञ्जोके शुक्रमेही ³भवेन्नरः ॥ ७ ॥ इक्षुमेही भवेत्पापी कन्याभिगमनाद्वि । विश्वस्ताभिगमी यस्तु रक्तमेही भवेद्गुवि॥८॥ सुतागामी भवेद्यस्तु शिश्नशूली 'भवेद्धुवि । राजाङ्गनागो यः कामी 5कामाद्यो गुरुदारगः॥९॥ पराङ्गनायाः पुरुषो जायते चान्त्रवृद्धिमान् । गलरोगी <sup>6</sup>अवेत्सोऽपि सदा योऽनृतवाग्मुवि ॥ १० ॥ गण्डमाली भवेनमत्यों ह्यभक्षस्य च भक्षणात्। उपजिह्वी भवेन्मर्त्यो दुर्गन्धाद्राणमात्रतः ॥११॥ पित्रोः सुरतमाकर्ण्य बुद्धिपूर्वमतन्द्रितः। बिधरत्वमवामोति महन्निन्दाश्रुतौ तथा ॥ १२॥

 $<sup>^{1}</sup>$ तेषां—ग.  $^{2}$  नीति निरूप्यताम्—क. ग.  $^{3}$  भवेद्भुवि—क. ग.  $^{4}$  भवेत्तदा—क.  $^{5}$  कामी यो—क. ग.  $^{6}$  भवेत्पापी—ग.

स जात्यन्धो भवेनमर्त्यः 'परस्त्रीणामवेक्षणात्। अञ्जुचिर्भास्करं पक्ष्यन्नक्षत्राणि तथा ध्रुवम् ॥ १३ ॥ नक्तान्धः स भवेत्पापी कण्डूतिर्वा भवेदिह। ब्राह्मणश्वासरोधेन ह्यपस्मारी भवेन्नरः ॥ १४॥ पित्तवान् जायते लोके दुरन्नस्य च ² भक्षणात्। क्रेष्मरोगी भवेह्लोके चैकादइयन्नभुक्सदा ॥ १५॥ अरुचिस्तस्य भवति नित्यहोमं यदि त्यजेत्। छर्दिरोगी भवेन्मर्त्यः कूटसाक्ष्यं वदेद्यदि ॥ १६॥ हिकावान् जायते लोके परेषां सूचको हि 3 यः। आन्त्रवृद्धिभवेत्तस्य ह्युच्छिष्ठान्नस्य मोजनात् ॥ १७॥ कर्णशूली <sup>4</sup>भवेछोके वृथालापाञ्**छृणोति यः**। नेत्रशूली भवेन्मत्यों हिंसा येन प्रदृश्यते ॥ १८॥ स्नानशुन्यो भवेन्मर्त्यः शिरश्शूली भवेत्सदा । पार्थैकशूली भवति देवब्राह्मणदूषकः॥ १९॥ हस्तश्रृंली भवेछोके हस्तच्छेदी द्यकारणात्। ताम्रस्तेयं यस्तु कुर्याद्रक्तमण्डलवाग्भवेत्॥ २०॥ श्वित्री भवेच्छ्वेतवस्त्ररूप्याणां स्तेयकारणात् । मन्दवाग्भृतकाध्यायी मूको वागपहारकः ॥ २१॥ बान्दिग्रहणजाद्दोषाज्जायते श्वासकासवान् । शिरोव्रणी भवेत्सोऽपि हाश्वहन्ता <sup>5</sup>तु यो तरः॥ २२॥ कर्णव्रणी भवेत्पापी भक्षकस्य च हिंसनात्। मयूरहननान्मत्यौं जायते कृष्णबिन्दुकः॥ २३॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> परस्त्रीणां निरीक्षणात्—क. ग. <sup>2</sup> भोजनात्—क. ग. <sup>3</sup> सः—क. ग. <sup>4</sup> भनेत्सोऽिप—क. ग. <sup>5</sup> भनेन्नरः—क. ग. <sup>6</sup> भनकस्य—क. ग.

बकहन्ता ¹तु यो लोके जायते ²श्वेतबिन्दुकः। विसर्पिः सर्पद्दननात् काकहन्ता तु कामिलः ॥ २४॥ गजचर्मा भवेत्सोऽपि गजो येन निहन्यते। यस्तु पारावतं इन्यात् सोऽपि श्वित्री भवेद्भुवि॥२५॥ बिडालं नकुलं गृधं भरहाजं शुकं तथा। सुपर्णे चाषकं हत्वा व्रणी सर्वाङ्गसन्धिषु ॥ २६ ॥ गन्धस्तेयी च दुर्गन्धी वक्रवाणश्च पुष्पहत्। उष्ट्रहन्ता भवेच्छित्री खरहन्ता तु घर्घरः॥ २७॥ कपिलागोनिहन्ता स्यादन्तर्वलंयमूलरुक्। नीलगोझो भवेन्मर्त्यो ³वृषस्**चकमृ**लहक् ॥ २८ ॥ श्वेतगोच्चो भवेन्मत्यों वृषसूचकमूलरुक्। आरामे देवतागारे वल्मीके च सभास्थले ॥ २९ ॥ विष्मूत्रे यस्त्यजेज्ञानात्स भूयात्पादश्लवान् । पूर्यवणी भवेनमर्त्यः सर्पिषस्तेयसम्भवात् ॥ ३०॥ उरोव्रणी भवेनमर्त्यः परनार्युपगूहनात्। शीतज्वरी भवेनमर्त्यस्तदाकानां विघातकः ॥ ३१ ॥ उष्णज्वरी भवेछोके ह्यग्निदाहविघातकः। परस्त्रियं नरो दृष्ट्वा कामबाणातुरोऽनिशम् ॥ ३२॥ तापज्वरी भवेल्लोक इह वान्यत्र जन्मिन । विवाहविष्नकृञ्जोके मृतजायो भवेद्भवि ॥ ३३॥ चातुर्धिकज्वरी भूयात्यक्तसन्ध्यादिकर्भवान्। स सन्ततज्वरी भूयात् परसन्तापक्रन्नरः ॥ ३४॥ एकाहिकं द्वधाहिकं वा ज्वरं भजति मानवः। गृहदाही भवेछोके द्यद्य वाऽन्यत्र जन्मनि ॥ ३५॥

<sup>1</sup> भवेछोके-क. ग. 2 बिन्दुमान्-क. ग. 3 बहिर्वलयमूलस्क्-ग.

रजकश्चर्मकारश्च नटो 'निषद एव च। कैवर्तम्लेच्छभिल्लाश्चेत्येते सप्तान्त्यजाः स्मृताः ॥ ३६॥ पतेषामङ्गना गच्छन्नरमूलवणी भवेत्। चण्डाल्यभिगमानमत्यों जायतेऽत्र भगन्दरी ॥ ३७ ॥ दासीगामी भवेन्मेढ्वणी तस्यान्तरेऽपि वा। पञ्चपर्वसु यः पत्नीं वजेत्कामातुरो नरः ॥ ३८॥ सोऽनपत्यो भवेनमर्त्यः <sup>2</sup>पत्तया स्थस्य मृतिभवेत्। कक्षत्रणी भवेन्मर्त्यः परदारकुचग्रहात् ॥ ३९॥ वूयव्रणी भवेन्मर्त्यः कृमिदुर्गेन्धसंयुतः। अतीव वेदनायुक्तो मधुदुग्घापहारकः ॥ ४०॥ बालक्षो सृतपुत्रः स्यादौषधादिविभेदनैः। आमयावी भवेन्मर्त्यः पञ्चयज्ञविगर्हणात् ॥ ४१ ॥ नेत्रवणी भवेनमर्त्यः <sup>3</sup> रुष्टो दष्ट्वा तु गोद्विजान्। यः प्रयेत्सततं लोक इह वान्यत्र जन्मनि ॥ ४२ ॥ फलानां चाथ कोशानां स्तेयी भवति मानवः। उद्योगे सित बाहुन्ये फलं नास्तीह तस्य वै ॥ ४३ ॥ इन्धनस्स जलस्यापि गोमयस्य तुषस्य वा। स्तेयी भवति चेल्लोके स भूयात्परसेवकः ॥ ४४ ॥ लवणस्य गुडस्यापि आम्लस्य लशुनस्य वा । स्तेयी भवति यो मर्त्यः स तु कुष्ठी भवेद्भवि॥ ४५॥ व्रतानि परिगृह्यादावसमाप्य विमुञ्जति । नरकाननुभूयाशु हीनाङ्गो जायते भुवि ॥ ५६॥ मुक्तादिनवरत्नानां स्तेयी भवति मानवः । नरकं चानुभूयाशु कुरूपी जायते भुवि॥ ४७॥

¹ बुरुड-क. ग. ² पत्नी चास मृति भजेत्-क. ग. ³ कोपरृष्ट्या तु-क. ग.

उपवासदिने यस्तु दन्तधावनमाचरेत् । सोऽद्यैवान्यभवे वापि दुर्गन्धास्यो ¹भविष्यति ॥ ४८ ॥ यस्त्वौषधप्रयोगाद्यैहिंसां प्रनसि चिन्तयेत् । वातरोगी भवेलोके प्रमेही पर्वसङ्गमी ॥ ४९ ॥ <sup>2</sup> स वुमान्दन्तरोगी यो विष्रं संपीडयेच्छलैः । यो विष्रं पीडयेन्नित्यं जलान्तर्पञ्जनादिभिः॥ ५०॥ सोऽन्यजन्मनि पापी स्यात्कम्पवायुत्रपीडितः। अवीडां रोगिणीं नारीमन्तर्वतीं कृतवताम् ॥ ५१ ॥ रजस्वलामकामां च नाक्रमेद्वै बलात्पुसान् । तेन वै पापशेषेण देहः क्रिसिमयो भवेत्॥ ५२॥ निन्दकः शिवभक्तानां कोटिजन्मसु सुकरः । सप्तजन्मसु कुष्ठी स्यादन्ते दास्यां प्रजायते ॥ ५३ ॥ पापानां बहुभेदानां यातनानुभवात्परम् । एवमादीनि चिद्वानि सन्ति नानाविधान्यपि॥ ५४॥ सर्वेषामपि पापानामियमेका प्रतिक्रिया । सर्वागमपुराणादिप्रसिध्देयमुदीर्यते ॥ ५५॥ शिवेति मङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते । सप्तजन्मकृतं पापं भस्मीभवति तस्य वै ॥ ५६॥ श्रोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥ ५७ ॥

इति श्री शिवतस्वरस्नाकरे द्वितीयकछोठे दुष्कर्मजन्मरोगादिप्राप्तिदर्शनं नाम तृतीयस्तरङ्गः

<sup>1</sup> भवेद्भुवि-क. ग. 2 स पुमान्धमूरोगी-क. ग.

# चतुर्थस्तरङ्गः

स्वामिन्नरकनामानो लोकास्तद्वर्भवासिनः।
पुटाश्चेव त्रयिक्तंश्चातेषां परिमितिस्तथा॥१॥
तदन्तर्वर्तिनां चैव नरकाणां तथाऽभिधाः।
नानाविधास्तत्र तत्र नरकेषु च यातनाः॥२॥
यातनानन्तरं पापचिह्वानामपि संभवः।
उदीरितमभूदेतत्सर्वमेव विशेषतः॥३॥
तद्र्ध्ववर्तिलोकानां विस्तारं कथय प्रभो।
पुत्र तत्कथये तुभ्यं यदर्थमयमुद्यमः॥४॥
चतुर्स्त्रिश्चरेषु षह्वक्षाण्यायसं स्थलम्।
तस्योपरि द्विकोटिं तु जलपूर्तिं विदुर्वृधाः॥५॥
तस्यामशीतिलक्षं स्याचिंशत्साहस्रसंमितम्।
पार्थिवं तद्विजानीयात्तस्मन्पातालसप्तकम्॥६॥

#### सप्ताधोळोकाः

अधोलोकास्तु पातालं रसातलमहातले।
तलातलं च सुतलं वितलं चातलं तथा॥ ७॥
शुक्करुष्णारुणाः पीताः शर्कराः शैलकाञ्चनाः।
भूमयो यत्र मैत्रेय वरप्रासादशोभिताः॥ ८॥
पातालानामध्रश्चास्ते वष्णवी तामसी तमः।
फणामणिसहस्रेण यश्च विद्योतयन्दिशः॥ ९॥
सर्वान्करोति निर्वीर्यान् हिताय जगतोऽसुरान्।
मदाघूर्णितनेत्रोऽसौ यः सदैवैककुण्डलः॥ १०॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वैणवी तामसी तनुः-क. ग

किरीटस्रग्धरो भाति साग्निः श्वेत इवाचलः । नीलवासा मदोत्सिकः श्वेतहारोपशोभितः ॥ ११ ॥ साभ्रगङ्गाप्रपातोऽसौ कैलासाद्विरिवोच्ल्रितः । लाङ्गलासकहस्ताग्रो विश्वनमुसलमुद्भृतम् ॥ १२ ॥ उपाश्रितः स्वयं कान्त्या यो वारुण्या च मूर्तया । कल्पान्ते यस्य वक्रेभ्यो विषानलिशिखोल्बणाः ॥ १३ ॥ संकर्षणात्मका रुद्रा निष्कामन्ति जगन्नये ।

#### भूकंम्पनिदानम्

आस्ते पातालमूलस्थः शेषोऽशेषसुरार्चितः ॥ १४ ॥
तस्य वीर्यं प्रभावश्च स्वरूपं रूपमेव च ।
न हि वर्णयितुं शक्यं ज्ञातुं वा त्रिदशैरिष ॥ १५ ॥
यस्यैषा सकला पृथ्वी फणामणिशिखारुणा ।
आस्ते कुसुममालेव कस्तद्वीर्यं सहिष्यते ॥ १६ ॥
यदा विजृम्भतेऽनन्तो मदाधूर्णितलोचनः ।
तदा चलति भूरेषा साद्रितोया सकानना ॥ १७ ॥
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धाः किन्नरोरगचारणाः ।
नान्तं गुणानां गच्छन्ति तेनानन्तोऽयमव्ययः ॥ १८ ॥

## अष्टदिग्गजाः

पेरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः। पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः॥ १९॥ अष्टासु दिश्च भूभारं वहन्त्येते हि दिग्गजाः।

#### अष्टी करिण्यः

करिण्योऽभ्रमुः कपिला पिङ्गलानुपमा क्रमात् ॥ २० ॥

ताम्रपर्णी सुदन्ती स्यादञ्जना चाञ्जनावती। पवमष्टौ करिण्यश्च दिगन्तेष्वष्टसु स्थिताः॥ २१॥ निवातकवचाद्याश्च दैत्यदानवसेविताः। आसते दैत्यपतयः तस्मिन्नेव रसातले ॥ २२ ॥ तक्षकः पद्मकर्कोटशङ्खपालादिसेवितः। फणामणिप्रकाशेन तत्र चास्ते महातले ॥ २३॥ तलातलाख्यलोके तु मयो नाम महासुरः। अनेकदैत्यसहितो चीतविष्णुभयः सदा ॥ २४॥ आराधितस्य शर्वस्य प्रसादाद्वर्तते सुखम् । **आस्ते सुतललोके तु बलिर्नाम महासुरः ॥ २५ ॥** नारायणप्रसादेन <sup>1</sup> निर्भयो विगतज्वरः। वितलाख्ये महालोके आस्ते दानवपुंगवः॥ २६॥ महाकोधो महावीर्यः शम्भोश्च वरदानतः। अतलाख्ये महालोके बलनामा महासुरः॥ २७॥ आस्ते तथाविधैरेव दैतेयैः परिवारितः। अतलाद्योजनानां तु सहस्रादृर्ध्वभागतः ॥ २८॥ हाटकेश्वरलोकोऽस्ति देवोऽस्मिन् हाटकेश्वरः। पार्वत्या सह वैधात्रसृष्टिसाहाय्यकोद्यतः ॥ २९ ॥ तद्वीर्यजाता तटिनी तत्रास्ते हाटकाभिधा। तदुत्पन्नं सुवर्णं तु विश्चतं हाटकाख्यया ॥ २०॥ दैत्यानां भूषणं जातं मकुटादिविभेदतः। तस्योपरिष्टाल्लक्षं तु योजनानां महीतलम् ॥ ३१ ॥

<sup>1</sup> वर्तते -ग.

## पात।लादिसम्लोकस्थितिकथनम्

सप्तानामपि लोकानां विस्तारात् स्थितिरुच्यते । सप्त सन्ति अुवो लोकाः पातालाद्याः क्रमाद्धः ॥ ३२ ॥

दशसाहस्रमेकैकं विस्ताराया<sup>।</sup>मखाततः । आद्यं त्वतलमासन्नं पातालं भूतलाद्यः ॥ ३३ ॥

योजनैर्दशसङ्ख्याक²सहस्रौरभिसम्मितम् । बलिप्रभृतयो दैत्या वसन्त्यस्मिन् महीतले ॥ ३४ ॥

विचित्ररत्नप्रासादगृहमण्डपमण्डिते । तद्धो वितलं नाम पातालं 'द्दाधा स्मृतम् ॥ ३५ ॥

पुलोमप्रमुखैरैंत्यैर्नागैश्च परिसेवितम् । तद्धः सुतलं नाम दशसाहस्रयोजनम् ॥ ३६ ॥

हिरण्याश्चसुतोपतं सौवर्णसिकतान्वितम् । तद्घो वितलं नाम पातालं पीतमृत्तिकम् ॥ ३७॥

कालनेमिमुखैँदैत्यपतिभिः परिरक्षितम् । तलातलमतः प्राहुरहणावनिशोभितम् ॥ ३८॥

प्रहादश्रमुखैर्दैत्यैरधिष्ठितमनुत्तमम् । ततो रसातलं नाम परिपाण्डुरभूमिकम् ॥ ३९॥

यस्मिन् हयत्रीवमुखा निवसन्त्यसुराधिपाः। महातलमतः प्रोक्तं सप्तमं नीलभूमिकम् ॥ ४०॥

हिरण्याक्षमुखा दैत्या वसन्त्यम्मिन् सुखान्विताः। पतेषु नागा रक्षांसि योगिनः कपिलादयः॥ ४१॥

गन्धर्वाः पन्नगाः सिद्धाश्चारणाश्च सिकन्दाः। तत्रस्था ये महात्मानो मुनिपन्नगराक्षसाः ॥ ४२ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मतस्ततः -क. <sup>2</sup> सहस्रेणाभिसंवृतम्-क. <sup>3</sup> दृषदा-ग.

कामरूपधराः सर्वे दिव्याभरणभूषिताः। पाताळानि विचित्राणि मणिसोपानवन्ति च ॥४३॥

पातालानां तु मध्ये तु विवराणि सहस्रशः। सन्ति रत्नविचित्राणि साष्सरोवनितानि च ॥४४॥

तेषु दैत्याश्च शतशो देवसङ्गामनिर्जिताः। सकलत्रपरीवारा निवसन्त्यकुतोभयाः॥४५॥

रसायनानि दिन्यानि सिद्धैः संसेवितानि च । औषघानि विवित्राणि प्रज्वलन्ति दिवानिशम् ॥ ४६ ॥

नैवार्करइमयस्तेषु पातालेष्विप सप्तसु । तापं कुर्वन्ति शीतं वा निशाकरकरास्तथा ॥ ४७॥

रत्नप्रभाभिश्चित्राभिर्भासितानि समन्ततः । यानान्नपानखाद्यारीर्युक्तानि हृदयङ्गमैः ॥ ४८ ॥

महापुरसहस्राणि सेवितान्यप्सरोगणैः। विचित्रमणिसोपानरत्नशासादवन्ति च ॥४९॥

पातालेऽतलसंबे तु देवो लिङ्गस्वरूपवान्। हाटकेश्वरनाम्ना तु गीयते सिद्धचारणैः॥५०॥

पातालानां तु सप्तानामधस्तादजरामरः । अनन्तो नागराड् घत्ते ससहस्रकारा भुवम् ॥५१॥

नागमूर्तिरिचन्त्यात्मा शिवशक्तिः सदोन्मुखः। कूर्मपृष्ठे पदन्यासं कृत्वा घत्ते भुवः स्थलम् ॥ ५२॥

कूर्मः षोडशसाहस्रं तद्धस्तान्महाजलम्। रुद्रशक्तवा धृतोऽधस्तात्स्वय'मण्युकरूपया॥ ५३॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मन्यक्तरूपया-ग.

#### सप्तपाताळादिळोकस्थितलिङ्गानि

शिवः शम्भुः शङ्करश्च शितिकण्ठ उमापितः । सर्वेश्वरो नीलकण्ठः क्रमशो लिङ्गसप्तकम् ॥५४॥ सप्तस्वपि च लोकेषु स्थिताः सम्पूज्य भक्तितः । तत्तिल्लिङ्गपसादेन स्वाभीष्टानि भजन्ति हि ॥५५॥ अधः कटाहादाराभ्य भूम्या साकं प्रमाणकम् ।

इति श्री शिवतत्त्वरत्नाकरे द्वितीयकङोले सप्तपाताललोकस्वरूपवर्णनं नाम चतुर्थस्तरङ्गः

पञ्चाशत्कोटिसङ्ख्याकयोजनानीति निश्चयः॥ ५६॥

## पश्चमस्तरङ्गः

पातालादिकभूम्यन्तलोकभेदान्निरूपितान्।
आकर्ण्य परमानन्दमिवन्दं करुणानिधे ॥ १ ॥
यथा लोकेषु युष्माकं कीर्तिः सर्वेषु भासते।
तथा बुद्धिः सुसूक्ष्मापि निष्प्रत्यूहं प्रवर्तते ॥ २ ॥
हश्यमेनं महीलोकं सभेदं सस्वरूपकम्।
अनुप्रहान्मयि स्वामिन् सर्वमेतन्निरूपय ॥ ३ ॥
साधु नन्दन यत्पृष्टं त्वया स्क्ष्मिष्ठया गृणु ।
तस्योत्तरं व्रवीम्यद्य निगमागृमसम्मतम् ॥ ४ ॥
कोटिद्वयं त्रिपञ्चाश्वक्ष्माणि च ततः परम्।
पञ्चाशच सहस्राणि सप्त द्वीपाः ससागराः॥ ५ ॥
ततो हिरण्मयी भूमिर्दशकोटिप्रमाणतः।
देवानां क्रीडनार्थाय लोकालोकस्ततः परम् ॥ ६ ॥

पर्वतो वलयाकारो योजनायुतविस्तृतः। तस्माद्वाद्यं तमो घोरं दुष्प्रेक्ष्यं जीववर्जितम् ॥ ७॥ पञ्चित्रशत्स्मृताः कोट्यो लक्षाण्येकोनविंशतिः। चत्वारिंशत्सहस्राणि योजनानि प्रमाणतः॥८॥ स्रप्तागरमानस्तु गर्भोदस्तदनन्तरम्। कोटियोजनमानस्तु कटाहः संव्यवस्थितः॥९॥ ब्रह्माण्डोऽयं कटाहेन संयुक्तो मेरुमध्यतः। पञ्चाशत्कोटयो ज्ञेया दश्दिक्ष समन्ततः ॥ १० ॥ जम्बूशाकाह्यौ द्वीपौ कुशकौश्चौ च शास्मिलः। गोमदः पुष्करश्चेति सम्द्वीपाः प्रकीर्तिताः॥ ११॥ एते द्वीपाः समुद्रैस्तु सप्त सप्तभिरावृताः। लक्षयोजनविस्तारो जम्बूद्वीपः प्रकीर्तितः॥१२॥ सूर्यविम्बसमाकारस्तावत् क्षारार्णवावृतः । जम्बूद्वीपाद् द्विगुणतः शाकद्वीपः समन्ततः ॥ १३॥ तावता क्षीरतोयेन समुद्रेण परीवृतः। कुशद्वीपो द्विगुणतः ततस्तत्परितः स्थितः॥१४॥ दिधतोयेन परितः तावताम्बुधिना वृतः। क्रीश्चस्तद्दिगुणः सोऽपि घृततोयेन संवृतः॥१५॥ ततस्तु शाल्मलीद्वीपो द्विगुणस्तावतैव तु । इक्षुसारस्वरूपेण समुद्रेण परीवृतः ॥१६॥ गोमेदः परितस्तस्माद् द्विगुणस्तावता वृतः । सुरातोयेन दैत्यानां मोहकेनार्णवेन हि ॥ १७॥ पुष्करस्तु ततो द्वीपो द्विगुणस्तावता वृतः। स्वादुतोयेन रम्येण समुद्रेण समन्ततः ॥ १८॥ जम्बूद्वीपः समस्तानामेतेषां मध्यसंस्थितः। तस्यापि मेहराख्यातो मध्ये कनकपर्वतः॥१९॥

चतुरशीतिसाहस्रयोजनान्यस्य चोछ्रयः । प्रविष्टः षोडशाधस्ताद् द्वात्रिंशन्मूर्धि विस्तृतः ॥ २०॥

मूले षोडशसाहस्रो विस्तारस्तस्य सर्वतः । भूपग्रस्यास्य शैलोऽसौ कर्णिका कारवत् स्थितः॥ २१॥

शराववत् स्थितत्वाच द्वात्रिशन्मूर्धि विस्तृतः। दैमीकृतो महेशस्य ग्रुभाङ्गस्पर्शनेन च ॥ २२॥

दत्तूरपुष्पसंकाशः सर्वदेवहिते रतः । नेमयः कटकाकारा निर्गता दीप्तिमत्तराः ॥ २३॥

पञ्जविंशतिसाहस्रादुपरिष्टादिष क्षितेः । दशसाहस्रविस्ताराः प्रत्येकं चैवमेव हि ॥ २४॥

त्रिसहस्रसमुङ्राया वलयास्तस्य संस्थिताः । नेसिर्या मस्तकोपान्ते लोकपालसमाश्रिता ॥ २९ ॥

चक्रवाटीति तामाहुः सर्वरत्नप्रभावतीम् । तस्य चाष्ट्रसु श्रुङ्गेषु पुर्योऽष्टौ समवस्थिताः॥ २६॥

# **अमरावत्याद्यष्टपुर्यः**

प्राच्यादि विनद्भमुख्यानां नामभिस्ताः समन्विताः । नाम्नाऽमरावती पूर्वे पुरी शकस्य हेमजा ॥ २७ ॥ तेजोवती पुरी क्षेया वहेः कमळलोहिता । पुरी संयमनी याम्या दक्षिणेऽञ्जनसन्निभा ॥ २८ ॥ रक्षोवती निर्ऋतेस्तु नगरी कृष्णलोहिता । वारुण्यां वशुद्धवत्युकां वरुणस्येन्दुवितस्थता ॥ २९ ॥

वायव्ये गन्धवत्युक्ता वायोर्मरकतात्मिका। महोदया कुवेरस्य चोत्तरे सर्वरत्नजा॥३०॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कारतः स्थितः—कः, गः, <sup>2</sup> सिद्धवतीति स्यातः, <sup>3</sup> वरुणस्येन्द्ववती तथा—गः,

यशोवती हरस्योक्ता विशदा सुदुरासदा। प्रत्येकं षद्सहस्राणि योजनानां प्रकीर्तिताः॥ ३१॥

अमरावत्यादिपुरीस्थिताः लोकपाललोकास्तत्रत्या देवताश्च

लोकास्तु लोकपालानामष्टानामपि शोभनाः। मेघविद्यावती चैव सौवर्णी कुसुमावती॥ ३२॥

पुर्योऽमरावतीसंस्थाः स्नुमतिः कामवत्यपि । मेघविस्सिद्ध आदित्याः साध्याश्चाप्सरसः क्रमात् ॥ ३३ ॥

ईशास्तेजोवती पुर्यां, विश्वकर्ममयाभिधौ । रेवतीमानवत्याख्ये पुर्यावाश्चित्य तिष्ठतः ॥ ३४॥

संयमिन्यां मातनन्दा रोहिणी गुणवत्यपि । पितृभिश्चापि रुद्रैश्च श्रितैकादशसंख्यया ॥ ३५ ॥

रक्षोवत्यां पिङ्गला च कृष्णा चैव सुखावती। गान्घारी तु चतस्रस्तु पुरीः कर्मजदेवताः॥ ३६॥

पिशाचप्रमुखाश्चैव समाश्चित्य वसन्ति हि । सिद्धसेना ¹हेमसंज्ञा तथा सिद्धवतीति च ॥ ३७ ॥

सिद्धवत्यां भूतवसुर्विद्याघरसमाश्रिता । गन्धवत्यां तु सिद्धाख्या किन्नरैः समधिष्ठिता ॥ ३८ ॥

महोदयायां गन्धर्वा चित्रा चैव ग्रुभा तथा। प्रमदा चित्रवत्येवं पुर्यः पञ्च मनोहराः॥ ३९॥

तासु चित्ररथश्चेव शारदा तुम्बुरुस्तथा। कर्मदेवाश्च गुद्याश्च निवसन्ति क्रमादिह ॥४०॥

यशोवत्यां तु वैकुण्डप्रजावत्यभिषे तथा। सर्वकामवतीत्युक्ताः पुर्यस्तास्त्र क्रमार्वेहह ॥ ४१॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> महासंशा-क. ग. <sup>2</sup> दिमे-क. ग.

नारायणश्च ब्रह्मा च धन्वन्तरिरितीश्वराः। इन्द्र ऐरावतारूढः शच्या सह विराजितः ॥४२॥ वज्रपाणिः खर्णवर्णो दिव्याभरणभूषितः। सप्तहस्तः सप्तजिहः षडस्रो मेघवाहनः ॥४३॥ स्वाहाप्रियो रक्तवर्णः स्नुक्स्नुवायुघघारकः । दण्डायुघो लोहिताक्षो यमो महिषवाहनः ॥ ४४ ॥ दयामळासहितो रक्तवर्णो धूम्रमुखस्तथा । खद्गचर्मधरो नीलो निर्ऋतिनरवाहनः ॥ ४५ ॥ ऊर्ध्वकेशो विरूपाक्षो दीर्घग्रीवापतिः प्रभुः। नागपाशघरः पीतवर्णो सकरवाहनः ॥ ४६ ॥ वरुणः कालिकानाथो रत्नाभरणभूषितः। प्राणिनां प्राणरूपोऽसौ द्विबाहुर्ध्वजपाणिमान् ॥ ४७ ॥ वायुः कृष्णमृगासीनः पूजनीयोऽञ्जनापतिः। अश्वासीनः कुन्तपाणिः प्रतप्तस्वर्णसन्निमः ॥ ४८॥ कुवेरश्चित्रलेखेशो यक्षगन्धवैनायकः। पिनाकी वृषभारूढो गौरीपतिरनुत्तमः ॥ ४९ ॥ श्वेतवर्णश्चनद्रमौलिर्नागयद्योपवीतधृत्।

मेरोस्पिर ब्रह्मपुरम्
चतुर्दशसहस्राणि योजनानां महापुरी ॥ ५० ॥
मेरोस्पिर विख्याता देवदेवस्य वेधसः ।
तत्रास्ते भगवान् ब्रह्मा विश्वातमा विश्वभावनः ॥ ५१ ॥
उपास्यमानो योगीन्द्रैदैवैरिन्द्रगुरोगमैः ।
तत्र देवेश्वराधीशं विश्वातमानं प्रजापितम् ॥ ५२ ॥
सनत्कुमारो भगवानुपास्ते नित्यमेव हि ।

ब्रह्मपुराग्रे शङ्करायतनस् तत्र देवादिदेवस्य शङ्करस्यामितौजसः॥ ५३॥ दीतमायतनं गुभ्रं पुरस्ताद्गह्मणः स्थितम्।
दिव्यक्षान्तिसमायुकं चतुर्द्वारं सुशोभनम्॥ ५४॥
संकीणं सर्वतः गुद्धैर्बह्मविद्धिनिषेवितम्।
देव्या सह महादेवः शशाङ्काकिश्विशेवनः॥ ५५॥
रमते तत्र देवेशः प्रमथैः परमेश्वरः।
तत्र वेदविदः शान्ता मुनयो विद्यादिनः॥ ५६॥
पूजयन्ति महादेवं तापसाः सत्यवादिनः।
तेषां साक्षान्महादेवो मुनीनां भावितात्मनाम्।
गृह्णाति पूजां गिरिशः पार्वत्या परमेश्वरः॥ ५७॥

#### मेरोरूर्ध्वभागे शक्त्रयम्

मेरोस्तस्योध्वमाने तु श्रृङ्गाणि त्रीणि सन्ति हि । मध्यश्रङ्गं ब्रह्मवास ऐशान्यं शङ्करस्य च ॥ ५८॥ नैर्ऋत्यं वासुदेवस्य हेमगृङ्गं स्वयम्भुवः । रत्नजं शङ्करस्यापि राजतं केशवस्य च ॥ ५९॥

#### मेरो: श्वजाद्रज्ञापात:

तस्य शैलस्य शिखरात् क्षीरघारासमप्रभा । विश्वद्वाहुपरीणाहा भीमनिर्धातनिःस्वना ॥ ६० ॥ पुण्या पुण्यतमैर्जुष्टा गङ्गा त्रिपथगा शुभा । पतत्यजस्रं वेगेन हदे चन्द्रप्रभाभिधे ॥ ६१ ॥ तया तृत्पादितः पुण्यः स हदः सागरोपमः । सिद्धगन्धर्वमस्तरूनमध्य²वलयाश्रिताः ॥ ६२ ॥ दैत्यदानवगन्धर्वास्तरूनाकरे द्वितीयक्रलेले मेस्वर्णनं नाम

पञ्चमस्तरङ

¹ ब्रह्मचारिण:-क. ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वलयं श्रिताः-क. ग.

#### षष्ठस्तरङ्गः

#### केसराचलवर्णनम्

गुरो मेरोक्षध्वंभागे स्थितं सर्वं निक्षपितम्।
अधुना तस्य परितो वर्तमाना महागिरेः॥१॥
के के शैलाः? कानि कानि सरांसि? तरवश्च के?।
स्थानानि कानि तत्रापि? जनाः के तित्रवासिनः?॥२॥
पतत्सर्वं ममाचक्ष्व भगवन् मच्यनुग्रहात्।
कुमार वर्णये सर्वं यच्छ्रोतुमभिकाङ्क्षसे॥३॥
विष्कम्भा रचिता मेरोयोंजनायुतमुच्छ्ताः।
वनैः सरोभिश्च समं दिक्ष्वेते केसराचलाः॥

#### केसराचलनामानि

पूर्वे तु मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनः । विपुत्रः पश्चिमे पार्श्वे सुपार्श्वश्चोत्तरे स्थितः ॥ ४ ॥

#### केसराचलस्थिताः वृक्षाः

कदम्बस्तेषु जम्बूश्च पिष्पलो वट एव च । एकादशशतायामाः पादपा गिरिकेतवः ॥ ५ ॥

## जम्बूद्वीपस्य तन्नामप्राप्तिहेतुः

जम्बूद्वीपस्य यो जम्बूनामहेतुः स उच्यते।
महागजप्रमाणानि जम्ब्वास्तस्याः फलानि वै ॥ ६ ॥
अरत्नीनां शतान्यष्टौ एकषष्ट्यधिकानि तु ।
फलप्रमाणं संख्यातमृषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ ७ ॥
पतन्ति भूभृतः पृष्ठे शीर्यमाणानि सर्वशः ।
रसेन तेषां प्रख्याता तस्या जम्बूनदीति वै ॥ ८ ॥

सिरत् प्रवर्तते सा च पीयते तिन्नवासिभिः।
न स्वेदो न च दौर्गन्ध्यं न जरा नेन्द्रियक्षयः॥९॥
तत्पानस्वस्थमनसां जनानां तत्र जायते।
तीरमृत्तद्रसं प्राप्य वायुना सुविशेषिता॥१०॥
जाम्बूनदाख्यं भवति सुवणं सिद्धभूषणम्।
तत्र जम्बूफळरसो नदी भृत्वा प्रसर्पति॥११॥
मेरुं प्रदक्षिणीकृत्य जम्बूमूळं विशत्यधः।

केसराचलस्य परितो विद्यमानानि वनानि वनं चैत्ररथं पूर्वे दक्षिणे गन्धमादनम् ॥ १२ ॥ वैभ्राजं पश्चिमे तद्वदुत्तरे नन्दनं स्मृतम् ।

केसराचलस्थानि सरांसि अरुणोदं महाभद्रं सशीतोदं समानसम् ॥ १३ ॥ सरांस्येतानि चत्वारि देवभोग्यानि सर्वदा ।

**अरु**णोदसरसः प्राक्स्थिताः केसराचळाः

¹ शीताम्भश्च कुमुद्रांश्च ² करवी माल्यवांस्तथा ॥ १४ ॥ वैकङ्को मणिमांश्चेव प्रक्षवांश्चाचलेक्तमः । महानिलोऽय रुचकः सुबिन्दुर्भन्द्रस्तथा ॥ १५ ॥ वेणुमांश्च सुमेघश्च निषधो देवपर्वतः । इत्येते देवरचिताः सिद्धवासाः प्रकीर्तिताः ॥ १६ ॥ अरुणोद्यस्य सरसः पूर्वतः केसराचलाः ।

महाभद्रसरसो दक्षिणभागस्थाः केसराचलाः त्रिकूटः शिखरश्चेव पतङ्गो रुचकस्तथा ॥ १७ ॥

¹ शितान्तश्च-क. ²कुररी-क. कुरदी-ग.

निषघो' वसुधारश्च कलिङ्गस्त्रिविधः ग्रुभः।
समूलो वसुसारश्च कुरबश्चेव सानुमान् ॥ १८ ॥
ताम्राभश्च विशालश्च कुमुदो वेणुपर्वतः।
एकशृङ्गो महाशैलो गजशैलः पिशाचकः॥ १९ ॥
पश्चशैलोऽथ कलासो हिमवांश्चाचलोत्तमः।
इस्येते देवचरिता उत्कृष्टाः पर्वतोत्तमाः॥ २० ॥
महाभद्रस्य सरसो दक्षिणे केसराचलाः।

सुशीतोदसरसः पश्चिमस्थाः वेसराब्हाः शशिवासः सवैद्यां कपिलो गन्धमादनः ॥ २१ ॥ जारुधिश्च सुगन्धिश्च त्रिशृङ्गश्चावलोत्तमः । सुपार्थ्वश्च सुपक्षश्च काकः कपिल एव च ॥ २२ ॥ पिञ्जरो भद्रशैलश्च सुरसश्च महाब्हः । अञ्जनो मधुमांस्तद्वत् कुमुद्दो मकुटस्तथा॥ २३ ॥ सहस्रशिखरश्चैव व पण्डरः कृष्ण एव च । पारिजातो महाशैलः तथैव अकिपलादरः ॥ २४ ॥ सुषेणः पुण्डरीकश्च महामेधस्तथैव च । एते पर्वतराजानः सिद्धगन्ध्वंसेविताः ॥ २५ ॥ विश्वसितोदस्य सरसः पश्चिम केसरावलाः ।

मानससरस उत्तरभागस्थाः केसराच्छाः शङ्खकूटोऽथ वृषभो हंसो नागस्तथैव च ॥ २६॥ कुलाञ्जनः शकशैलो नीलः कनक एव च । पुष्पकश्च सुमेघश्च वराहो विरजस्तथा॥ २७॥

¹ वसुराजश्र—जा, ² पाण्डव:-क. गा. ³ कपिलोदर:-क. गा. ⁴ स्रुशीतोदस्य. BB.

मयूरः कपिलश्चेव महाकपिल एव च । इत्येते देवगन्धर्वसिद्धचारणसेविताः ॥ २८ ॥

सरसो मानसस्येह चोत्तरे केसराचलाः । एतेषां शैलमुख्यानामन्तरेषु यथाक्रमम् ॥ २९ ॥

सन्ति चैवान्तरद्रो (णः ?) ण्यः सरांसि च वनानि च । वसन्ति तत्र मुनयः सिद्धाश्च ब्रह्मभाविताः ॥ ३०॥

प्रसन्नाः शान्तरजसः सर्वदुःखविवर्जिताः।

## वैकुण्ठस्थानम्

सिताद्रिशिखरे चापि पारिजातवनं शुभम्॥ ३१॥ तत्र शकस्य भवनं विषुठं रत्नमण्डितम्। स्फटिकस्तम्भसंयुक्तं हेमगोषुरशोभितम्॥ ३२॥ तत्राथ देवदेवस्य विष्णोर्विश्वामरेशितुः। सुपुण्यं भवनं रम्यं सर्वरत्नोपशोभितम्॥ ३३॥ तत्र नारायणः श्रीमान् ठक्ष्म्या सह जगत्पतिः। आस्ते सर्वामरश्रेष्ठैः पूज्यमानः सनातनः॥ ३४॥

#### अष्टवसुस्थानानि

तथा च वसुघारे तु वसूनां रत्नमण्डितम् । स्थानानामष्टकं पुण्यं दुराघर्षे सुरद्विषाम् ॥ ३५ ॥

## सप्तर्षिस्थानानि

रत्नधारे गिरिवरे सप्तर्षीणां महात्मनाम् । सप्ताश्रमाणि पुण्यानि सिद्धावासयुतानि तु ॥ ३६॥

#### ब्रह्मभवनम्

तत्र हैमं चतुर्द्वारं वज्रनीलादिमण्डितम् । सुपुण्यं सुमहत्स्थानं ब्रह्मणोऽन्यकजन्मनः ॥ ३७॥ तत्र देवर्षयो विप्राः सिद्धा ब्रह्मर्षयः परे । उपासते सदा देवं पितामहमजं परम्॥ ३८॥

स तैः सम्पूजितो नित्यं देव्या सह चतुर्मुखः । आस्ते हिताय लोकानां शान्तानां परमा गतिः॥ ३९॥

## जैगीषच्याश्रमः

तथैकगृङ्गिश्वरं महापद्मैरलङ्कृतम् ।
स्वच्छामृतरसं पुण्यं सुगाङ्गं सुमहत्सरः ॥४०॥
जैगीषव्याश्रमं तत्र योगीन्द्रैक्पशोभितम् ।
तत्रासौ भगवान्नित्यमास्ते शिष्यः समावृतः ॥४१॥
प्रशान्तदोषैरश्चद्रैर्ब्रह्मविद्भिर्महात्मभिः ।
शम्भुर्मनोहरश्चेव कौशिकः कृष्ण एव च॥४२॥
सुमना देवपादश्च शिष्यास्तस्य प्रधानतः ।
सर्वयोगरताः शान्ता भस्मोद्गुलितवित्रहाः ॥४३॥
उपासते महाचार्या ब्रह्मविद्यापरायणाः ।
तेषामनुत्रहार्थाय यतीनां शान्तचेतनाम् ॥४४॥
सान्निध्यं कुरुते भूयो देव्या सह महेश्वरः ।
अनेकान्याश्रमाणि स्युस्तिस्मन् गिरिवरोत्तमे ॥४५॥
मुनीनां युक्तमनसां सरांसि सरितस्तथा।

## देवेन्द्रस्थानम्

सुमेघवाहनं स्थानं सहस्रादित्यसन्निभम्॥४९॥ तत्रास्ते भगवानिन्द्रः शच्या सह सुरेष्ट्ररः।

तेषु योगरता विष्रा याजकाः संयतेन्द्रियाः॥४६॥

ब्रह्मण्यासक्तमनसो रमन्ते ज्ञानतत्पराः।

¹ सहाचार्याः-क. ग.

## दुर्गाभवनम्

गजरोले तु दुर्गाया भवनं मणितोरणम् ॥ ४८॥ आस्ते भगवती दुर्गा तत्र साक्षान्महेश्वरी। उपास्यमानां विविधैः शक्तिभेदैरितस्ततः॥ ४९॥

#### राक्षसानां भवनानि

सुनीलस्य गिरेः श्वङ्गे नानारत्नसमुज्ज्वले । राक्षसानां पुराणि स्युः सरांसि शतशो द्विजाः !॥ ५०॥

#### यक्षभवनानि

तथा पुरशतं विषाः शतश्यक्ते महाचले । स्फटिकस्तम्भसंयुक्तं यक्षाणा'मपि तेजसा ॥ ५१ ॥

## सुपर्णभवनम्

श्वेतोदरगिरेः श्रेङ्गे सुपर्णस्य पुरं शुभम्। स तत्र गरुडः श्रीमान् साक्षाद्विष्णुरिवापरः॥ ५२॥

#### लक्ष्मीभवनम्

अन्यच भवनं पुण्यं श्रीश्टक्तं मुनिसत्तम!।
तत्र सा परमा शक्तिर्विष्णोरतिमनोरमा। ५३॥
अनन्तविभवा लक्ष्मीर्जगत्सम्मोहनोत्सुका।
अध्यास्ते देवगन्धर्वसिद्धचारणवन्दिता॥५४॥
तत्रैव देवदेवस्य विष्णोरायतनं महत्।
सरांसि तत्र चत्वारि विचित्रकमलानि च॥५५॥

<sup>1</sup> ममितौजसाम्-क. ग.

## विद्याधिरपुराष्ट्रकम्

तथा सहस्रशिखरे विद्याधरपुराष्ट्रकम् । रत्नसोपानसंयुक्तं सरोभिश्चोपशोभितम् ॥ ५६ ॥ नद्यो विमलपानीयाश्चित्रनीलोत्पलान्तराः । यत्र सालवनं दिव्यं तत्रास्त शङ्करोऽम्बया ॥ ५७ ॥

## महालक्ष्मीपुरम्

पारिजाते महाशैले महालक्ष्मीपुरं शुभम्।
रम्यप्रासादसंयुक्तं घण्टाचामरभूषितम्॥५८॥
गन्धर्विकन्नराकीर्णमप्सरोनृत्तसंकुलम्।
गणेश्वराङ्गनाजुष्टं धार्मिकाणां सुदर्शनम्॥५९॥
तत्र सा वसते देवी नित्यं योगपरायणा।
महालक्ष्मीर्महादेवी त्रिशूलवरधारिणी॥६०॥
त्रिनेत्रा सर्वशक्तथौष्टैः संवृता सदसन्मयी।

#### सरस्वतीपुरम्

सुपार्श्वस्योत्तरे भागे सरखत्याः पुरोत्तमम् ॥ ६१ ॥

## गन्धर्वपुराणि

पाण्डरस्य गिरेः श्रृङ्गे विचित्रद्वमसंकुले । गन्धर्वाणां पुरशतं दिव्यस्त्रीभिः समन्वितम् ॥ ६२ ॥ तेषु नित्यं मदोत्सिक्ता नरा नार्यस्तथैव च । क्रीडन्ति मुद्तिता नित्यं विलासभौंगतत्पराः ॥ ६३ ॥

## अप्सरसां पुराणि

अञ्जनस्य गिरेः गृङ्गे नारीणां पुरमुत्तमम् । वसन्ति तत्राप्सरसो रम्भाद्या छलिताछसाः ॥ ६४ ॥ चित्रसेनादयो यत्र समायान्त्यर्थिनः सदा ।

# **रुद्रपुराण**ि

अनेकानि पुराणि स्युः कौमुदे देवसत्तमाः ! ॥ ६५ ॥ रुद्राणां शान्तमनसामीश्वरासक्तवेतसाम्। तेषु रुद्रा महा¹योगान्महेशं समुपासते ॥ ६६ ॥

## गणेशपुरत्रयम्

पिञ्जरस्य गिरेः शृङ्गे गणेशानां पुरत्रयम् । नन्दीश्वरस्य कपिले तत्रास्ते वृषभाधिपः ॥ ६७ ॥

#### भास्करभवनम्

तथा च <sup>²</sup>दारुके शृङ्गे देवदेवस्य धीमतः। दीतमायतनं पुण्यं भास्करस्यामितौज्ञसः॥ ६८॥

#### चन्द्रभवनम्

<sup>3</sup> तच्छैलोत्तरदिग्भागे चन्द्रस्थानमनुत्तमम्। रमते तत्र रम्यात्मा भगवान् शीतदीधितिः॥ ६९॥

#### ब्रह्मभवनम्

अन्यच भवनं दिव्यं हंसशैले महर्षयः !। सहस्रयोजनायामं सुवर्णमणितोरणम् ॥ ७० ॥ तत्रास्ते भगवान् ब्रह्मा सिद्धसङ्घैरभिष्ठतः । साविज्या सह विश्वात्मा वामदेवादिभिर्युतः ॥ ७१ ॥

## सिखपुरम्

तस्य दक्किणदिग्भागे सिद्धानां पुरमुत्तम् । सनन्दनादयो यत्र वसन्ति मुनिपुङ्गवाः ॥ ७२ ॥

<sup>1</sup> योगाः महेर्श-क. ग. 2 जारुजे-क. चारुजे-ग. 3 तस्यैवोत्तर-क. ग.

#### दानवपुरम्

पञ्चशैलस्य शिखरे दानवानां पुरं वरम्।

**ग्रुक्राचार्यभवनम्** 

नातिदूरेण <sup>1</sup> तस्याधो दैत्याचार्यस्य घीमतः॥ ७३॥

कर्दमभवनम्

सुगन्धशैलशिखरे सरिद्धिष्ठपशोभिते। कर्दमस्याश्रमं पुण्यं तत्रास्ते भगवान्नुषिः॥ ७४॥

सनत्कुमारभवनम्

तस्यैव पूर्वदिग्भागे किन्नरैश्च निषेविते । सनत्कुमारभवनं तत्रास्ते ब्रह्मवित्तमाः !॥ ७५॥

सर्वेष्वेतेषु शैलेषु तथान्येषु मुनीश्वराः !। सरांसि विमला नद्यो देवानामालयानि च ॥ ७६॥

सिद्धलिङ्गानि पुण्यानि मुनिभिः स्थापितान्यपि। वनान्याश्रमवर्याणि संख्यातुं नैव शक्तुयाम्॥ ७७॥

इति श्री शियतत्त्वरह्नाकरे द्वितीयकञ्जोले केसराचलवर्णनं नाम षष्ठस्तरङ्गः

सप्तमस्तरङ्गः

नवस्रण्डविभागः

कृतं सुमेरतत्कीलकेसराचलवर्णनम्। नवखण्डविभागं ते प्रवक्ष्यामीह नन्दन ॥ १॥

¹ तस्याथ-क. ग.

त्रयस्तु दक्षिणे ख्याताश्चोत्तरे त्रय एव च। त्रयस्तु मध्यमे ख्याताः पर्वतान्तरितास्तथा ॥२ ॥ वर्षत्रयं चतुष्कोणं ¹यत्प्राक्प्रत्यक्च मध्यतः। मध्यायामोत्तरे द्वे द्वे दीघे शेषधनुस्समे ॥३॥

नवखण्डस्थिताः पर्वतास्तत्परिणाहश्च

निषघो हेमकूटश्च हिमवांश्चाचलोत्तमः। मेरोरुत्तरतो नीलः श्वेतश्टक्षीति पर्वताः॥ ४॥ लक्षप्रमाणौ द्वौ मध्ये दशदीनास्तथा परे। सहस्रद्वितयोच्छ्रयास्तावद्विस्तारिणश्च ते॥ ५॥

#### भारतादिवर्षाः

भारतं प्रथमं वर्षं ततः किम्पुरुषं स्मृतम्।
हरिवर्षं तथैवान्यन्मेरोर्दक्षिणतः स्थितम्॥६॥
रम्यकं चोत्तरं वर्षं तस्यैवानु हिरण्मयम्।
उत्तराः कुरवश्चेव यथावै भारतं तथा॥७॥
नवसाहस्रमेकैकमेतेषां द्विजसत्तमाः!।
निषधाद्वरिवर्षात्तु याम्यतो हेमकूटकः॥८॥
नाम्ना किम्पुरुषः ख्यातो भारतं हिमवद्गिरेः।
रम्याख्यमुदभूत्रीलाद्विरण्यं श्वेतपर्वतात्॥९॥
यदुत्तरं श्रङ्गवतः कुरुवर्षं तदुच्यते।
नवसाहस्रविस्तारं तावताम्बुधिना वृतम्॥१०॥
पश्चान्माख्यवतः प्राच्यां गन्धमादनशैलतः।
इलावृतं नीलगिरेर्याम्यतो निषधादुदक्॥११॥
अद्राश्वं माख्यवत्प्राच्यां वर्षं भद्रजनाकुलम्।
सुकेतनं केतुमालं प्रतीच्यां गन्धमादनात्॥१२॥

¹ तत्प्राक्-क,

वर्षेष्वेतेषु सर्वेषु सप्त सप्त कुलाचलाः। नद्यश्च शतशस्तेभ्यः सम्भूताश्च द्विजोत्तमाः!॥१३॥ न तेष्ववस्थाभेदोऽस्ति विवर्तिषु युगादिषु। कल्पवृक्षफलाहाराः चिरं जीवन्ति ते जनाः॥१४॥

युगातुरूपप्रज्ञायुस्तेजोवलसमिन्वताः । कृशाः क्रिष्टाशना दुःखश्रमार्ता भारते जनाः ॥ १५ ॥

सर्वशः स्वर्गभूमीनां कर्मभूः कारणं यथा । भुज्यते ¹ द्वीपशैलेषु लोकेषु च शुभाशुभम् ॥१६॥

मेरोश्च पश्चिमे भागे केतुमालो महीधरः। जम्बूषण्डस्तु तत्रैव सुमहान्नन्दनोपमः॥१७॥

आयुर्दशसहस्राणि वर्षाणां तत्र भारत । सुवर्णवर्णाश्च नराः स्त्रियश्चाप्सरसोपमाः ॥ १८ ॥

अनामया वीतशोका नित्यं मुदितमानसाः। जायन्ते मानवास्तत्र निष्टप्तकनकप्रभाः॥ १९॥

गन्धमादनश्टक्षेषु कुवेरः सह राक्षसैः । संवृतोऽप्सरसां सङ्घेमीदते गुद्यकाधिपः ॥२०॥

गन्धमादनपादेषु परेष्वमर<sup>2</sup>गन्धिकाः । एकाददासहस्राणि वर्षाणां परमायुषः ॥ २१ ॥

तत्र कृष्णा नरा राजन् तेजोयुक्ता महाबलाः । स्त्रियश्चोत्पलपत्राभाः सर्वाः सुप्रियदर्शनाः ॥ २२ ॥

नीलात्परतरं श्वेतं श्वेताद्वै रम्यकं परम्। वर्षमैरावतं नाम ततः श्रुक्तवतः परम्॥२३॥

तत्र स्थिते महाराज द्वे वर्षे दक्षिणोत्तरं । इलावृतं मध्यमं तु पञ्चवर्षाणि चैव हि ॥ २४॥

<sup>1</sup> द्वीपशेषेषु—क. ग. <sup>2</sup> खिडका:-क, गब्डिका:-ग.

उत्तरोत्तरमेतेभ्यो वर्षमुत्कृष्यते गुणैः। आयुःप्रमाणारोग्येश्च धर्मतः कामतोऽर्थतः॥२५॥ समन्वितानि भूतानि तेषु वर्षेषु भारत। एवमेषा महाराज पृथिवी पर्वतैः श्रिता॥२६॥

#### कैळासः

¹ हिमकूटस्तु सुमहान्कैलासो नाम पर्वतः। यत्र वैश्रवणो राजा गुद्यकैः सह मोदते ॥२७॥

#### मैनाकपर्वतः

अस्त्युत्तरेण कैलासं मैनाकं पर्वतं प्रति । हिरण्यशृङ्गः सुमहान् दिन्यो मणिमयो गिरिः ॥२८॥

## बिन्दुसरस्तत्र गङ्गावर्णनं च

तस्य पार्श्वे महहिव्यं शुभं काञ्चनवालुकम्।
रम्यं बिन्दुसरो नाम यत्र राजा भगीरथः॥ २९॥
हृष्ट्वा भागीरथीं गङ्गामुवास बहुलाः समाः।
यूपा मणिमयास्तत्र वेद्यश्चापि हिरण्मयाः॥ ३०॥
तत्रेष्ट्वा तु गतः सिद्धिं सहस्राक्षो महायशाः।
सृष्ट्वा भूतिपतिर्यत्र सर्वलोकान्सनातनः॥ ३१॥
उपास्यते तिग्मतेजा वृतो भूतैः समन्ततः।
नरनारायणौ ब्रह्मा मद्धः स्थाणुश्च पञ्चमः॥ ३२॥
तत्र दिव्या त्रिपथगा प्रथमं तु प्रतिष्ठिता।
ब्रह्मलोकादपकान्ता सप्तधा प्रवहत्यसौ॥ ३३॥

#### सप्त दिन्यगङ्गाः

वस्वोकसारा नलिनी पावना च सरस्वती। जम्बूनदी च सीता च गङ्गा सिन्धुश्च सप्तमी॥ ३४॥

<sup>1</sup> हेमकूट:-क. ग.

अचिन्त्या दिव्यसंकल्पा प्रभावेश्च समन्विता। दृश्यादृश्या च भवति तत्र तत्र सरस्वती॥ ३५॥ पता दिव्याः सप्त गङ्गास्त्रिषु लोकेषु विश्वताः।

## सप्तवर्षाणि

रक्षांसि वै ¹ हिमवति हेमकूटे तु गुह्यकाः ॥ ३६ ॥ सर्पा नागाश्च निषधे गोकर्ण च तपोवनम्। देवासुराणां च गृहं भ्वतपर्वत उच्यते ॥ ३७॥ गन्धर्वा निषधे रैाले नीले ब्रह्मर्षयस्तथा। गृङ्गिवांस्तु महाराज देवानां प्रतिसञ्चरः॥ ३८॥ इत्येतानि महाभाग सतवर्षाणि भागशः। भूतान्युपनिविद्यानि गतिमन्ति ध्रुवाणि च ॥ ३९॥ तेषामृद्धिर्वेद्वुर्विधा दश्यते दैवमानुषी। अशक्या परिसङ्ख्यातुं ²श्रद्धयार्जवभूषया ॥ ४०॥ यां तु पृच्छिस मां राजन् दिव्यामेनां शशाकृतिम्। पार्थ्वे शशस्य द्वे वर्षे उक्ते ये दक्षिणोत्तरे ॥४१॥ कणौं तु नागद्वीपश्च कश्यगद्वीप एव च। ताम्रवर्णः शिरो राजन् श्रीमान्मलयपर्वतः ॥ ४२॥ एष द्वितीयो द्वीपस्तु दृश्यते शशसंस्थितिः। दक्षिणेन तु नीलस्य मेरोः पार्श्वे तथोत्तरे ॥ ४३॥ उत्तराः कुरवो राजन् त्रयः सिद्धनिषेविताः । तत्र वृक्षा मधुफला नित्यपुष्पफलोद्गमाः॥ ४४॥ पुष्पाणि च सुगन्धीनि रसवन्ति फलानि च । सर्वकालफलास्तत्र केचिद्वृक्षा जनाधिप ॥ ४५ ॥

¹ हेमनति-क. ² श्रद्धयानुबुभूषता-क. ग.

अपरे क्षीरिणो नाम वृक्षास्तत्र जनाधिप। ये क्षरन्ति सदा क्षीरं वज्रसारामृतोपमम् ॥ ४६ ॥ वस्त्राणि च प्रसूयन्ते फलान्याभरणानि च । सर्वा मणिमयी भूमिः सूक्ष्मकाञ्चनवालुका ॥ ४७॥ देवलोकाच्च्युताः सर्वे जायन्ते तत्र मानवाः । तुस्यरूपगुणोपेताः समेषु विषमेषु च ॥ ४८॥ मिथुनानि च जायन्ते स्त्रियश्चाप्सरसोपमाः। तेषां तत् श्लीरिणां श्लीरं पिबन्त्यमृतसन्निभम् ॥ ४९ ॥ मिथुनं जायतेऽहा वै समं तत्र प्रवर्त्तते। तुल्यरूपगुणोपेतं समवेषं तथैव च ॥ ५० ॥ एकैकमनुरक्तं च चक्रवाकसमं प्रभो। निरामया वीतशोका नित्यं मुदितमानसाः ॥ ५१ ॥ दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च । जीवन्ति ते महाराज न चान्योऽन्यं त्यजन्ति वै॥ ५२॥ ¹ भेरुण्डा नाम शकुनास्तीक्ष्णतुण्डा महाबलाः । तान्निईरन्ति हि मृतान् दरीषु प्रक्षिपन्ति च ॥ ५३ ॥ उत्तराः कुरवो राजन्! आख्यातास्ते समासतः। मेरोः पार्श्वमहं पूर्वे वक्षाम्यथ यथातथम् ॥ ५४ ॥

मेरुपर्वतपार्श्वभागवर्णनम्

तत्र पूर्वाभिषेके तु भद्राश्वस्य विशां पते!। भद्रसालवनं यत्तु कालाम्रश्च महाद्रुमः॥ ५५॥ कालाम्रश्च महाभाग! नित्यपुष्पफलान्वितः। वृक्षस्त्रियोजनोत्सेघः सिद्धचारणसेवितः॥ ५६॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> भारुण्डा-रा.

तत्र ते पुरुषाः श्वेतास्तेजोयुका महाबळाः।
स्त्रियः कुमुदवर्णाश्च सुन्दर्यः प्रियदर्शनाः ॥ ५७ ॥
चन्द्रप्रभाश्चन्द्रवर्णाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः।
चन्द्रशीतळगात्र्यश्च नृत्तगीतविशारदाः॥ ५८ ॥
दशवर्षसहस्राणि तत्रायुर्भरतर्षम!।
काळाम्ररसपानास्ते नित्यसंस्थितयौवनाः॥ ५९ ॥

नीलपर्वतदक्षिणभागस्थितजम्बृहश्चादिवर्णनम्
दिश्चणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण च ।
सुदर्शनो महाराज! जम्बृहश्चः सनातनः ॥ ६० ॥
तथा माल्यवतः पृष्ठे दीप्यते तत्र हृज्यवाद् ।
नाम्ना संवर्तको नाम कालाग्निभरतष्भ ! ॥ ६१ ॥
तथा माल्यवतः श्रक्ते पृर्वे पूर्वा तु गण्डिका ।
योजनानां सहस्राणि पश्चाशन्माल्यवान् स्मृतः ॥ ६२ ॥
महारजतसंकाशा जायन्ते तत्र मानवाः।
ब्रह्मलोकाच्चयुताः सर्वे । सर्वे ते ब्रह्मवादिनः ॥ ६३ ॥
तपश्च तप्यमानास्ते भवन्ति ह्यूर्ध्वरेतसः ।
संरक्षणार्थे भूतानां प्रविशन्ति दिवाकरम् ॥ ६४ ॥
षष्टिस्तानि सहस्राणि षष्टिरेव शतानि च ।
अरुणस्याग्रतो यान्ति परिवार्थे दिवाकरम् ॥ ६५ ॥
षष्टिवर्षसहस्राणि षष्टिरेव शतानि च ।
आदित्यतापतप्तास्ते विशन्ति शशिमण्डलम् ॥ ६६ ॥

रमणवर्षम्

दक्षिणेन श्वेतगिरेर्निषधस्योत्तरेण च। वर्षे रमणकं नाम जायन्ते तत्र मानवाः॥ ६७॥

<sup>1</sup> सर्वे च-ग.

शुक्काभिजनसंपन्नाः सर्वे च प्रियदर्शनाः। निरामयाश्च ते सर्वे जायन्ते तत्र मानवाः॥ ६८॥ दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च। जीवन्ति ते महाराज! नित्यं मुदितमानसाः॥ ६९॥

## **हिरण्मयवर्षम्**

दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण च।
वर्षे हिरण्मयं नाम यत्र हैरण्वती नदी ॥ ७० ॥
यत्र वायं महाराज! पिक्षराट् पतगोत्तमः।
महाबलास्तत्र सदा राजन्! मुदितमानसाः॥ ७१ ॥
एकादशसहस्राणि वर्षाणां ते जनाधिप!।
आयुःप्रमाणं जीवन्ति शतानि दश पञ्च च॥ ७२ ॥
शृङ्गाणि वै शृङ्गवतस्त्रीण्येव मनुजाधिप!।
¹ एकं मणिमयं तत्र तथैकं रैक्ममद्भृतम्॥ ७३ ॥
सर्वरत्नमयं चैकं भवनैरुपशोभितम्।
तत्र स्वयंप्रभा देवी नित्यं वसति ² शास्भवी॥ ७४ ॥

## प्रावतवर्षम्

उत्तरेण तु शृह्यस्य समुद्रान्ते जनाधिप !। वर्षमैरावतं नाम तस्य शृह्यवतः परम् ॥ ७५ ॥ न तत्र सूर्यस्तपति न च जीर्यन्ति <sup>3</sup>जन्तवः। चन्द्रमाश्च सनक्षत्रैज्योतिर्भूतैरिवावृतः॥ ७६ ॥ पद्मप्रभाः पद्मवर्णाः पद्मपत्रनिभेक्षणाः। पद्मपत्रसुगन्धाश्च जायन्ते तत्र मानवाः॥ ७७ ॥

¹ एवं-सु. पा. ² शाण्डिली-ग. ³ मानवा:-ग.

भिनिष्पन्दा निराहाराः सुगन्धाश्च जितेन्द्रियाः । देवलोकाचयुताः सर्वे तथा विरजसो नृप ! ॥ ७८ ॥ त्रयोदशसहस्राणि वर्षाणां च नराधिप ! । आयुःप्रमाणं जीवन्ति नरा भरतसत्तम ! ॥ ७९ ॥

## इलावृतवर्षम्

इलावृते पद्मवर्णा जम्बूफलरसाशिनः। त्रयोदशसहस्राणि शतवर्षाणि सुत्रत!॥८०॥

## किम्पुरुषवर्षम्

वर्षे किम्पुरुषे मर्त्याः हेमाभाः प्रक्षभोजनाः। दशवर्षसद्दस्नाणि जीवन्ति स्थिरयौवनाः॥ ८१॥

## हरिवर्षम्

हरिवर्षे नराः शुभ्रा इक्षुदण्डरसाशनाः । सर्वे द्वादशसाहस्रजीवनाश्च निरामयाः ॥ ८२ ॥ त्रयोदशसहस्रायुर्जम्बूफलरसाशनाः । मेरुप्रस्थोपलब्धार्था ²जना वर्षे इलावृते ॥ ८३॥

## भद्राश्ववर्षम्

भद्राश्ववर्षे कालाम्रभोजनश्चन्द्रसन्निभः । दशवर्षसहस्रायुर्दुःखरोगभयोज्झितः ॥ ८४ ॥ वर्षायुतायुर्नीलाब्जयुतिः पनससारभुक् ।

#### केतुमालम्

केतुमाले नरो दिव्यदेहगन्धो निरामयः॥ ८५॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अनिष्यन्दा:-हा.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जना: सर्वे-ग.

#### रम्यकवर्षम्

वर्षे तु रम्यके मर्त्या नैन्यग्रोधफलाशनाः।
द्वादशाब्दसहस्राणि जीवन्ति च निरामयाः॥ ८६॥
वर्षे हिरण्मये मर्त्या लिकुचाशनवर्धिताः
सार्धद्वादशसाहस्रजीवना रोगवर्जिताः॥ ८७॥
त्रयोदशसहस्रायुः कल्पनृक्षफलाशनाः।
युग्मप्रसृतिः कुरुषु नरा रोगभयोज्ञिताः॥ ८८॥

#### सदाशिवाद्यष्टमूर्तयः

सदाशिवो महादेवः कपाली नीललोहितः ।
स्थाणुः साम्बः शङ्कराख्यो दक्षिणामूर्तिसंज्ञितः ॥ ८९ ॥
एतेऽष्टमूर्तयः खण्डे सर्वदेवनिषेविताः ।
न तेषु वर्षते देवो भौमान्यम्भांसि तेषु वै ॥ ९० ॥
कृतत्रेतादिका नैव तेषु स्थानेषु कल्पना ।
सर्वेष्वेतेषु वर्षेषु सप्त सप्त कुलाचलाः ॥ ९१ ॥
नद्यश्च शतशस्तेभ्यः संप्रसूता द्विजोत्तमाः! ।

भारतवर्षस्येतरवर्षापेक्षया श्रेष्ठ्यम् यदेतद्भारतं वर्षं दक्षिणेन हिमाचलात् ॥ ९२ ॥ एतद्वीजमथान्येषां लोकानां द्विजपुङ्गवाः! । कर्मभूमिन चान्यत्र संप्राप्तिः पुण्यपापयोः ॥ ९३ ॥ पुण्योपभोग पवोक्तो द्वीपवर्षेषु कृतस्त्रशः । उत्तरेण महाम्भोधेर्दक्षिणेन हिमाचलात् ॥ ९४ ॥ नवसाहस्रविस्तारं नवभेदं हिमालयम् ।

कुलाचलाः सप्त

महेन्द्रो मलयः सद्यः शुक्तिमानृक्षपर्वतः ॥ ९५ ॥ विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तेते कुलपर्वताः । शतद्वादिमहानदीनामुत्पत्तिस्थानानि
शतद्वचन्द्रभागाद्या हिमवत्पादनिस्सृताः ॥ ९४ ॥
वेदस्मृतिसुखाश्चान्याः पारियात्रोद्भवा मुने ।
नर्भदा सुरसाद्याश्च नद्यो विन्ध्यादिनिस्सृताः ॥ ९५ ॥
ताषीपयोष्णीनिर्विन्ध्याप्रमुखा ऋक्षसम्भवाः ।
गोदावरीभीमरथीकृष्णवेण्यादिकास्तथा ॥ ९६ ॥

सह्यपादोद्भवा नद्यः स्मृताः पापभयापहाः । कृतमालाताम्रपणीत्रमुखा मलयोद्भवाः ॥ ९७ ॥

त्रिसामाऋषिकुल्याद्या महेन्द्रप्रभवाः स्मृताः। ऋषिकुल्याकुमार्याद्याः शुक्तिमत्पादसंभवाः॥ ९८॥

आसन्नद्युपनद्यश्च सन्त्यन्याश्च सहस्रवाः। एवं तु नवखण्डोऽयं जम्बूद्वीपः प्रकीर्तितः॥ ९९॥

बहुभिः पर्वतवरैर्नदीभिस्समलङ्कृतम् । जम्बूसंह्मिदं द्वीपं सुवृत्तं दर्पणोपमम् ॥ १०० ॥ लक्षयोजनविस्तारं बहिः क्षारोदसेवितम् । अन्यूनानतिरिक्ताश्च वर्धन्ते च हसन्ति च ॥ १०१ ॥

उदयास्तमयाद्येषु चन्द्रस्यापो महार्णवे । बलाहकोऽथ मैनाकश्चको वृषभपर्वतः ॥ १०२ ॥

चत्वारो बलभिद्वज्रघातभीता जले स्थिताः।

#### भौर्वाझिः

चकमैनाकयोर्मध्ये वायव्यां दिशि पावकः ॥ १०३ ॥ और्वो नाम तुरङ्गास्यो जलं पात्युद्धिर<sup>1</sup>त्यपि । स्थालीस्थमम्निसंयोगादुद्रेकि <sup>2</sup> सलिलं यथा ॥ १०४ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> त्यपः—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सतिलं—ग.

तथेन्दुवृद्धौ सिळळमम्भोधौ मुनिसत्तम ! । उद्यास्तमयेष्विन्दोः पक्षयोः शुक्करूष्णयोः ॥ १०५ ॥ दशोत्तराणि पञ्चैव त्वङ्गळानां शतानि वै । अपां वृद्धिक्षयौ दृष्ट्वा समुद्राणां महामुने ॥ १०६ ॥ समुद्रान्तःस्थिता द्वीपा बहवश्चाल्पयोजनाः । म्ळेच्छपायजनाकीणां रक्षोभिश्च निषेविताः ॥ १०७ ॥ कन्याद्वीपाद्वद्विः सिन्धोर्वेळानां षट्सहस्रकम् । नौसंचारः समुद्दिष्टः पञ्चाशयोजनान्तरे ॥ १०८ ॥

इति श्री शिवतत्त्वरत्नाकरे द्वितीयकछोठे नवखण्डविभागवर्णनं नाम सप्तमस्तरङ्गः

### अष्टमस्तरङ्गः

नवखण्डात्मकं जम्बूद्वीपं भोकं त्वया विभो।
चक्कव्याश्चापरे द्वीपाः समुद्रैः परिवारिताः ॥ १ ॥
श्रृणु पुत्र! ब्रवीम्यन्यान् द्वीपान्सागरसंवृतान् ।
तत्रस्थान्प्राणिवर्गांश्च कटाहावधिविश्वतान् ॥ २ ॥
जम्बूद्वीपाद्विगुणितः शाकद्वीपस्समन्ततः ।
शाकस्तत्र महावृक्षः सिद्धगन्धवंसेवितः ॥ ३ ॥
यत्पत्रवातसंस्पर्शादाह्वादो जायते नृणाम् ।
तत्र पुण्या जनपदा नाकाले च्रियते जनः ॥ ४ ॥
कृत एव हि दुर्भिक्षं क्षमातेजोयुता हि ते ।
शाकद्वीपेश्वरस्यापि ह्व्यस्य सुमहात्मनः ॥ ५ ॥

¹ सप्त वै तनयास्तेषां ²ददौ वर्षाणि सप्तराः। जलदश्च कुमारश्च सुकुमारो मरीचकः ॥ ६॥ कुसुमोदः समोदार्कः सप्तमश्च महाद्रुमः। तत्संज्ञान्येव तत्रापि सप्त वर्षाण्यनुक्रमात्॥ ७॥ तथैव पर्वता राजन्! सप्तात्र मणिपर्वताः। रत्नाकरास्तथा नद्यः तेषां नःमानि संश्रुणु ॥ ८ ॥ अतीव गुणवत्सर्वे तत्र पुण्यं जनाश्चिप !। देवर्षिगन्धर्वयुतः प्रथमो मेरुरुच्यते ॥ ९ ॥ प्रागायतो महाराज! मलयो नाम पर्वतः। यतो मेघाः प्रवर्तन्ते प्रभवन्ति च सर्वतः ॥ १०॥ ततः पूर्वेण राजेन्द्र 🏿 जलघारो महागिरिः । तत्र नित्यसुपादत्ते वासवः परमं जलम् ॥ ११ ॥ यतो वर्षे प्रभवति वर्षाकाले जनेश्वर!। ततो गिरी रैवतको यत्र नित्यं प्रतिष्ठितः ॥ १२ ॥ रेवती दिवि नक्षत्रं पितामहकृतो विधिः। उत्तरेण तु राजेन्द्र! झ्यामो नाम महागिरिः॥ १३॥ नवसेघप्रभः प्रांशुः श्रीमानुज्ज्वलविग्रहः। यतः इयामत्वमायन्नाः प्रजा जनपदेश्वर !॥ १४॥ स्र्वेष्वेव महाराज ! द्वीपेषु सुगुणान्वित ! । गौरः कृष्णश्च वर्णों द्वौ तयोर्वर्णान्तरं नृप!॥ १५॥ श्यामो यस्मात्प्रवृत्तो वै तस्माच्छ्यामो गिरिः स्मृतः। ततः परं महाराज ! दुर्गशैलो महोदयः ॥ १६ ॥ केसरी केसरयुतो यतो वातः प्रवाति वै। सुकुमारी कुमारी च नलिनी ³ बेणुका तथा ॥ १७॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सप्तैवं-रा. <sup>2</sup> दध्यौ-रा. <sup>3</sup> रेणुका-रा.

इक्षुका पेनुका चैव गर्भास्तश्चेति निम्नगाः। तासां पिबन्ति सलिलं <sup>2</sup>तेन जीवन्ति जन्तवः ॥ १८॥ अनामया वीतशोका रागद्वेषविवर्जिताः। मगघा महसाश्चैव मागघा मन्दगास्तथा॥ १९॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चानुक्रमेण तु। यजन्ति सततं देवं सर्वलोकैकसाक्षिणम् ॥ २०॥ व्रतोपवासैविंविधेदेंवदेवं दिवाकरम् । तेषां वै सूर्यसायुज्यं सामीप्यं च सरूपता ॥ २१ ॥ सलोकता च राजेन्द्र जायते तत्प्रसादतः। अन्याश्चायुतशस्तत्र क्षुद्रनद्यो महामुने ॥ २२ ॥ महीघरास्तथा सन्ति शतशोऽथ सहस्रशः। जम्बृद्वीपात् द्विगुणितः शाकद्वीपः समन्ततः॥ २३॥ तावता श्रीरतोथेन समुद्रेण परीवृतः। क्षीराब्धी शतसाहस्रैयोजनानां मिते गृहे ॥ २४ ॥ अनन्तरायने विष्णुः शेते मणिमनोहरे। शाकातु द्विगुणः प्रोक्तो कुशद्वीपोऽग्निसन्निमः ॥ २५ ॥ कुशस्तम्भो देवकृतो वर्तते द्वीपनामकृत्। ज्योतिष्मत्तनयैर्गुप्तः खण्डैस्तन्नामभिर्युतः ॥ २६ ॥ उद्भिदो वेणिमांश्चेव <sup>3</sup> सुर्थो लवणो धृतिः। प्रभाकरोऽथ कपिलस्तन्नामा वर्षपद्धति:॥ २७॥ तस्मिन् वसन्ति मनुजाः सह दैतेयदानवैः। तथैव देवगन्धर्वा यक्षः किंपुरुषादयः ॥ २८॥ वर्णास्तत्रापि चत्वारो निजानुष्ठानतत्पराः। ⁴दमिकाः शुष्मिणः स्नेहान्मेन्देहाश्च <sup>5</sup> महारथाः ॥ २९ ॥

¹ वेणुका—पु. पा. ² तत्र जीवन्ति मानवा:—श. ³ वैरथो लम्बनो—पु. पा.
 ⁴ दमिन:—श. <sup>5</sup> महारथ—श. महामुने—पु. पा.

तत्र ते तु कुराद्वीपे ब्रह्मरूपं महेश्वरम् । यजन्ते क्षपयन्त्यत्र स्वाधिकारफलप्रदम् ॥ ३०॥

# कुशद्वीपस्थिताः सप्तवर्षाचळाः

(विद्रुमः पाटलश्चेव हेमादिश्च कुरोशयः।) विद्रुमो हेमरौलश्च द्युतिमान् पुष्पवांस्तथा॥ ३१॥ कुरोशयो हरिश्चेव सप्तमो मन्दरावलः। वर्षावलास्तु सप्तेते तत्र द्वीपे महामुने॥ ३२॥

## तत्र वहन्त्यो नद्यः सप्त

नधश्च सप्त तासां तु नामानीमान्य नुक्रमात्।

1 भूतपापा शिवा चैव पवित्रा सम्मतिस्तथा॥ ३३॥

2 तथा विद्युत्प्रभा रामा महानद्यश्च सप्त वै।
अन्याः सहस्रशस्तत्र श्चद्रनद्यस्तथाचलाः॥ ३४॥

दिघतोयेन परितस्तावताम्बुधिना वृतः।
काश्चि कोश्चो हतो दैत्यः कोश्चाद्रौ हेमकन्दरे॥ ३५॥

स्कन्देन युद्धा सुचिरं चित्रमायी सुमानवान्।
सशैलस्तस्य देत्यस्य कान्तिचित्रेण कर्मणा॥ ३६॥

केतुतामगमत्तस्य नाम्ना कोश्चस्य उच्यते।

द्युतिमत्तनयैस्तुल्यनामवर्षविभेदवान्॥ ३७॥

# द्युतिमतोऽसुरस्य तनयाः

कुशलो <sup>3</sup> मननो गोष्णुः <sup>4</sup> पीवरश्चाथ कारकः। (मुनिश्च दुन्दुभिश्चैव सप्तैते द्युतिमत्सुताः।

<sup>े</sup> धूत्-ग. 2 ' विद्युदम्भा मही चान्या सर्वेपापहरास्त्विमाः ।' क्मै-49-22, अस्त्रिक्षाः मु. पा. 4 पीवरश्चान्धकारकः-ग.

## क्रीब्रस्थिताः सप्त वर्षाचलाः

तत्रापि देवगन्धर्वसेविताः सुमनोहराः।
वर्षाचला महाबुद्धे ! तेषां नामानि मच्छुणु।
क्रौञ्चश्च वामनश्चेव तृतीयश्चान्धकारकः।)
चतुर्थो रत्नरोलश्च स्वाहिनी हयसिन्नभः॥ ३८॥
द्वीपावृत्पञ्चमश्चेव तथाऽन्यः पुण्डरीकवान्।
दुन्दुभिश्च महारोलो द्विगुणास्ते परस्परम्॥ ३९॥
द्वीपा द्वीपेषु ये शैला यथा विपेषु ते तथा।
सर्वेष्वतेषु वर्षेषु वर्षरीलवरेषु च॥ ४०॥
निवसन्ति निरातङ्काः सह देवगणैः प्रजाः।
पुष्कराः पुष्कला धन्यास्तिष्याख्याश्च महामुने॥ ४१॥
ते तत्र नद्यो मैत्रेय याः पिवन्ति श्रृणुष्व ताः।

#### वर्षनद्य:

सप्त प्रधानाः शतशस्तत्रान्याः श्चद्वनिद्धगाः ॥ ४२ ॥
गौरी कुमुद्धती चैव सन्ध्या रात्रिर्भनोजवा ।
क्यातिश्च पुण्डरीका च सम्तता वर्षनिद्धगाः ॥ ४३ ॥
अत्रापि विष्णुर्भगवान् पुष्कराद्यैर्जनार्दनः ।
यागै रुद्धस्वरूपस्थ इज्यते यञ्चसन्निधौ ॥ ४४ ॥
कौञ्चतो द्विगुणः सोऽपि घृततोयेन संवृतः ।

शास्मिलिद्वीपस्तद्वर्षाणि च शास्मिलिस्तस्य वर्षाणि सप्तैव तु वपुष्मतः॥ ४५॥ ततुजैः सह नामानि भिन्नान्यद्विवरैः पृथक् । श्वेतोऽथ हरितश्चैव जीमूतः सुप्रभस्तथा॥ ४६॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> द्वीपानि ते-पु. पा.

रोहितो वैद्युतश्चापि मानसश्चापि सप्तमः। तत्रापि पर्वताः सप्त विज्ञेया रत्नयोनयः॥४७॥ वर्षाभिज्यञ्जकास्ते तु तथा सप्तैव निस्नगाः।

तत्रत्याः सप्तपर्वताः

कुमुद्श्रोन्नतश्चेव तृतीयश्च बलाहकः ॥ ४८ ॥ द्रोणो यत्र महोध्यश्च स चतुर्थो महीधरः। वैकङ्कः पञ्चमः षष्ठो महिषः सप्तमस्तथा ॥ ४९ ॥ कुमुद्रान्पर्वतवरः सरिन्नामानि मच्छृणु। 'योनी तोषा वितृष्णा च चन्द्रा शुक्का विमोचिनी ॥ ५०॥ निवृत्तिश्चेति ता नद्यः स्मृताः पापहराः शिवाः। शाल्मलेये तु वर्णाश्च वसन्त्येते महामुने !॥५१॥ कपिलाश्चारुणाः पीताः कृष्णाश्चेति पृथक् पृथक्। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्धाश्चेव यजन्ति तम् ॥ ५२ ॥ भगवन्तं समस्तस्य विष्णुमात्मानमन्ययम्। वायुभूतं मखश्रेष्ठैर्यज्वनो यज्ञसंस्थितम् ॥ ५३॥ देवानामत्र सान्निध्यमतीव सुमनोहरे। शाल्मलिश्च महावृक्षो नाम्ना निर्वृतिकारकः॥ ५४॥ सहस्रयोजनोच्छ्रायः शास्मले शाल्मलिद्रुमः। अमराणां प्रियोऽकीभः स तदाख्यानिबन्धनः ॥ ५५ ॥ ततस्तु शास्त्रलिद्वीपो द्विगुणस्तावतैव तु । इक्षुसारस्वरूपेण समुद्रेण परीवृतः॥ ५६॥

¹ कूमे. 49-15.

यानि तोयानि कृष्णा च चक्रा सिक्ता विमोन्विनी। विवृत्तिः सप्तमी तासां स्मृतास्ताः पापशान्तिदाः॥ सु. पा.

गोमेघो गोपतिर्नाम राजाऽभूद्रोसवोद्यतः । याज्योऽभूद्वद्विकल्पानामैनिश्यानां मनोः कुले ॥ ५७॥ स तेषु हरियज्ञाय प्रवृत्तेषु भृगून् गुरून् । ववे तं गौतमः कोपादशपत्सोऽगमत्क्षयम् ॥ ५८॥ तद्यज्ञवाटे ता गावः प्रुष्टाः कोपान्निना मुनेः। तन्मेदसा मही च्छन्ना गोमेघः स ततोऽभवत् ॥ ५९॥

प्रश्नद्वीपेश्वराः मेघातिथिपुत्राः सप्त सप्त मेघातिथेः पुत्राः प्रश्नद्वीपेश्वराश्च वै। ज्येष्ठः शान्तभयो नाम शिशिरस्तद्नन्तरम् ॥६०॥ सुखोदयस्तथानन्दः शिवः क्षेमक एव च। धुवश्च सप्तमञ्जेषां प्रश्नद्वीपेश्वरा हि ते॥६१॥

#### **प्र**श्रद्वीपवर्षाणि

पूर्व शान्तभयं वर्षे शिशिरं सुखदं तथा। आनन्दं च शिवं वैव क्षेत्रकं ध्रुवमेव च । ६२॥

#### स्रक्षद्वीपवर्षपर्वताः

मर्यादाकारकास्तेषां तथान्ये वर्षपर्वताः।
समैव तेषां नामानि श्र्णुष्व मुनिसत्तम!॥६३॥
गोमेषश्चैव चन्द्रश्च नारदो दुन्दुभिस्तथा।
सोमकः सुमनः रौलो वैश्वाजश्चैव सममः॥६५॥
वर्षाचलेषु रम्येषु सर्वेष्वेतेषु चानघाः!।
वसन्ति देवगन्धर्वसहिताः सनतं प्रजाः॥६५॥
तेषु पुण्या जनपदाश्चिराच चियते जनः।
नाधयो व्याधयो वापि सर्वकालसुखं हि तत्॥६६॥
तेषां नद्यश्च समैव वर्षाणां तु समुद्रगाः।
नामतस्ताः प्रवक्ष्यामि श्रुताः पापं हरन्ति याः॥६७॥

#### प्रश्नद्वीपगता नद्यः

अनुतमा शिवा चैव विपापा 'त्रिदिवाकृतिः ।
अमृता सुकृता चैव समैतास्तत्र निस्नगाः ॥६८॥
एता नद्यस्तथा चैव प्रधानाः समुदीरिताः ।
अद्भवस्तथा शैलास्तत्र सन्ति सहस्रशः ॥६९॥
ताः पिबन्ति सदा हृष्टा नदीर्जनपदास्तु ते।
नैवापसर्पिणी तेषां न चैवोत्सार्पणी स्थिता॥७०॥
न त्वेवास्ति युगावस्था तेषु स्थानेषु समसु।
वेतायुगसमः कालः सर्वदेव महामुने!॥७१॥
वणार्श्च तत्र चत्वारस्तान्निबोध वदामि ते।

प्रश्नद्वीपगताश्चत्वारो वर्णाः

आर्यकाः कुरराश्चेह ² विदंशा भाविनश्च ते ॥ ७२ ॥ विपक्षत्रियवैदयास्ते शुद्राश्च सुनिसत्तम ! ।

प्रश्नद्वीप इति संज्ञाया निमित्तम् तस्माद्वीपाद् द्विगुणितस्तन्मध्ये सुमहातकः ॥ ७३ ॥ प्रश्नस्तन्नामसंज्ञोऽयं प्रश्नद्वीपो द्विजोत्तम । इज्यते भगवांस्तत्र त्रैवणैरार्यकादिभिः ॥ ७४ ॥ सोमक्रपी जगत्स्रष्टा सर्वसर्वे भ्वरो हरः । इत्येवमत्र राजेन्द्र ! प्रश्नद्वीप उदाहृतः ॥ ७५ ॥

पुष्करद्वीपवर्णनम् समावेष्ट्य स्थितो द्वीपं सुरातोयो प्रहाम्बुधिः। तमर्णवं समावृत्य स्थितः पुष्करसंज्ञितः॥७६॥

¹ त्रिदिवाक्रमः-प्. पा. ² विदिशा-पु. पा.

द्वीपो द्विभेदो लक्षाणां चतुष्षष्टिकविस्तरः।
पुष्कराधिपतेः पुत्रौ सवर्णस्य महात्मनः॥ ७७॥
महापीतो ¹ घातिकश्च वर्षे तन्नामनी उमे ।
पुष्करद्वीपमध्ये तु वलयाकारसंस्थितः॥ ७८॥
महामेर्द्यपमाणो मानसोत्तरपर्वतः।
तस्योपरि दिगीशानामिन्द्रादीनां यथाक्रमम्॥ ७९॥
पुर्योऽष्टौ दिक्ष चाष्टासु सन्ति दिन्याप्सरोयुताः।
आमानसोत्तरान्मेरोरधितिष्टन्ति मानवाः॥ ८०॥

## श्वेतद्वीपवर्णनम्

मानसोत्तरपश्चाधे श्वेतद्वीपो हरिप्रियः।
देवा अपि न तं गन्तुं शका भिक्तिविवर्जिताः॥ ८१॥
सनन्दनाद्या मुनयस्तत्र गच्छन्त्ययद्धतः।
महापीतं तथैवान्यद्धातकीषण्डसंज्ञितम्॥ ८२॥
एकश्चात्र महाभाग! प्रख्यातो वर्षपर्वतः।
मानसोत्तरसंज्ञोऽयं मध्यतो वलयाञ्चतिः॥ ८३॥
योजनानां सहस्राणि ह्यूध्वं पश्चाशदुच्छ्रितः।
तावदेव च विस्तीणः पर्वतः परिमण्डलः॥ ८४॥
पुष्करद्वीपवलयं मध्येन विभजन्तिव।
स्थितोऽसी तेन विच्छन्नं जातं वर्षद्वयं च तत्॥ ८५॥
वलयाकारमेकैकं तयोर्मध्ये तथा गिरिः।
दशवर्षसहस्राणि तत्र जीवन्ति मानवाः॥ ८६॥
निरामया वीतशोका रागद्वेषविवर्जिताः।
नैवाधमोत्तमौ तेषां न वध्यवधकौ द्विज!॥ ८७॥

¹ दातकिश्च-ग. ² महावीरं-पु.ूपा. ³ तयोवेर्ष-पु. पा.

नेर्ष्यास्या भयं रोषो दोषा लोभादिका न च। महापीतं विहर्वर्षे धातकीसंज्ञमन्ततः ॥ ८८॥ मानसोत्तरदालस्य देवदैत्यादिसेविते । सत्यानृते न तत्र स्तः द्वीपे पुष्करसंज्ञिते ॥ ८९ ॥ न तत्र नद्यः शैला वा द्वीपे वर्षद्वयान्विते । समरूपाश्च मनुजा देवास्तत्रैकरूपिणः॥ ९०॥ वर्णाश्रमाचारहीनं दानग्रहणवर्जितम्। त्रयीवार्तादण्डनीतिशुश्रूषारहितं च यत् ॥९१॥ वर्षद्वयं तु मैत्रेय! भौमः स्वर्गोऽयमुत्तमः। सर्वस्य सुखदः कालो जरारोगादिवर्जितः॥ ९२॥ पुष्करे धातकीषण्डे महापीते च वै सुने । न्यत्रोघः पुष्करद्वीपे ब्रह्मणः स्थानमुत्तमम् ॥ ९३ ॥ तस्मिन्निवसति ब्रह्मा पूज्यमानः सुरासुरैः। तत्रैंव मुनिशार्दूछ शिवनारायणालये ॥ ९४ ॥ वसत्यत्र महादेवो हरोऽथ हरिरव्ययः। सम्पूज्यमानो ब्रह्माद्यैः कुमाराद्यैश्च ² योगिभिः ॥ ९५ ॥ भोजनं पुष्करद्वीपे तत्र स्वयमुपस्थितम्। षड्रसं भुअते विप्र! प्रजाः सर्वाः सदैव हि ॥ ९६॥ स्वादूदकेनोद्धिना पुष्करः परिवेष्टितः। समानः पुष्करस्याब्घिर्विस्तारे मण्डले तथा ॥ ९७ ॥ एवं द्वीपाः समुद्रैस्तु सप्त सप्तभिरावृताः। द्वीपाश्चेव समुद्राश्च समाना द्विगुणाः <sup>३</sup>परैः ॥ ९८ ॥ <sup>4</sup>यादांसि सर्वदा सर्वसमुद्रेषु समानि वै। न्यूनातिरिक्तता तेषां कदाचित्रैव जायते॥ ९९॥ तद्वहिः काञ्चनी भूमिनानारत्वद्वमाचला। कीडार्थं वेघसा सृष्टा देवानां दँशकोटिका ॥ १०० ॥

¹ महवर्ष-ग. ² भोगिभि:-ग. ³ परे-ग. ⁴ पर्यासि-पु. पा.

#### **लोकालोकपर्वतवर्णनम्**

लोकालोको बहिस्तस्या लोकालोकनियामकः।
योजनायुतविष्कम्भस्तुङ्गश्रङ्गपरिच्छदः॥१०१॥
तस्य श्रङ्गेषु तिग्मांशुकराश्चन्द्रातपोपमाः।
वसुदामा शङ्खपादो हिरण्यः केतुमानिष ॥१०२॥
कर्दमस्य सुतास्तस्य चतुर्दिश्च समाश्चिताः।
लोकपालाः स्थितास्तत्र लोकालोके 'चतुर्दिशि॥१०३॥
तमः परस्तान्निबिडं लक्षाण्येकोनविंशतिः।
चत्वारिंशत्सहस्राणि पञ्चित्रश्चि समुद्रराद्।
स्रह्माण्डोऽयं कटाहेन संयुक्तो मेकमध्यतः॥१०५॥

## द्वितीयकञ्जोलोपसंहारः

पश्चाश्चत्कारयो बेया दश्चिक्षु समन्ततः।
प्रन्थास्तु षद्छतान्येकचत्वारिश्च सङ्ख्यया॥ १०६॥
तरङ्गेरष्टिभिर्युक्ते कल्लोलेऽस्मिन्द्वतीयके।
महाभारतवाराहे कौर्म स्कान्दं च वैष्णवम्॥ १०७॥
कुमारीकाण्डशैवादि सङ्गृद्धायं कृतोऽभवत्।
श्रीमत्सद्गुणसोमशेखरलसञ्चन्नाम्बिकाख् जुना
श्रीदीक्षागुरुचन्नवीरकरसञ्जातेन लब्धिश्चया।
गौरीभर्तुरनुग्रहाद्वसवराजेन्द्रेण क्लेत पुनः
कल्लोलः परिपूरितः कृतिवरे त्वस्मिन्द्वितीयोऽभवत्॥ १०८॥

इति श्रीमदनाद्यनन्तसकळतत्त्वोत्तीर्णेषडध्वोपादानविन्दुकारणचिदम्बरशक्तिसमन्वित-परमेश्वरप्रसादासादितशिवाद्वैतविद्याविशारदश्रीमत्केळदिबसवराजेन्द्रविरचिते वेदागमान्तर्गतिविविधविद्यातस्वसारभूते शिवतस्वरत्नाकरे द्वितीयकछोळे शाकद्वीपादिकटाद्दान्तवर्णनं नाम अष्टमस्तरश्नः समाप्तः

<sup>े</sup> चतुर्दश-ग.

# तृतीयः कङ्घोलः

#### प्रथमस्तरङ्गः

अब्धी शङ्करतां विमृश्य तनुजं बांछ दिशत्यात्मने
सज्वालाहिसरित्समीपनिहितः प्रम्लापितः प्रत्यहम्।
वृद्धिं नैत्यधुनापि निर्देयमहं प्राप्यार्थमेवाभवं
त्वामित्युक्तवर्ती प्रियां प्रति हसन् गौरीपितः पातु वः ॥
साब्धिद्वीपमहामेवनदीशैलिवभागवान् ।
भूगोलस्यास्य विस्तारो गुरो! प्रोक्तः सविस्तरम् ॥ १ ॥
भवता पाल्यमानस्य लोकस्यास्य विवेचने ।
विशेषो नेक्ष्यते स्वामिन्! अपारकरुणानिधे! ॥ २ ॥
ऊर्ध्वलोकस्य विस्तारं तत्स्वरूपं सविस्तरम् ।
प्रकाशय महातेजः! प्रकाशितजगत्त्रय! ॥ ३ ॥
नन्दनोदग्रया बुद्ध्या समानन्दयसे हि नः ।
श्रोतुमिष्टं यदेतिर्दिं तुभ्यं तद्वर्णयाम्यहम् ॥ ४ ॥

## **अर्ध्वलोकवर्णनम्**

1 तिथिलक्षो भुवलोंको भुवप्रान्तो महीतलात्। तदूनकोटिः स्वलोंकः स्वर्गवर्यसमाश्रयः॥ ५॥ महर्द्धिकोटियंत्रास्ते मरीच्यादिमुनिवजः। जनोऽष्टकोट्यविच्छन्नः पितृजहुजनालयः॥ ६॥ तपोऽर्ककोटियंत्रास्ते महायोगी सनन्दनः। 2 सुगुः सनत्कुमारश्च सनकश्च महातपाः॥ ७॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तिक्कि—ग. <sup>2</sup> ऋमू:-ग.

ततः शतधृतेः स्थानं सत्यलोकः स्वयम्भुवः ।
कामातिशयसम्पन्नः कोटयो नव सप्त च ॥ ८ ॥
ततश्चतस्त्रः षट् चेति मधुत्रिपुरिविद्विषोः ।
स्थाने ज्योतिर्मये चित्रे कोट्यश्चाण्डकटाहकः ॥ ९ ॥
शतकोटिप्रविस्तीर्ण इति ब्रह्माण्डकगोलकः ।
भूराद्यस्त्रयो लोकाः कृतका इत्युदीरिताः ॥ १० ॥
जनोलोकाद्यो लोकाः त्रयश्चाकृतकाः स्मृताः ।
भूराद्यस्त्रयो लोकाः सपातालाः सहाणवाः ॥ ११ ॥
ब्रह्मणो दिनपर्यन्ते लंहियन्ते पुनः पुनः ।
अहरादौ च सुज्यन्ते यथापूर्वं मुहुर्मुहुः ॥ १२ ॥
जनोलोकाद्यः सर्वे लीयन्ते ब्रह्मणः क्षये ।
अतोऽकृतकसंज्ञास्ते नान्तरा प्रभवन्ति यत् ॥ १३ ॥
शिशुमार इति प्रोक्तो यादोक्षणः प्रजापतिः ।
शिश्वशक्तिधृतोऽचिन्त्यो महर्लोकाद्धः स्थितः ॥ १४ ॥

### भावहादिस्कन्धवायवः

तदाधारिस्थताः सप्तवायुस्कन्धा 'महाचलाः ।
आधारा ग्रहनक्षत्रविमानानां नृपोत्तम ! ॥ १५ ॥
भूमेरुपरि मेधान्तमावहो वायुरुच्यते ।
प्रवहः सूर्यपर्यन्तमाचन्द्राद्धहः स्मृतः ॥ १६ ॥
ततो नक्षत्रपर्यन्तं संवहः परिकीर्तितः ।
विवहो ग्रहपर्यन्तस्तेभ्यश्चोध्वं परावहः ॥ १७ ॥
सप्तिषिभ्यस्तथा वायुः शिंग्रुमारान्तमूर्ध्वगः ।
बली परिवहो नाम सप्तेते स्कन्धवायवः ॥ १८ ॥
अष्टाविंगतिकोट्यस्तु रज्जवो वायुनिर्मिताः ।
शिंग्रुमाराश्रयाः सर्वाः प्रतिस्कन्धेषु भागशः ॥ १९ ॥

¹ महावलाः-मु. पा.

वातरज्जनिबद्धानि विमानानि दिवौकसाम्। अष्टार्विकतिकोट्यस्तु भ्राम्यन्ते वायुना <sup>1</sup>पुनः ॥ २० ॥ यावत्यस्तारकाः प्रोक्तास्तावत्यो वातरइमयः । सर्वे ध्रुवनिबद्धा वै ग्रहास्ते वातरिदमिभिः॥ २१॥ अनेन भ्राम्यमाणाश्च यथायोगं भ्रमन्ति च। भूमेः सन्निहिताः सन्ति ग्रहलोका अनेकशः॥ २२॥ तत्र ग्रहाश्च बहवः सन्ति तेषामधीश्वराः। खद्दगरावणनामा² तु रुद्रस्तस्य तु शक्तयः ॥ २३ ॥` अष्ट स्यु<sup>3</sup>रच्नुलकुण्डाद्यास्तथा मातृगणाद्यः । परित्रहा द्वारपालौ प्राचि स्तो रौद्रपिङ्गलौ ॥ २४ ॥ दक्षिणे तु स्मशानाङ्कभीषणी पश्चिमे तथा। दढकर्मा मृङ्गिरिटिद्वविताबुत्तरे पुनः॥ २५॥ आमर्दको महाकालश्चत्वारः कोणपालकाः । कुम्भकर्णो जातहरो भल्लाटोऽशोक इत्यपि ॥ २६ ॥ खट्वाङ्गशूलडमराङ्ग्रशखड्गचर्म-घण्टाकपालशक्लाभयमुण्डहस्तः। सन्ध्यास्त्रसन्निभतनुर्वहुभूषणाढ्यो भूतेश्वरो वसति पश्चमुखाभिरामः॥ २७॥

## अष्टादश महाग्रहाः

अमरासुरनागाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ।

<sup>1</sup> हेड्काश्चलनिस्तेजोभस्मकाः पितरः <sup>5</sup> क्रशाः ॥ २८ ॥

विनायकाः प्रलापाश्च पिशाचीत्यजयोनिजाः ।

<sup>6</sup> भूताख्येति समाख्यातां अद्यादश महाग्रहाः ॥ २९ ॥

 $<sup>^1</sup>$  नृप-ग.  $^2$  नामानो-भु. पा.  $^3$  श्रञ्जुण्डाबा:-ग.  $^4$  हेड्काश्मलिनि-ग.  $^5$  जुश:-ग.  $^6$  भूतोश्चिति-ग.

### व्यन्तरा नवप्रहाः

अपस्मारो द्विजो ब्रह्मराक्षसोऽवनिभुग्विशौ । वृषळो नीचचण्डाळो व्यन्तराश्च नवप्रहाः ॥ ३० ॥

### पूर्वसंस्थिता व्यन्तरप्रहा:

रुद्रकोघोद्भवाश्चेतेऽण्यन्ये च बहवो ब्रहाः। ते मन्त्रशास्त्रे संघोकाः सौरसेन्या महाज्वराः॥ ३१॥

वातकः पैत्तिकश्चाथ श्रेष्मिकः सान्निपातिकः। अपस्मारः श्रङ्खलश्च धतुर्धर इति कमात्॥ ३२॥

कूरमाण्डश्चण्डवेगश्च तुण्डाला डिण्डिमस्तथा । कङ्कलाश्च कवन्धाश्च वेताला विद्याननाः ॥ ३३ ॥

गुह्यका गारुडा गुध्रा रासभाः किन्नराः परे। नग्नाः किम्पुरुषा रण्डाश्चण्डाला वर्षरास्तथा॥ ३४॥

पतङ्गा बभ्रवः शुभ्राः नागाः पुण्ड्राश्च पिङ्गलाः । जटिला जाल्मला दीर्घा निखर्वाः <sup>1</sup> छण्णयोनिजाः ॥ ३५ ॥

जालका विह्नलाश्चेते व्यन्तराः पूर्वसंस्थिताः।

## दक्षिणाश्रिता न्यन्तरप्रहाः

चामुण्डा <sup>2</sup>दरहाश्चेव कुम्भीराः कुकुटास्तथा ॥ ३६ ॥ मूकाश्चान्धाश्च बिधरा मृगास्या निक्काठाः शठाः । वैचिका लब्धका लोधास्तथा प्रेताश्च किंकराः ॥ ३७ ॥

परेताः पूर्तिनासाश्च रुत्तिनासाश्च गोनसाः। ऊर्ध्वकेशाः स्फुलिङ्गाक्षा विद्युजिह्याः प्रवङ्गमाः॥ ३८॥

आमर्दा दुर्दुराः श्चद्धाः उच्छिष्टा व्याकुलास्तथा । कालाः करालाः <sup>3</sup> कादम्ब्या व्यन्तरा **दक्षिणाश्चिताः ॥** ३९ ॥

¹ क्रुष्णयोजना:-ग. ² दरदाश्चेन-ग. ³ कादभ्या-ग.

### पश्चिमाश्चिता व्यन्तरप्रहाः

भेरुण्डास्ताम्रचूडाश्च खर्जूरा जर्जराननाः। गोमुखाश्चाथ गोकर्णाः स्थूलकर्णास्तथाऽपरे॥ ४०॥

एकपादाश्चेकदंष्ट्राः शण्डकाश्चाथ शण्डिलाः । उल्लिङ्गाश्च कुलिङ्गाश्च गजास्याश्चर्यदाननाः ॥ ४१ ॥

शेखरास्त्रिशिराश्चान्ये खद्योता वैद्युताः पुनः। जीमूतकाः सात्रनखाः विस्नस्ता विस्नकास्तथा ॥ ४२॥

धूम्राश्च धूसराश्चेव सरलाः कुटिलास्तथा । कुम्भीनसा इति प्रोक्ता व्यन्तराः पश्चिमाश्रिताः ॥ ४३ ॥

### उदगाश्रिता व्यन्तरप्रहाः

विश्वरूपा विरूपाश्च बहुरूपाश्च भीषणाः। निर्घासाश्चेव निर्भासा वर्ताः संवर्तकास्तथा॥ ४४॥

आवर्ताः कीकसाः कुल्या निर्मासा विकृताननाः । मलिनाः पूतिगन्धाश्च पापरूपाः पलाशनाः ॥ ४५ ॥

¹ योगिनीयन्त्रगर्भाश्च सुब्रह्मण्याश्च दक्षिणाः । सारस्रताः सहोत्राश्च ² सुवस्त्राश्चान्निरतसः ॥ ४६ ॥

मदालसा मदोन्मत्ता मदान्धा मदलालसाः। विवकाःस्वादुराः शान्ता इत्युदग्व्यन्तराश्रिताः॥ ४७॥

# प्रहावासस्थानानि

प्रत्येकं कान्तिभिन्नास्ते ³प्रायः खाख्यानळक्षणाः । <sup>4</sup>प्रहारमकूबरौळाग्रवनोपवनसातुषु ॥४८॥

सरिद्वापीसरःकूपतटाकोदन्वतस्तटे । सङ्गमे सरिदावर्ते गोकुले शून्यमन्दिरे ॥ ४९ ॥

¹ योगसामन्तगर्भाश्च-ग. ² सुधास्याश्चाग्निरेतसः-ग. ³ प्राय: स्वाख्यासळक्षणा:-ग.
⁴ यहाश्च शैळकूटाग्र-ग.

S. RATNAKARA

एकवृक्षे चितास्थाने प्रभ्रष्टे देवतागृहे । निश्चिदेशे रसक्षेत्रे विलद्वारे चतुष्पथे ॥ ५० ॥ ग्रामसीमान्तरे मातस्थाने च क्षेत्रतीर्थयोः । आरामोद्यानयोः सौधप्रासादाट्टालकेषु च ॥ ५१ ॥ कीडापरा वसन्त्येषु स्थानेष्वन्येषु च ग्रहाः ।

प्रहावेशाईखीपुंसै।
प्रस्तां गर्भिणीं नश्नां ऋतुस्नातां दुराचरीम् ॥ ५२ ॥
आसन्नपुष्पां कामातां मद्यमांसाभिकांक्षिणीम् ।
मुद्यमानां विलासाढ्यां रथ्याचत्वरयोः स्थिताम् ॥ ५३,॥
प्राप्तप्रथमसम्भोगां तैलाभ्यकामविश्वताम् ।
¹ हृष्टां क्रिष्टां हतां कुद्धां, हसिनं भीरुशोकिनौ ॥ ५४ ॥
शर्वर्याश्रितमुच्छिष्टं व्याधितं ² कुसुमाहरम् ।
अलाभमूढं पूर्वाप्तनष्टद्रव्यं वियोगिनम् ॥ ५५ ॥

### मेघलोकः

एकाकिनं कान्ततनुं भूषितं च निरायुधम्। ब्रहा गृह्वन्ति स्त्रीपुंसावीदशावीश्वराज्ञया ॥ ५६॥

भूलोकादृष्वभागे तु द्विषड्योजनमात्रतः। मेघलोको भवेत्तत्र मेघाः सर्वे वसन्ति हि ॥ ५७ ॥ जलधूमाग्निवायूनां संयोगात्संभवन्ति ते। ३ वारीण्येव तु वर्षन्ति तेषामीशः सहस्रदक्॥ ५८ ॥

धूममेदेन धूमोद्भवभेषानां गुणभेदाः यज्ञधूमोद्भवं चाभ्रं द्विजानां हितकृत्सदा । शवाग्निधूमसम्भूतमभ्रं नैव हितं स्मृतम् ॥ ५९ ॥

<sup>&#</sup>x27; इष्टं छिष्टं इतं मुद्धं-ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सकुत्हलम्-ग.

<sup>3</sup> वारिणैव-ग.

अभिचाराग्निघूमेात्थं भूतनाशाय जायते।
तस्मादाच्छादयेद्ध्यमभिचारकृतं नरः॥ ६०॥
एकमुद्दिश्य लोकस्य क्षयकृतस भविष्यति।
अपां निघानं जीमृताः षण्मासानिह सुत्रताः॥ ६१॥
वर्षन्ति वारि जगतां हिताय प्वनास्पदाः।
न भ्रश्यन्ति यतोऽभ्राणि मेघा मेहनतः स्मृताः॥ ६२॥

### मेघभेदाः

काष्ठज्योतिश्च वैरिञ्चः पाक्षश्चेति पृथाित्वघा। आद्यस्तु काष्ठसंयोगादग्नेर्धूमप्रवर्तितः॥ ६३॥ द्वितीयस्तत्र सम्भूतो विरिञ्चोच्व्वासवायुना । भूभृतामथ पक्षेस्तु गोप्रजादिहिते रतः ॥ ६४ ॥ वाह्नेया अथ जीमूतास्ते च प्रवह्नजाः शुभाः। वैरिञ्चोच्छ्वासजाः सर्वे प्रवहस्कन्धंगास्तथा ॥ ६५ ॥ पक्षजाः पुष्कलाद्यास्तु ते परावहगःमबुदाः । खल्पवृष्टिप्रदा दीर्घकालशीतसमीरणाः ॥ ६६ ॥ जीमूताश्च तथा श्लीणा घरापृष्ठसमाश्रिताः। अर्धकोशे च ते सर्वे जीमूताः सिद्धवासिनः॥ ६७॥ तेषां हि प्रतिसर्गाणि बहूनि स्युः पयोमुचाम् । पक्षजाः कल्पगाः सर्वे पर्वतानां महत्तराः॥ ६८॥ कल्पान्तेऽग्निं च वर्षन्ति रात्रौ नाशाय नारद!। यदा वै पुष्कलाद्यास्तु वर्षन्ति जलदा जलम् ॥ ६९ ॥ तदार्णवमभूत्सर्वे तत्र शेत गिरीश्वरः। आग्नेयानां श्वासजानां पक्षजानां पयोसुचाम् ॥ ७० ॥ सविद्युतां सतोयानां घूमो ह्याप्यायनः स्मृतः। एवं सर्वे प्रवर्षन्ति काले काले पयोमुचः॥ ७१॥ इति श्री ज्ञानतत्त्वरत्नाकरे तृतीयकङ्कोले मेघामयग्रहलोकवर्णनं नाम

प्रथमस्तरङ्गः

9\*

# द्वितीयस्तरङ्गः

किसान्काले च के मेघा वर्षन्ति सिलैकैर्महीम्। किं वा निमित्तमासाद्य तेभ्यो वृष्टिः प्रजायते ॥ १ ॥ एतन्मह्यं समाख्याहि गुरो मिथ कृपा यदि । पुत्र ते कथयाम्येतत् यदर्थस्ते समुद्यमः॥ २ ॥

> मेघानां वर्षणे निमित्तानि (कार्तिकमार्गशीर्षयोः)

कार्तिके मार्गशीर्षे वा संक्रान्तौ यदि वर्षति । मध्यमं जायते सस्यं पौषमासे सुभिक्षदम् ॥ ३ ॥ दीपोत्सवदिने वारौ भौमाकौँ न श्रभावहौ। गर्जिते कार्तिके मासे चतुर्मासेषु वर्षति ॥ ४॥ स्मिक्षं जायते तत्र सस्यसम्पत्तिहत्तमा । सर्ववर्णास्तथा मेघा जायन्ते च पृथक् पृथक् ॥ ५ ॥ कुत्रचिच भवेद्वृधिः कुत्रचित्स्यादवर्षणम् । अभ्राणि श्वेतवर्णीनि पीतवर्णीने वा यदि ॥६॥ क्रष्णवर्णो भवेन्मेघस्ताम्रवर्णास्तथापरे। कांस्यवर्णो भवेन्मेघस्तथा सिन्दूरसप्रभः॥ ७॥ कार्तिके चैव मासे तु स्यादेवं गर्भलक्षणम् । यन्नक्षत्रगते चन्द्रे गर्भे ब्र्याच तद्वशात्॥ ८॥ पञ्जोनविंशतौ चैव दिने प्रसवमादिशेत । सितपक्षोद्भवाः रुष्णे रुष्णपक्षोद्भवाः सिते॥ ९॥ निशि जातास्तथा चाह्नि विवा जातास्तथा निशि। सन्ध्याजाताश्च सन्ध्यायां पूर्वजाताश्च पश्चिमे ॥ १०॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अहिजाताः—ग.

प्राच्यामपरजाताश्च वर्षन्तीति विदुर्बुधाः । एते चान्ये च विज्ञया व्यत्यये मरुतस्तथा ॥ ११ ॥ अध्विन्यां तु सुगर्भं च सुभिक्षं जायते ध्रुवम्। मार्गशुक्कतृतीयादौ मेघा दिनचतुष्टये ॥ १२ ॥ सगर्भा 1 यत्र जायन्ते सुभिक्षं तत्र निश्चितम् । मार्गस्य कृष्णपक्षे तु चतुष्थां तु भुजङ्गमम् ॥ १३॥ ऋक्षं भवति मेघाश्च विद्युद्रर्जितसंयुताः । आषाढे ग्रुक्रपक्षे तु सततं वर्षणं भवेत् ॥ १४ ॥ पञ्चमे च तथा षष्ठे सप्तमे च तथैव च। आइलेषाचित्रपूर्वासु यदि गर्भः प्रजायते ॥ १५ ॥ आषाढे गुक्रपक्षे तु सततं वर्षणं भवेत्। अष्टमी नवमी चैव चित्राखातीसमन्विते ॥ १६ ॥ आषाढे शुक्रपक्षे तु जलयोगो भवेद्धुवम् । दशम्येकादशी चैव त्वमावास्या विशेषतः॥ १७॥ <sup>2</sup> गर्भो विद्युत्समायुक्तमभ्रं वा यदि जायते ॥ १८ ॥ आषाढे शुक्रपक्षे तु तिहने वर्षति ध्रुवम्। काार्तिकं मार्गशीर्षिं च कथितं तव भामिनि ॥ १९॥

पुष्यमासे वर्षनिमित्तानि पुष्यगुक्कचंतुर्थ्यां तु संज्ञाते विद्युदीक्षणे। अभ्रच्छन्नं <sup>उ</sup>भवेचेष्ठं मत्स्यमिन्द्रायुधं तथा॥ २०॥ अजुपादं प्रयत्नेन अहोरात्रं निरीक्षयेत् । सर्वेषामपि चिह्नानाममोघं विद्युदीक्षणम् ॥ २१ ॥ आषाढे गुक्कपक्षे तु सफलं विद्यदीक्षणम् । तस्मिन् 'ऋक्षे तु संप्राप्ते त्वहोरात्रं निरीक्षयेत् ॥ २२ ॥  $^{1}$  यदि-ग $^{2}$ गर्भविद्यु-ग $^{3}$  भवे $^{-}$ छ्छं-ग $^{4}$ पक्षे-तु $^{3}$ ा,

विद्युन्मेघघनुर्मत्स्येष्वेकोऽपि यदि नो भवेत् । <sup>1</sup> न ऋक्षं <sup>2</sup>वर्षते तत्र न काले वर्षति ध्रुवम् ॥ २३ ॥ अनेन ज्ञायते सर्वे वर्षणं चाप्यवर्षणम्। विद्युत्संयोगजं गुद्यं न देयं यस्य कस्यचित् ॥ २४ ॥ एकादस्यां तथा ब्रेयं सहिमं वियुदीक्षणम्। सजलो रोहिणीयोगः समादेश्यो विचक्षणैः॥ २५॥ आषाढे तदिने प्राप्त रोहिण्यां च जलं बहु। पौषस्य पौर्णमासी या तथा कृष्णे द्वितीयका ॥ २६ ॥ मघानक्षत्रसंयुक्ता मेघच्छन्नापि वा तथा। 3(आषाढस्याप्यमायां तु बहुलं जलमादिशेत्। सर्पं भवेद्दितीयायां किंचित्सपंभयं भवेत् ॥) निष्पत्तिः सर्वसस्यानां नात्र कार्या विचारणा ॥ २७॥ पौषस्य कृष्णसप्तम्यां साभ्रं यदि नभस्थलम्। सिंहमं ज्योतिषां योगमैशान्यां विद्यदीक्षणम्॥ २८॥ श्रावणे शुक्कसप्तम्यां स्वातीयोगे <sup>4</sup> जलं भवेत । निष्पत्तिः सर्वसस्यानां प्रजाश्च निरुपद्ववाः ॥ २९ ॥ अभ्राणि यदि दृश्यन्ते <sup>5</sup>पतेयुर्जलबिन्दवः। अभ्रच्छन्ने जलं खल्पं जलपातः सुवृष्टिदः ॥ ३० ॥ पीषे विद्युदमायां तु आवणे सहिमं यदि। अभ्रच्छन्नं नभश्चापि सजलं चात्र जायते ॥ ३१ ॥. श्रावणे पूर्णिमायां तु श्रवणे च जलं बहु । सुभिक्षं च समादेश्यं तस्मिन्वर्षे न संशयः॥ ३२॥ <sup>6</sup> पौषस्य शुक्रुपक्षे तु पूर्णिमा गर्भलक्षणम्। पौषस्य दृष्णितिथिषु यदि चेद्रभेलक्षणम् ॥ ३३॥

¹ दुर्भिक्षं-ग. ² वर्धते १ ³ ग. पुस्तकपाठः. ⁴ फलं-ग. ⁵ पतेह्रा जलसन्ततिः-ग. <sup>6</sup> इदमर्धे ग. पुस्तके न दृश्यते.

श्रावणे ग्रुक्कपक्षे तु गर्भभूते च तिह्ने । पौषं च कथितं देवि माघमासमथ गृणु ॥ २४ ॥

माघमासे वर्षनिमित्तानि

माघस्य शुक्कसप्तम्यां विद्युदभ्रं धनुर्जलम्। तुषारश्चेन्द्रचापश्च कौबेरे सर्वदिक्ष वा ॥ ३५ ॥ ¹ सन्ध्या नीलारुणा तु स्यात्सुभिक्षं निरुपद्रवम् । माघस्य पूर्णिमा पित्र्या विद्युद्धातसमन्विता॥ ३६॥ श्रावणस्य त्वमायां च मघायां च भवेज्जलम्। माघस्य नवमी कृष्णदशम्येकादशी तथा ॥ ३७ ॥ सर्वर्क्षगर्भसंयुक्ता बहु भाद्रपदे जलम्। माघमासे त्वमायां तु दश्यन्ते जलदा यदि ॥ ३८ ॥ <sup>2</sup>तिहनं च भवेत्तत्र दिव्यगर्भ च जायते। भाद्रस्य पूर्णिमायां तु<sup>3</sup>यदि वर्षत्यहर्निशम् ॥ ३९॥ फाल्गुने शुक्कसप्तम्यां पूर्णिमायां विशेषतः। निवाता गगने मेघा विजला विद्युता युताः॥ ४०॥ नभस्येतिहने प्राप्ते प्रभूतजलदायकाः। फाल्गुने कृष्णसप्तम्यामष्टम्यादि <sup>5</sup> चतुर्दिने ॥ ४१ ॥ (चतुर्दश्याममायां वा सगर्भे यदि जायते। अश्विनीशुक्कपक्षे तु सप्तम्यादितिथिष्वपि) ॥ ४२ ॥ सप्तऋक्षेण ' संयुक्ताः प्रभूतजलदायकाः । चैत्रस्य शुक्कपक्षे तु पश्चमी रोहिणीयुता ॥ ४३ ॥ पञ्चम्यां शिवदैवत्यं नवम्यां पुष्यमेव च। पूर्णिमासंयुता चित्रा तत्र यत्नाद्विलोकयेत् ॥ ४४ ॥

 $<sup>^1</sup>$  संध्ये नीलारुणे चेल्ह्यात्—्ग.  $^2$ तिह्नं न भवेत्—्ग.  $^3$ यावद्वविति—्ग.  $^4$ तिथैव च—्ग.  $^5$  चुतुष्टये—्ग.  $^6$  युक्तास्य—्ग.

विद्युत्स्तिनितसंयुक्तं प्रतिमासचतुष्ट्यम् । आषाढं रोहिणी हन्ति । यथार्द्रा श्रावणं तथा ॥ ४५ ॥ हन्ति भाद्रपदं पुष्यो हन्याचित्रा तथाऽऽश्विनम् । एभिस्तु गलितो ऋक्षेर्गर्भः पतित निश्चितम् ॥ ४६ ॥ चैत्रं तु वर्णितं देवि ज्ञातन्यं दैवचिन्तकैः । साभ्राः सौम्याः ग्रुभाः प्रोक्ताः पौषास्तुहिनसंयुताः ॥ ४७ ॥ माघा माहतसंयुक्ताः निवाताः फाल्गुनाः ग्रुभाः । चैत्रस्तु बहुक्तपो वै दक्षिणानिलसंयुतः ॥ ४८ ॥ सर्वे विद्युत्समायुक्ता गर्भाश्च ग्रुभलक्षणाः ।

### विद्युञ्जक्षणानि

विद्युतो लक्षणं वक्ष्ये काले काले ग्रुभावहम् ॥ ४९ ॥

ऐन्द्री तु जलदा विद्युदाग्नेयी जलनाशिनी।

2 याम्या स्वल्पजला प्रोक्ता नैर्ऋत्याडम्बरान्विता॥ ५० ॥

यदा तदा महद्युद्धं राज्ञां पीडा जनस्य च।

प्रभूतजलदा विद्युद्धारुणी सस्यदायिनी॥ ५१ ॥

वातप्रदा तु वायव्या कौबेरी सस्यदायिनी। ५२ ॥

सर्वसस्यकरी विद्युदैशानी क्षिप्रवर्षदा॥ ५२ ॥

प्रभूतजलदा ज्ञेया भृशं गर्जन्ति ये घनाः।

विद्युतो मण्डलं चैव चिन्तनीयं सदा बुधैः॥ ५३ ॥

उद्दात्सर्वं समादेश्यं प्रथमे विद्युदीक्षणे।

चक्षुभवति मेघानां विद्युन्मार्गप्रदर्शिनी॥ ५४ ॥

मदोन्मत्ता महामेघा गर्जन्ते विद्युदीरिताः।

विद्युदीशा न गर्जन्ति वर्षन्ति च जलं बहु॥ ५५ ॥

यस्मिन्देशे सुभिक्षं स्याद्विद्युत्तत्रैव गच्छित।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> आद्री च श्रावणं तथा-ग. <sup>2</sup> याम्ये-ग. <sup>3</sup> यत: सर्वे-मु.

ज्येष्ठमासे शुभाशुभलक्षणानि
ज्येष्ठमासं प्रवक्ष्यामि शुभाशुभफलावहम् ॥ ५६ ॥
ज्येष्ठशुक्के तृतीयादौ चन्द्रं पूर्वं निरीक्षयेत् ।
स्वात्यन्तानि दशक्षाणि श्रूयते गर्जितं यदि ॥ ५७ ॥
श्रातव्यं गलितं देवि नात्र कार्या विचारणा ।
ज्येष्ठस्य पौर्णिमास्यां तु मूले प्रस्रवते यदि ॥ ५८ ॥
मासद्वयमनावृष्टिः 'छिन्नं भवति भूतलम् ।
भानौ च रोहिणीमध्ये यदि वृष्टिः प्रजायते ॥
मासद्वयमनावृष्टिरीतयश्चातिभैरवाः ।
ज्येष्ठमासमितकम्य पूर्वाषाढादिकेषु वै ॥ ५९ ॥
प्रायेण वृष्टिभैवति वर्षाकालेऽपि भैरवा ।
ज्येष्ठस्य कृष्णपक्षे तु श्रवणं सधनिष्ठकम् ॥ ६० ॥
सुवृष्टिश्च सुगर्भश्च तथा कालः शुभो भवेत् ।

ज्येष्ठाषाढयो रोहिणीयोगः

वक्ष्यामि रोहिणीयोगं न्येष्ठाषाढसमुद्भवम् ॥ ६१ ॥
न्यभ्रं चावृष्टिदं चैतत्साभ्रं स्याद्वृष्टिकारणम् ।
स्रुभिक्षं जलपातेन न चेदेतद्भयं भवेत् ॥ ६२ ॥
स्रुभिक्षं प्रथमे यामे द्वितीये सर्प (वं) पीडनम् ।
तृतीये प्रहरे वृष्टिर्मध्यमा तु प्रजायते ॥ ६३ ॥
चतुर्थे 'खण्डवृष्टिः स्यात्सर्वसस्यानि पश्चमे ।
षष्ठे तु मुद्रमाषाद्याः श्रेष्ठधान्यं च सप्तमे ॥ ६४ ॥
अष्टमे प्रहरे देवि विच्छिद्रां वृष्टिमादिशेत् ।
विलोक्य निषुणः सर्वे वृष्टिकर्मसमुद्भवम् ॥ ६५ ॥

¹ छिद्रं-ग, ² मन्दवृष्टि;-ग.

ज्येष्ठमासे त्वमायां तु भानुं रक्तं विलोक्य च।
तथा चन्द्रमसं वापि द्वितीयायां समागतम् ॥ ६६ ॥ .
यदोत्तरं शशी याति ¹ मध्ये वा दक्षिणं रिवः।
उत्तमं मध्यमं नीचं ² तं कालं च विदुर्बुधाः ॥ ६७ ॥
आर्द्रायां पतितं तोयं ³ स कालो गदितः शुभः।
मृगादिमूलपर्यन्तं ज्येष्ठमासे निरीक्षयेत् ॥ ६८ ॥
निर्मलं च यदा पश्येत् सप्तऋक्षे च वर्षति।
ज्येष्ठस्तु गदितो देवि द्याषाढः कथ्यते श्रुणु ॥ ६९ ॥

भाषाढे ग्रुभाग्रुभलक्षणानि आषाढे स्वातिनक्षत्रे नवम्यां जलसम्भवः । तत्राश्चे विद्युदम्भो वः धान्यनिष्पत्तिकारणम् ॥ ७० ॥

भाषाढे वृष्टिचिहानि आषाढे पूर्णिमारात्रौ यदि चन्द्रो न दृश्यते । चतुरोऽपि तदा मासान् जलं वर्षति वासवः॥ ७१॥ यदि वा निर्मलश्चन्द्रः परिवेषयुतो भवेत् ।

## वातन्बिह्वानि

ऐन्द्रे वातः सुभिक्षाय ह्याग्नेये जलनाशनम् ॥ ७२ ॥
याम्ये दुर्भिक्षमादेश्यं नैर्ऋत्यां निर्जलं भवेत् ।
वारुण्यां मध्यमा वृष्टि वायव्यां चेतयः स्मृताः ॥ ७३ ॥
कौबेरे शोभनो वात ऐशाने च शुभष्रदः ।
ईदशं वातचिद्धं तु पूर्णिमायां निरीक्षयेत् ॥ ७४ ॥
वाताय किएला विद्युदातपायातिलोहिता ।
पीता वर्षाय विश्वेया दुर्भिक्षाय सिता भवेत् ॥ ७५ ॥

<sup>1</sup> तथेवादक्षिणं—ग. <sup>2</sup> सकालं पचतेऽधुना—ग. <sup>3</sup> तदा कालो गत: शुभः—ग. 4 वारुणे—ग. <sup>5</sup> वायव्ये—ग.

बुधजीवसमायोगो बुधशुक्तसमागमः।
शुक्रजीवसमायोगो जलयोगा इमे स्मृताः॥ ७६॥
परिवेषधनुर्मत्स्यविद्युज्जलद्गार्जितैः।
सन्ध्यारागेण च बेयमासक्तं वर्षणं बुधैः॥ ७७॥
प्रावृषि शीतकरे भृगुपुत्रात्
सप्तमराशिगते शुभवृष्टिः।
स्र्यस्तो नवमपश्चमगो वा
सप्तमगश्च जलागमनाय॥ ७८॥
शुचौ कृष्णचतुथ्यां तु यदोद्यगतः कविः।
त्रिमासं पक्षसंयुक्तं तदा वर्षति वासवः॥ ७९॥
आषाहे कृष्णपक्षे तु रोहिणीयोग उत्तमः।
अस्रं सविद्यदम्भो वा काले निष्पद्यते तदा ॥ ८०॥
स्रवृष्टी रोहिणीयोगे न च पूर्वोत्तरोऽनिलः।
श्रूयते गर्जितं यत्र तत्र देशे असुभक्षता॥ ८१॥

# श्रावणे वृष्टिचिडानि

आषाढः कथितो देवि श्रावणं शृणु पार्वति !। श्रावणे शुद्धसप्तम्यामस्तं याति दिवाकरे ॥ ८२ ॥ न वर्षेद्यदि पर्जन्यो जलं नास्ति च सर्वदा । चित्रास्वातीविशाखासु श्रावणे न जलं यदा ॥ ८३ ॥ वृष्ट्याशां तु तदा त्यका नदीतीरमनुत्रजेत् । श्रावणे बहुले पक्षे चतुथ्यां चेन्न वर्षति ॥ ८४ ॥ पश्चम्यां वाथ सन्ध्यायां निर्जलं क्षितिमण्डलम् । तन्नाशे वारुणे ऋभे चतुथ्यां चेज्जलं बहु ॥ ८५ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वृष्टिदर्शनं-ग. <sup>2</sup> शुभदृष्टे-ग. <sup>3</sup> सुमिक्षदा-ग.

अभ्रच्छन्नं नभश्रेव धनुर्विद्यच गर्जितम्। एभिश्च लक्षणैर्ज्ञेयं मासेषु प्रतिवर्षणम् ॥ ८६ ॥ दस्त्रभद्वितयस्थेऽर्कं यदि वृष्टिभेवेत्तदा। क्षेमं सुभिक्षमतुलमीतिदोषोऽग्निष्ठिष्णयगे ॥ ८७॥ रोहिणीद्वितयस्थेऽर्के सस्यवृद्धिर्मनोजयः। रौद्रनक्षत्रगे सूर्ये यदि वृष्टिर्भवेत्तदा ॥ ८८॥ अनर्घताप्यनावृष्टिरीतिदोषस्त्वनर्थता । आद्रीप्रवेशे वृष्टिः स्यात्सार्धमासमवर्षणम् ॥ ८९ ॥ दिवार्दा सस्यनाशाय रात्रौ सस्याभिवृद्धये। सायंकालेऽर्घरात्रे चेन्महार्घबहुवृष्टिकृत् ॥ ९० ॥ आदित्यादिद्विदेवान्तदशर्शेषु स्थिते रवौ। सस्यवृद्धिः सुभिक्षं स्याद्विना सिंहप्रवेशनम् ॥ ९१ ॥ मित्रभद्वितयस्थेऽर्के यदि वृष्टिभवेत्तदा। नृणां ज्याधिभयं खर्षं सस्यानामीतितो भयम् ॥ ९२ ॥ पूर्वाषाढागते भानौ जीमूतैः परिवेष्टिते । तुषारानिलयुक्ते वा रूक्षानलयुतेऽपि वा ॥ ९३ ॥ क्रमादाद्रीदिके वृष्टिरवृष्टिस्तैरसंयुते । ¹ विश्वपादार्क्षषट्केऽर्के स्थिते वृष्टिर्भवेद्यदि ॥ ९४ ॥ सुवृष्टिः क्षेममारोग्यं नृपाः खस्याश्च सर्वदा । रेवतीसंस्थिते सूर्ये यदि वृष्टिर्भवेत्तदा ॥ ९५ ॥ पूर्वावाढक्षेभङ्गः स्यादाद्वी येषु न तर्षणम्। रेवत्यां यदि वृष्टिः स्यादशक्षेषु न वर्षणम् ॥ ९६॥ प्तादशैनिमित्तैस्तु जानीयानमेघवर्षणम्।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विश्वपादृक्ष-ग,

## महामेघा नव

आवर्तश्चेव संवर्तः पुष्करद्रोणकालिकाः ॥ ९७ ॥ कालो नीलो वारुणश्च वाय्व<sup>1</sup>भ्रकरसंक्षिताः ।

नगला गाला वारुणश्च वाञ्च त्रकरलाशताः । इत्येवं नवसङ्ख्याका महामेघाः प्रकीर्तिताः ॥ ९८ ॥

इत्युमाशिवयोः पूर्वं संवादात्मतया स्थितम् । मेघगर्भादिकं सर्वं वृष्टिकारणमीरितम् ॥ ९९ ॥

एतेषामि मेघानां मेघलोको निवासमूः। भूमेर्द्वादशसाहस्रयोजनान्तरसंस्थितः॥ १००॥

इति श्री शिवतत्त्वरत्नाकरे तृतीयकञ्जोले मेघगर्भादिवणनं नाम द्वितीयस्तरङ्गः

# तृतीयस्तरङ्गः

गुह्यकलोकवर्णनम्

कथितो मेघलोकोऽथ लोको गुह्यक उच्यते। पिचण्डिलाः स्थूलवक्ता मेघगम्भीरितस्वनाः॥१॥

गुद्यकाः रातरास्तत्र श्यामलाङ्गाश्च लोमशाः। न्यायोपार्जितवित्ताश्च गृहयन्ति च ये भुवि॥२॥

स्तर्मार्गमा धनाढयाश्च शूद्धप्रायाः कुदुम्बिनः । तत्पुण्यलेशात्सर्वे ते गुह्यकत्वं प्रपेदिरे ॥ ३॥

गन्धर्वलोकवर्णनम्—(मौनेयदेवगन्धर्वाः) वर्णितो गुद्यको लोको गान्धर्वस्त्वथ कथ्यते । भीमसेनोग्रसेनौ च सुपर्णो वरुणस्तथा ॥ ४॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अमिति सं-ग.

गोपतिर्धृतराष्टश्च सूर्यवर्चास्तु सप्तमः । पत्रवानर्कवर्णश्च प्रयुगश्चेति विश्रुतः ॥ ५ ॥

भीमश्चित्ररथश्चेव विख्यातः सर्वविद्वशी। ' तथाशालिशिला राजन्! धृष्टग्रुस्नश्चतुर्दशः॥६॥

किलः पञ्चदशस्तेषां नारदश्चेव षोडशः । इत्येते देवगन्धर्वा मौनेयाः परिकीर्तिताः ॥ ७ ॥

### प्रापेयदेवगन्धर्वाः

सिद्धः पूर्णश्च वर्हिश्च पूर्णाशश्च महाय ाः। ब्रह्मचारी रतिगणः सुपर्णश्चेति सप्तमः॥८॥

विश्वावसुश्च भानुश्च सुचन्द्रो दशमस्तथा । इत्येते देवगन्घर्वाः प्रापेयाः परिकीर्तिताः ॥ ९ ॥

### देवगायकाः

हाहाहृहूस्तुम्बराद्या गन्धर्वाः शतशस्तथा । देवानां गायका द्येत चारणाः स्तुतिपाठकाः ॥ १० ॥

## गन्धर्वत्वप्राप्तिहेतुकथनम्

भूलोके ये तु मनुजा धनलोभेन पार्थिवान् । स्तुवन्ति नादतत्त्वज्ञा गायन्ति च तद्यतः ॥ ११ ॥

तत्राप्तधनदानेन गन्धर्वत्वं प्रपेदिरे । गीतविद्याप्रभावेन देवर्षिर्नारदो महान् ॥ १२॥

मान्यते वैष्णवे लोके श्रीशम्भोश्चापि वल्लभः। तुम्बुरुस्तत्प्रभावेन देवानामपि वल्लभः॥ १३॥

नादक्तपी शिवः साक्षात्रादतत्त्वविदौ हि तौ। स साक्षाद्गीतशास्त्रज्ञः प्राप्नोति परमं पदम् ॥ १४ ॥

देवानुचरतां प्राप्य क्रमेणैवेति सम्पदम्। गन्धर्वाणामयं लोकः सप्रपञ्चं निरूपितः॥ १५॥

# विद्याधरलोकवर्णनम्

विद्याघराणां लोकोऽथ प्रोच्यते राजपुङ्गव!। चन्द्रापीडाह्मया राजा तत्रास्ते लोकसत्तमे ॥१६॥ विद्याघरेश्च विविधैरसङ्ख्यातैः समावृतः। उक्तो विद्याघरो लोकोऽण्सरो लोकोऽथ कथ्यते॥१७॥

## **अप्सरोलोकवर्णनम्**

उर्वशी मेनका रम्भा चन्द्ररेखा तिल्लोत्तमा। वपुष्मती कान्तिमती लीलावत्युत्पलावती ॥ १८ ॥ अलम्बुसा गुणवती ¹ स्यूतकेशी कलावती । कलानिधिर्गुणवती कर्पूरतिलकोर्वरा ॥ १९ ॥ अनङ्गतिलका चापि तथा मदनमोहिनी। चकोराक्षी चन्द्रकला तथा मुनिमनोहरा॥ २०॥ त्रावद्रावा तपोद्वेष्ट्री सुनासा च सुवर्णिका । दारुसंजीविनी सुश्रीः क्रतुः ग्रुल्का ग्रुभानना ॥ २१ ॥ तपःग्रुक्का तीर्थग्रुक्का दानग्रुक्का हिमावती। पञ्चाश्वमेधिका चैव राजसूर्यार्थिनी तथा ॥ २२ ॥ अष्टाग्नीषोमिका तद्वद्वाजपेयशतार्थिनी। **श्लाच**प्सरसां श्रेष्ठाः सहस्रं पष्टिसम्मितम् ॥ २३ ॥ एतस्मिन्नप्सरोलोके वसन्त्यन्या अपि स्त्रियः। गीतज्ञा नृत्यकुरालाः कामकेलिषु कोविदाः॥ २४॥ नानादेशविशेषज्ञा नानाभाषाविशारदाः। दिव्यभोगैः खुसम्पन्नाः स्वेच्छाविधृतविग्रहाः॥ २५॥

मासोपवासादिमहावतानि विधाय युद्धेषु विजित्य रात्र्<sup>त् ।</sup> तं प्राप्नुयादण्सरसां च लोकं कामादिकेच्या श्रितसर्वकालम् ॥ २६ ॥

<sup>1</sup> स्यूतकेली.

# सूर्यमण्डलवर्णनम्

भूमेर्योजनलक्षेतु मैत्रेय रिवमण्डलम्। अथ प्रमाणसंस्थाने सूर्यादीनां श्रृणुष्व मे ॥ २७ ॥ योजनानां सहस्राणि भास्करस्य रथो महान्। ईषादण्डस्तथैवास्य द्विगुणो मुनिसत्तम ॥ २८॥ <sup>1</sup> सार्धकोटिद्वयं सप्तनियुतान्यधिकानि वै। योजनानां तु तस्याक्षस्तत्र चकं प्रतिष्ठितम् ॥ २९ ॥ दशयोजनसाहस्रो विस्तारायाम उच्यते। त्रिनासिमति पञ्चारे षण्णेमिन्यक्षयात्मके ॥ ३०॥ संवत्सरमये कृत्स्नं काले चक्रं प्रतिष्ठितम्। चत्वारिंशत्सहस्राणि द्वितीयोऽक्षो विवस्वतः ॥ ३१ ॥ पञ्चान्यानि तु सार्धानि स्यन्दनस्य महामुने !। द्विगुणश्च रथोपस्था <sup>2</sup> दश्चदण्डप्रमाणतः ॥ ३२ ॥ अक्षप्रमाणमुभयोः प्रमाणं तद्युगार्घयोः। हस्वोऽक्षस्तद्यु³गार्घे च ध्रुवाघारं रथस्य वै ॥ ३३ ॥ द्वितीयेऽक्षे तु तचकं संस्थितं मानसाचले। हयाश्च सप्त च्छन्दांसि तेषां नामानि मे शृणु ॥ ३४ ॥ गायत्री च बृहत्युष्णिग् जगती त्रिष्टुबेव च। अनुष्टुप् पि रित्युक्ताइछन्दांसि हरयो हरेः॥ ३५॥ कल्पादौ संप्रयुक्ताश्च वहन्त्याभूतसंप्लवम् ।

मानससरसः परितो वासवादिपुर्यः मानसोत्तरकौंले तु पूर्वतो वासवी पुरी ॥ ३६॥

¹ सार्थकोटिस्तथा सप्त-पु. पा. ² दीषादण्ड:-पु. पा. ³ गार्थेन ध्रुवाधारो--पु. पा.

दक्षिणे तु यमस्यान्या प्रतीच्यां वरुणस्य च। उत्तरेण तु सोमस्य तासां नामानि मच्छृणु॥ ३७॥

वस्वौकसारा शकस्य याम्या संयमिनी तथा। पुरी¹ शुद्धा जलेशस्य सोमस्य च विभावरी॥ ३८॥

काष्टां गतो दक्षिणतः <sup>2</sup>क्षिप्रं स परिसर्पति । मैत्रेय भगवान् भानुज्योतिषां चक्रसंयुतः ॥ ३९ ॥

अहोरात्रव्यवस्थानकारणं भगवान् रविः । देवयानः परः पन्था योगिनां क्लेशसंक्षये ॥ ४० ॥

दिवसस्य रविर्मध्ये सर्वकालं व्यवस्थितः । सर्वद्वीपेषु राजेन्द्रं निशार्धः स तु सम्मुखः ॥ ४१ ॥

उदयास्तमयो चैव सर्वकालं तु सम्मुखो। दिशास्वशेषासु तथा मैत्रेय विदिशासु च ॥ ४२ ॥

यैर्यत्र दृश्यते भास्वान् स तेषामुद्यः स्मृतः। तिरोभावं तु यत्रैति तद्वास्तमयो रवेः॥ ४३॥

नैवास्तमनमर्कस्य नोदयः सर्वदा सतः। उदयास्तमयाख्यं हि दर्शनादर्शने रवेः॥ ४४॥

शकादीनां पुरे तिष्ठन् स्पृशत्येष पुरत्रयम् । विकर्णौ द्वौ विकीर्णस्थांस्त्रीन्कोणान् द्वे पुरे तथा ॥ ४५॥

उदितो वर्धमानाभिरामध्याद्वात्तपन् रविः। ततः परं हसन्तीभिगोंभिरस्तं हि गच्छति॥ ४६॥

उदयास्तमयाभ्यां च स्मृते पूर्वापरे दिशौ । यावत्पुरस्तात्तपति तावत्पृष्ठे च पार्श्वयोः॥ ४७॥

ऋतेऽमरिगरेमेरोरुपरि ब्रह्मणः सभाम् । ये ये मरीचयोऽर्कस्य प्रयान्ति ब्रह्मणः सभाम् ॥ ४८॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्रुमा-पु. पा. <sup>2</sup> क्षिप्तेषुरिव सर्पति-पु. पा.

S. RATNAKARA

ते ते निरस्तास्तद्भासा प्रतीपमुपयान्ति वै।
तस्माद्दिरयुत्तरस्यां वै दिवारात्रं सदैव हि॥ ४९॥
सर्वेषां द्वीपवर्षाणां मेरोरुत्तरतो यतः।
प्रभा विवस्वतो रात्रावस्तं गच्छति भास्करे॥ ५०॥
विद्यात्यग्निमतो रात्रौ विह्वर्दूरात्प्रकाद्यते।
वहः प्रभा तथा भानुं दिनेष्वाविद्यति द्विज ॥ ५१॥
अतीव विह्वसंयोगादतः सूर्यः प्रकाद्यते।
वेजसी भास्कराग्नेये प्रकाद्यात्मस्वरूपिणी॥ ५२॥
परस्पराज्यम्वेद्याद्याययेते दिवानिद्यम्।
दक्षिणोत्तर'भूम्यर्थे समुत्तिष्ठति भास्करे॥ ५३॥
अहोरात्रं विशत्यम्भ²स्ततो विद्याति द्वर्वरीम्।

# मौहूर्तिकी गतिः

आता हि भवन्त्यापो दिवा नक्तप्रवेशनात् ॥ ५४ ॥ दिनं विशति चैवाम्भो भास्करेऽस्तमुपागते । तस्माच्छुक्का भवन्त्यापो नक्तमहः प्रवेशनात् । ५५ ॥ एवं पुष्करमध्ये तु यदायाति दिवाकरः । त्रिंशद्भागस्तु मेदिन्यां तदा मौह्वर्तिकी गतिः ॥ ५६ ॥ कुळाळचक्रसाम्येन भ्रमत्येव दिवाकरः । करोत्यहस्तथा रात्रिं विमुश्चन्मेदिनीं द्विज ! ॥ ५७ ॥ अयनस्योत्तरस्यादौ मकरं याति भास्करः ।

### विषुवद्गति:

ततः कुम्भं च मीनं च राशे राइयन्तरं द्विज !॥ ५८॥

<sup>1</sup> भूम्यर्थे. 2 स्तम:प्राकाइयशीलवत्-पु. पा.

त्रिष्वेतेष्वथ भुक्तेषु ततो वैषुवर्ती गतिम् । प्रयाति सविता कुर्वेन्नहोरात्रं ततः ¹समम् ॥ ५९ ॥ ततो रविः क्षयं याति वर्धते सुदिनं दिनम् ।

### दक्षिणायनम्

ततश्च मिथुनस्यान्ते परां काष्ठामुपागतः ॥ ६०॥
राशिं कर्कटकं प्राप्य कुरुते दक्षिणायनम्।
कुलालचक्रपर्यन्तो यथा शीद्यं प्रवर्तते ॥ ६१ ॥
दक्षिणप्रक्रमे सूर्यस्तथा शीद्यं प्रवर्तते ॥ ६१ ॥
अतिवेगितया कालं वायुवेगवलाचरन् ॥ ६२ ॥
तस्मात्प्रहृष्टां भूमिं तु कालंनास्पेन गच्छिति ।
सूर्यो द्वादशिमः शैद्यद्यानमुह्तैर्देक्षिणायने ॥ ६३ ॥
त्रयोदशार्धमृक्षाणामहा तु चरते द्विज !।
मुह्तैस्तावदक्षाणां नक्तमष्टादशैश्चरन् ॥ ६४ ॥
अहो मन्दं चलं तद्वदकों भ्रमित वै यतः ।
कुलालचक्रमध्यस्थो यथा मन्दं प्रसर्पति ॥ ६५ ॥
तथोदगयने सूर्यः सर्पते मन्द्विकमः।
तस्माद्दीर्घेण कालंन भूमिमस्यां तु गच्छित ॥ ६६ ॥

### उत्तरायणम्

<sup>2</sup> अष्टादशमुद्धतेंस्तु पश्चिमं चोत्तरायणे। अहर्भवति <sup>3</sup>तत्रापि चरते मन्दविक्रमः॥ ६७॥ त्रयोदशार्धमहा तु ऋक्षाणां चरते रविः। मुद्दुतेंस्तावदक्षाणि रात्रो द्वादशभिश्चरन्॥ ६८॥

 $<sup>^{1}</sup>$ परम्-मु. पा.  $^{2}$ अष्टादश्रभुद्ग्तं यदुत्तरायणपश्चिमम्-पु.पा.  $^{3}$ तच्चापि-पु. पा.  $10^{\star}$ 

अहो मन्दतरं नाभ्यां चक्रं भ्रमति वै यथा। मृत्यिण्ड इव मध्यस्थो ध्रुवो भ्रमति वै तथा॥ ६९॥ कुलालचक्रनाभिस्तु यथा तत्रैव वर्तते। भ्रवस्तथा हि मैत्रेय तत्रैव परिवर्तते॥ ७०॥ उभयोः काष्ठयोर्मध्ये भ्रमतो मण्डलानि तु । दिवानकं तु सूर्यस्य मन्दा शीघा च वै गतिः॥ ७१॥ मन्दाह्नि यस्मिन्नयने शीघं नकं तदा गतिः। शीब्रा गतिर्यदा रात्रौ तदा मन्दा दिवा गतिः॥ ७२॥ एकप्रमाणमेवैष मार्ग याति दिवाकरः। अहोरात्रेण यो भुङ्के समस्ता राशयो द्विज !॥ ७३॥ षडेव राशीन् ¹सो भुङ्के रात्रावन्यांश्च षट् दिवा। राशिप्रमाणजनिता दीर्घहस्वात्मता दिने ॥ ७४॥ तथा निशायां राशीनां प्रमाणाल्लघुदीर्घता। दिनानां हस्वदीर्घत्वं तत्तद्भागेन जायते ॥ ७५ ॥ उत्तरे प्रक्रमे शीघा निशि मन्दा दिवा गतिः। दक्षिणे चायने सैव विपरीता विवस्वतः ॥ ७६ ॥ उषा रात्रिः समाख्याता व्युष्टिश्चाप्युच्यते दिनम् । व्रोच्यते च तयोः सन्ध्या उषान्युष्ट्योर्यदन्तरम्॥ ७७॥

## सन्ध्ययोरर्घ्यप्रदानकारणम्

सन्ध्याकाले तु सम्प्राप्ते रौद्रे परमदारुणे । मन्देहा राक्षसा घोराः सूर्यमिच्छन्ति खादितुम् ॥ ७८ ॥ प्रजाप्रतिरुतः शापस्तेषां मैत्रेय ! रक्षसाम् । अक्षयत्वं शरीराणां मरणं च दिने दिने ॥ ७९ ॥

¹ बो-पु. पा.

ततः सूर्यस्य तैर्युद्धं भवत्यत्यन्तदारुणम् । ततो द्विजोत्तमास्तोयं यत् क्षिपन्ति महामुने ! ॥ ८० ॥

प्रणवब्रह्मसंयोगाद्वायज्ञ्या चाभिमन्त्र्य च। दह्मन्ते तेन ते पापा वज्रीभृतेन वारिणा ॥ ८१ ॥

अग्निहोत्रे हूयते या समन्त्रा प्रथमाहुतिः । सूर्यो ज्योतिः सहस्रांग्रुस्तया दीव्यति भास्करः॥ ८२॥

ओङ्कारो भगवान्विष्णुस्त्रिधामा वचसां पतिः। तदुचारणतस्ते तु विनाशं यान्ति राक्षसाः॥ ८३॥

वैष्णवांद्याः परः सूर्यो योऽन्तर्जोति¹रसङ्ख्यः। अभिधायक ओङ्कारस्तस्य तत्प्रेरकः परः॥ ८४॥

तेन तत्प्रेरितं ज्योतिरोङ्कारेणाथ दीप्तिमत्। आहन्त्यशेषरक्षांसि मन्देहाख्यान्यघा न वै॥ ८५॥

तसान्नोल्लङ्घनं कार्यं सन्ध्योपासनकर्मणाम् । तं हन्ति सूर्यः सन्ध्यायां नोपास्ति कुरुते तु यः ॥ ८६ ॥

ततः प्रयाति भगवान् ब्राह्मणैरभिरक्षितः। वालाखिल्यादिभिश्चैव व्यभुवैखानसैरपि॥ ८७॥

इति श्रीशिवतत्त्वरत्नाकरे तृतीयकछोले गुह्यकादिलोकसूर्यरथगतिवर्णनं नाम तृतीयस्तरङ्गः

¹ रसंध्रवम्-पू. पा. ² जग्तः पालनोचतः-पु. पा.

# चतुर्थस्तरङ्गः

सूर्यगत्या काष्टादिकालभेदवर्णनम् सूर्यस्य गत्या सम्भूतं कालभेदमहं ब्रुवे । काष्टा निमेषा दशपश्च चैव त्रिशच काष्टाः कथिताः कलेति । त्रिशत्कलाश्चेव भवेन्मुहूर्तः तैस्त्रिशता राज्यह्नी समेते ॥१॥

¹(ह्रासनृद्धी त्वहर्भागैर्दिवसानां यथाक्रमम् ।) सन्ध्या महूर्तमात्रा वै ह्रासे वृद्धौ समा स्मृता । रेखाप्रभृत्यथादित्ये त्रिमुहूर्ते गते तु वै ॥ २ ॥

प्रातस्ततः स्मृतः कालो भागश्चाहः स पञ्चमः। तस्मात्प्रातस्तना<sup>र</sup>कालात् त्रिमुहूर्तस्तु सङ्गवः॥३॥

मध्याह्नस्त्रिमुहूर्तस्तु तस्मात्कालाचु सङ्गवात्। तस्मान्माध्याह्निकात्कालादपराह्व इति स्मृतः। त्रय एव मुहूर्तास्तु कालभागाः स्मृता बुधैः॥ ४॥

अपराक्षे व्यतीते तु कालः सायाह्न उच्यते ।

¹(दश पञ्च मृहूर्ते वै मृहूर्तास्त्रय एव च ।)
दश पञ्च मृहूर्ते वै अहवैषुवतं स्मृतम् ॥ ५॥

वर्धते हसते चैवाप्ययने दक्षिणोत्तरे। अहस्तु ग्रसते रात्रिं रात्रिश्च ग्रसते दिनम्॥६॥

शरद्वसन्तयोर्भध्ये विषुवं तु विभाव्यते। तुलामेषगते भानौ समरात्रं दिनं तु तत्॥ ७॥

कर्किण्यवस्थिते भानौ दक्षिणायनमुच्येते। उत्तरायणमित्युक्तं मकरस्थे दिवाकरे॥ ८॥

¹ पु. पा.

त्रिंशन्मुद्वर्ते कथितमहोरात्रं तु यन्मया । तानि पञ्चदश ब्रह्मन् पक्ष इत्यभिधीयते ॥९॥

मासः पश्चद्वयेनोको द्वौ मासावृतुरर्कजौ। ऋतुत्रयं चाप्ययनं द्वेऽयने वर्षसंज्ञिते ॥ १०॥

संवत्सरादयः पञ्च चतुर्मासविकल्पिताः। निश्चयः सर्वकालस्य युगमित्यभिधीयते ॥११॥

संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः परिवत्सरः । इद्वत्सरस्तृतीयः स्याचतुर्थश्चानुवत्सरः ॥१२॥

वत्सरः पञ्चमश्चात्र कालोऽयं युगसंन्नितः। यः श्वेतस्स्योत्तरे शैलः श्टङ्गवानिति विश्रुतः॥१३॥

त्रीणि तस्य तु श्रङ्गाणि यैरसौ शृङ्गवान्स्मृतः । दक्षिणं चोत्तरं चैव मध्ये वैषुवतं तथा ॥ १४ ॥

शरद्वसन्तयोर्मध्ये तद्भानुः प्रतिपद्यते । मेषादौ च तुलादौ च मैत्रेय! विषुवं स्मृतम् ॥ १५॥

तदा तुल्यमहोरात्रं करोति तिमिरापदः। दश पञ्च मुद्धतं वै तदेतदुभयं स्मृतम्॥१६॥

प्रथमे कृत्तिकाभागे यथा भास्वांस्तथा शशी। विशाखानां चतुर्थेऽशे मुने! तिष्ठत्यसंशयम्॥१७॥

विशाखानां यदा सूर्यश्चरत्यंशं तृतीयकम् । तदा चन्द्रं विज्ञानीयात्कृत्तिकाशिरसि स्थितम् ॥ १८ ॥

तदैव विषुवाख्यो वै कालः पुण्योऽभिघीयते। तदा दानानि देयानि द्विजेभ्यः प्रयतात्मभिः॥१९॥

ब्राह्मणेभ्यः पितृभ्यश्च सुखमेतनु दानजम्। दत्तदानस्तु विषुवे कृतकृत्योऽभिजायते॥ २०॥ तपस्तपस्यौ मधुमाधवौ द्वौ शुक्रः शुचिश्चायनमुत्तरं स्यात् । नभोनभस्यौ च तथेष ऊर्जः सहस्सहस्याविति दक्षिणं स्यात्॥ २१॥

### पितृयानपन्थाः

उत्तरं यद्गस्त्यस्य अजवीध्याश्च दक्षिणम् । पितृयानः स वै पन्था वैश्वानरपथाद्वहिः ॥ २२ ॥ तत्रासते महात्मानः ऋषयो येऽग्निहोत्रिणः । भूतारम्भकृतं ब्रह्म शंसन्तो ऋत्विगुद्यताः ॥ २३ ॥ ¹ प्रारमन्ते लोककामास्तेषां लोकस्स दक्षिणः । सन्तत्या तपसा वैव मर्यादाभिः श्चतेन च ॥ २४ ॥ जायमानास्तु पूर्वे च पश्चिमानां गृहेषु वै । पश्चिमाश्चैव पूर्वेषां जायन्ते निधनेष्विति ॥ २५ ॥ एवम ।तमानास्ते तिष्ठन्त्याभूतसंष्ठवम् । स्रवि दक्षिणं मार्गं श्रिता द्याचन्द्रतारकम् ॥ २६ ॥

#### देवयानपन्थाः

नागवीथ्युत्तरं यच सप्तर्षिभ्यश्च दक्षिणम् ।
उत्तरः विवतुः पन्था देवयानस्तु स स्मृतः ॥ २७ ॥
तत्र ते वासिनः सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणः ।
सन्तर्ति ते जुगुप्सन्ति तस्मान्मृत्युर्जितश्च तैः ॥ २८ ॥
अष्टाशीतिसहस्राणि मुनीनामूर्ध्वरेतसाम् ।
उदक्पन्थानमर्थमणः स्थित्वा चाभूतसंप्रवम् ॥ २९ ॥
ते सम्प्रयोगाल्लोभ(क?)स्य सङ्गमस्य च वर्जनात् ।
इच्छाद्वेषप्रवृत्त्या च भूतारम्भविवर्जनात् ॥ ३० ॥

<sup>1</sup> प्रारमन्ते तु ये लोकास्तेषां पन्थाः स दक्षिणः।-पु. पा. 2 स विशुः-ग.
3 विश्वनः-सु. पा.

153

पुनश्च कामसंयोगाच्छब्दादौ दोषदर्शनात्। इत्येभिः कारणैः ग्रुद्धास्तेऽमृतत्वं च भेजिरे॥ ३१॥ यो रथः पूर्वमुदितो देवस्याशीतदीश्वितेः। स रथोऽधिष्ठितो देवैरादित्यैर्क्कषिभिस्तथा॥ ३२॥ गन्धर्वैरप्सरोभिश्च ग्रामणीराक्षसैः सह। रक्तवर्णो महातेजा ¹द्विबाद्वः पद्मभृद्वविः॥ ३३॥

सप्तभिस्तुरगैर्युक्ते सप्तरज्जसमन्विते । एकचक्ररथे तिष्ठन् पादाक्रान्तसरोरुहः ॥ ३४ ॥ माणिक्यकुण्डलघरः पद्मरागकिरीटघृत्। रक्ताम्बरघरो रम्यः सुन्यकाङ्गो मनोहरः॥ ३५॥

### रवेद्वीदशकला:

तिपनी तापिनी धूम्रा मरीचिज्वीलिनी रुचिः। सुषुम्ना भोगदा विश्वबोधिनी घरणी क्षमा॥ ३६॥ प्रभेति सुमणेरेताः कला द्वादश कीर्तिताः।

### रवेः किरणभेदाः

रातत्रयं त्रयस्त्रिरात्सूर्यस्य किरणा हिमाः॥ ३७॥ तावन्त्यो वर्षकिरणाः स्युरुष्णकिरणा अपि। बीजभूतस्तु किरण एक एव प्रकीर्तितः॥ ३८॥

चैत्रमासगतसप्तिविधरविगणनामानि धाता ऋतुस्थला चैव पुलस्त्यो वासुकिस्तथा। रथकृद्गाम²णीहेंतिस्तुम्बुरुश्चैव सममः॥ ३९॥ एते वसन्ति वै चैत्रे मधुमासे सदैव हि।

¹ दिवाहुरुदभूद्रवि:-ग. ² णिश्चेति तु-मु. पा.

### वैशाखमासगतसप्तविधरविगणनामानि

आर्यमा पुलहश्चेव रसौजाः पुञ्जिकस्थला ॥४०॥ प्रहेतिः कच्छनीरश्च नारदश्च रथे रवेः।

ज्येष्ठमास.....नामानि
माधवे तु वसन्त्येते, शुक्रसंक्षे निर्वोध मे ॥ ४१॥
मित्रोऽत्रिस्तक्षको दक्षः पौरुषेयोऽथ मेनका ।
हाहा रथस्वनश्चेति राजकेते वसन्ति वै॥ ४२॥

भाषाढ....नामानि

वसिष्ठो वरुणो रम्भा सहजन्यो हुद्दरथः। रथचित्तस्तथा शुक्रो वसन्त्याषाढसंज्ञिते ॥ ४३॥

श्रावण.....नामानि

इन्द्रो विश्वावसुः स्रोता एलापुत्रस्तथाऽङ्गिराः । प्रम्लोचा च नभस्येते सर्पश्चार्के वसन्ति हि ॥ ४४॥

भाद्रपद ..... .. नामानि

विवखानुत्रसेनश्च भृगुरापूरणस्तथा। अनुम्लोचा शङ्खपालो ब्याघ्रो भाद्रपदे तथा॥ ४५॥

आश्वयुज.....नामानि

पूषा च सुरुचिर्वातो गौतमोऽथ धनञ्जयः। सुषेणश्च घृताची च वसन्त्याश्वयुज्ञे रथे॥४६॥

कार्तिक.....नामानि

विभावसुभरद्वाजौ पर्जन्यैरावतौ तथा । विश्वाची सेनजिचापि कार्तिके चाधिकारिणः ?॥ ४७॥ मार्गशीर्ष .....नामानि

अंशकाइयपताक्ष्यस्ति महापद्मस्तथोर्वशी । चित्रसेनस्तथा विद्युन्मागैशीर्षाधिकारिणः ॥ ४८ ॥

पुष्य.....नामानि

कतुर्भगस्तथोणीयुः स्फूर्जः कार्कोटकस्था। अरिष्टनेमिश्चैत्रान्या पूर्वचित्तिर्वराष्सराः ॥ ४९ ॥

पौषे मासे वसन्त्येते सप्तार्कस्य रथान्तरे। लोकप्रकाशनार्थाय रथचर्याधिकारिणः॥ ५०॥

माघ.... नामानि

त्वष्टा च जमद्ग्निश्च कम्बलोऽथ तिलोत्तमा।
¹ ब्रह्मव्रतोऽथ ऋतुजिद्धृतराष्ट्रश्च सप्तमः॥५१॥
माघमासे वसन्त्येते सप्त भास्करमण्डले।

फाल्गुन.... ......नामानि

श्रूयतां चापरे सूर्ये फाल्गुने निवसन्ति ये॥ ५२॥

विष्णुरश्वतरो रम्भा सूर्यवर्चाश्च सत्यजित्। विश्वामित्रस्तथा ऋक्षो यज्ञोपेतो महामुने॥ ५३॥

मासेष्वेतेषु मैत्रेय ! वसन्त्येते तु समकाः । सवितुर्भण्डले ब्रह्मन् विष्णुदाक्तयुपवृंहिताः ॥ ५४॥

स्तुवन्ति मुनयः सूर्यं गन्धवैंगीयते पुनः। अन्ये तु वालखिल्याश्च मुनयः षष्टिसम्मिताः॥ ५५॥ सहस्रशस्तस्य रथे वसन्ते स्कवाचकाः।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ब्रह्मोपेतोऽथ, ब्रह्मापेतोऽथ-पु. पा.

खन्योमखत्रयखसागरषट्कनागन्योमाष्टशून्ययमरूपनगाष्ट्रचन्द्राः।
१८७१२०८०८६४००००००
ब्रह्माण्डसम्पुटपरिश्रमणे समन्तात्
अभ्यन्तरे दिनकरस्य करप्रचारः॥५६॥

# चन्द्रमण्डलवर्णनम्

लक्षे दिवाकरस्यापि मण्डलाच्छिशनः स्थितिः। सोमो द्विजेशो द्विभुजो <sup>1</sup>गदावरदपाणिमान् ॥ ५७॥ दशाश्वरथगः श्वेतश्चात्रिनेत्रसमुद्भवः। अष्टाशीतिसहस्राणि विस्तीणों योजनानि तु॥ ५८॥

### चन्द्रस्य रथतुरगाद्यः

रथास्त्रिचकः सोमस्य कुन्दाभास्तस्य वाजिनः।
सक्रयुक्ता रथे तस्मिन् वहन्ति सायुगाक्षयात्॥ ५९॥
अश्वास्तक्षकवर्णास्ते वहन्ते शङ्खवर्चसः।
अजामित्ररथश्चैव वृषो वाजी नरो हयः॥ ६०॥
अश्वाख्यस्तप्तधातुश्च हंसो व्योममृगस्तथा।
इत्येतैर्नामिसः सर्वेदश चन्द्रमसो हयाः १॥ ६१॥
एते चन्द्रमसं देवं वहन्ति स्मायुगक्षयात्।
वामदक्षिणतो युक्ता दश तेन चरत्यसौ॥ ६२॥
सुबन्धुनामकस्तस्य सारिषः परिकीर्तितः।

# षोडशेन्दुक्लाः

अमृता मानदा पूषा तुष्टिः पुष्टी रतिर्घृतिः ॥ ६३ ॥ शशिनी चन्द्रिका कान्तिज्योंत्स्ना श्रीः शीतिरङ्गदा । पूर्णा पूर्णामृताख्या च षोडशेन्द्रकलाः स्मृताः ॥ ६४ ॥

¹ गदापरिघ-ग.

कलानां प्रथमादिक्रमेण अग्नयादिमिः पानस्

प्रथमां पिवते विहर्दितीयां पिवते रविः ।

विश्वेदेवास्तृतीयां च चतुर्थी सिललाधिपः ॥ ६५ ॥

पञ्चमीं तु वषट्कारः षष्टीं पिबति वासवः। सप्तमीमुषयो दिव्यामष्टमीमज एकपात्॥ ६६॥

नवमीं ऋष्णपक्षस्य यमः प्राश्नाति वै कलाम् । दशमीं पिबते वागुः पिबत्येकादशीसुमा ॥ ६७ ॥

द्वादर्शी पितरः सर्वे समं प्राश्नन्ति भागशः। त्रयोदशी धनाध्यक्षः कुबेरः पिबते कलाम्॥ ६८॥

चतुर्दशीं पशुपतिः पञ्चदशीं प्रजापतिः । श्रीणं पीतं सुरैः सोमग्राप्याययति दीप्तिमान् ॥ ६९ ॥

मैत्रेयैककलं सन्तं रिहमनैकेन भास्करः। क्रमेण येन पीतोऽसौ देवस्तेन निशाकरः॥ ७०॥

आप्याययत्यनुदिनं भास्करो वारितस्करः। सम्भृतं चार्धमासेन तत्सोमस्थं सुधारसम्॥ ७१॥

पिबन्ति देवा मैत्रेय! सुधाहारा यतोऽमराः। त्रयस्त्रिशत्सहस्राणि त्रयस्त्रिशच्छतानि च ॥ ७२ ॥

त्रयस्त्रिशत्तथा देवाः पिबन्ति क्षणदारकम् । कलाद्वयावशिष्टस्तु प्रविष्टः सूर्यमण्डलम् ॥ ७३ ॥

अमाख्यरइमो वसति अमावास्या ततः स्मृता । अप्सु तस्मिन्नहोरात्रं पूर्वं वसति चन्द्रमाः ॥ ७४ ॥

ततो वीरुत्सु वसति प्रयात्यर्कं ततः क्रमात्। छिनत्ति वीरुधो यस्तु वीरुत्संस्थे निशाकरे॥ ७५॥

पत्रं वा पातयत्येकं ब्रह्महत्यां स विन्दति । सोमं पञ्चदशे भागे किञ्चिच्छिष्टे कलात्मके ॥ ७६ ॥ अपराह्व पितृगणा जघन्यं पर्युपासते।
पिवनित द्विलवं कालं शिष्टा तस्य कला तु या ॥ ७० ॥
सुधामृतमयीं पुण्यां तामिन्दोः पितरो मुने।
निस्सृतं तदमावास्यां गभस्तिभ्यः सुधामृतम्।
मासं तृप्तिमवाप्याग्र्यां पितरः सन्ति निर्वृताः॥ ७८ ॥
सोम्या बर्हिषदश्चैवमग्निष्वात्ताश्च ते त्रिधा।
पवं देवान् सिते पक्षे कृष्णपक्षे तथा पितृन्॥ ७९ ॥
वीरुधश्चामृतमयैः शीतैरप्परमाणुभिः।
वीरुदोषधिनिष्पत्या मनुष्यपशुकीटकान्॥ ८० ॥
आप्याययति शीतांशुः प्रकाशाह्वादनेन च।

### नक्षत्रमण्डलम्

सञ्चारो भानुवत्तस्य समाख्यातः पुरातनैः॥ ८१॥

पूर्णे शतसहस्रे तु योजनानां निशाकरात् । नक्षत्रमण्डलं कृत्स्नमुपरिष्टात्प्रकाशते ॥ ८२ ॥

### बुधमण्डलम्

द्वे लक्षे चोत्तरे राजन् बुधो नक्षत्रमण्डलात्। बुधः सोमसुतश्चात्रिगोत्रः पीताम्बरावृतः॥ ८३॥ चतुर्मुखः खड्गचर्मगदावरदपाणिमान्। वाय्वग्निद्रव्यसम्भूतो रथश्चन्द्रसुतस्य च॥ ८४॥ पिशङ्गतुरगैर्युक्तः सोऽष्टाभिर्वायुवेगिभिः।

### ग्रुकमण्डलम्

तावत्त्रमाणमार्गे तु बुधस्याप्युशनाः स्थितः ॥ ८५॥ शुक्रश्चतुर्भुजः श्वेतवर्णश्वेतहयाननः । भृगुजो दण्डकरकाक्षमालाभयहस्तवान् ॥ ८६॥ सावरूधः सानुकर्षो युक्तो भूसम्भवैईयैः। सोपासङ्गपताकस्तु ग्रुकस्यापि रथो महान्॥ ८७॥

#### **अङ्गारकमण्डलम्**

ऊर्ध्वं द्विलक्षाच्छुकस्य भूमिपुत्रः सुदारुणः। भूसुतो रक्तवर्णस्य मेषवाहस्वतुर्भुजः॥८८॥ शक्तिशूलगदाखड्गैभेरद्वाजकुलोद्भवः। अष्टाश्वः काञ्चनः श्रीमान् भौमस्यापि रथो महान्॥८९॥ पद्मरागारुणैरस्त्रैः संयुक्तो वह्निसम्भवैः। तावत्त्रमाणादुपरि भूपुत्रादङ्गिरावरः॥९०॥

### बृहस्पतिमण्डलम्

गुरुः सुवर्णसदद्यागात्रस्तुरगवाहनः । दण्डाक्षसूत्रकरकवरशोभिचतुर्भुजः ॥ ९१ ॥ अष्टाभिः पाण्डुभिर्युक्ते वाजिभिः काञ्चने रथे । तिष्ठंक्तिष्ठति वर्षे च राशौ राशौ बृहस्पतिः ॥ ९२ ॥

# शनैश्वरमण्डलम्

गुरोरूर्ध्वं द्विलक्षानु योजनानां रवेः सुतः । शनिः सूर्यसुतो गृभ्रवाहो नीलाङ्गकास्यपिः ॥ ९३ ॥ चतुर्भुजश्चापवाणाभयहस्तोल्लसत्करः । आकाशसम्भवैरद्दवैः शबलैः स्यन्दनं युतम् ॥ ९४॥ समारुद्य शनिर्याति मन्दगामी शनैश्चरः।

## राहुमण्डलम्

भूमेर्नवतिसाद्दस्रादूर्ध्वं तद्राहुमण्डलम् ॥९५ ॥ स्वर्भानोस्तुरगा ह्यष्टौ भृङ्गाभा <sup>।</sup>धूसरो रथः । सक्रयुक्तास्तु मैत्रेय ! वहन्त्यविरतं रथम् ॥९६ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> धूसरं रथम्.

### केतुरथाश्वाः

तथा केतुरथस्याभ्वा अष्टो वै वातरंहसः।
पलालधूम्रवर्णाभा लाक्षारसनिभारुणाः॥९७॥
अप्रदक्षिणगा राहोः केतोश्चापि तथा गतिः।
सिंहिकातनयो राहुरपिवचामृतं पुरा॥९८॥
शिरिदेछन्नोऽपि न प्राणैस्त्यकोऽसौ ग्रहतां गतः।

#### ग्रहणम्

भषद्कान्तर्हितो राहुः स्यांचन्द्रमसातुभौ ॥ ९९ ॥
छाद्यत्युरगाकारो वरदानात्स्वयम्भुवः ।
अन्धकारमयो राहुमेंघच्छन्न इवोत्थितः ॥ १०० ॥
आच्छादयित सोमाकौ पर्वकाले ह्यपस्थिते ।
तमोमयेऽस्य तमसो रिवरिक्षमण्ठायिनः ॥ १०१ ॥
भूच्छाया चन्द्रविम्बश्च हे स्थाने परिकल्पिते ।
तत्र स्थितः स्वयं राहुवरदानात्स्वयम्भुवः ॥ १०२ ॥
विप्रदत्तहुतांशेन स्वैरमाण्यायितो भवेत् ।
दिग्दाहोल्कामहीकम्पतमोधूमरजांसि च ॥ १०३ ॥
कथ्यन्त्यागमं राहोः पुरः पर्वण्युपस्थिते ।
ग्रहपञ्चकसंयोगं दृष्ट्रा तु प्रहृणं वदेत् ॥ १०४ ॥
यदि न स्याद्ध्रधस्तत्र न तं दृष्ट्रा ग्रहं वदेत् ।
अष्टम्यां परिवेषः स्यात्तेले जलगते यदा ।
प्रसारिते विज्ञानीयात्खण्डश्चेत्तत्र मोक्षणम् ॥ १०५ ॥
गणितेन निमित्तेश्च विश्वयं ग्रहणं बुधैः।

### प्रहाणां वासः

सूर्यशुक्रबुधा मासं साधमासं क्षितेः सुतः॥ १०६॥ गुरुर्वर्षे शनिर्वर्षौ साधौँ द्वौ राहुकेतुकौ। साधैकवर्षे चन्द्रस्तु सपादद्विदिनं वसेत्॥ १०७॥

## सूर्यादिमण्डलप्रमाणम्

योजनानां सहस्रं तु दशान्वितमहःपतेः।
मण्डलं त्रिगुणैस्तैस्तु योजनैरितविस्तृतम्॥१०८॥
तावत्प्रमाणं पादेन हीनं चन्द्रस्य मण्डलम्।
तत्षोडशांशमानेन मितं भार्गवमण्डलम्॥१०९॥
तत्पादोनं गुरोस्तस्मात्पादहीनं बुधस्य च।
तत्पादहीनं भौमस्य तथा सूर्यसुतस्य च॥११०॥

## कृत्तिकादिनक्षत्रमण्डलप्रमाणम्

शतानि पञ्च चत्वारि त्रीणि हे चैकमेव च। ऋक्षाणां कृत्तिकादीनां मण्डलानां क्रमान्मितिः॥ १११॥

# **महर्षिमण्डलम्**

ततश्चोपरि लक्षाचु रविपुत्रान्महर्षयः। तिष्ठन्ति सर्वराशौ ते शतवर्षं वसन्ति च॥११२॥

मरीच्यादयो ब्रह्मणो मानसाः पुत्राः

मरीचिरत्रिः पुल्रहः पुल्रस्त्यः कतुरङ्गिगः । विसष्ठश्च महाभागा ब्रह्मणो मानसाः सुताः ॥ ११३॥ सप्त ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ।

# मरीच्यादीनां पत्न्यः

सम्भूतिरनसूया च क्षमा प्रीतिश्च सन्नतिः ॥ ११४॥
स्मृतिरूर्जा क्रमादेताः पत्यो लोकस्य मातरः ।
अरुन्धती महापुण्या पातित्रत्यपरायणा ॥ ११५॥
यस्याः समरणमूर्जाया गङ्गास्नानफलप्रदम् ।

#### ध्रवमण्डलम्

ऋषिभ्यस्तु सहस्राणां शतादृष्वं व्यवस्थितः ॥ ११६ ॥
मेथीभूतः समस्तस्य ज्योतिश्चकस्य वै ध्रुवः ।
अनेकरचनाव्यग्रहस्ताग्रन्यस्तलोचनः ॥ ११७ ॥
श्रिलोकीमण्टपस्तम्भसिक्षेमो भाति मध्यतः ।
अखिलान् ज्योतिषां राशीन् तुलया तोलयन्निव ॥ ११८ ॥
सृत्रधार इव व्योमव्यायामपरिमापकः ।
रात्रौ तद्दर्शनं कृत्वा दिनपापैः प्रमुच्यते ॥ ११९ ॥
तस्य स्मरणमात्रेण वेपन्ते पापराशयः ।
शिशुमार इति प्रोक्तो यादोक्पः प्रजापतिः ।
विष्णुशक्तिधृतोऽचिन्त्यौ सुवलौंकादधः स्थितः ॥ १२० ॥
तदाधारस्थिताः सप्त वायुस्कन्धा महाबलाः ।

श्ति श्रीशिवतत्त्वरत्नाकरे तृतीयकञ्चाले सूर्योदिगतिमेदनिरूपणं नाम चतुर्थस्तरङ्गः

### पश्चमस्तरङ्गः

ज्योतिश्चकस्वरूपं तु प्रपञ्चेनोपवर्णितम् । तदूर्ध्वलोकान् ब्रमोऽद्य सुवलेकादिकान् ऋणु ॥ १॥

### भुवर्लेक:

तिथिलक्षे भुवलाँको भ्रवप्रान्तो महीतलात्। आदित्या वसवः साध्याश्चारणाश्च सकित्रराः॥ २॥ ग्रन्धर्वा गारुडाश्चापि सिद्धा विद्याधरास्तथा। पक्षिणः पन्नगाश्चापि वसुरुद्रेन्द्रमारुताः॥ ३॥ पिशाचयक्षरक्षांसि मुनयः पुण्यकारिणः। भुवर्लोके वसन्त्येते सर्वसाधारणे नृप!॥४॥

# सुवर्लोकः

ऊर्ध्व पञ्चोत्तराशीतिलक्षात्स्वर्लोक ईरितः। सुवर्लोके वसन्त्यष्टाविन्द्रादीनां जगन्ति हि ॥ ५॥

# इन्द्रलोकवर्णनम्

इन्द्रलोको बहुविधरत्नप्रासादगोपुरः । पारिजातमुखाः पञ्च वर्तन्ते कल्पशाखिनः ॥ ६ ॥ तत्रत्यानां तु ते चित्रवासोभूषादिदायिनः। चिन्तामणिः स्वयं तेषां चिन्तितार्थप्रदायकः ॥ ७ ॥ कामधेनुसमुत्पन्नं तेषामन्नं चतुर्विधम्। पेरावतश्चतुर्दन्तो वारणस्तत्र वर्तते ॥ ८॥ उच्चैःश्रवा अश्वरत्ममुद्यानम्पि नन्दनम्। · वैजयन्तोऽत्र सौघोऽपि मणिस्तम्भोपशोभितः ॥ ९ ॥ सुधर्माख्यसभामध्ये सहस्रकिरणप्रभे। सिंहासने सहस्राक्षो भाति स्वाराज्यमाचरन् ॥ १० ॥ वसवोऽष्टौ तथादित्या द्वादशैकादशोतरे। रुद्राः प्रजापतिश्चापि वषट्कारोऽप्यसोमपाः॥ ११॥ त्रयस्त्रिशत्सोमपाश्च तावन्तोऽग्नवादयो दिशाम्। पतयः सप्त षद्त्रिंशत्सर्तारो नारदादयः ॥ १२ ॥ तपस्विनस्तथोद्दालश्वेतकतुमुखा अपि । हंसा हरिश्चन्द्रमुखाः परे राजर्षयस्तथा ॥ १३ ॥ अग्निष्टोमादयो यज्ञा ऊर्वस्याद्यप्सरोगणः। तत्र चित्ररथाद्यास्तु गन्धर्वा निवसन्ति हि ॥ १४॥ 11\*

#### नवमेघाः

आवर्तो द्रोणकालौ च नीलसंवर्तपुष्कलाः । वारुणो वायुतमसी नवमेघा इहासते ॥ १५ ॥ प्रवहाद्या वसन्त्यत्र सप्तापि स्कन्धवायवः । गर्भाधानप्रभृतयश्चत्वारिंशत्क्रिया अपि ॥ १६ ॥ तत्र स्प्यादीनि बहुधा सन्ति यज्ञायुधान्यपि । उक्तान्येतानि सर्वाणि मूर्तान्येव वसन्ति हि ॥ १७ ॥ निष्पत्यूहं कृतुशतं यः प्रवर्तयते पुमान् । जितेन्द्रियोऽमरावत्या सहाप्नोति पुलोमजाम् ॥ १८ ॥ तुलापुरुषमुख्यानि महादानानि षोडश । ये यच्छन्ति महात्मानस्ते लभन्ते ऽमरावतीम् ॥ १९ ॥ अक्रीववादिनोऽदीनाः सङ्गामेष्वपराङ्मुखाः । विश्रान्ता वीरशयने तत्र तिष्ठन्ति भूभुजः ॥ २० ॥

#### अग्निपुरी

अग्निरचिष्मतीनाम्नि पुरे सिंहासने शुभे । पीतादिशक्तिसंयुक्ते वर्तते सुमहास्तृतिः ॥ २१ ॥

## अग्नेरष्टमूर्तय:

जातवेदाः सप्तजिह्वो हव्यवाहस्ततः परम् । वैश्वानरोऽश्वोदरजस्तथा देवमुखः परः ॥ २२ ॥ कौमारतेजास्तदनु मृतिंविंश्वमुखोऽष्टमी ।

### अग्ने: सार्व्यक्यो जिह्ना:

हिरण्यगगना रक्ता कृष्णा चैव तु सुप्रभा ॥ २३ ॥ बहुरूपाऽतिरिक्ताग्नेः सात्विक्यो रसना प्रताः । जातवेदसि ये भक्तास्ते वसन्यत्र सुव्रताः ॥ २४ ॥ अग्निप्रवेशं ये कुर्युर्द सत्त्वा द्वहेन्द्रियाः।
स्त्रियो वा सत्त्वसम्पन्नास्ते वसन्त्यग्नितेजसः॥ २५॥
अग्निहोत्ररता विप्रास्तथाग्निब्रह्मचारिणः।
पञ्चाग्निवतिनो ये वै तेऽग्निलोकेऽग्नितेजसः॥ २६॥
अग्निरेको द्विजातीनां निश्चेयसकरः परः।
गुरुर्देवो वतं तीर्थं सर्वमग्निर्विनिश्चितः॥ २७॥
अपावनानि सर्वाणि वह्नसंसर्गतः क्षणात्।

संयमिनी पुरी धर्मराजश्र

पावनानि भवन्त्येव तस्माद्यः पावकः स्मृतः ॥ २८ ॥

याम्ये संयमिनी नाम पुरी तत्र सभान्तरे । आसने वर्तते प्राप्तधर्माधर्मविचारकृत् ॥ २९ ॥

तस्य मध्ये धर्मराजो दण्डहस्तो विराजते । ये धर्मकर्मनिरतास्तैः सौम्यो दश्यते यमः ॥ ३० ॥

धर्मरूपः प्रकृत्यैव निस्सङ्ख्यैः पुण्यराशिभिः। अयमेव हि पिङ्गाक्षः क्रोधरक्तान्तलोचनः॥ ३१॥

देष्ट्राकरालवदनो विद्युज्ज्वलनभीषणः । ऊर्ध्वकैशोऽतिकृष्णाङ्गः प्रलयाम्बुदनिःस्वनः॥ ३२॥

कालदण्डोद्यतकरो भ्रुकुटीकुटिलाननः । धर्मस्तस्यास्ति पुरतः कालो दक्षिणतोऽसिभृत् ॥ ३३ ॥ अधर्मः पृष्ठतो वामे मृत्युर्भोषणपाशभृत् ।

धर्मसविध विद्यमानानि

धर्मस्य सविधे त्वग्निष्टोमाद्यानि वसन्ति हि ॥ ३४ ॥ मतान्यपि च दानानि सत्राणि विविधानि च । तथैव पुण्यकर्माणि सूर्तिमन्ति वसन्ति हि ॥ ३५ ॥ मनोऽनुमन्ता प्राणश्च नरोपनसवीर्यवान्।
चित्तिर्द्यनरश्चेव हंसो नारायणस्तथा ॥ ३६ ॥
प्रमवोऽयं विभुश्चेव साध्या द्वाद्द्य धर्मज!।
न्यायो वैशेषिकश्चेव मीमांसा । साङ्ख्यमेव च ॥ ३७ ॥
पातअलं च वेदान्तं शैंचं वैष्णवमेव च ।
तत्र राजर्षयः सन्ति ययातिनहुषादयः ॥ ३८ ॥
तत्र्वयोऽप्यगस्त्याचाः पुण्योऽश्वत्थमुखो द्भुमः।
अग्निष्वात्तादयस्तत्र पितरः सन्ति सर्वदा ॥ ३९ ॥
वर्तन्तेऽत्र सभामध्ये सर्वे भास्वरमूर्तयः।
गन्धर्वाश्च महात्मानः शतशश्चाप्सरोगणः ॥ ४० ॥
पते चान्ये च बह्वो धर्मस्य पुरतः स्थिताः।
कलाकाष्ठादयो मूर्ताः कालस्य पुरतः स्थिताः॥ ४१ ॥

#### अधर्माप्रे विद्यमानानि

अधर्माग्रे पञ्चमहापातकान्युपपातकैः।
सङ्गलीकरणाद्यैश्च वर्तन्ते सह नित्यशः॥ ४२॥
तत्र वेदविरुद्धानि चार्वाकादिमतान्यपि।

# मृत्युसमीपे विद्यमाना रोगाः

मृत्योः समीपेऽजीर्णादिक्षयान्ता रोगराशयः॥ ४३॥ तत्र नित्यं वसन्त्येते वाताचा मूर्तिघारिणः। त्रिपाद्भसप्रहरणो रक्ताक्षास्त्रिशरा ज्वरः॥ ४४॥

खासः कूमोक्ससंस्थानो दीर्घो दण्डघरः कृशः। करेण वादयन् घण्टां विवृताक्षोऽतिमीषणः ॥ ४५॥

<sup>1</sup> भिख्यमेव-ग

श्वासस्त्रिवाहुपाशाक्षकमण्डलुसमुज्ज्वलः । हिकारोगः पिशाचीभिः पतन्नुद्वाहुरावृतः ॥ ४६ ॥

राजयक्ष्मा क्रशतनुस्तत्र चापासितर्जिनी । दधञ्जिनेत्रो दंष्ट्राभ्यां दष्टोष्ठो हन्तुमुद्यतः॥ ४७॥

अर्शोरोगः कृशो वकः खड्गखेटभृदूर्ध्वटक् । अतिसारोऽत्रफलकी किङ्किणी नृपुरी कृशः ॥ ४८ ॥

मूत्राघातामयष्यण्डः कर्तरीवज्रधृत्करः । प्रमेहः पाणिमुद्यम्य दक्षिणं पाराभीषणः ॥ ४९ ॥

शोभः पार्थ्वेक्षणः कुर्वेन् पादाघातं सगर्जनः। आन्त्रवृद्धिः कुशो नृत्यन्मेदिनीमवल्लोकयन् ॥ ५० ॥

पाद्यप्रधारी सततं कपालेन पिवन्मधु । गुन्मः कुञ्चितसर्वाङ्गो दण्डघारी भयङ्करः ॥ ५१ ॥

दघानः किङ्किणीमालां बद्धकेशो द्विलोचनः। ष्ठीहायकुदृहौ द्वौ च वरदाभयघारिणौ ॥ ५२॥

कृशाङ्गौ पाशंदुष्प्रेक्षौ खड्गदण्डभयङ्करौ । महोद्रामयः स्थूलः कूरो महिषपृष्ठगः ॥ ५३ ॥

खड्गचर्मधरः क्वान्तस्तस्थौ पीताम्बरावृतः । ¹ शोभः पञ्चकरस्तीक्ष्णो दशाक्षः शरचापधृत्॥ ५४ ॥

दघानः क्षुरिकां पट्टं कुलिशं चाङ्क्यं तथा । कुष्ठः कुत्स्तितसर्वोङ्गः सर्पयज्ञोपवीतवान् ॥ ५५ ॥

दाहः प्राणहरः क्रुद्धस्त्रिणेत्रैः किङ्कणीयुतः । वायुर्भयंकरः पङ्गः पाशी घावन्समन्ततः ॥ ५६ ॥

विकीर्णकेशः पार्श्वस्थान् भत्स्वयन्नेणवाहनः । ज्यक्षोऽक्षिरोगस्तूणीरपाराभृद्वरदोऽभयः ॥ ५७ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> शोष:

कर्णरोगः क्वणन् घण्टां सकपालो जपन् स्थितः । कण्ठरोगः करालास्यो द्विभुजः पाशकुन्तभृत्॥ ५८॥ कपालमालादुर्दशः सोष्णीषो वरभूषणः । गण्डरोगः करैः षड्भिःशङ्ख्यकगदास्तथा॥ ५९॥ पाशं चापं शरान् विभ्रद्धाविश्वस्थिरा महान् । लम्बालकस्तीक्ष्णजिह्वो दण्डरोगो द्विबाहुकः॥ ६०॥ भगन्दरगदः प्रांशुः शीर्णकेशाभिबन्धनः । पञ्जः पाशाङ्कुश्धरः पीठासीनः ककुद्यतः॥ ६१॥ श्रीपदस्त्रिपदः कुद्धः पतन् क्षुरधनुर्धरः । मुसली दशहस्तश्च खटदण्डधनुर्धरः॥ ६२॥ इत्याद्याहृतयो रोगा मृत्योः सविधवर्तिनः ।

निर्ऋतिस्तत्समीपवर्तिनो राक्षसाश्च
रक्षसो नगरी नीला तत्र नीलविभूषणः ॥ ६३ ॥
नीलाम्बरघरो भाति सभामध्ये तु निर्ऋतिः ।
राक्षसा निवसन्त्यस्याममरद्रोहिणः सदा ॥ ६४ ॥
जातिस्रात्रेण रक्षांसि स्मृताः पुण्यजना इमे ।
अथ हेतिः प्रहेतिश्च पौरुषेयो वधस्तथा ॥ ६५ ॥
सपौ व्याघ्रस्तथापश्च वातो विद्युद्दिवाकरः ।
ब्रह्मोपेताश्च विभेन्द्रा यज्ञोषेताश्च राक्षसाः ॥ ६६ ॥
ये शुद्धाः पुण्यकर्माणस्तेऽप्यत्र निवसन्ति हि ।

वरुणस्तत्समीपवर्तिनो नागादयः

पुरे सुखासमाख्याने सुधाशक्तिसमन्विते ॥ ६७ ॥ सिंहासनेऽस्ति वरुणः शतचन्द्रसमप्रभे । तक्षको वासुकिः शेषः कुलिशः शङ्कपालकः ॥ ६८ ॥ पद्मश्चेव महापद्मः कर्कोटक इतीरितः। कम्बलाश्वतरश्चेलापुत्रानन्तघनञ्जयाः॥ ६९ ॥

एते तु परिवाराः स्युर्वरूणस्य जलेशितुः । चित्ररत्नप्रभाभास्वदालवालविराजिताः ॥ ७० ॥

फलपुष्पभरानम्नाः सन्त्यस्मिन्कल्पगाखिनः । प्रह्मादो विप्रचित्रिश्च जतको दैत्यदानवाः॥ ७१॥

लवणाद्यब्धयस्तत्र गङ्गाद्याः सरितस्तथा । शोणादयो नदास्तत्र प्राहाखा जलचारिणः ॥ ७२ ॥

गीतवादित्रनिरता गन्धर्वाप्सरसां गणाः। वापीकूपतटाकानां कर्तारो निर्जले वने ॥ ७३॥

निर्जले जलदातारः परसन्तापहारिणः। तथा नानाप्रकारांश्च विकारानैक्षवान्बह्नन् ॥ ७४ ॥

गोरसानां प्रदातारस्तथा गोमहिषीप्रदाः । निर्भया वारुणे लोके निवसन्ति लसन्ति च ॥ ७५॥

# वायुस्तत्परितःस्थिताश्च मरुद्रणाः

वायुर्गन्धवतीनाम्नि पुरे हरिष्रणीमये। पीठे वरे निवसति तस्यैते परितः स्थिताः॥ ७६॥

प्राणोऽपानः समानश्च व्यानोदानौ तथैव च । नागः कूर्मश्च क्रकरो देवदत्तो धनंजयः ॥ ७७॥

पते द्शेतरे चापि प्रवहाद्याश्च वायवः। श्वसनः स्पर्शनो वायुर्मातरिश्वा सदागतिः॥ ७८॥

महाबलाभिधः षष्ठः सप्तमोऽ'नल एव च । पृषद्श्वो गन्धवहो गन्धवाहानिलाशुगाः ॥ ७९ ॥

<sup>1</sup> अनलवेधन:--श.

रयोयः कर्करश्चेव समीरणसमाधकौ। महतः स्यात्सप्तद्यों माहतो नाम योनितः॥ ८०॥

जगत्र्याणश्च पवनो वातसंज्ञः प्रभञ्जनः । पवमानो नमस्वांश्च तरस्व्यतिबलस्तथा ॥ ८१ ॥

द्रविडो घवयूघाश्च गात्रजोऽप्यधराभिधः । ऊर्ध्वदम्मतिद्रश्च फणिजः साधकस्तथा ॥ ८२ ॥

विश्वपूरकसंज्ञश्च जगदाश्रय एव च। विश्वातिरिक्तसंज्ञोऽन्यः सजागर इतीरितः॥ ८३॥

विश्वोदरश्चात्रजश्च तीव्रकश्च सुरंहकः । बीजवर्धनकस्तद्वजीवः स्यात्पुष्कलोद्वहः ॥ ८४॥

अञ्जनापतिसंज्ञश्च व्यक्तमूर्तिश्च विश्वगः । इति तेऽत्र समाख्याताः ग्रुभदाश्च मरुष्रणाः ॥ ८५॥

सङ्ख्या चैकोनपञ्चाशत्स्र्येलोकोपकारकाः। आतपेषु प्रतप्तानां पान्थानां व्यजनादिभिः॥८६॥ ये हरन्ति श्रमं तेषां तत्र वासः प्रकीर्तितः।

# कुबेरस्तत्समीपवर्तिनश्च यक्षादयः

कुबेरस्त्वलकापुर्यामास्ते मणिमयासने ॥ ८७ ॥
सिद्धार्थो मणिभद्रश्च सुमना नन्दनो यशाः।
कण्ड्तिः पन्नगः शङ्खो मणिमान्पद्मरोमकौ ॥ ८८ ॥
सर्वान्नभोजी पिङ्गाक्षश्चतुरो मन्दराश्चयः।
प्रद्योतः सुषचनद्रश्च मेघवणो जयावहः ॥ ८९ ॥
द्युतिमान्केतुमांच्छ्वेतमौलिमान्विजयाकृतिः।
पद्मवणों मेघवणः पुष्पदन्तः सुदर्शनः ॥ ९० ॥

पूर्णमानी हिरण्याश्चः शतिज्ञह्वो बलाहकः । बलाकविपुलौ पद्मनाभः कुमुदचीरकौ ॥ ९१ ॥ सुगन्ध इत्यमी यक्षास्तेषां राजा घनाधिपः ।

यक्षिण्यः षट्त्रिंशत्

विचित्रा विश्वमा हंसी भीषणी जनराजिका ॥ ९२ ॥
विशाला मदनी दुष्टा कालकण्ठी महाभया।
माहेन्द्री शिक्क्षिती चान्द्री मङ्गला वटवासिनी ॥ ९३ ॥
मेखला सकला लक्ष्मीर्मालिनी विश्वनायिका।
सुलोचना सुशोभा च कामदा च निलासिनी ॥ ९४ ॥
कामेश्वरी नन्दिनी च स्वर्णरेखा मनोहरा।
प्रमोदा रागिणी सिद्धा पश्चिनी च रतिप्रिया ॥ ९५ ॥
कल्याणदा कलारक्षा ततश्च सुरसुन्दरी।
इति षट्त्रिंशदाख्याता यक्षिण्योऽभीष्टसिद्धिदाः ॥ ९६ ॥

# चेटकाश्चतुःषष्टिः

विश्रमो वाहको वीरः कटको रजको रविः । सिंहनादो महानादः खुग्रीवः कर्कटः शठः ॥ ९७ ॥ विडालाक्षो विडालास्यः कुमारः खजरो भवः । मयूरो मङ्गलो भीमो द्वीपिवक्तः खराननः ॥ ९८ ॥ मातङ्गश्च निशाचारी विषग्राही वृकाननः ॥ ९८ ॥ सौरिभास्यो वाजिमुखः पशुवक्तो मृगाननः ॥ ९९ ॥ सोभको माणिभद्रश्च क्रीडकः सिंहवक्तकः । स्थेनास्यः कङ्गवदनः काकास्यो हयवक्तकः । महोदरः स्थूलशिरा विकृतास्यो वराननः ॥ १०० ॥ अफालः कुकुटास्यश्च मायावी मदनालसः । मनोहरो दीर्घजङ्गः स्थूलदन्तो दशाननः ॥ १०१ ॥

सम्मुखः पण्डितः कुद्धो वरदास्यः सुसम्मुखः । कपटी कौतुकी कालः कितवः किङ्करः खलः ॥ १०२॥

भञ्जको भयदः खाद्यः सर्वगश्चिति चेटकाः।

चतुष्पष्टिः समाख्याताः कुबेरस्य पुरे स्थिताः॥ १०३॥

#### नवनिधयः

महापद्मश्च पद्मश्च राङ्घो मकरकच्छपौ । मुकुन्दकुन्दनीलाश्च वरश्च निघयो नव ॥ १०४॥

# हिमवदादिपर्वताः

हिमवान्पारियात्रश्च विन्ध्यकैलासमन्दराः।
मलयो दर्दुरश्चेव महेन्द्रो गन्धमादनः ॥१०५॥
इन्द्रनीलः खुनाभश्च मेरुमुख्याश्च पर्वताः।
पते चान्ये च बहवो मूर्तिमन्तो वसन्ति हि ॥१०६॥
यज्ञार्थे यो धनं सर्वं दरिद्रेभ्यः प्रदाय तु।
कारयेद्यज्ञमिखलं स तत्र निवसेत्सुखम् ॥१०७॥

# यशोवतीनाम्नि पुरे परमेश्वरः

पुरे यशोवतीनाम्नि मणिसिंहासने शुभे । वामादिशक्तिसंयुक्ते वर्तते परमेश्वरः ॥ १०८॥ अधोरास्त्रस्वरूपोऽयमीशानादिममूर्तिभिः ।

# अष्टमूर्तय:

द्यार्वः पशुपतिश्चोत्रो रुद्रश्च भव ईश्वरः ॥ १०९ ॥ महादेवो भीम इति सूर्तयोऽष्टौ वसन्ति हि ।

# अष्टी सेनानायकाः

उमा चण्डेश्वरो नन्दी महाकालो गणेश्वरः ॥११०॥ वृषो भृङ्गिरिटः स्कन्द इत्यष्टौ सैन्यनायकाः।

#### अष्टमैरवाः

असिताङ्गो रुरुश्चण्डः क्रोध उन्मत्त एव च ॥ १ कपाली भीषणश्चैव संहारश्चाष्ट्रभैरवाः।

#### सप्तमात्रः

ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा ॥ ११२ ॥ वाराही चैव चेन्द्राणी चामुण्डा सप्त मातरः ।

## सिद्धयोगिन्यश्चतुःषष्टिः

दिन्ययोगी महायोगी सिद्धयोगी गणेश्वरी ॥ ११३॥ पिशाचिनी डाकिनी च कालरात्रिर्निशाचरी। कङ्काली रौद्रवेताली हुङ्कारी भुवनेश्वरी ॥ ११४ ॥ ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी ग्रुष्काङ्गी नरमोजिनी ॥ ११५॥ फट्कारी वीरभद्री च धूम्राक्षी कलहप्रिया। रक्ताक्षी राक्षसी घोरा विश्वरूपा भयङ्करी ॥११६॥ कामाक्षी चोत्रचामण्डी भीषणी त्रिपुरान्तकी । वीरकौमारिका चण्डी वाराही मुण्डधारिणी ॥ ११७ ॥ भैरवी हस्तिनी क्रोधा दुर्भुखी प्रेतवाहिनी। खदवाङ्गी दीर्घलम्बोष्ठी मालती मन्त्रयोगिनी ॥ ११८॥ ¹ अर्दिनी चिक्कणी ग्राहकङ्काळी ² काळरूपिणी। कण्टकी ताडकी ग्रुकी यमद्ती करालिनी। शिक्क्षनी पिंचनी स्रीरा असङ्गा च प्रहारिणी ॥ ११९ ॥ लक्ष्मीश्च कामुकी लोला काकदृष्टिरधोमुखी। धूर्जटी मालिनी घोरा कपाली विषमोर्जिनी ॥१२०॥

¹ अस्थिनी-बा. 2 मुबनेश्वरी-बा.

चतुष्पष्टिः समाख्याता यागिन्यो वरसिद्धिदाः। योगिन्यस्तु चतुष्पष्टिः वीरमद्रमुखा अपि ॥ १२१ ॥ गणेशा भूतमुख्याश्च प्रहलोकनिवासिनः। नित्यं तत्रैव तिष्ठन्ति स्वैरसंचारतत्पराः॥ १२२ ॥ इति स्वलींकसंस्थानि जगन्त्युक्तानि सम्प्रति। स्वलींकातृर्ध्वमागे तु योजनानां 'द्विकोटितः॥ १२३ ॥

#### महोलोकवर्णनम्

महोलोकोऽस्ति तत्रर्षिर्मार्कण्डेयो सृकण्डुजः। ऋषिभिस्तु मरीचाद्यैः सहितः पूजयिङ्खवम् ॥ १२४॥ तदेकहृदयस्तत्र वर्तते नित्यनन्दितः।

## जनोलोकवर्णनम्

महोलोकादष्टकोटियोजनादुपरि स्थितः ॥ १२५॥ जनलोकस्तत्र सन्ति वसिष्ठाद्या महर्षयः । पिनृभिः सहिता नित्यं गोत्रभेदप्रवर्तकाः ॥ १२६॥

इति श्रीशिवतस्वरस्नाकरे तृतीयकहोले सुवलोंक-महोलोक-जनोलोकवर्णनं नाम पद्ममस्तरङः

#### षष्ठस्तरङ्गः

अकारि जनलोकान्तसर्वलोकप्रपञ्चनम् । तपोलोकादिकान्लोकानधुना विवृणु प्रभो ! ॥१॥ तनुज ! श्रूयतामेतन्मनुजानामगोचरम् । यदन्वयुज्यतेदानीं दीयते तत्र चोत्तरम् ॥२॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> त्रिकोटित:-ग.

#### तपोलोकवर्णनम्

तदूध्र्वं तु तपोलोकः कोटयो द्वादशाप्यतः। साध्या नाम सुरा यत्र वसन्ति मुनिभिः सह ॥ ३॥ सनत्कुमारः सनको नारदश्च सनन्दनः। सनातनाद्या योगीन्द्रास्तथा तत्र महोजसः॥४॥

# ब्रह्मलोकवर्णनम्

सत्यलोकस्तदुपरि द्वचष्टकोटिसमुच्छ्रयः। ऊर्ध्वे ब्रह्मा चतुर्वक्रे। ब्रह्मलोके ब्यवस्थितः ॥५॥ सेव्यमानः सदा देव्या सरस्वत्या विशुद्धया । त्रयीमच्या महाम्भोजे दीप्यते स्वेन तेजसा ॥६॥ दक्षः प्रचेताः पुलहो मरीचिः कश्यपस्तथा । आदित्याश्च तथा राजन् 🏿 वसवश्चादिवनौ तथा ॥ ७ ॥ पुलस्त्यश्च कतुश्चैव प्रहादः कर्दमस्तथा। भृगुरत्रिवेसिष्ठश्च गौतमश्च महाकविः॥८॥ अथर्वाङ्गिरसश्चेव वालखिल्या मरीचिपाः। मनो विद्यान्तरिक्षं च वायुस्तेजो जलं मही॥९॥ शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च भूपते !। प्रकृतिश्च विकारश्च यच्चान्यत्कारणं भुवि ॥१० ॥ अगस्त्यश्च महाराज ! मार्कण्डेयश्च दिप्तिमान् । ज्मद्ग्निर्भरद्वाजः संवर्तश्चयवनस्तथा ॥ ११ ॥ दुर्वासश्च माहाभाग ऋष्यशृङ्ख्य घार्मिकः। सनत्कुमारो भगवान् योगाचार्यो महातपाः॥१२॥ असितो देवलश्चैव जैगीषव्यस्तथैव च । पुरुषोऽजातशत्रुश्च महावीरस्तथा मणिः॥ १३॥

आयुर्वेदस्तथाष्टाङ्गो वेदस्तत्र च भारत!। चन्द्रमाः सहनक्षत्रैरादित्यश्च गभस्तिमान्॥१४॥

वायवः क्रतवश्चैव संकल्पः प्राप्य एव च। अर्थो धर्मश्च कामश्च द्वेषो हर्षस्तथा मदः॥१५॥

आयान्ति तत्र सहिता गन्धर्वाप्सरसां गणाः। विद्यातिः सप्त चैवान्ये लोकपालाश्च सर्वदाः ॥ १६॥

शुक्रो बृहस्पतिश्चेव बुघोऽङ्गारक एव च । शनैश्चरश्च राहुश्च ब्रहाः सर्वे तथैव च ॥१७॥

मन्त्रो रथन्तरश्चैव हरिमान्वखुमानपि। मारुतो विश्वकर्मा च पर्वाण्यपि घरापते!॥१८॥

तथा पितृगणाः सर्वे मूर्तिमत्यश्च देवताः । ऋग्वेदः सामवेदश्च वेदाङ्गानि च सर्वशः ॥ १९॥

ग्रहा यज्ञाश्च सोमश्च दैवतानि च सर्वशः । सावित्री दुर्गतरणी वाणी सप्तविधा तथा ॥ २० ॥

वाणी धृतिः श्रुतिश्चैव यज्ञः श्लान्ति भीतिर्यशः। सामानि स्तुतिगीतानि गाधाश्च विविधा अपि ॥२१॥

भाष्याणि तर्कयुक्तानि देहवन्ति विशां पते !। क्षणो छवो मुहूर्तश्च दिवारात्रिश्च भूपते !॥ २२॥

संवत्सरीः पञ्चयुगाः समा रात्रिश्चतुर्विधा। कालचकं च यद्दिव्यं नित्यमक्षरमव्ययम् ॥२३॥

#### देवमातरः

द्वुर्दित्यदिती चैव विनता छुरसा तथा। काला च कारभिर्देवी सरमा चाथ गौतमी॥ २४॥

<sup>1</sup> ईतियश:-ग.

पृषत्काराश्च ता देव्यस्तत्रासन्देवमातरः।
हदाणी श्रीश्च लक्ष्मीश्च भद्रयष्टिस्तथा जरा ॥ २५ ॥
पृथ्वी गङ्गा च देवी श्रीहींः स्वाहा कीर्तिरेव च ।
सुरादेवी राचीदेवी तथा तुष्टिरहन्धती ॥ २६ ॥
सम्पत्तिराज्ञा नियतिः पुष्टिदेवी रतिस्तथा।

# पितृगणाः

विश्वेदेवाश्च साध्याश्च पितरश्च मनोजवाः॥ २७॥ पितृणां च गणान् विद्धि सप्तैतान्भरतर्षभ !। चत्वारो मूर्तिमन्तो वै त्रयश्चाप्यशरीरिणः॥ २८॥ वैराजाश्च महाभागा अग्निष्वात्ताश्च भूपते !। गाईपत्या नाम परे पितरो लोकविश्रुताः॥ २९॥ सोमपा एकश्रङ्गाश्च अन्वाहार्याः कलास्तथा। पते चतुर्षु वर्णेषु भुञ्जते वितरो नृषु ॥ ३०॥ राक्षसाश्चेव यक्षाश्च गुह्यका दानवास्तथा। पुरन्दरश्च देवेन्द्रो धनदो वरुणो यमः ॥ ३१ ॥ महादेवश्च भगवान् सदा गच्छति पर्वसु। देवो नारायणस्तत्र ऋषयो देवतर्षयः॥ ३२॥ अष्टाशीतिसहस्राणि मुनीनामूर्ध्वरेतसाम्। प्रजापतीनां पञ्चाशहबीणामपि भूमिप !॥ ३३॥ पते चान्ये च बहवः स्वयम्भुवमुपासते। अतिथीनागतान्देवान् दैत्यानपि तथा मुनीन् ॥ ३४ ॥ महाभागानपि तथा ब्रह्मा लोकपितामहः। े मधुरेण च साम्रा च भगवान्प्रतिगृह्य च ॥ ३५ ॥ नित्यशः साधुमानाथैँयुंनकि मनुजानपि। 12

S. RATNAKARA

अष्ट पार्थिवसिद्धयः पिशाचानाम्

स्थौन्यं सीक्ष्म्यं बालभावो युवत्वं वार्धकं तथा॥ ३६॥ नानाजातिस्वरूपत्वमपृथ्वीभृतरूपता। शश्वतसुगन्धसेवित्वमष्टौ पार्थिवसिद्धयः॥ ३७॥ पिशाचानां गुणास्त्वेते कथिताः सिद्धिवेदिभिः।

आप्याः सिद्धयो रक्षसाम्

वार्निरासो वार्षु भूमाविनचारोऽपिपासया॥ ३८॥ वार्षिपानं च निर्वारिस्थाने वारिप्रदर्शनम् । प्रावादिताडने जातेऽप्यव्रणत्वं करान्तरे॥ ३९॥ सिन्धोः सन्धारणं प्राप्तरसता नीरसस्य च । अनीरभूतरूपत्वमाप्या अष्टौ हि सिद्धयः॥ ४०॥ स्थौल्याद्याः षोडशैते स्युः सिद्धयो भुवि रक्षसाम्।

आंग्नेयाः सिद्धयो यक्षाणाम्

देहेऽक्रयुत्पादनं विह्नभीतित्यागोऽप्सु तिस्थितिः ॥ ४१ ॥ पाणौ तद्धारणं चान्नाद्यतिपाचनकर्म च । अप्रयत्नं जगद्दाहः क्ष्मादिभृतत्रयं विना ॥ ४२ ॥ उभाभ्यामेव भृताभ्यां शरीरस्य च धारणम् । अतीतानागतार्थानां तत्त्वतो द्यवधारणम् ॥ ४३ ॥ दूरशब्दश्रुतिः सर्ववृत्तान्तावगमस्तथा । विना यत्नं दिव्यद्षिर्दिव्यसारग्रहस्तथा ॥ ४४ ॥ दिव्यगन्धग्रहश्चेति ख्यातं षड्वपसर्गकम् । अग्रेरष्टौ गुणाः ख्याताः पूर्वैः षोडशिभर्युताः ॥ ४५ ॥ चतुर्विद्यतिरेते स्युर्यक्षाणामिष्ट सिद्धयः।

# वायवीयाः सिद्धयो गन्धर्वाणाम्

मनोजवत्वं भूतान्तःप्रवेशोऽद्रवादिधारणम् ॥४६॥ गुरुत्वं लघुता हस्तानिलधारणमेव च । भूमिकम्पनमङ्गुल्या निर्वाय्वभ्रैकदेहता॥४७॥ वायोरष्टौ सिद्धयोऽमृः पूर्वेरेताः समाहृताः। गन्धर्वाणां सिद्धयः स्युरिति सिद्धिविदो विदुः॥४८॥

### आकाशसिद्धयो महेन्द्रस्य

अच्छायत्वमद्दश्यत्वं यथेष्टविषयेष्सुता । खेचरत्वाद्रिळिङ्कित्वे ¹ शैळगभींकृतिस्तथा ॥ ४९ ॥ आकाशिषण्डीकरणमशरीरित्वमित्यमूः । वृयोम्नः स्युः सिद्धयो ह्यष्टौ पूर्वोक्तैः संयुता इमे ॥ ५० ॥ चत्वारिंशद्गुणाः प्रोक्ता महेन्द्रस्य बुधोत्तमैः ।

मानसाः सिद्धयः सौम्यस्य
यथाकामोपल्लिधश्च यथाकामविनिर्गमः॥ ५१॥
सर्वाभिभूतिः सकलगुद्धार्थानां प्रदर्शनम्।
कर्मानुगुणनिर्माणं विशत्वं प्रियदर्शनम्॥ ५२॥
संसारदर्शनं चेति मानसा अष्ट सिद्धयः।
चत्वारिशहुणैः पूर्वेरेताः सौम्यस्य सिद्धयः॥ ५३॥

### अहंकारसिद्धयो ब्रह्मणः

भेदनं ताडनं बन्धो मोचनं ब्रहणं तथा। संसारे परिवृत्तिश्च प्रसादोऽनुब्रहस्तथा॥५४॥

¹ तेल-श.

मृत्युकालजयश्चाष्टावहङ्कारस्य सिद्धयः। पूर्वैः सह युताश्चेता ब्रह्मणो वरसिद्धयः॥ ५५ ॥

# बुद्धिसिद्धयः

जगतो जननं रक्षा लय इष्टाभ्यधिकिया।
इष्टलोकप्रवृत्तिश्च तुल्यलोकसमुद्भवः ॥ ५६ ॥
शुभाशुभकृती चाष्टौ बुद्धिसिद्धय ईरिताः।
चतुष्पष्ट्या गुणैर्वह्या सत्यलोकेऽन्वितः स्थितः ॥ ५७॥
विष्ण्वादीनां सिद्धयस्तु नृणां वाचामगोचराः।
सर्वतेजोमयी दिव्या ब्रह्मर्षिगणसेविता॥ ५८॥
ब्रह्माश्रयी दीप्यमाना कथिता ब्रह्मणः सभा।

# वैकुण्ठलोकवर्णनम्

वैकुण्ठलोकस्तस्योध्वं चतुष्कोट्यन्तरे स्थितः॥५९॥ तत्रास्ते भगवान्नित्यं वासुदेवो जगत्पतिः। सर्वलोकगुरुः श्रीमानादिमूर्तिः सनातनः॥६०॥ शङ्ककौमोदकीपग्रचकयुक्तश्चतुर्भुजः। सेव्यमानो महालक्ष्म्या ताक्ष्येण च महात्मना॥६१॥ नीलोत्पलदलस्यामः श्रीवत्साङ्कश्चतुर्भुजः।

#### विष्णोर्दशावताराः

मत्स्यः क्रुमों वराहश्च नारसिंहश्च वामनः ॥६२॥ रामो रामश्च रामश्च बुद्धः कल्कीति वै दश। एवं दशावतारैस्तु दुष्टान्संहरति प्रभुः ॥६३॥ वैष्णवाः कोटिशस्तत्र स्तुवन्तस्तमुपासते। पाश्चरात्रोक्तदीक्षायैः सर्वे निर्मलमानसाः॥६४॥

> इति श्री शिवतत्त्वरत्नाकरे त्रतीयक्छोळे तपोलोक संख्ळोकं विष्णुकोकवर्णनं नाम षष्ठस्तरङ्गः

#### सप्तमस्तरङ्गः

श्रीगुरो! विष्णुलोकान्ता लोकाः सम्प्रति वर्णिताः। तस्योपरितनो लोकः कीददास्तद्वदस्व मे॥१॥ नन्दनाकर्णय स्वैरं यच्छ्रोतुमभिकांक्षसे। पञ्चकोटि तदृर्ध्वं तु दिव्यं दीवपदं ग्रुमम्॥२॥

#### कुमारस्थानम्

विष्णुलोकात्परं स्थानं कुमारस्य महात्मनः। स्वच्छमौक्तिकसङ्कादां वरभोगसमन्वितम्॥३॥

#### उमादेवीस्थानम्

स्कन्दस्थानात्परं स्थानमुमादेव्याः प्रकीर्तितम्। तसचामीकरप्रख्यमशेषगुण'मण्डितम्॥ ४॥

#### **रुद्रलोकवर्णनम्**

उमास्थानाच परतः स्थानमाद्यमुमापतेः।
नभसोऽस्य परेपारे रुद्रलोकः स्वयंप्रभः॥५॥
दिव्यहम्प्रैंगृहैश्चेव विमानैरितशोभितैः।
काञ्चनैर्विविधैः शुश्चेरुपेतः शयनासनैः॥६॥
उद्यानैः शोभितो रम्यैर्नित्यपुष्पफलदुमैः।
सदा वसन्तसन्तुष्टपुंस्कोकिल विराजितैः॥७॥
कामरूपधरैर्दिन्यैः सूर्येन्दुज्वलनप्रभैः।
गणैरध्युषितो नित्यमसंख्यातर्महात्मभिः॥८॥
स्त्रीजनैर्वहुभिद्विन्यैः पीनोन्नतपयोधरैः।
तन्द्रैर्वृहच्न्रोणितटदीसात्मभेखकैः॥९॥

¹ संयुतम्-बा. ² विराविमि:-बा.

फुल्पश्चितिभास्याङ्क्ष्णिणिभः स्निग्धकान्तिभः। वासोभिरिञ्चितैः स्ठक्ष्णैः कल्पवृक्षसमुद्भवैः॥ १०॥ नानाभरणमालाभिर्भूषितैश्चारुलोचनैः। सुस्निग्धस्थमधम्मिल्लरदहस्ताङ्गुलीसखैः॥ ११॥ श्रङ्गारादिरसाभिश्चर्मनोनयनहारिभिः। शोभितः पुरुषेश्चापि भोगिभिः कामरूपिभिः। १२॥ रुद्रकन्यास्तथा चान्याः सालङ्कारा मनोहराः। स्रशोदरा विलासिन्यः सन्ति पीनोन्नतस्तनाः॥ १३॥ ये रुद्रभक्ता राजानो ब्राह्मणाश्च विश्वस्तथा। शिवप्रसादाद्वच्छन्ति तं लोकं श्रद्धयान्विताः॥ १४॥

# रुद्ग छोकमध्यस्थितसर्वतो भद्गपीठवर्णनम्

तन्मध्ये सर्वतोभद्रं योजनायुतिवस्तृतम्।
शिवपीठासनाम्भोजं दीप्यते काञ्चनं सदा॥१५॥
धर्मादिभिमेहाकायैर्धृतं तित्सहरूपिभिः।
सहस्रार्धमितोत्तुङ्गकाणिकं समनोहरम्॥१६॥
विद्येश्वरादिभिदेंवैः कळाभिः शकिभिस्तथा।
पञ्चवक्रस्तद्ध्यास्ते देन्या सार्ध महेश्वरः॥१७॥
धर्मात्मा वृषभस्तस्य वाहनोऽत्रे महारवः।
शेतेऽभिमुखमम्भोजे पूर्णचन्द्रनिभाकृतिः॥१८॥
उपासते मातृगणास्तथा गोमातरो भवम्।
वेदाश्चाङ्गानि शास्त्राणि पुराणं स्मृतयस्तथा॥१९॥
पितासौ सर्वळोकानां माता शक्तिः शिवाश्चिता।
राजा च सर्वळोकानां तिच्चिह्नहपशोभितः॥२०॥

#### कैलाससभा

कैलासोऽस्य सभा दिग्या देवर्षिगणसेविता। शिवप्रभावसन्दीसा सुमृष्टा शिवयोगिभिः॥ २१॥ गन्धर्वा गायकास्तस्य नर्तक्योऽप्सरसस्तथा। विद्याधरा वाद्यकरा गणास्तु ¹ सहचारणाः॥२२॥ तस्याऽऽसन्मन्त्रिणो वेदाः कलाभिः षष्ठिभिः सह । राज्यं च सुमहत्तस्य भुवनानि चतुर्दश ॥२३॥ सीमादुर्गो महामेरुः कोशो धर्मस्त्वनुत्तमः। विष्णुर्दण्डपतिश्चास्य मित्राणि शिवयोगिनः॥ २४॥ <sup>2</sup>द्वाःपौ नन्दिमहाकालौ युवराजश्च षण्मु**खः**। पुरोहितश्च ब्रह्माभूत् काल्ज्ञोऽस्य दिवाकरः॥ २५॥ विद्वर्भहानसपितर्गणाधीशोऽस्य हासकृत्। महिषी पार्वती ज्ञेया रक्षाकर्ता सुरोत्तमः ॥ २६ ॥ शिवदूत्यः स्मृता दास्यो लोकपालाश्च नायकाः । किङ्कराश्चेतरे देवाः शत्रवो भक्तिवर्जिताः॥ २७॥ तद्राज्ये चोररूपेण वर्तन्ते दैखदानवाः। कालनेमिमुखा राजन् ! दुष्टान्तःकरणास्तथा ॥ २८ ॥ तेभ्यो राज्यस्य रक्षार्थं मन्त्रयित्वा स मन्त्रिभिः। पृथक् पृथक् स भूतानां चकारैकैकमीश्वरम् ॥ २९ ॥

# रुद्रलोकरक्षका ईश्वराः

लोकाधिराज्ये लक्ष्मीशं शकं चापि दिवौकसाम्। कुबेरं सर्वरत्नानां निधीनां यक्षरक्षसाम् ॥ ३०॥ प्रह्लादं सर्वदैत्यानां वैनतेयं पतित्रणाम्। वैवस्वतं पितृणां च वरुणं यादसामपि ॥ ३१॥ वासुकिं सर्वनागानां मानुषाणां महीपतिम्। यज्ञवेदिं क्रियाकाण्डे ज्योतिर्वारिमुचां रिवम् ॥ ३२॥

¹ सहचारिण:-ग. ² द्वारथी-ग.

. कवीनां मामपि ब्रह्मन् ! वृक्षाणां प्रश्नमेव च । संस्थाप्यैतानधिपतीन् शिक्षारश्राक्षमान्विभुः॥ ३३॥ मोदते मुनिभिः सार्धे शिवभक्तैर्मनस्विभिः। आयुधानि च दिव्यानि चकादीनि दिवौकसाम् ॥ ३४॥ स एव दत्तवान्पूर्वं विष्ण्वादीनां द्विजोत्तम!। पञ्जीवदात्पराघानि गणानां कामरूपिणाम् ॥ ३५॥ निखर्च चारणानां हि परिवारो जगत्पतेः। तस्मात्सर्वाणि भूतानि भवन्ति प्रभवन्ति च ॥ ३६॥ लीयन्ते च पुनस्तस्मिन् अनादिनिधने शिवे। ये तस्याज्ञामिमां लोके ¹ भिन्दन्ति द्विजसत्तम!॥३७॥ तेषां नरकवासादिदण्डपातनकारकः। योगमायाधरस्त्वेष स्थूलस्क्ष्मादिमूर्तिभिः॥ ३८॥ क्रीडत्येको यथाजोपं ज्ञायते नाल्पबुद्धिभिः। तेजोमयस्य नैवान्तं जग्मतुर्बह्यकेशवौ॥ ३९॥ कि पुनलौकिका मूढाः कूपमण्डूकसिक्षाः। एषु त्रैलोक्यरक्षार्थं कैलासे भूतलेऽपि च ॥ ४० ॥ पातालेऽपि च सर्वेषु रुद्ररूपी चरत्युत । उत्कृष्टे सर्वजातीनां महच्छन्दः प्रयुज्यते ॥ ४१॥ तस्मात्समस्तदेवानां महादेवोऽयमुत्तमः। यथा तस्मात्समुद्भृतं पुनस्तत्र प्रलीयते ॥ ४२॥ अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं काष्ठाद्वह्निर्यथोत्थितः। चतुर्दशसु लोकेषु स एवैकः प्रतिष्ठितः ॥ ४३॥ तथापि तं न जानन्ति पापा भिन्नघियोऽक्षरम्। पापेन कर्मणा तुत्रा नरा निरयपातिनः॥ ४४॥

<sup>1</sup> निन्द्ित-ग.

स्मर्तुमप्यलसा मूढाः शिवं स्वर्गप्रदं स्मृते। अग्नीषोमस्वरूपेण जगदेतचराचरम्॥ ४५॥ ¹ जीवयत्येक एवासौ विश्वातमा विश्वतोमुखः। स एव देवो बहुधा रूपं कृत्वा जगत्रयम्॥ ४६॥ पाति विश्वेश्वरः शम्भुः संहरत्यपि छीछया। अनेककोटिसाहस्नैः स्वचिद्वाद्यपलक्षितैः॥ ४७॥ रुद्रसङ्घेर्जगत्रुतस्नमापूरितमभूदिदम्। एकमेव यदा देवं तमसः परमीश्वरम् ॥ ४८ ॥ शाश्वतं जगतां योनिं तदा ² योगी विमुच्यते । अचिन्त्योऽब्यक्तरूपोऽपि योगिनां हितकाम्यया ॥ ४९ ॥ शिवलोकादिषु ब्रह्मन् ! व्यक्तो योगेन तिष्ठति । सर्वश्रो जगतां नाथः शिवलोके वसन्नपि ॥ ५०॥ जानाति जगतां वृत्तमशेषेण नृपो यथा । स्थाने ज्योतिर्भये चित्रे कोटिश्चाण्डकटाहकः ॥५१॥ शतकोटिप्रविस्तीर्ण इति ब्रह्माण्डगोलकः। ब्रह्माण्डस्य बहिर्भागे वीरमद्रनियन्त्रिताः॥ ५२॥ पालयन्तोऽवतिष्ठन्ते रुद्रास्तु दातसङ्ख्यया ।

ब्रह्मण्डबहिर्भागे वीरभद्रनियन्त्रिता शत रुदाः (इन्द्रदिशि वर्तमाना दश रुदाः) कपालीशो ह्यजो बुद्धो वज्रदेहः प्रमर्दनः॥ ५३॥ विभृतिरव्ययः शास्ता पिनाकी त्रिदशाश्चिपः। इन्द्रवीर्यं समाकस्य स्थितास्तत्पृजिता दश॥ ५४॥

¹ जरयत्येक-ग. मु-पा. ² भजनेति शेषः

अग्निदिशि वर्तमाना दश रुद्राः

अप्नी रुद्रो हुताशी च पिङ्गलः खादको हरः। वलनो दहनो बभ्रुर्भसान्तकक्षयान्तकौ ॥ ५५॥ आग्नेय्यां संस्थितास्त्वेते पूजितास्तेन रुद्रवत्।

याम्यदिशि वर्तमाना रुद्धाः

विधातृधातृकर्तृश्रीकामसर्वनियोक्तृकाः ॥ ५६ ॥ याम्ये दशेशसंयोक्तृहाराश्च यमपूजिताः।

निर्ऋतिदिशि वर्तमाना रुदाः

नैऋतो वारुणो हन्ता क्र्रदिष्टिर्भयानकः ॥ ५७ ॥ ऊर्ध्वदेशका विरूपाक्षो धूम्रो लोहितदंष्ट्रकः । एते च निर्ऋतिबलमितकस्य सदा स्थिताः ॥ ५८ ॥

वरुणदिशि वर्तमाना रुद्राः

बलो ह्यतिबलश्चैव पाशहस्तो महाबलः। श्वेतोऽथ जयभद्रश्च दीर्घबाहु¹र्जलपदः॥५९॥ सनामा भैरवश्चैव वरुणेन प्रपूजिताः।

वायुदिशि वर्तमाना रुद्राः

शीब्रो लघुर्वायुवेगः स्क्ष्मस्तीक्ष्णो भयान्तकः ॥ ६० ॥ पञ्चात्मकः पञ्चशिखः कपर्दी मेघवाहनः । वायुना पूजितास्त्वेते दश रुद्रा महाबलाः॥ ६१ ॥

कुबेरदिशि वर्तमाना रुद्राः

निधीशो रूपवान् धन्यः सौम्यः शान्तो जटाघरः। कामप्रसादो लक्ष्मीशः प्रकाशश्चेन्दु<sup>2</sup>यत्तपः॥ ६२॥ कुबेरबलमाऋम्य स्थिता रुद्रास्त्वमी दश।

¹ जलान्तकः-ग. <sup>2</sup> यशपा-मु. पा.

# ईशानदिशि वर्तमाना रुदाः

हैशानश्चैव विद्येशो ज्ञानवान्मातृपिङ्गलः ॥ ६३ ॥ भूतपालो बली मित्रं वेदागमसुखङ्करः । हैशानदिशि वर्तन्ते पूजितास्तेन ते दश ॥ ६४ ॥

पाताले विद्यमाना रुद्राः

बिलिप्रियो चृषधरो वीरो ग्रसनपालकौ । शुभः सुवीर्यो चृषभः पातालेशश्च लोहितः ॥६ ५ ॥ पते दशावतिष्ठन्ते पाताले पालनोद्यताः।

जर्ध्वभागस्थिता रुद्राः

अध्यक्षश्च नभो लिप्सुः शम्भुर्विभुविचक्षणौ॥६६॥ विवाहगुणसंवाहास्त्रयक्षास्त्रिदशवन्दिताः। ब्रह्माण्डस्योध्वभागस्था दश रुद्रा इमे स्मृताः॥६७॥ एवं शतेन रुद्राणां भुवनं परिपाल्यते। सन्तीदशानामण्डानामयुतान्यर्बुदानि च॥६८॥ सर्वाण्येवंविधान्येव यादशं कीर्तितं त्विदम्।

अनेकब्रह्माण्डालंकृतशम्भुवर्णनम्

शभ्भुरेतादशैर्भूरि ब्रह्माण्डैर्भात्यलङ्कृतः॥ ६९ ॥
एक एव तदा शम्भुर्बह्माण्डाभरणो बभौ।
द्विषद्ककोटिब्रह्माण्डैः पादे पादे च नृपुरम्॥ ७०॥
द्विषद्ककोटिब्रह्माण्डैः कङ्कणं करयोर्दधत्।
शेषः कनिष्ठिकाङ्गुल्या मुद्रिकावलयीकृतः॥ ७१॥
सन्यापसन्योपवीती पृथग्द्विशतकोटिभिः।
पश्चद्वयस्थैर्ब्रह्माण्डैः ¹रञ्जिते भुजभूषणे॥ ७२॥

¹ रचिते-क. ग.

पार्श्वद्वयप्रचित्तचतुर्विश्वातिकोटिभिः।
ब्रह्माण्डेर्ग्रथितां मालां वश्वस्स्थाने बिभित्तें सः॥ ७३॥
ब्रह्माण्डमेकं नासाग्रे रिवतां मूर्ग्वि मालिकाम्।
ब्रह्माण्डकोटिविशत्या संद्धानः शिरोमणिम्॥ ७४॥
ब्रह्माण्डकोट्या ग्रथितं । कटकं करण्डुजे।
ब्रह्माण्डानन्तकोट्यस्तु रोमकूपेषु लीलया॥ ७५॥
फलान्यौदुम्बराणीव हरस्याङ्गेषु तान्यि।
सहस्रकोटयः सन्ति ब्रह्माण्डास्तिर्यगूर्ध्वगाः॥ ७६॥
तत्र तत्र प्रवर्तन्ते ब्रह्माणो हरयो हराः।
सर्वाण्येतादशान्येव यादशं कीर्तितं त्विदम्॥ ७७॥
अणिमादिसमृद्धस्य किं न सम्भाव्यते विभोः।
सङ्गल्यादेव तिसद्धेर्वकुरेव वचोऽल्यता॥ ७८॥

इति श्रीमदनाद्यनन्तसक्ळतस्त्रोत्तीर्णषडध्वोपादानबिन्दुकारणचिदम्बरशक्तिसमन्त्रित-परमेश्वरप्रसादासादितशिवादैतविद्याविशारदश्रीमस्केळदिवसवराजेन्द्रविरचिते वेदागमान्तर्गतिविविधविद्यातन्त्रसारभूते शिवतस्वरत्नाकरे तृतीयकछोळे शिवळोकादिकटाद्यान्तवर्णनं नाम सप्तमस्तरङ्गः समाप्त:

तरकैः सप्तभिर्युक्ते कल्लोलेऽस्मिस्तृतीयके।
प्रन्थानां षदरातीपश्चचत्वारिशत्समन्विते ॥
महाभारतवाराहे कौर्म स्कान्दं च वैष्णवम् ।
कुमारीकाण्डशैवादि सङ्गृद्धायं कृतोऽभवत् ॥
श्रीमत्सद्गुणसोमशेखरलसचन्नाम्बिकास्नुना
श्रीदीक्षागुरुचेन्नवीरकरसञ्जातेन लब्धश्रिया।
गौरीभर्तुरनुप्रहाद्वसवराजेन्द्रेण क्लप्ते पुनः
कल्लोलः परिपूरितः कृतिवरे त्विस्मस्तृतीयोऽभवत्॥

<sup>1</sup> करकं-क. ग.

# चतुर्थः कङ्ठोलः

#### प्रथमस्तरङ्गः

वीक्ष्यास्यं हरिनीलकुद्दिमगतं मातुः पयोजभ्रमात् हर्तुं वाञ्छति बिम्बितं हरिमनुप्रेक्ष्य द्रुतं ¹ धावति। <sup>2</sup> विघ्नेरोऽनुजबर्हिभीतिविगलद्वन्घोदराहौ ऋथे । संश्ठिष्याननचुम्बनोद्यतकरे शम्भुईसन्नोऽवतात्॥१॥ भगवन् ! विदितारोषवेद्यजात ! ³ कृपाम्बुधे !। ब्रह्माण्डान्तर्गतान्लोकानवेदं त्वत्प्रसादतः॥२॥ पुण्या तदापगावच गम्भीरा तत्स्थिताव्धिवत्। तत्रत्यकल्पतरुभिः समं सर्वार्थदायिनी ॥ ३ ॥ तत्रत्यपुष्पसुरभिस्तत्सुधामधुरं क्रमात्। तद्वायुर्वेगिनी तद्वत्स्पष्टवर्णविभागिनी ॥ ४॥ उपदेशमयी वाणी मामानन्दं नयत्यसौ। कालाग्निरुद्रलोकाच शिवलोकान्तमीरिते ॥ ५ ॥ समस्तलोकविस्तारे खण्डे भारतनामनि। श्रुतेऽपि सम्प्रति नदीनददेशाद्रिभेदिनि ॥६॥ प्रपञ्जे अवणं चित्रमीहते मम सम्प्रति । सुत ! प्रशस्तमप्राक्षीर्बुचे तस्योत्तरं श्रृणु ॥ ७॥

भारतवर्षवर्णनम्

भरणातु प्रजानां वै मनुर्भरत उच्यते । निरुक्तवचनैश्चेवं वर्षे तद्भारतं स्मृतम् ॥८॥

¹ वाञ्छति-मु. पा.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> विद्यशेडनुज-काः

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> गुणाम्बुधे—क. ग.

इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च ' मध्यमश्चाप्यतः स्मृतः।

न खल्वन्यत्र मर्त्यानां भूमौ कर्मविधिः स्मृतः॥ ९॥

तिदं भारतं वर्षं यस्मिन् स्वायम्भुवादयः।

चतुर्देशैते मनवः प्रजासगं वितेनिरे॥ १०॥

दक्षिणं यत्समुद्रस्य 'हिमसाह्रस्य चोत्तरम्।

वर्षे तद्भारतं नाम यत्रेषा भारती प्रजा॥ ११॥

भारतस्यास्य वर्षस्य नव भदान् श्र्णुष्व मे।

सहस्रयोजनमितान् प्रत्येकं राजपुष्क्व ॥ १२॥

इन्द्रद्वीपः कशेख्ध्य ताम्रपणों गभस्तिमान्।

नागद्वीपस्तथा सौम्यो गान्धवस्त्वथ वारुणः॥ १३॥

अयं तु नवमस्तेषां कन्यासंत्रस्तु मध्यगः।

सहस्रयोजनायामः स तु वर्णाश्रमान्वितः॥ १४॥

अस्मिन्मन्वन्तरे तेऽष्टौ द्वीपाः सगरनन्दनैः।

अन्वेषमाणस्तुरगं खात्वा जलनिधीकृताः॥ १५॥

#### भारतादिवर्षमर्यादापर्वताः

सुमाली हेममाली च शम्भुः खर्णगिरिस्तथा।
वैद्यों रजतश्चेव मणिश्च मणिमानिष ॥ १६ ॥
प्वमष्टी महाशिलाः समुद्रान्तर्व्यवस्थिताः।
मर्यादाकारकाः क्षिप्ता वर्षाणां सगरात्मजैः ॥ १७ ॥
आयतो यत्कुमारीतो द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरः।
सहस्रयोजनमितः कन्यकाख्योऽतिशोभनः॥ १८ ॥
तत्ते वर्षं प्रवक्ष्यामि यथाश्चतमरिन्दम !।

<sup>1</sup> कथ्यमश्च इत:-क. ग. 2 हिमनागस्य-मु. पा.

### सप्त कुलपर्वताः

महेन्द्रो मलयः सद्यः शिक्तमानृक्ष एव च ॥ १९॥ विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुलपर्वताः । तेषां सहस्रको राजन् ! पर्वतास्तु समीपगाः॥ २०॥ अविज्ञाताः सारवन्तो विपुलाश्चित्रसानवः। अन्ये ¹तत्रापरिज्ञाता हस्ता हस्तोपजीविनः॥ २१॥ आर्या म्लेच्छाश्च कीरव्य! तैर्मिश्चाः पुरुषा विभो।

#### महानद्यः

नदीं पिबन्ति विपुलां गङ्गां सिन्धुं सरस्वतीम् ॥ २२ ॥
गोदावरीं नर्भदां च बाहुदां च महानदीम् ॥
शतद्रं चन्द्रभागां च यमुनां च महानदीम् ॥ २३ ॥
हषद्वतीं विपाशां च विपापां स्थूलवालुकाम् ।
नदीं वेत्रवतीं चैव कृष्णवेणीं च निम्नगाम् ॥ २४ ॥
हरावतीं वितस्तां च पयोष्णीं देविकामिष ।
वेदस्मृतां वेदवतीं त्रिदिवामिक्षुलामिलाम् ॥ २५ ॥
करीषिणीं चित्रवर्णां चित्रसेनां च निम्नगाम् ।
गोमतीं धूतपापां च ² मदनां च महानदीम् ॥ २६ ॥
कौशिकीं त्रिदिवां कृत्यां निचितां लोहितारिणीम् ।
रहस्यां अतकुम्भां च सरयूं च नरेश्वर! ॥ २७ ॥
चर्मण्वतीं वेत्रवतीं हस्तिसोमां दिशं तथा ।
अरावतीं पयोष्णीं च वेणां भीमरथीं तथा ॥ २८ ॥
कावेरीं कृष्णतारूपां तापीं शतबलीमिष ।
नीवीरामहितां चापि सुप्रयोगां नराधिप ! ॥ २९ ॥

¹ तत्र परि-क. ² वन्दनां-मु.

पवित्रां कुण्डलां सिन्धुं ¹ वक्षुलां पुरमालिनीम् । पूर्वाभिरामां वीरां च वेणां मेघावर्ती तथा॥ ३०॥ पलाञ्चिनी पापहरां माहेन्द्रां पिप्पलावतीम्। ² करीषिणीं सुसप्तां च सुरघां वारिमर्दिनीम् ॥ ३१ं ॥ ³ पुरुह्वां प्रवरां मेनां ⁴मेघां घृतवतीं तथा। पुरावतीमनुष्णां च <sup>5</sup> सुरुवां चाविं च कौरव !॥ ३२॥ सदानीरामधृष्यां च 'सुकुमारां महानदीम्। सदाकान्तां शिवां चैव तथा वीरवतीमपि ॥ ३३ ॥ हिरण्वतीं चित्रवहां चित्रसेनां च निम्नगाम्। रथचित्रां ज्योतिरथां विश्वामित्रां कपिञ्जलाम्॥ ३४॥ उपेन्द्रां बहुलां चैव कुबेरामम्बुवाहिनीम्। वैनदीं पिञ्जरां श्लीणां प्रवेणां च महानदीम्॥ ३५॥ विदिशां कृष्णवेणीं च ताम्रां च कपिलामपि। शैलूषनाम्नीं वेदीं च हरिवासां महापगाम्॥ ३६॥ शीव्रां च विपुलां चापि भरद्वाजां च निम्नगाम्। कौशिकीं निस्नगां कोणां बाह्यदामथ चन्द्रकाम्॥ ३७॥ दुर्गामतिशिलां चैव ब्रह्ममेध्यां रसावतीम्। विरजामिधरोहीं च तथा जम्बूनदीमपि॥ ३८॥ सुनासां तमसीं दासीं सामन्यां वरणामसीम्। नीलां धृतकरां चैव पर्णाञ्चां च महानदीम् ॥ ३९॥ मानवीं वृषभां चैव ब्रह्ममेघां बृहस्पतीम्। प्ताश्चान्याश्च बहुधा महानद्यो जनाधिप ! ॥ ४०॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वजरां <sup>2</sup> करीविणीमसिक्षीं च कुश्चीरां भहानदीम्-पु. पा. <sup>3</sup> मकरीं-पु. पा. <sup>4</sup> हेमां-पु. पा. <sup>5</sup> शैच्यां कापीं च भारत-पु. पा. <sup>6</sup> कुश्चारां-पु. पा.

सदानीरमयीं हृष्टां मन्दगां मन्दगामिनीम ।
ब्रह्माणीं च महागौरीं दुर्गामिण च भारत । ॥ ४१ ॥
चित्रोपलां चित्ररयामुज्ज्वलां करवाहिनीम ।
मन्दाकिनीं वैतरणीं कौशां चाणि महानदीम् ॥ ४२ ॥
ग्रुकीमतीं मरुत्तां च पुष्पवत्युत्पलावतीम ।
रौहीत्यां करतोयां च तथैव वृषभिक्तिनीम् ॥ ४३ ॥
कुमारीमृषिकुल्यां च ब्रह्मकुल्यां च भारत ! ॥ ४४ ॥
सरस्वतीं सुपुण्यां च सर्वगङ्गाश्च भारत ! ॥ ४४ ॥
विश्वस्य मातरः सर्वाः सर्वग्रिव महाफलाः ।
तथा नद्यस्वप्रकाशाः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ४५ ॥
इत्येताः सरितो राजन् समाख्याता यथास्मृति ।

#### भारतवर्षीया जनपदाः

अत ऊर्ध्व जनपदान्निबोध गदतो मम ॥ ४६ ॥
तत्रामी कुरुपाञ्चाला साल्वमाद्रेयाजाङ्गलाः।
² शूरसेनाः कुलिङ्गाश्च मौरा मौकास्तथैव च ॥ ४७ ॥
मत्स्यारमकूटाः कौसल्याः कुन्तलाः काशिकोसलाः।
वेदयश्च सकारूषा भोजाः सिन्धुपुलिन्दकाः॥ ४८ ॥
उत्तमाश्च दशाणिश्च मेखलाश्चोत्कलैः सह ।
पाञ्चालाः ³ काशिकाश्चेव ⁴ ह्येकपृष्ठा युगन्धराः॥ ४९ ॥
गोधा माद्राः कलिङ्गाश्च काशयोऽपरकाशयः।
कुकराश्चेव दशाणीः पिजलाश्चेव भारत !॥ ५० ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> महासौरीं, <sup>2</sup> शूरसेना: पुलिन्दाश्च बोधा मालास्तथैव च । मःस्या: कुशस्या सौशस्या: पन्तय: कान्तिकोसला: चेदिमत्स्यकरूशाश्च-पु. पा. <sup>3</sup> कोशकाश्चैव-क. ग. <sup>4</sup> नैकपृष्ठा धुरन्तरा:-पु. पा.

<sup>13</sup> 

कुन्तयोऽवन्तयश्चेव तथैव वरकुन्तयः । गोमन्ता मन्दकाः पाण्ड्या विदर्भा रूपवाहिकाः॥ ५१॥

अइमकाः पांसुराष्ट्राश्च गोपराष्ट्राः कनीनकाः। आदिराष्ट्राः सुकुट्टाश्च मलुराष्ट्रास्तु केरलाः॥ ५२॥

¹ वनवास्या यवाक्षाश्च चकारचक्रभयानकाः। विदेहा मलयाः सूक्ष्मा मलदा विजयास्तथा ॥ ५३ ॥

अङ्गा वङ्गाः कलिङ्गाश्च यक्तलोमान एव च । मल्लाः सुघेष्णाः प्राहृतास्तथा महिषवर्षुकाः॥ ५४॥

बाह्वीका वाटधानाश्च आभीराः कालतोयकाः । अपरान्ताश्च शूराश्च पद्गावाश्चर्ममण्डनाः ॥ ५५ ॥

अटवीशवराश्चेव मारुभूमाश्च भारत ! । उपावृत्तानुवृत्ताश्च सुरसाः केकयास्तथा ॥ ५६ ॥

कुन्ताः परान्ता द्वैपेयाः कक्ष्याः सामुद्रनिष्कुटाः । आन्ब्राश्च बहवो राजन् ! अन्तर्गिर्यास्तथैव च ॥ ५७ ॥

बहिर्गिर्या मलपदा मागधा मानवर्यदाः । अत्युत्तराः प्रावृषयो भागवाश्च जनाधिप !॥ ५८॥

पुण्ड्रा भार्गाः किराताश्च सुदृष्टा यामुनास्तथा। द्याका निषादा निषधास्तथैवावन्तिनैर्फ्रताः॥ ५९॥

दुक्शूराः प्रतिमास्त्याश्च कुरटाः कुशलास्तथा। तीरुग्राहाः शूरसेना रीजका रम्यकोङ्कणाः॥ ६० ।

तिलकाः पारशीकाश्च मधुमन्तः शकुन्तलाः । काश्मीराः सिन्धुसौवीरा गान्धारा दर्शकास्तथा॥ ६१॥

आभिसारा उलूकाश्च शैवला बहुकातराः। दर्विता उत्सवा दर्वा वलजा रणमारकाः॥ ६२॥

¹ वारवन्यायवाहाश्च चक्राश्चकातयः शकाः-पु. पा.

बहुकाद्याश्च कौरव्याः सुदामानः सुवर्णकाः। दर्भाः करीशकाश्चेव कुलिन्दोपत्यकास्तथा ॥ ६३ ॥

वनायवो दशापार्श्वरोमाणः कुशविन्दवः। कच्छा गोपालकच्छाश्च लाङ्गलाः ¹करपल्लवाः ॥ ६४ ॥

किराता वर्षराः सिद्धा विदेहास्ताम्रलिप्तकाः। ैपुलिन्दपुण्डूसैरन्धाः पार्वतीयाश्च भारत ! ॥ ६५ ॥

भारतवर्षदक्षिणभागे विद्यमाना जनपदाः

अथापरे जनपदा दक्षिणे भरतर्षभ !। द्राविडाः केरलाः प्राच्या मूषिका वनवासिनः ॥ ६६ ॥

कर्नाटका माहिषका विकल्पा मुषिकास्तथा। कर्णिकाः कुन्तलाश्चेव सोद्धिदानलकारिकाः ॥ ६७ ॥

कोकष्टिकास्तथा चोलाः कोङ्कणा मालवास्तथा। समाङ्गाः कोपनाश्चेव कूकुराङ्गारमाहिषाः॥ ६८॥

त्र्यम्बकाः करकाः प्रेष्ठाः समवेगवशास्तथा । तथैव विन्ध्यपुलकाः पुलिन्दा वस्कलैः सह ॥ ६९ ॥

माळवा मलुकाश्चेव तथैवापरवर्णकाः । मूलकास्तरवालाश्च श्रुतिजाः पूर्वसुखयाः ॥ ७० ॥ आदिदापाः शिरालाश्च सूचकास्तनयास्तथा।

उत्तरभारतवर्षीयजनपदाः

उत्तराश्च परे म्लेच्छाः ऋ्रा भरतसत्तम !॥ ७१॥ यवनाश्च सुखाम्मोजा दारुणा म्लेच्छजातयः। सक्दद्रहाः कुन्तलाश्च हूणाः पारदगैः सह ॥ ७२ ॥ तथैव रामठाः स्विन्नास्तथैव दशमालिकाः । क्षत्रियोपनिवेशाश्च वैद्यशूद्रकुलानि च ॥ ७३ ॥

¹ परपछवः-क. ग. कुरुवर्णकाः-पु. पा. ² पुण्ड्ाः पुण्ड्राश्च सौरन्द्राः-क. ग.

शृद्राभीराश्च दरदाः काश्मीराः पशुभिः सह ।

विश्विकाश्च तुकाराश्च बहवो गिरिगह्नराः ॥ ७४ ॥

भात्रेयाश्च भरद्वाजास्तथैव स्तेनपोषकाः ।

श्रीपकाश्च पुलिङ्गाश्च किराता नीचजातयः ॥ ७५ ॥

तोमरा हंसमार्गाश्च तथैव करभञ्जकाः ।

कुलिन्दाः कुलकाश्चैव तङ्गणाः पलतङ्गणाः ॥ ७६ ॥

ऐते चान्ये जनपदाः प्राच्योदीच्यास्तथैव च ।

उद्देशमात्रेण मया देशाः सङ्कीर्तिता हमे ॥ ७७ ॥

श्वीश्ववतस्त्वाकरे चतुर्थकछोले सामान्यतो नदीदेशादिवर्णनं नाम

द्वितीयस्तरङ्गः

प्रथमस्तरङ्गः

देशा नाम्ना समाख्याताः कन्याद्वीपान्तरे स्थिताः । प्राधान्येनात्र के देशाः प्रसिद्धि समुपागताः ॥ १ ॥ सर्वेषु तेषु देशेषु धर्मदेशाश्च कीदशाः ? । तत्र के पर्वताः पुण्याः प्राधान्यं समुपागताः ? ॥ २ ॥ कैः पर्वतेः समुत्पत्तिः कासां वा सितामभूत् ? । नदीषु तासु कासां वा प्राधान्यं पुण्यगौरवात् ? ॥ ३ ॥ एतत्सर्वे समाख्याद्दि गुरो ! विख्यातविक्रम ! । नन्दनाकर्णयस्वैतद्यच्छ्रोतुमिभकाङ्क्षसे ॥ ४ ॥ एते प्रधानदेशाः स्युः कन्याद्वीपान्तरस्थिताः ।

¹ खाशीराश्चान्तचाराश्च पह्नवा-पु. पा.

कन्याद्वीपस्थिताः प्रधानदेशाः

अङ्गा वङ्गाः कलिङ्गाश्च कर्नाटाश्चेव केरलाः ॥ ५॥ कामरूपाश्च गौडाश्च वनवासाश्च कुन्तलाः । कोङ्गणा मागधाश्चेव सुराष्ट्रा मालवास्तथा ॥ ६॥ ¹ लाटा भोटा वराटाश्च शवराः कुकरास्तथा । कुरवोऽवन्तयः पाण्ड्या मद्रसिंहलधूर्जराः ॥ ७ ॥ पारशीकाश्च मिथिलाः पञ्चालाः शौरसेनयः । गान्धारा वाह्निकाश्चेव तौलवाः सास्वपुण्ड्काः ॥ ८ ॥ पाज्योतिषाश्च मत्स्याश्च चेदयो वर्षरास्तथा । वाल्याज्योतिषाश्च मत्स्याश्च चेदयो वर्षरास्तथा । वाल्याज्योतिषाश्च मत्स्याश्च चेदयो वर्षरास्तथा । १ ॥ साम्योजाञ्चकाश्मीराः कान्यकुरुः श्च मागधाः ॥ ९ ॥ खुरसाणा महाराष्ट्राः कोसलाः केक्यास्तथा । आहिच्छत्रास्त्रिलङ्गाश्च प्रयागाः करहाटकाः ॥ १० ॥ काम्भोजाश्चेव भोजाश्च चोला हृणाश्च काश्चयः । षर्पञ्चारादिमे देशाः प्रसिद्धि समुपागताः ॥ ११ ॥

कन्याद्वीपस्थाः पर्वताः

कोलाहलश्च वैभ्राजो मन्दरो दर्दुराचलः । वाबन्धुमो वैद्युतश्च मैनाकः सुरसस्तथा ॥ १२ ॥ तुङ्गप्रस्थो नागगिरी रोचनः पाण्डराचलः । पुष्पादिश्च जयन्तश्च रैवतः पाण्डुरेव च ॥ १३ ॥ ऋद्यमूकश्च गोमन्तः कुटरौलः कृतस्थलः । श्रीपर्वतश्च कोशश्च वाराहश्चित्रकूटकः ॥ १४ ॥ कुटजः शङ्खवर्णश्च महानागगिरिस्तथा । महेन्द्रमुख्याश्च तथा सप्तसङ्घाः कुलाचलाः ॥ १५ ॥ एतैर्मिश्चा जनपदा म्लेच्लाश्चार्याश्च भागशः ।

<sup>े</sup> लाटा इत्यादि सार्थइलोकद्वयं क. पुस्तके नास्ति,

कन्याद्वीपस्था नद्यः—तत्र हिमवत्पादसम्भवाः
गङ्गा सरस्वती सिन्धुश्चन्द्रभागा तथा नदी ॥ १६ ॥
यमुना शतरूपा च वितस्तैरावती कुद्यः ।
गोमती धूतपापा च बाहुदा च दषद्वती ॥ १७ ॥
विपाशा देविका चश्चुर्निश्चला गण्डकी तथा ।
कौशिकी च महाभागा नदी कुशिकनन्दिनी ॥ १८ ॥
एताश्चान्याश्च शतशो हिमवत्पादनिस्सृताः,।

पारियात्रोद्धवा नद्यः

वेदस्मृतिर्देवनदी वृत्रझी सिन्धुवल्लभा॥ १९॥ सुवर्णा नादिनी चैव सदानीरा मही तथा। पराशा श्टण्वती <sup>1</sup> लूयी विदशा वेत्रवत्यपि॥ २०॥ <sup>2</sup> सिप्रा ह्यवन्ती च तथा पारियात्रोद्भवा इमाः।

ऋक्षपर्वतसञ्जाता नद्यः

शोणा च सरयूश्चापि नर्मदा सुरसा कृपा ॥ २१ ॥ मन्दाकिनी दशाणी च चित्रकूटा तथापरा । चित्रोपला च तरसा करमोदा पिशाचिका ॥ २२ ॥ तथान्या पिष्पला शोणा विपापा वञ्जला नदी । सरोजिनी शुक्तिमती <sup>3</sup> मालिनी त्रिदिवा कमात् ॥ २३ ॥ ऋक्षपर्वतसंजाता महानद्य इमाः स्मृताः ।

### विन्ध्यपादसम्भवा नद्यः

शीघ्रा पयोष्णी निर्विन्ध्या निषधा वेगवाहिनी ॥ २४ ॥ वेणा वैतरणी चैव सिनीवाली कुमुद्रती । तोया चैव महागौरी दुर्गा चाम्भःशिवा तथा ॥ २५ ॥ विन्ध्यपादप्रसूतास्तु नद्यः पुण्यतमा इमाः ।

¹ सूपी-क. ग. 2 सुप्रा-क. सुप्या-ग. 3 मंकिनी-क. ग.

### सह्यपाद्सम्भवा नद्यः

गोदावरी भीमरथी कृष्णवेणी तथा परा ॥ २६ ॥ तुङ्गभद्रा सुप्रयोगा वाही कावेर्यथाम्बिका । चण्डिका च तथा दिव्या पश्चिमाणवगामिनी ॥ २७ ॥ सञ्चपादविनिष्कान्ता इत्येताः सरिदुत्तमाः ।

### मलयपर्वतजाता नद्यः

कृतमाला ताम्रपर्णी पुष्पजातिस्तथोत्पला ॥ २८ ॥ मलयादिसमुद्भूता नद्यः शिवजला इमाः ।

### महेन्द्रपर्वतजाता नद्यः

इक्षुदा पितृसोमा च त्रिदिवा वंशकारिका ॥ २९ ॥ ऋषिकुल्या चाङ्गुली च महेन्द्रप्रभवा इमाः।

# ग्रुक्तिमत्पर्वतसम्भवा नद्यः

ऋषिकुल्या कुमारी च मन्दगा मन्दवाहिनी ॥ ३०॥ कृपा पलाञ्जिनी चैव शुक्तिमत्पादनिस्सृताः। विश्वस्य मातरः सर्वाः सर्वपापहरा इमाः॥ ३१॥ अन्याः सहस्रशः सन्ति श्चद्रनद्योऽल्पवारयः। प्रावृद्काले प्रवाहाश्च गिरिगह्नरगोचराः॥ ३२॥

# वासयोग्या धर्मदेशाः

धर्मदेशमधेदानीं वासयोग्यं वदामि ते। सरस्वतीदषद्वत्योर्देवनद्योर्यदन्तरम् ॥ ३३ ॥ तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते। कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पाञ्चालाः शौरसेनयः॥ ३४ ॥ एष ब्रह्मिवदेशोऽयमार्यावर्तादनन्तरः। हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्ये यत्प्राग्विनशनादिष ॥ ३५ ॥ प्रत्यगेव प्रयागाच मध्यदेशः प्रकीर्तितः। आसमुद्रात्तु वै पूर्वादा समुद्रात्तु पश्चिमात्॥ ३६॥

तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्तं विदुर्बुधाः । ब्रह्मावर्तः परो देशः ऋष्यावर्तस्त्वनन्तरः॥ ३७ ॥

मध्यदेशास्ततो न्यूनं आर्यावर्तस्त्वनन्तरः । कृष्णसारैर्यवैर्दभैक्षातुर्वण्यिश्रमैस्तथा ॥ ३८॥

समृद्धो धर्मदेशः स्यादाश्रयेरन्विपश्चितः। गङ्गाद्वारे प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे ॥ ३९ ॥

निवासो न विना पुण्यैर्नराणामिह जायते । जितामित्रो नृपो यत्र बलवान् धर्मतत्परः ॥ ४० ॥

तत्र नित्यं वसेत्प्राज्ञः कुतः कुनृपतौ सुखम् । गौराः सुसंयता यत्र सततं न्यायवर्तिनः ॥ ४१ ॥

यत्रामत्स्तिरेणो लोकास्तत्र वासः सुखोदयः। यस्मिन् कृषीवला राष्ट्रे प्रायशो नातिभोगिनः॥ ४२॥

यत्रौषधान्यशेषाणि वसेत्तत्र विचक्षणः ।

¹ भ्रियमाणा नरा यत्र प्रयच्छेयुरयाचितम् ॥ ४३ ॥

सस्यचित्तो <sup>2</sup> वसेत्तत्र कृतकृत्य इवात्मवान् । दण्डो यत्राविनीतेषु सत्कारश्च कृतात्मसु॥ ४४॥

सदैव तत्र निवसेद्धर्मशीलेषु साधुषु । धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यश्च पञ्चमः ॥ ४५ ॥

पञ्च यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्। कीकटेष्वपि देशेषु यत्र माहेश्वरो जनः॥ ४६॥

मनाक् प्रपन्नो निवसेत् काशीक्षेत्रसमं हि तत् । यस्मिन् देशे वसेन्नित्यं शिवभक्तः क्षमान्वितः ॥ ४७ ॥

¹ प्रीयमाणा:-मु. पा.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> भवेत्तत्र-क.

सोऽपि देशो भवेत्पूतः किं पुनस्तस्य बान्धवाः । चण्डाळवाटिकायां वा शिवभक्तः स्थितो यदि ॥ ४८ ॥ तच्छ्रेणिः शिवळोकः स्यात् तद्गृहं शिवमन्दिरम् । रुद्राध्यायी वसेद्यत्र श्रामे वा नगरेऽपि वा ॥ ४९ ॥ न तत्र श्चुत्पिपासाद्या दुर्भिक्षं व्याधयोऽपि वा ।

त्रयोविंशतिवेंष्णवानि पुण्यक्षेत्राणि
अथाष्ट्रषष्टिक्षेत्राणि पुण्यानि कथयामि ते ॥ ५० ॥
सालग्रामं कुरुक्षेत्रं प्रयागं पद्मनाभकम् ।
पुण्डरीकं माधवं च काश्ची च पुरुषोत्तमम् ॥ ५१ ॥
वृन्दावनं च श्रीरकं वेदपादनगस्तथा ।
द्वारका च तथाऽयोध्या सह्यपर्वत एव च ॥ ५२ ॥
श्रीपतिश्च तथा पुत्र ! नैमिशं कुरुजाङ्गलम् ।
सिंहामलकशैलाख्यमहोबलमतः परम् ॥ ५३ ॥
गारुडं चैव गोपालं कोकाख्यं मधुराख्यकम् ।
वैष्णवेषूत्तमं क्षेत्रं त्रयोविंशतिसंज्ञकम् ॥ ५४ ॥

### शिवक्षेत्राणि

सेतुर्गोकर्णवाल्मीके गजारण्यं गया तथा।
वृद्धाचलं चाश्रसभा वातापिक्षेत्रमेव च ॥ ५५ ॥
अगस्त्यभास्करक्षेत्रेऽगस्त्यनाथाख्यमेव च ।
सोमेश्वरश्च भीमेशः कुरुक्षेत्रः रुणाचले ॥ ५६ ॥
जन्येश्वरं कुम्भघोणं नैमिशारण्यमेव च ।
वेदारण्यं कालहस्ती कमलालय एव च ॥ ५७ ॥
मध्यार्जुनं विरूपाक्षं श्वेतारण्यं हलाहलम् ।
केदारं भद्रपादश्च काशी चैव त्रियम्बकम् ॥ ५८ ॥

वैयाघ्रपादं साम्बाख्यं पुष्करं स्थाणुसंज्ञकम् । शिवगङ्गा महारण्यं रुद्रकोटिर्दरालयम् ॥ ५९ ॥

श्रीशैलक्षेत्रमित्यादिशिवक्षेत्राण्यनेकशः। क्षेत्राण्येतानि वसतां भुक्तिमुक्तिप्रदानि वै ॥ ६०॥

### शक्तिपीठानि

वारणास्यां विशालाश्री मीनाश्री मधुरापुरे। काञ्चीपुर्यां च कामाश्री लङ्कायामपि शङ्करी॥ ६१॥

महालक्ष्मीः कोल्लपुरे कन्याकुब्जे च कुब्जिका । जालन्धरे महादेवी सिंहले सिंहकेश्वरी ॥ ६२॥

पर्वते पार्वती चक्रवाट्यां माणिक्यदैविका। उज्जयिन्यां महाकाली हिमाद्रौ हिमरूपिणी॥ ६३॥

श्रीशैले भ्रमराम्बा च विन्ध्याद्रौ विन्ध्यवासिनी। सुमेता सुप्रभा देवी योगिनी योगिनीपुरे॥ ६४॥

काले च काद्रवेयाख्या पूर्णक्षेत्रे च पूर्णिका। एवमादीनि राकीनां पीठानि सुबहून्यपि॥ ६५॥

# स्कन्दपर्वतास्त्रयः

स्कन्दाचलः कुमाराद्रिर्हेमकूटस्तथैव च । एते स्कन्दा महापुण्या ब्रह्मवर्चसदास्त्रयः ॥ ६६ ॥

# भैरवस्थानानि पञ्च

जम्बीरशोण नादाख्यो गोमन्त्याख्यमतः परम् । महीषाख्यनगश्चैव पञ्चमो द्रोणपर्वतः ॥ ६७ ॥ एते वै भैरवस्थानाः सर्वानुष्ठानसिद्धिदाः ।

<sup>1</sup> नागाख्यो-क.

### पुण्यारण्यभूमयः

चम्पका नैमिशा चैव दण्डका च गुहाह्नया॥ ६८॥ द्वैपायनीया बदरी कदलीति तथाष्टमी। एते पुण्यतमा लोके ह्यरण्याः पुण्यसंज्ञकाः॥ ६९॥

इति श्रीशिवतत्त्वरत्नाकरे चतुर्थकछोले प्रधानदेशशैलतीर्थक्षेत्रवर्णनं नाम

द्वितीयस्तरङ्गः

# तृतीयस्तर**ङ्गः**

अवादिषत देशानां नदीनामण्यनेकशः।
तत्रत्यपुण्यदेशानां तीर्थक्षेत्रभुवामि ॥ १ ॥
श्रीमद्भिर्नामतो मेदाः कमादेषां पृथक् पृथक्।
के के नृपाः कदा क्षोणीमेनां प्रागशिषन्विभो ! ॥ २ ॥
पतन्मद्यं समाचक्ष्य यद्यस्त्यस्मिन् जने दया।
भो पुत्र ! वित्रमेतत्ते ब्रवीम्यवहितः श्रुणु ॥ ३ ॥

# सूर्यवंशसम्भूतिः

ब्रह्मणोऽभून्मरीचिस्तु तस्माज्ञातोऽथ कश्यपः। तस्माद्विवस्वांस्तस्माच वैवस्वतमनुर्महान्॥४॥ तमारभ्य च राजानो बुघान्ताः क्ष्मामपालयन्।

# चन्द्रवंशसम्भूतिः

उदितः सूर्यवंशोऽयं चन्द्रवंशोऽथ कथ्यते ॥ ५ ॥ ब्रह्मणोऽत्रिः समुत्पन्नस्तस्माचन्द्रस्ततो बुधः । तस्मात्पुरूरवा जात एवमाजनमेजयात् ॥ ६ ॥ विकान्तिभाजो राजानो गोपायन्ति स्म भूतलम् । उभयेऽमी च राजन्या भव्यकीर्तिपराक्रमाः ॥ ७ ॥ शकाधिपतयः सन्तो रक्षन्ति स्मातिधार्मिकाः । पुत्र ! त्वं श्र्णु सम्यक्तान् कथयामि यथाक्रमम् ॥ ८ ॥ कालेषु केषुचित्तत्र केचिदेव महीभृतः ।

# कालभेदवर्णनम्

तं कालभेदं दुईयमादौ ते वर्णये श्रणु ॥ ९ ॥
तीक्ष्णस्च्याञ्जपुष्पस्य दलभेदस्त्रुटिभेवेत् ।
तच्छतं लव इत्युक्तं तिज्ञंशच निमेषकः ॥ १० ॥
निमेषश्च ष्टविंशत्या कालो गुर्वक्षरः स्मृतः ।
दश्गुर्वक्षरोच्चारकालः प्राणोऽभिधीयते ॥ ११ ॥
षड्भिः प्राणिविंनाडी स्थात् तत्षष्ट्या नाडिका स्मृता ।
नाडीषष्ट्या तु नाक्षत्रमहोरात्रं प्रचक्षते ॥ १२ ॥
पञ्चमैत्निदिनैः पक्षः पक्षौ द्वौ मास इष्यते ।
ऋतुर्मासद्वयं तत्र त्रिभिस्तैरयनं स्मृतम् ॥ १३ ॥
तद्द्वयं वत्सरश्चैव नवभेदो महामुने !

# नव वत्सरभेदाः

ब्राह्मं दैवं तथा पित्रयं प्राजापत्यं गुरोस्तथा॥ १४॥ सौरं च सावनं चान्द्रमार्क्षं मानानि वै नव।

# मानविभागः

तेषां विभागमिष मे निबोध मुनिपुङ्गव ! ॥ १५ ॥ दर्शाविधं मासमुशन्ति चान्द्रं सीरं तथा भास्करराशिभेदात् । त्रिशिद्देनं सावनमाहुरायीः नाक्षत्रमिन्दोर्भगणभ्रमैश्च ॥ १६ ॥ निखिलग्रहचारश्च सङ्कान्तेः कार्लनिर्णयः।
दिनरात्रिप्रमाणं च सौरमानेन गृह्यते ॥ १७ ॥
वृद्धेर्तिधानं स्त्रीगर्भे मृतिस्तकनिर्णयः।
ग्रहाणां मध्यमा भुक्तिः सावनेनैव गृह्यते ॥ १८ ॥
भचकश्चमणं मेधगर्भो नश्चत्रमानतः।
उपवासवतोद्वाहयात्राक्षौरोपनायनम् ॥ १९ ॥
तिथिपर्वादि निखिलं चान्द्रमानेन गृह्यते।
उदेति यस्मिनक्षत्रे प्रवासोपगतो गुरुः॥ २० ॥
तस्मात्संवत्सरो मासाद्वाईस्पत्यः प्रगण्यते।
कार्तिकादिसमा श्चेया द्विद्वनक्षत्रचारिणः॥ २१ ॥
तिसिर्भाद्वपदं श्चेयं फालगुनाश्चयुजौ तथा।

### संवत्सर:

यदा माघस्य शुक्कस्य प्रतिपचोत्तरायणम् ॥ २२ ॥ <sup>2</sup> सहोदयः श्रविष्ठाभिः सोमार्कौ प्रतिपद्यतः । प्रथमः सोऽग्निदैवत्यो नाम्ना संवत्सरः स्मृतः ॥ २३ ॥

### परिवत्सर:

यदा माघस्य शुक्कस्य त्रयोदश्यामुदग्रविः । युक्ते चन्द्रमसा रौद्रे वासवं प्रतिपद्यते ॥ २४॥ द्वितीयः सोऽर्कदैवत्यः प्रोच्यते परिवत्सरः ।

# इदावत्सरः

रुष्णे माघस्य दशमी वासवादौ दिवाकरे ॥ २'४.॥ चान्द्रं तृतीयं सम्प्राहुरिदावत्सरकं बुधाः।

<sup>1</sup> मासी बाईस्पत्य:-ग. 2 सहोदयप्रविष्टाभि:-मु. पा.

### अनुवत्सरः

सप्तमीं माघगुक्कस्य वासवादौ दिवाकरे ॥ २६ ॥ चतुर्थमिन्द्रदैवत्यं तमाहुरनुवत्सरम् ।

### इद्वत्सर:

यद्यत्तरायणं कृष्णे चतुर्थ्यां तपसो भवेत्॥ २०॥ इद्धत्सरः स विश्वेयः पञ्चमो मृत्युदैवतः। नियतं पञ्चमस्यान्ते तथैव स्यात्सहोदयः॥ २८॥

# युगविभाजकमानानि

. सावनं चापि सौरं च नाक्षत्रं चान्द्रमेव च । चत्वार्येतानि मानानि यैर्युगं प्रविभज्यते ॥ २९ ॥

## दिब्यमानेन विभागः

मासैर्द्वादशभिर्वर्षे दैवं तदह उच्यते। सुरासुराणामन्योन्यमहोराज्योर्विपर्ययः॥ ३०॥

मानुषेणैव मानेन पितॄणां दिनमेककम् । शतत्रयेण वर्षाणां षष्ट्या च द्विजसत्तम! ॥ ३१ ॥

मनुष्यसङ्ख्वया वर्षो देवानामिह गण्यते । इति दिव्येन मानेन चतुर्युगविकस्पनम् ॥ ३२॥

## दिन्य--कृतयुगान्दाः

<sup>1</sup> चत्वारि तु सहस्राणि युगानां कृतमुच्यते । तत्र तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ ३३ ॥

# दिब्य--त्रेतायुगाब्दाः

² सहस्रत्रितयं दैवं त्रेतायुगमुदाहृतम् । तत्र तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ ३४ ॥

<sup>1 8000+800+800=8600. 23000+300+300=3600.</sup> 

### दिब्य —द्वापरयुगाब्दाः

¹ सहस्रद्वितयं दैवं वर्षाणां द्वापरं स्मृतम् । तत्र तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ ३५ ॥

# दिन्य-कलियुगान्दाः

<sup>2</sup>किः सहस्रवर्षे तु दिव्याब्दानां द्विजर्षभ ! । तत्र तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ ३६ ॥

# दिब्य-चतुर्युगाब्दाः

<sup>3</sup> तद्वादशसहस्राणि चतुर्युगमुदाहृतम् ।

### दिन्य-मन्वन्तरम्

तेषां च सप्तिः सैका मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ३०॥ इत्थं युगसहस्रेण भूतसंद्वारकारकः । कल्पो ब्राह्ममहः प्रोक्तः तावती तस्य शर्वरी ॥ ३८॥ परमायुक्ततं तस्य तयाहोरात्रसङ्ख्यया। इति दैवेन मानेन युगादिपरिकल्पना ॥ ३९॥

# मानुषमानेन कृतादिविभागः

मानुषेणाथ मानेन तेषां क्लिप्तिरिहोच्यते । <sup>4</sup>खखाश्रवसुनेत्राद्विशशिनः कृतवत्सराः ॥४०॥

<sup>5</sup> त्रेताभ्रखखऋत्वङ्कलोचनेन्दुः स कथ्यते । <sup>6</sup> त्रापुरस्कार विकासक्ष्याः ॥ ४१ ॥

<sup>6</sup> द्वापराब्दा वियत्पूर्णपूर्णाब्धिरसकुञ्जराः ॥ ४१ ॥

<sup>7</sup>कल्रिसंवत्सराः पूर्णव्योमाभ्राद्वित्रसागराः ।

 $<sup>^{1}</sup>$   $? \circ \circ \circ + ? \circ \circ + ? \circ \circ = ? ? \circ \circ$ .  $^{2}$   $? \circ \circ \circ + ? \circ \circ + ? \circ \circ = ? ? \circ \circ$ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> {२०००. ⁴ ४८०० × ३६०=१७२८०००. <sup>5</sup> ३६०० × ३६०=१२९६०००.

 $<sup>^{6}</sup>$   $<800\times340=648000$ .  $^{7}$   $<200\times340=832000$ .

¹ महायुगाब्दाः पूर्णाभ्र²चतुष्काद्वित्रसागराः । ³(महायुगैर्महीकौलैर्मनुः, तैरर्णवेन्दुभिः) ॥ ४२ ॥

\*अहः पद्मोद्भवस्योऽकं निशाप्येतावती मता । दिनैस्तैस्त्रिशता मासस्तेऽब्दो द्वादश ते शतम् ॥ ४३॥ ब्रह्मणः परमायुस्तदिति शास्त्राविनिश्चितम् ।

# मन्वादिसन्धयः

- ⁴ खखाभ्रगजनेत्राद्रिचन्द्राः सन्धिर्मनोः स्मृतः॥ ४४॥
- <sup>5</sup> खसप्तद्वित्रिवार्धिश्च कर्ष्यकालः प्रकीर्तितः ।
- <sup>6</sup> खचतुष्कं च नेत्राद्रिः कल्पसन्धिः प्रकीर्तितः ॥ ४५ ॥
- <sup>7</sup> खत्रयं गजनागाक्षि कृतसन्धिप्रमाणकम् ।
- <sup>8</sup> खत्रयं ऋतुचन्द्राक्षि त्रेतासन्धिः प्रकीर्तितः ॥ ४६ ॥
- श्वत्रयं <sup>10</sup>गतिवेदा[ब्जा] द्वापरे सिन्धसंश्वकम् ।
   <sup>11</sup> खत्रयं नेत्रशैलाश्च कलिसन्धिः प्रकीर्तितः ॥ ४७ ॥

# कृते नृपतयः

हरिश्चन्द्रो नलो राजा पुरुकुत्सः पुरूरवाः। सगरः कार्तवीर्यश्च कृताख्ये अकभूभृतः॥ ४८॥

### तेषां वत्सराः

12 स्त्रयं वसुनागाक्षि हरिश्चन्द्रस्य वत्सराः । 13 तथैव तु नले राज्ञि शककालः प्रकीर्तितः ॥ ४९ ॥

<sup>े</sup> १२०००  $\times$  ३६०=४३२००००.  $^2$  च्योमखिद्वित्र इति स्यात्.  $^3$  महाइतित मातृकापाठः,  $^3$  ४३२००००  $\times$  ९९२००००.  $^4$  १७२०००.  $^5$  ४३२००००००.  $^6$  ७२००००.  $^7$  २८८०००.  $^8$  २१६०००.  $^9$  १४४०००.  $^{10}$  गतिवेदाश्चेति मातृकापाठः.  $^{11}$  ७२०००.  $^{12}$  २८८०००.  $^{13}$  २८८०००.

- <sup>1</sup> खत्रयं च खराद्रयाक्षि पुरुकुत्सस्य कीर्तितः।
- ² खत्रयं नागवाध्याक्षे पुरूरवस ईरितः॥ ५०॥
- <sup>³</sup> खत्रयं गजनागाक्षि सगरस्य प्रकीर्तितः।
- <sup>4</sup> खत्रयं गजवेदाक्षि कार्तवीर्यस्य वत्सराः ॥ ५१ ॥

### त्रेतायां शकनृपतयः

मान्धाता च दिलीपश्च रघुराजोऽज एव च । तथा दशरथो रामस्रेतायां शक्मूभृतः ॥ ५२ ॥

### तेषां वत्सराः

- ं खत्रयं शैलऋत्वन्धिर्मान्धातुश्च प्रकीर्तितः ।
- ं खत्रयं रसचन्द्राग्निर्दिलीपस्य शकः स्मृतः॥ ५३॥
- <sup>7</sup> खत्रयं च रसेन्द्रक्षि रघोः संवत्सरास्तथा।
- 🕯 त्रिपूर्णखररूपाञ्चीण्यजभूमिपतेः समाः ॥ ५४ ॥
- <sup>१</sup> चतुरुशून्यं कुमारास्यं दशस्यन्दनवत्सराः ।
- 10 खत्रयं चन्द्ररूपं च रामचन्द्रस्य वत्सराः॥ ५५॥

# द्वापरे शकनृपतयः

ययातिर्नहुषश्चेव दुष्यन्तः शन्तनुस्तथा । चित्रवीर्यश्च पाण्डुश्च द्वापरे शकभूभृतः ॥ ५६ ॥

### तेषां वत्सराः

- <sup>11</sup> खत्रयं रसरूपाक्षि ययातेः शकवत्सराः।
- 12 खत्रयेभेन्दुरूपाणि नहुषस्य तु वत्सराः॥ ५७॥

 $<sup>^{1}</sup>$  २७६०००.  $^{2}$  २४८०००.  $^{3}$  २८८०००.  $^{4}$  २४८०००.  $^{5}$  ४६७०००.  $^{6}$  ३१६०००.  $^{7}$  २१६०००.  $^{8}$  २१६०००.  $^{9}$  ६००००.  $^{10}$  ११०००.  $^{11}$  २१६०००.  $^{12}$  ११८०००.

O Dimition

¹ खत्रयं रसनेत्रेन्दुर्दुष्यन्तस्य तु वत्सराः ।

² खत्रयं गतिनेत्रेन्दुः शन्तनोर्वत्सराः स्मृताः ॥ ५८ ॥

<sup>3</sup> चतुःपूर्णं गतीन्दूच चित्रत्रीर्यस्य वत्सराः ।

वत्रेव पाण्डुनुपते द्वीपरे वत्सराः स्मृताः ॥ ५९ ॥

# कला शकनुपतयः

युधिष्ठिरो विक्रमशालिवाहनौ ततो नृपः स्याद्विजयाभिनन्दनः। क्रमेण नागार्जुनभूपतिः कलिः कलौ युगे षट्छकसंज्ञकाः स्मृताः॥६०॥

### तेषां वत्सराः

उगतिवेदाश्च शून्यान्निर्युधिष्ठिरशकः स्मृतः।

<sup>6</sup>पञ्चाग्निचन्द्रसङ्ख्याका विक्रमे शकवत्सराः॥ ६१॥

<sup>7</sup> खत्रयं नागरूपे च शालिवाहस्य वत्सराः।

<sup>8</sup> खचतुष्केन्दुवर्षाणि शको विजयनन्दने ॥ ६२ ॥

१खपञ्चकं गतियुतं नागार्जुनशकः स्पृतः।

<sup>10</sup> रूपाक्षिनागसङ्ख्याकः कलेः शक उदाहृतः ॥ ६३ ॥

# षट्चऋवर्तिन:

हरिश्चन्द्रो नलो राजा पुरुकुत्सः पुरूरवाः। सगरः कार्तवीर्यश्च षडेते चक्रवार्तेनः॥ ६४॥

### महाराजाः

" गयोऽम्बरीषः शशिबिन्दुरङ्गदः पृथुर्महत्तो भरतः सुहोत्रः। रामो दिलीपः शिविरन्तिदेवी ययातिमान्धात्मगीरथाश्च॥ ६५॥

<sup>1</sup> १२६०००. <sup>2</sup> १२४०००. <sup>3</sup> १४००००. <sup>4</sup> १४००००. <sup>5</sup> ३०४४. 6 १३५. <sup>7</sup>१८०००. <sup>8</sup> १००००. <sup>9</sup>४०००००. <sup>10</sup> ८२१. <sup>11</sup> स्वमेव मानुकापाठः.

पते षोडरां सङ्ख्याका महाराजाः प्रकीर्तिताः। चतुर्वर्णाश्रमाचारान् पालयन्तो यथाक्रमम्॥६६॥ सर्वे ते क्षंत्रधर्मेण रक्षन्ति स्म महीमिमाम्। कार्तिके शुक्कनवमी तृतीया माधवेऽमला॥६७॥ माघे दशौँ नभस्ये तु कामरात्रिर्युगादयः।

युगभेदेनानुष्टेया धर्माः

तपो धर्मः कृतयुगे ज्ञानं त्रेतायुगे स्मृतम् ॥६८॥
द्वापरे चाध्वरः प्रोक्तस्तिष्ये दानं दया दमः।

तेतायामा व्हिको धर्मो द्वापरे मासिकः स्मृतः॥६९॥
यथाशक्ति चरेत्प्राज्ञस्तदह्वा प्राप्नुयात्कलौ।

युगभेदेन सेन्यानि क्षेत्राणि पुष्करं तु कृते सेव्यं त्रेतायां नैमिशं तथा॥ ७०॥ द्वापरे तु कुरुक्षेत्रं कलौ गङ्गां समाश्रयेत्।

युगभेदेन धर्मशास्त्रप्राशस्यम् रुते तु मानवा धर्मास्रेतायां गौतमाः स्मृताः ॥ ७१ ॥ द्वापरे शङ्कालिखिताः कलौ पाराशराः स्मृताः।

युगभेदेन प्राणाश्रयस्थानानि

कृते त्वस्थिगताः प्राणास्त्रेतायां मांसमाश्रिताः॥७२॥ द्वापरे रक्तमापन्नाः कलावन्नं समाश्रिताः।

युगभेदेन गर्भीत्पत्तिः

गर्भी भवेत्कते स्मृत्वा त्रेतायां दृष्टिमात्रतः॥ ७३॥ द्वापरे स्पर्शनाद्वभः कलौ संसर्गमात्रतः।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> एवमेव मातुकापाढ:, कृते च दशिभवंपेंरिति योजनीयम् ।

# युगे.....दानप्रकारः

अभिगम्य कृते दानं त्रेतास्वाह्नय दीयते॥ ७४॥ द्वापरे याचमानाय सेवया दीयते कलौ।

कलै शङ्करनामकीर्तनस्य प्राशस्त्यम् ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन्॥ ७५॥ यदाम्रोति तदाम्रोति कलौ संकीर्त्य शङ्करम्।

# युगाधिपाः

इतत्रेताधिपो विष्णुद्वीपरे पद्मजोऽधिपः ॥ ७६ ॥ कलौ रुद्रोऽधिपः प्रोक्तो युगानामीश्वराः क्रमात् । चतुस्त्रिद्वधेकपादाख्यो धर्मः इतयुगादिषु ॥ ७७ ॥ आयुष्यं च तथा प्राज्ञैः प्राणिनां निश्चितं रातम् ।

मनुष्यादीनामायुःप्रमाणम्
शतमायुर्मेनुष्याणां द्विशतं चैव रक्षसाम् ॥ ७८ ॥
सहस्रं काकफणिनां षट्त्रिंशन्मृगपिक्षणाम् ।
व्याद्याणां च चतुष्पष्टिः शतं केसरिदन्तिनाम् ॥ ७९ ॥
भक्लूकानां वानराणां मण्डूकानां शतत्रयम् ।
द्वात्रिशत्तु तुरङ्गाणां खराणां पश्चींवशतिः ॥ ८० ॥
द्वुलायानां तथोष्ट्राणां चतुर्विशतिसम्मितम् ॥ ८१ ॥
देसानां पश्चदशकं कुक्कुटानां समाष्टकम् ।
कपोतानां पश्चदश वर्द्धिणां विशतिस्तथा ॥ ८२ ॥
मार्जारशशकादीनामायुर्द्धादश वत्सराः ।

मत्स्यकच्छपनक्राणां जलूकानां च विशतिः ॥ ८३ ॥
मिक्षकामशकानां च मत्कुणानां त्रिमासकम् ।

स्वेदजिकिमिदंशानां षण्मासा आयुरुच्यते॥ ८४॥ बभ्रुमूषकपञ्जीनां सरटानां दशाब्दकम्। जीवेत्पिपीलिका वर्षमित्थमायुर्विनिश्चयः॥ ८५॥ एतच द्वापरत्रेताकृतसंक्षे युगत्रये। उत्तरोत्तरमेव स्यादुकाद्वित्रचतुर्गुणम्॥ ८६॥

इति श्रीशिवतत्त्वरस्नाकरे चतुर्थकछोठे युगकल्पव्यवस्था श्रकाधिपति षोडशमहाराजादिवर्णनं नाम तृतीयस्तरङ्गः

# अथ चतुर्थस्तरङ्गः

स्वामिन् शकाधिपतयो महाराजाश्च षोडश । चतुर्वर्णाश्रमाचारान् वहुधा प्रत्यपालयन् ॥१॥ इत्याज्ञसमभृत्पूर्वं वर्णाः के? ते चतुर्विधाः । आश्रमाश्च तदाचाराः कीदशाः ? कथयस्व तान् ॥२॥ येषां तु पालनं राज्ञां मुख्यधर्म इतीरितम् । कुमार! तान्वयं ब्रूमो निश्लेयसविधायकान् ॥३॥

### चत्वारो वर्णाः

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः जूद्राश्चत्वार एव ते । वर्णा इति समाख्याता एतेषां ब्राह्मणोऽधिकः ॥४॥

बाह्यणस्य कर्माणि अध्यापनं चाध्ययनं यज्ञनं याज्ञनं तथा। दानं प्रतिग्रहश्चेति कर्माणि ब्राह्मणस्य षद्॥५॥

### क्षत्रियधर्माः

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । रक्षणं सर्ववर्णानां युद्धे शत्रुवधस्तथा ॥६॥

¹ पृथिन्यां-ग.

दुष्टपक्षिमृगाणां च दुष्टानां शासनं नृणाम् । अविश्वासश्च सर्वत्र चमूरक्षणमेव च ॥ ७॥ -सदा संचारितैश्चारैठों कवृत्तान्तवेदन्म् । सदास्त्रभरणं चैव राज्ञां धर्मः सनातनः॥ ८॥

# वैश्यधर्माः

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । वाणिज्यं च कुसीदं च वैश्यस्य कृषिरेव च॥९॥

वाणिज्यकर्मेषयोगिमानानि त्रिविधानि तु मानानि विशां वाणिज्यकर्भणि। तत्र साधनभूतानि निरूप्यन्ते क्रमादिह॥१०॥ अक्कुच्या तुळया चैव प्रस्थेनेति त्रिधा हि तत्।

**अ**ङ्गलिमानम्

तिर्यग्यवोदराण्यष्टावृध्वो हि झीहयस्त्रयः ॥ ११ ॥ प्रमाणमङ्गुलस्योक्तं वितःस्तद्वीदशाङ्गुला । ¹ चितस्ती द्वे अरिकः स्यःचतुर्दस्तं भवेद्धनुः॥ १२॥ इत्यङ्गुलिसमुद्भृतं प्रमाणं समुदाहृतम् ।

तु**लामान**म्

द्शार्धगुञ्जाः प्रवर्गन्त मापं माषैस्तथा षोडशाभिस्तु निष्कम्। निष्कैश्चतुर्भिःपलमाद्यकं स्यात् शतं पलानां च तुलां वदन्ति ॥ १३॥

विंदातिस्तु तुला भारं प्रवद्दन्ति मनीषिणः। तोलनस्य परिज्ञाने तुलामानमिदं मतम्॥१४॥

<sup>1</sup> वितरितद्वरथरित:-बा.

# प्रस्थादिमानन्-(मागधम्)

सहस्रं स्यान्मुष्टिमितं द्विमुप्टिं प्रसृतिं विदुः । प्रसृत्योद्वितयं चैव ह्यञ्जलिः कथ्यते बुधैः ॥ १५ ॥

अञ्जलिद्वितयं चैच कुडुबं परिकीर्तितम् । चतुर्भिः कुडुबैः प्रस्थस्तैश्चतुर्भिस्तथाढकम् ॥ १६॥

चतुर्भिराढकैर्द्रोणं पञ्चभिस्तैस्तु खारिका । मागधं मानमित्युक्तं मानविद्धिस्तु पण्डितेः ॥ १७ ॥

दशाङ्गुळोच्छ्तं मानं विस्तृतं पञ्चभिस्तु यत् । विश्वेयः पुरुषाहारश्चतुर्भिः कुडुवस्तु तैः ॥१८॥ इति मानं समुद्दिष्टं धान्यनिष्क्रयसाधनम्।

उत्तरदेशीयं मानम्

वराटिकानां दशकद्वयं यत् सा काकिनी ताश्च पणश्चतस्त्रः। ते पोडश द्रम्मिहावगम्यं द्रभैस्तथा षोडशमिश्च निष्कः॥१९॥

तुल्या यवाभ्यां कथितात्र गुञ्जा बिल्लिसगुञ्जो धरणं च तेऽष्टौ। गद्याणकस्तद्वयमिन्द्रतृल्यैः बिल्लिको धरकः प्रदिष्टः॥ २०॥ प्रतत्त्वद्यद्वयेनोक्तं मानमुत्तरदेशजम्।

कर्रणोपकरणानि

योक्रं दामापि शकटं 'कूत्रिका हलवा हिका॥ २१॥ लवित्रं पालिका चैव कर्षोपकरणं विदुः।

¹ कुत्राकाइछवाहिका-ग,

कृषे: प्रधानानि साधनानि

अनद्वान् धान्यवृष्टी च सुभूमिश्च चतुष्टयम् ॥ २२ ॥ कृषेः प्राधान्यकं चैतदेकहीना न वै कृषिः । इति वैद्योचिता धर्माः ससाधनमुदीरिताः ॥ २३ ॥

# ग्रद्रधर्माः

शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया । तत्र लब्घेन सन्तोषः शुद्धप्रकृतयस्त्विमाः ॥ २४ ॥

### चत्वार आश्रमाः

प्रथमस्त्वाश्रमाणां च वती गुर्विप्तिसेवकः।
गृही द्वितीयो वनगस्तृतीयः कुच्छ्रसाधनः॥ २५॥
चतुर्थो भिक्षुरुदिष्टः सर्वसङ्गविवर्जितः।

# ब्राह्मणादीनासुपनयनकालः

गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम् ॥ २६ ॥ आषोडशाब्दपर्यन्तं कालमाहुश्च गौणकम् । गर्भादेकादशेऽब्दे तु राजन्यस्योपनायनम् ॥ २७ ॥ आद्वाविशतिपर्यन्तं कालमाहुर्विपश्चितः । विशश्चोपनयः प्रोक्तो गर्भद्वादशके तथा ॥ २८ ॥ चतुर्विशाब्दपर्यन्तं ¹कालो गौणः प्रकीर्तितः ।

उपनयनकालातिक्रमे प्रायश्चित्तम् एतत्कालावधिर्यस्य द्विजस्यातिक्रमेत वै॥ २९॥ सावित्रीपतितं विद्यान्नालपेत्तं कदाचन। द्विजोपनयने विप्राः! मुख्यकाल्ज्यतिक्रमे॥ ३०॥ द्वादशाब्दं चरेत् कृच्छ्रं पश्चाचान्द्रायणं तथा। सान्तपद्वितयं कृत्वा यथाकर्म समाचरेत्॥ ३१॥

¹ काळमाडुविंपश्चित:-क. ग.

### विप्रादीनामुपवीतम्

कार्पासमुपवीतं स्याद्विप्रस्योध्वेकृतं त्रिवृत् । शणसूत्रमयं राज्ञो वैदयस्याविकसूत्रकम् ॥ ३२ ॥

# मोञ्जी

मौजी विप्रस्य विश्वेया धनुर्ज्या क्षत्रियस्य तु । आविर्वेदयस्य विश्वेया, श्रृणुध्वमजिनं तथा ॥ ३३ ॥

## अजिनम्

विप्रस्य प्रोक्तमैणेयं रौरवं क्षत्रियस्य तत्। आजं वैद्यस्य विज्ञेयं, दण्डान्वक्ष्ये यथाकमम्॥ ३४॥

#### दण्डा:

पालाको ब्राह्मणस्योक्तो नृपस्यौदुम्बरस्तथा। बैट्वो वैइयस्य विज्ञेयः प्रमाणं श्रुणुत द्विजाः!॥ ३५॥

### दण्डप्रमाणम्

विप्रस्य केशमानं स्यादाललाटं नृपस्य तत् । नासात्रसम्मितं दण्डं वैश्यस्याहुर्विपश्चितः ॥ ३६ ॥

### वासांसि

तथा वासांसि वक्ष्यामि विष्ठादीनां यथाक्रमम्। काषायं चैव माञ्जिष्ठं हारिद्वं परिकीर्तितम्॥ ३७॥

# गुरुकुलवास:

उपनीतो द्विजो विप्राः! परिचर्यापरो गुरोः। वेदग्रहणपर्यन्तं निवसेद्गुरुवेदमनि ॥ ३८॥

प्रातःस्नायी भवेद्वर्णीं समित्कुशफलादिकम् । गुर्वर्थमाहरेत्रित्यं काल्यं काल्यं मुनीश्वराः ! ॥ ३९ ॥

यज्ञोपवीतमजिनं दण्डं च द्विजसत्तमाः !। नष्टे भ्रष्टे नवं मन्त्राद्धृत्वा भ्रष्टं जले त्यजेत्॥४०॥

सायं प्रातश्चाग्निकार्यं यथात्रारं जितेन्द्रियः। कुर्यात्प्रतिदिनं वर्णी ब्रह्मयशं च तर्पणम् ॥ ४१ ॥ अग्निकार्यपरित्यागी पतितः प्रोच्यते बुधैः। ब्रह्मयज्ञविद्दीनश्च ब्रह्मदा परिकीर्तितः ॥ ४२॥ देवताभ्यर्चना कार्या शुश्रूपानुदिनं गुरोः। नित्यं भुञ्जीत भिक्षात्रं नैकात्रादी कदाचन ॥ ४३॥ आनीयानिन्द्यविषाणां गृहे भिक्षां जितेन्द्रियः। निवेद्य गुरुवेऽश्लीयाद्वाग्यतस्तद्वुश्चया ॥ ४४ ॥ वर्णिनो वर्णिनः प्राहुर्भिक्षान्नेनैव केवलम्। तसादनिन्द्यगेहेषु भिक्षां देहीति याचयेत्॥ ४५॥ भवत्पूर्वे ब्राह्मणस्य भवनमध्यं नृपस्य तु। भवदन्त्यं विशः प्रोक्तं भिक्षाया हरणे वचः॥४६॥ मधुस्त्रीमांसलवणं ताम्बूलं दन्तधावनम् । उच्छिष्टभोजनं चैव दिवास्वापं च वर्जयेत्॥ ४७॥ छत्रपादुकगन्धांश्च तथा माल्यानुलेपनम्। प्रक्षाल्य पादावाचम्य गुरोरभिमुखः सदा ॥ ४८ ॥ तस्य पादौ च संगृह्य । नित्यमध्ययनं चरेत । अष्टकासु चतुर्दस्यां प्रतिपत्पर्वणोस्तथा ॥ ४९ ॥ महाभरण्यां विप्रेन्द्राः! श्रवणद्वादशीदिने। व नभस्येऽपरपक्षे च द्वितीयायां तथैव च ॥ ५०॥ शयनोत्थानद्वादइयोः श्रोत्रिये गृहमागते। परिवेषादिके सूर्ये तथा विपावमानने ॥ ५१ ॥ सन्ध्यायां गर्जिते मेघे प्रबृद्धे कलहे तथा। उल्काऽशनिप्रपाते च वर्षे चाकालिके तथा ॥ ५२ ॥

म् अवीयात विचञ्चणः -क. ग. <sup>2</sup> भाद्रपदापर -क. ग.

मन्वादिषु च विप्रेन्द्राः! युगादिषु चतुर्ष्वेपि । नाधीयीत द्विज्ञः कश्चित्सर्वकामफल्लेप्सुकः ॥ ५३ ॥ मन्वादीश्च प्रवक्ष्यामि श्रृणु त्वे सुसमाहितः ।

### मन्वादयः

आश्वयुक्तुक्कनवमी कार्तिके द्वादशी सिता ॥ ५४ ॥
तृतीया चैत्रमासस्य तथा भाद्रपदस्य च ।
आपाढशुक्कदशमी सिता माघस्य सप्तमी ॥ ५५ ॥
आवणस्याष्टमी रुष्णा तथापाढी च पूर्णिमा ।
फाल्गुनस्य त्वमावास्या पुष्यस्यैकादशी सिता ॥ ५६ ॥
कार्तिके फाल्गुने चैत्रे ज्येष्ठे पश्चदशी सिता ।
मन्वादयः समाल्याताः रुतस्याक्षय्यकारकाः ॥ ५७ ॥

# अनध्यायाध्ययने दोषः

अनध्यायेष्वधीतानां प्रजां प्रज्ञां यशः श्रियम् । आयुष्यं बलमारोग्यं निकृत्तति यमः स्वयम् ॥ ५८॥ नित्यं नैमित्तिकं काम्यं यच्चान्यत्कर्भ वैदिकम् । अनधीतस्य विप्रस्य सर्वे भवति निष्फलम् ॥ ५९॥ शब्दब्रह्ममयो विष्णुर्वेदः साक्षाद्धरिः स्मृतः । वेदाध्यायी ततो विष्रः सर्वान्कामान्समश्रुते ॥ ६०॥

## चुर्विधाः ब्रह्मचारिणः

प्राजापत्यश्च गायत्रो वैदिको नैष्ठिकस्तथा।
पर्व प्रकीर्तिता ब्रह्मचारिणस्ते चतुर्विधाः॥६१॥
तेषां चतुर्णां पूर्वोक्ता धर्माः साधारणाः स्मृताः।
इति श्रीशिवतस्वरत्नाकरे चतुर्थकछोले चतुर्वर्णधर्ममद्यवारिधर्मवर्णनं
नाम चतुर्थक्तरङ्गः

### अथ पश्चमस्तरङ्गः

उक्ताश्चतुर्णां वर्णानामाचारा वार्णेनामपि। उदीर्थन्ते गृहस्थानां धर्माः सम्प्रति तान् श्रुणु ॥ १ ॥

### दारसंग्रहः

वेदग्रहणपर्यन्तं वर्णी गुरुकुले वसन् । अनुज्ञातस्ततस्तेन कुर्या¹दारपरिग्रहम् ॥ २ ॥

वेदाङ्गानि च वेदांश्च धर्मशास्त्राणि च द्विजः। अधीत्य गुरुवे दत्वा दक्षिणां च भवेद्रही॥३॥

# परिग्रहाईकन्यालक्षणम्

रूपलक्षणसम्पन्नां सुगुणां सन्कुलोद्भवाम् । द्विज्ञः समुद्रहेत्कन्यां सुशीलां धर्मचारिणीम् ॥ ४ ॥

अनन्यपूर्विकां कान्तामसिपण्डां यवीयसीम् । अरोगिणीं भ्रातृमतीमसमानार्षगोत्रजाम् ॥५॥

कुवलयदलकान्तिः स्वर्णगौरद्यतिर्वा करचरणनखेषु स्निग्धरका तथाक्ष्णोः । सममृदुपदयुग्मा स्वल्पभुक्स्वल्पनिद्रा कमलकुलिशचकाद्यद्विता पाणिपादे ॥ ६॥

अकपिलकचहस्ता चाप्रलम्बोदरास्या वरणविधिषु कन्या शस्यते शीलसारा।

वरणविधौ वर्ज्याः कन्याः

बहिरथ च रुदन्ती जुम्भते या च सुप्ता वरणविधिसमेतास्तां बुधा वर्जयन्ति ॥ ७ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> द्क्षिपरिग्रहम्,

गिरितरुतिटनीनां नामिभः पक्षिणां वा समिधकपिरहीना व्याधितः कूरगात्री। अधरमधिकलम्बं कोटरं पिङ्गलं वा नयनमथ वहन्ती कर्कशं पाणिपादम् ॥८॥

श्वसिति हसति रोदित्येव या भोजनेऽपि स्तनमथ पतितोध्वं बिश्नती श्मश्रुला वा। विषमकुचयुगा वा वामना शूर्पकर्णी कुदशनपरुषोक्तिदींर्घजङ्वातिदीर्घा॥९॥

पिटकचययुता वा लोमशा पाणिपार्श्व-स्तनपरिसरपृष्ठे जङ्घयोरुत्तरोष्ठे । भ्रमणविधिषु यस्याः कम्पते क्ष्मातलं वा पतति हसनकाले गण्डयोर्वा तरङ्गः ॥ १०॥

भवति समधिका वा पादजाङ्गृष्ट¹योर्या तदुपवसतिरन्या हीयते मध्यमा वा । पतित भुवि कनिष्ठाऽनामिका वा द्वयं वा न यदि वरणकृत्ये कन्यका वर्जनीया ॥ ११ ॥

# अष्टौ विवाहभेदाः

विवाहोऽष्टविधः प्रोक्तो ब्राह्माद्यो मुनिसत्तमाः !। पूर्वः पूर्वो वरो ज्ञेयः पूर्वाभावे परः परः ॥ १२॥

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः । गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचस्त्वष्टमो मतः ॥ १३ ॥

ब्राह्मेणैव विवाहेन विवहेद्वैदिकोत्तमः। दैवेनाप्यथवा कुर्यात्केचिदार्षं प्रचक्षते ॥१४॥

प्राजापत्यादयो विप्राः! विवाहाः पञ्च गर्हिताः। अभावे त्वत्र पूर्वेषां कुर्यादेव परान्बुघः॥ १५॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तोऽस्याः-कः ग.

आनीय चार्चियित्वा तु ऋतशीलवंते स्वयम् । आह्नय दानं कन्यायाः ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः ॥ १६॥

यक्षे तु वितते सम्यग्रत्विजे कर्म कुर्वते । अलङ्कृतसुतादानं देवं धर्म प्रचक्षते ॥ १७ ॥

एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः। कन्याप्रदानं विधिवदार्पो धर्मः स उच्यते॥१८॥

सहोभौ चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य तु । कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ १९॥

ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्यायाश्चेव शक्तितः। कन्यापहारः स्वाच्छन्यादासुरो धर्म उच्यते॥ २०॥

्रहरुछयान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । गान्धर्व इति विज्ञेयो विवाहः कामसम्भवः ॥ २१॥

हत्वा छित्वा च भित्वा च कोशन्तीं रुदतीं गृहात्। प्रसद्घा हरते कन्यां राक्षसो विधिरुच्यते॥ २२॥

स्रुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचः प्रथितोऽष्टमः ॥ २३ ॥

प्राजागत्यब्राह्मदैवार्षसंज्ञाः कालेषूक्तेष्वेव कार्या विवाहाः । गान्धर्वो वा राक्षसो वाऽऽसुरो वा पैशाचो वा सार्वकालं विधेयः ॥ २४ ॥

चतुरो ब्राह्मणस्याचान् प्रशस्तान्कवयो विदुः। राक्षसं क्षत्रियस्येवमासुरं वैदयशूद्रयोः॥ २५॥

पतेषु च विवाहेषु प्रशस्तं खानुरूपकम् । विवाहं प्राप्य धर्मास्तु गृहस्थानां समाश्रयेत् ॥ २६ ॥

# गृहस्थधर्माः

तांस्तु धर्मान्समासेन वर्णयामि पुनः श्रुणु ।
देवयक्षो भूतयक्षः पितृयक्षस्तथैव च ॥ २७ ॥
नृयक्षो ब्रह्मयक्ष्य पञ्चयक्षाः प्रकीर्तिताः ।
कुर्यादेतान्पञ्च यक्षान्प्रत्यहं सुसमाहितः ॥ २८ ॥
देवाचनं ततः कुर्योद्वैश्वदेवं यथाविधि ।
आयान्तमितिथि सम्यग्गन्धाद्यश्च प्रपूजयेत् ॥ २९ ॥
वक्तव्या मधुरा वाणी गृहमभ्याग'तेषु वै ।
जलाञ्चकन्दमूलैवी गृहदानेन वार्चयेत् ॥ ३० ॥
गृहात्प्रतिनिवर्तेत ² यतश्चेन्नार्चितोऽतिथिः ।
स तस्मै दुष्कृतं दस्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ ३१ ॥

### अतिथिलक्षणम्

अज्ञातगोत्रनामानमन्यग्रामादुपागतम् ।
विपश्चितोऽतिथिं प्राहुस्तं शम्भुमिव पूजयेत् ॥ ३२ ॥
औपासनं च होतन्यं सायंप्रातिद्वातिभिः ।
अयने विषुवे चव युगादिषु चतुष्विप ॥ ३३ ॥
दशें चापरपक्षे च श्रादं कुर्योद्वृही द्विजः ।
नवधान्यं समायाते गृही श्रादं समाचरेत् ॥ ३४ ॥
मन्यादिषु मृताहे च ³ संक्रान्तावष्टकासु च ।
श्रोत्रियं गृहमायाते प्रहण चन्द्रसूर्ययोः ॥ ३५ ॥
पुण्यक्षेत्रेषु तीर्थेषु गृही श्रादं समाचरेत् ।
वासरेष्वनिषिद्वेषु संविशेदार्तवे स्त्रियम् ॥ ३६ ॥

¹ तेऽतिथी-मु. पा. ² अतिथिनी वितो यतः-क. ग. ³ अष्टकास च सत्तमाः!-क. ग.

पुत्रानुत्पाद्य च ऋणं पितॄणामपि निर्हरेत्। अष्टम्यां चैव सङ्कान्तौ व्यतीपाते च पर्वसु ॥ ३७॥ विधृतौ च चतुर्दश्यामेकादश्यां दिनत्रये। एतेषु दिवसेष्वेव न गच्छेदतुषु स्त्रियम् ॥ ३८ ॥ यदि गच्छेत्स पापी स्यान्मोहाद्या रौरवं वजेत्। प्रातमध्यन्दिने चैव गृहस्थः स्नानमाचरेत् ॥ ३९ भृत्यमित्रादिसंयुक्तस्ततो भुञ्जीत वाग्यतः। रात्राविप यथाशक्ति शयनासनभोजनैः॥ ४०। कन्दमूलफलैर्वापि ैयजेदतिथिमागतम् । ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा ॥ ४१ ॥ सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कथञ्चन। ऋतमुञ्छिदालं प्रोक्तममृतं स्यादयाचितम्॥ ४२॥ मृतं तु याचितं प्रोक्तं प्रभृतं कृषिरुच्यते । र ... . सत्यानृतं तु वाणिज्यं श्ववृत्तिनींचसेवनम् ॥ ४३ ॥ वृत्तिष्वेतासु महितामेकां वृत्तिमुपाश्रयेत्। अग्निष्टोमादिकान्यज्ञान्यथाशक्ति समाचरेत् ॥ ४४ ॥ एवमादिसदाचारा गृहस्थानामुदीरिताः।

गृहस्थचातुर्विध्यम्

गृही चतुर्विधस्त्वेष प्रथमो वार्तवृत्तिकः॥ ४५॥ यायावरश्च स्वाधीनवृत्तिर्मौनीति भेदतः।

वानप्रस्थानां धर्माः

दूषितां स्वतनुं दृष्ट्वा पिलतायैस्ततः परम् ॥ ४६॥ पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा। अवेत्रिषवणस्नायी नखरमश्रुजटाधरः॥ ४७॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> आयन्तमतिथि यजेत्-कि. ग.

अधः शायी ब्रह्मचारी पञ्चयज्ञपरायणः । फलमूलाशनो नित्यं स्वाध्यायनिरतः सदा ॥ ४८॥ वर्जयेद्ग्रमजातानि पुष्पाणि च फलानि च । भुञ्जीत षोडशग्रासान्न कुर्याद्रात्रिभोजनम् ॥ ४९॥

अभ्यक्तं वन्यतैलेन वानप्रस्थः समाचरेत् । व्यवायं वर्जयेचैव निद्रालस्यं च वर्जयेत् ॥ ५० ॥

वानप्रस्थः प्रकुर्वीत तपश्चान्द्रायणादिकम् । सहेत शीतवातादि विह्नं परिचरेत्सदा ॥ ५१ ॥ आरण्यकैः पदार्थैस्तु जीविकां समुपाश्रयेत् ।

चतुर्विधा वानप्रस्थाः

वानप्रस्थश्चतुर्घासावाद्य औदुम्बरो भवेत् ॥ ५२ ॥ ¹ वैवासकोऽथ प्रक्षाली पौर्णिमश्चेति भेदतः। वनस्थर्घर्मः इत्युक्तो यतीनामथ कथ्यते॥ ५३॥

### यंतिधर्माः

यदा मनसि वैराग्यं जातं सर्वेषु वस्तुषु। तदैव संन्यसेविद्वानन्यथा पतितो भवेत्॥ ५४॥

तीर्थाश्रमवनारण्यगिरिपर्वतसागराः । सरस्वती भारती च पुरीनामानि वै दश ॥ ५५ ॥

पतानि यतिनामानि तेषामेकं समुद्रहन्। वेदान्ताभ्यासनिरतः शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः॥ ५६॥

शमादिगुणसंयुक्तः कामकोधविवर्जितः । नग्नो वा जीर्णकौपीनो भवेन्मुण्डी यतिर्द्धिजाः ! ॥ ५७ ॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। एकरात्रं वसेद्गामे त्रिरात्रं नगरे तथा॥ ५८॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वैपासकोऽय-क.

S. RATNAKARA

मैक्षेण वर्तयेत्रित्यं नैकान्नाशी भवेद्यतिः।
अनिन्दितद्विजगृहे व्यङ्गारे मुक्तवर्जिते॥ ५९॥
विवादरहिते चैव भिक्षार्थं पर्यटेद्यतिः।
भवेत्त्रिषवणस्तायी देवपूजापरायणः॥ ६०॥
जपेच प्रणवं नित्यं यतात्मा नियतेन्द्रियः।
आत्मानं चिन्तयेचैव नीलग्रीवं जटाधरम्॥ ६१॥
अव्ययं परिपूर्णं च सदानन्दैकविग्रहम्।
पठेदुपनिषद्वाक्यं वेदान्तार्थं विचिन्तयेत्॥ ६२॥
परध्यानपरो यस्तु यतिर्विगतमत्सरः।
स याति परमानन्दं परं ज्योतिः सनातनम्॥ ६३॥

सन्त्यासिनो भेदास्तलक्षणं च

कुटीचको बहूदश्च हंसः परमहंसकः।
हित संन्यासिनां मेदाश्चतुर्घा परिकीर्तिताः॥ ६४॥
जरया वाऽऽमयाद्यैर्वा संयुक्तो विकलश्च वा।
कुटि हत्वा गृहाभ्याशे वसेद्यः स कुटीचकः॥ ६५॥
प्रातः प्राह्वे च मध्याह्वे सायाह्वे च पराह्वके।
व्रतिवत्स्वाति यो भिश्चः सर्वदा स बहूदकः॥ ६६॥
येन केनचिदाच्छन्नो येन केन च वृत्तिमान्।
यत्र कचन शायी च हानी हंसः स वै स्मृतः॥ ६७॥
बहिःसूत्रविनिर्मुक्ता अन्तः सूत्रपरायणाः।
अशिखादण्डिनः शान्ताः स्मृताः परमहंसकाः॥ ६८॥
कुटीचकश्च संन्यस्य स्वे स्वे सम्नाने नित्यशः।
भिक्षामादाय भुञ्जीत स्ववन्धूनां गृहेऽथ वा॥ ६९॥
शिखायह्योपवीती स्याच्चिदण्डः सकमण्डलुः।
बहुदकश्च संन्यस्य बन्धुपुत्रादिवर्जितः॥ ७०॥

सप्तागारं चरेद्भैक्षमेकान्नं तु परित्यजेत्।
गोवालरज्जुसम्बद्धं त्रिदण्डं शिक्यमुद्धरेत्॥ ७१॥
जलपात्रं पवित्रं च खानित्रं च कृपाणिकाम्।
शिखां यक्षोपवीतं च देवताराधनं चरेत्॥ ७२॥
हंसः कमण्डलुं शिक्यं भिक्षापात्रं तथैव च।
कन्थां कौपीनमाच्छाद्यमङ्गवस्रं बहिःपटम्॥ ७३॥
एकं तु वैणवं दण्डं धारयेत्परहंसकः।
पर्दस्तिस्त्रदण्डं च रज्जुं गोवालनिर्मिताम्॥ ७४॥
शिखां यक्षोपवीतं च नित्यकर्म च सन्त्यजेत्।

यतिषु निष्ठाभेदेन मुख्यामुख्यविवेकः
मुख्यस्तेषां यतियाँऽसौ ज्ञाननिष्ठः सुनिस्पृहः ॥ ७५ ॥
द्वितीयस्तत्त्वनिष्ठश्च तृतीयः ¹ श्रवणस्पृहः ।
चतुर्थो मन्त्रनिष्ठः स्यात्पञ्चमो नोपपद्यते ॥ ७६ ॥
चतुर्णामपि वर्णानामाश्रमाणां च सर्वदा ।
निष्ठाचतुष्टयं चैतत्प्रायेण न निषिध्यते ॥ ७७ ॥
छिङ्गनिष्ठा तु कर्तव्या लोकसङ्ग्रहकारणात् ।
विज्ञात्त्रवेययोर्यस्तु योगं परमहंसकः ॥ ७८ ॥
सुविज्ञानाति तत्त्वेन लिङ्गनिष्ठः स वै भवेत् ।
निष्ठासु तत्परो योगी हंसी वा परमोऽपि वा ॥ ७९ ॥
ज्ञात्विक्षेययोरैक्यमविज्ञानन् द्विजोत्तमाः! ।

ब्रह्मसूत्रलक्षणम्

सिस्ध्रुरेक एवात्रे समासीनः शिवः स्वयम् । सृष्ट्वा गुणमयीं मायां सूत्ररूपामिवाकरोत् ॥ ८१॥

न त्यजेदात्मनः सूत्रं बाह्यं ब्रह्मविनिर्मितम् ॥ ८० ॥

¹ अवणत्रियः-क. गः

तया तदात्मकं विष्णुं सृष्ट्वा पालं दिवौकसाम्।
स्वयं ब्रह्मा भवेद्भुद्रो रुद्रश्चास्य क्षयाय सः॥ ८२॥
यज्ञात्मकेन हरिणा ब्रह्मात्मिनि शिवेऽव्यये।
तत्सूत्रमुपवीतत्वाद्मह्मसूत्रमिति स्मृतम्॥ ८३॥
यज्ञेन चोपवीतत्वाद्मज्ञसूत्रमिति स्मृतम्॥ ८३॥
यज्ञेन चोपवीतत्वाद्मज्ञस्त्रं विदुर्बुधाः।
तदाज्ञयावृतत्वाच ब्रह्मणो ब्रह्मसूत्रकम्॥ ८४॥
तावल्लोकास्त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयोऽग्नयः।
शिवसृष्टास्त्रयो वर्णास्त्रिवृत्सूत्रं समाश्रयन्॥ ८५॥
तद्ग्रिन्थमाश्रितस्तारस्त्रिमात्रो नादसंयुतः।
तद्ग्रन्थयं च सावित्री वेदमाता शिवाज्ञया॥ ८६॥
पवं द्वादशदैवत्यं ब्रह्मसूत्रं द्विजन्मनाम्।

# यतीनां बाह्यब्रह्मसूत्रवर्जनम्

स्यक्तेषणत्रयो योगी ह्यात्मानात्मविवेकवान् ॥ ८७ ॥
स्यज्ञेन्मायात्मकं सूत्रं निर्मायः कर्मवर्जितः ।
इति कर्तव्यता लोके ब्रह्मसूत्रधृतो भवेत् ॥ ८८ ॥
तस्य द्वन्द्वेषु सक्तिः स्यात्सङ्को बन्धावहः स्मृतः ।
तस्मात्सङ्गविनिर्मुक्तयै कार्याकार्यविवेकिना ॥ ८९ ॥
निराधिषा निस्पृहेण त्याज्यं सूत्रं विज्ञानता ।
त्यक्वान्यथा वेत्पति नरके शाश्वतीः समाः ॥ ९० ॥
यक्तेनोपनिषन्मात्रं पठेकैव च पाठयेत् ।
वेदान्ताञ्छावयेच्छिष्यान्दान्तान्सङ्गविवर्जितः ॥ ९१ ॥
सदाचारांश्च संपृष्टो वदेश्वान्यत्कदाचन ।
वर्जयेदर्थशास्त्रादीन् लौकिकांश्च प्रयत्नतः ॥ ९२ ॥
चतुर्थेकाल आपन्ने भिक्षार्थं पर्यटेचितिः ।

### यत्यशनम्

तृणाम्बुपर्णभक्षो वा फलमूलपयोऽशनः ॥ ९३॥ एतेषामेकतो यत्र वर्तते यतिरुत्तमः ।

### **भिक्षाटननियमः**

अथवा करपात्रेण गोमुखेन विशेषतः ॥ ९४ ॥
करपात्रो गृहान् सप्त पर्यटेन्मौनतो यतिः ।
प्रथमं गृहमागत्य नारायणमनुस्मरन् ॥ ९५ ॥
भिक्षां प्रगृह्य हस्तेन प्रणवेन जलं क्षिपेत् ।
मौनेन भिक्षां प्राश्रीयात्करं न क्षालयेत्तथा ॥ ९६ ॥
गृहमन्यत्समागम्य पूर्ववत्तत्र कारयेत् ।
सप्तमेऽवसथे भिक्षुस्तथैव तु समाचरेत् ॥ ९७ ॥
हस्तप्रक्षालनादीनि तत्रैव च समापयेत् ।
करकं वैणवं पात्रमलाबुं नालिकेरजम् ॥ ९८ ॥
धारयेन्नित्यकर्माई यतिः सर्वत्र सिद्धिदम् ।
पतेषामण्यभावे तु दारुपात्रं तु धारयेत् ॥ ९९ ॥

विरक्तस्य दण्डाद्यनावश्यकता

विरक्तस्य यतेर्भूष! न दण्डो न कमण्डलुः। न देवतार्चनं तत्र ध्यानमेकं विशिष्यते॥१००॥ सहस्रतन्तुभिः प्रोता कन्था शीतनिवारिणी। शञ्याजिनं वा भूमिर्वा व्याव्रचर्म विशिष्यते॥१०१॥ प्रवमाद्या यतेर्धमीः समासेन प्रकीर्तिताः। इत्येवमाश्रमाचारान्यः करोति द्विजः क्रमात्॥१०२॥ स याति परमं स्थानं यत्र गत्वा न शोचित।

पञ्चमस्तरङ्गः

## अथ षष्ठस्तरङ्गः

वर्णानामाश्रमाणां च सदाचाराः पृथक् पृथक्। विशेषतः समुद्दिष्टा अथ साधारणांस्तु तान्॥१॥

### क्षाश्रमिणां साधारणा धर्माः

आचारानाश्रमस्थानां वर्णयामि सुधीः ! श्रणु । ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय पुरुषार्थाविरोधिनीम् ॥ २ ॥ वृत्ति संचिन्तयेद्विपः कृतकेशप्रसाधनः । दिवा सन्ध्यासु कर्णस्थब्रह्मसूत्र उद्ब्रुखः ॥ ३ ॥ कुर्यान्मूत्रपुरीषे तु रात्रौ चेहक्षिणामुखः । शिरः प्रावृत्य वस्त्रेण महीमाच्छाच च तृणैः ॥ ४ ॥ वहन् काष्ठं करेणैकं तावन्मौनी भवेद् द्विजः ।

# मलमूत्रविसर्जनानईप्रदेशाः

पिथ गोष्ठे नदीतीरे तटाके क्र्पसिन्नधी ॥ ५॥
तथा च बृक्षच्छायायां कान्तारे विद्वसिन्नधी ।
देवालये तथोद्याने कृषिभूमी चतुष्पथे ॥ ६॥
ब्राह्मणानां समीपे च तथा गोगुरुयोषिताम्।
तुषाङ्गारकपालेषु जलमध्ये तथैव च॥ ७॥
प्वमादिषु देशेषु मलमूत्रे न कारयेत्।

शीचस्यावश्यकत्वं तत्प्रकारश्च

शौचे यतः सदा कार्यः शौचमूलो द्विजः स्मृतः॥८॥ शौचाचारविद्दीनस्य समस्तं कर्म निष्फलम्। शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा॥९॥

<sup>1</sup> अन्तर्भाय तुणैमंहीम्-क. ग.

मृज्जलाभ्यां बहिरशुद्धिभावशुद्धिस्तथान्तरम् । गृहीतशिश्च उत्थाय शौचार्य मृदमाहरेत् ॥ १०॥ (गन्घलेपक्षयकरं शौचं कुर्यादतन्द्रितः ।

# मृत्तिकाशौचम्

अनुच्छिष्टप्रदेशेषु शौचार्थं मृदमाहरेत् ॥) न मूषकादिखनितां हलोत्कृष्टां तथैव च । वापीकूपतटाकेषु नाहरेद्वाद्यमृत्तिकाम् ॥११॥

शौचं कुर्यात्प्रयत्नेन चादायान्तर्जले मृदम् । लिङ्गे मृदेका दातव्या तिस्रो वामे उमे द्वयोः ॥ १२ ॥

अपाने पश्च वामे तु दश सप्त तथोभयोः । तिस्रस्तिस्रः प्रदातव्याः पादयोर्मृत्तिकाः प्रथक् ॥१३॥ एवं शौचं प्रकुर्वीत गन्धलेपापनुत्तये ।

# आश्रमभेदेन शौचवृद्धिः

एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् ॥ १४ ॥ त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् । वतस्थानां च सर्वेषां यतिवच्छौचमिष्यते ॥ १५ ॥

एवं शौचं विनिर्वर्त्य पश्चाद्वै सुसमाहितः। उद्झुखः प्राझुखो वा आचामेत्प्रयतेन्द्रियः॥१६॥ ततः स्नानं प्रकुर्वीत मार्जनं जलतर्पणम् ।

# सन्ध्योपासनम्

ततः सन्ध्यामुपासीत गायत्रवाध्यं रवेः क्षिपेत् ॥ १७ ॥ गायत्रीं च जपेत्प्रातस्तिष्ठन्नासूर्यदर्शनात् । तथैव सायमासीनो जपेदा ऋक्षदर्शनात् ॥ १८ ॥ उपास्य सन्ध्यां मध्याद्वे क्षिपेदध्यं च पूर्ववत् । ब्रह्मचारी गृहस्थश्च द्यातमष्टोत्तरं जपेत् ॥ १९ ॥ वानप्रस्थो यतिश्चेत्र सहस्राद्धिकं जपेत् । प्रातमध्याद्वयोः स्नानं वानप्रस्थगृहस्थयोः॥ २०॥

यतेस्त्रिषवणस्नानं सकृतु ब्रह्मचारिणः। नोपास्ते यो द्विजः सन्ध्यां धूर्तो मत्यों द्यनापदि ॥ २१ ॥ पाषण्डः स हि विश्वेयः सर्वकर्मबहिष्कृतः।

### भोजननियमः

यदीच्छेत्सर्वपापानि हन्तुं निरवशेषतः ॥ २२ ॥ मौनेनान्नं समश्रीयात्पात्रं नैव परित्यजेत् । संस्थाप्य चासने पादौ वस्त्रार्धं परिघाय वा ॥ २३ ॥

मुखेन धमितं भुक्ता सुरापीत्युच्यते बुधैः । खादितार्धे पुनः खादेन्मोदकानि फलानि वा ॥ २४ ॥

प्रत्यक्षलवणाशी तु गोमांसाशी निगद्यते । पानीयं पायसं भैक्षं घृतं लवणमेव च ॥ २५॥

हस्तदत्तं तु यो भुङ्के तुल्यं गोमांसभक्षणात्। सूपे वा परमान्ने वा घृतपात्रं यदि क्षिपेत्॥ २६॥

तदृतं सुरया तुल्यं तद्नं मांसवद्भवेत्। आपोशने चाचमने पेयद्रव्येषु च द्विजः॥ २७॥

शब्दं न कारयेद्विद्वान् कुर्याचेन्नारकी भवेत्। पथ्यं दृद्यं प्रभुक्षीत वाग्यतोऽन्नमकुत्सयन्॥ २८॥

आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्ते यशस्यं दक्षिणामुखः । श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुङ्ते ऋतं भुङ्त उदङ्मुखः ॥ २९ ॥

पूजयेदशनं नित्यमद्याचैतदकुत्सयन् । पूजितं त्वशनं नित्यं ¹ बलमूर्जं प्रयच्छति ॥ ३० ॥

<sup>1</sup> बळमायु:-ग,

न चैवात्यशनं कुर्यादस्वर्ग्य रोगसाधनम् । अलाबुं वर्तुलाकारं ¹ वृन्ताकं कुन्दसन्निभम् ॥ ३१ ॥ प्राणान्तेऽपि च नाश्रीयान्मसूरान्नं तुषादिकम् । वृन्ताकं च कलिक्नं च बिब्बोदुम्बरभिस्सटाः ॥ ३२ ॥ उद्दरे यस्य जीर्यन्ते तस्य ² दूरतरः शिवः।

## अपेयक्षीरम्

अवत्सायाः पयो घेन्वा दशाहाभ्यन्तरे च यत् ॥ ३३ ॥ वत्सान्तरप्रस्नविण्याः क्रान्ताया वृषभेण च । आविकं कारमं क्षीरमपेयं तद्विवर्जयेत् ॥ ३४ ॥ उत्तरापोशनं कृत्वा पवित्रं तत्र सन्त्यजेत् । कृत्वा द्वादश गण्डूषान् हस्तौ पादौ च मार्जयेत् ॥ ३५ ॥ ततस्त्वाचम्य विप्रेन्द्रः शास्त्रचिन्तापरो भवेत् ।

ताम्बूलवर्गणम्
सुपूगं च सुपर्णं च सुचूर्णेन समन्वितम् ॥ ३६ ॥
प्रदाय द्विजदेवेभ्यस्ताम्बूलं चर्वयेद्वधः ।
अखण्डितं च क्रमुकमप्रक्षालितपर्णकम् ॥ ३७ ॥
अशोधितं च यञ्च्णं शक्रस्यापि श्रियं हरेत् ।

# निषिद्धकर्माणि

परान्नं नैव मुञ्जीत परवादं च वर्जयेत् ॥ ३८ ॥ पादेन नाकमेत्पादमुष्टिछष्टं नैव लङ्घयेत् । न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेतात्मनः शिरः ॥ ३९ ॥ पूज्यं देवालयं वापि नापसव्यं वजेद्विजः । देवार्चाचमनस्नानवतश्राद्धित्रयादिषु ॥ ४० ॥

¹ वार्ताकं-ग. ² दूरगतः-क. ग.

न भवेन्मुक्तकेशश्च नैकवस्त्रघरस्तथा । सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिशेन च ॥ ४१ ॥ विशिस्रोऽनुपवीती च यत्करोति न तत्कृतम्।

विशिखाऽनुपर्वाता च यत्कराति न तत्कृतम्। केशक्ष्मश्रुनखानां च वृद्धौ क्षौरं तु कारयेत्॥ ४२॥

चतुर्थी नवमी षष्ठी चतुर्दश्यष्टमी तथा । अमावास्या च दैवज्ञैः श्लीरकर्मणि नेष्यते ॥ ४३ ॥

सौम्येज्यशुक्रसोमानां क्षेमारोग्यसुखप्रदम् । क्षौरं प्रोक्तं विपश्चिद्भिर्मृगे पुष्ये ¹ पुनर्वसौ ॥ ४४ ॥

ज्येष्ठाश्विनीकरद्वन्द्वरेवतीषु च शोभनम् । क्षौरे राजान्वया जाते नक्षत्रं नैव ²शोधयेत्॥ ४४॥

क्षीरकर्मण्यपि स्नायााद्वालितैः शुद्धवारिभिः । अन्यस्त्रियं न गर्च्छेच पैशुन्यं परिवर्जयेत् ॥ ४६ ॥

नापसव्यं व्रजेद्धिप्रमश्वत्थं च चतुष्पथम् । न वदेत्परपापानि स्वपुण्यं नैव कीर्तयेत्॥ ४७॥

न दुर्जनैः सह वसेन्नाशास्त्रं श्रुणुयात्तथा । आसवद्यूतगीतेषु द्विजस्तु न रति वजेत् ॥ ४८ ॥

आर्द्रास्थि च तथोच्छिष्टं शूद्धं च पतितं तथा। शूर्पं च ³भषकं स्पृष्टा सचेलं स्नानमाचरेत्॥ ४९॥

दीपखट्वातनुच्छाया केशवस्त्रनखोदकम् । अजमार्जाररेणुश्च हन्ति पुण्यं पुराकृतम्॥ ५०॥

शूर्पवातं प्रेतधूमं तथा शूद्रान्नभोजनम् । वृषलीपतिसङ्गं च दूरतः परिवर्जयेत् ॥ ५१ ॥

अजारजः खररजः वेश्याचरणजं रजः। संमार्जनीरजश्चैव हन्ति पुण्यं पुराकृतम्॥ ५२॥

¹ च तेषु च-क. ग. ² छोक्यते-क, ग, ³ पतितं-क,

शिरोभ्यङ्गाविशिष्टेन तैलेनाङ्गं न लेपयेत्।
ताम्बूलमशुचिर्नाद्याच्या सुप्तं न बोधयेत्॥ ५३॥
नाशुद्धोऽग्निं परिचरेत्पूज्याश्च गुरुदेवताः।
न वामहस्तेनैकेन पिबेद्वक्र्णं वा जलम्॥ ५४॥
नातिक्रमेद्वरोश्लायां तदाङ्गां न मुनीश्वराः!।
न निन्देद्योगिनो विप्रान् वितनोऽपि यतीस्तथा॥ ५५॥
परस्परस्य मर्माणि न कदाचिद्वदेद्वधः।

## गुरूणामभिवादनक्रमः

अभिवादनशीलः स्याद्भृदेषु च यथाक्रमम् ॥ ५६ ॥ श्वानवृद्धास्तपोवृद्धा वयोवृद्धा इति त्रयः । आध्यात्मिकानि दुःखानि निवारयति यो गुरुः ॥ ५७ ॥ वेदशास्त्रोपदेशेन तं पूर्वमभिवादयेत् । असावहमिति ब्रूयाद्विजो वै द्यभिवादने ॥ ५८ ॥

#### अनभिवाद्याः

नाभिवाद्याश्च विप्रेण क्षत्रियाद्याः कदाचन।
नास्तिकं भिन्नमर्थादं कृतम्नं ग्रामयाजकम् ॥ ५९ ॥
स्तेनं च कितवं चैव कदाचिन्नाभिवादयेत्।
पाषण्डं पतितं वात्यं तथा नक्षत्रजीविनम् ॥ ६० ॥
उन्मत्तं च राठं धूर्तं धावन्तमशुचि तथा।
अभ्यक्तशिरसं चैव जपन्तं नाभिवादयेत् ॥ ६१ ॥
तथा स्नानं प्रकुर्वन्तं समित्पुष्पधरं तथा।
उदपात्रधरं चैव मुक्षानं नाभिवादयेत् ॥ ६२ ॥

<sup>1</sup> कर्माणि-क. ग.

विवादशीलिनं दण्ड्यं वमन्तं जलमध्यगम् ।
भिक्षान्नधारिणं वैव शयानं नाभिवादयेत् ॥ ६३ ॥
भर्तृद्वीं पुष्पिणीं जारां स्तिकां भगपालिनीम् ।
कृतद्वां च तथा चण्डीं कदाचिन्नाभिवादयेत् ॥ ६४ ॥
सभायां यज्ञशालायां देवतायतनेषु च ।
प्रत्येकं तु नमस्कारो हन्ति पुण्यं पुरा कृतम् ॥ ६५ ॥
कृतेऽभिवादने यस्तु न कुर्यात्प्रतिवादनम् ।
नाभिवाद्यः स विज्ञेयो यथा शुद्धस्तथैव सः ॥ ६६ ॥

## धर्मानुशासनम्

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः। सर्वभृतद्यालुत्वं षड्विधं धर्मशासनम्॥ ६७॥

## पूर्वपुण्यनाशकानि वर्ज्यानि

स्नानं रजकतीर्थं च भोजनं गणिकागृहे।
नापितस्य गृहे क्षोरं हन्ति पुण्यं पुरा कृतम्॥६८॥
दीपपात्रस्थितं तैलं तथाभ्यङ्गाविशष्टकम्।
कुम्भस्थसिललक्षानं हन्ति पुण्यं पुराकृतम्॥६९॥
विप्राग्नयोर्विपयोश्चेव दम्पत्योर्गुकशिष्ययोः।
नन्दिशङ्करयोश्चेव खरयोरजयोस्तथा॥७०॥
गमनं मध्यदेशे तु हन्ति पुण्यं पुराकृतम्।
यत्यन्नं यतिपात्रस्थं यतिभिः प्रेरितं तथा॥७१॥
दम्पत्योर्भुकशिष्टं च हन्ति पुण्यं पुराकृतम्।
तोरणस्तम्भयोर्भध्ये उच्छिष्टद्वयमध्यतः॥७२॥
पापिनोर्भध्यभागे च न गन्तव्यं द्विजातिभिः।
दिवा किपत्थच्छायायां राजावश्वस्थिबम्बतः॥ ७३॥

अहोरात्रं करञ्जस्य न गन्तव्यं द्विजातिभिः। वज्यं पर्युषितं पुष्पं तथा पर्युषितं जलम्॥ ७४॥ अन्नं पर्युषितं वज्यंमशुद्धं सर्वथा नरैः।

## द्रव्यशुद्धिः

अप्यग्रुद्धान्पदार्थाश्च ग्रुद्धान्कृत्वोपयोजयेत् ॥ ७५ ॥ तेषां शुद्धिप्रकारस्तु साम्प्रतं परिकीर्त्यते । घनं दानेन शुद्धं स्याद्धान्यं ब्राह्मणभोजनात् ॥ ७६॥ पृथ्वीशुद्धिर्वृष्टिकाले सूक्ष्मा भूः प्रोक्षणादिभिः। प्रक्षालितानां भाण्डानों स्पृष्टौ त्यागो विधीयते ॥ ७७ ॥ गुडोपदंशलवणैः पूरितानां खरादिभिः। संस्पर्शे भाजनेऽन्यस्मिन्निक्षेपाच्छुद्धिरिष्यते ॥ ७८॥ चण्डालरजकादीनामागमे गृहवर्तिनाम्। भाण्डानां स्यात्परित्यागो न द्रव्याणां विसर्जनम् ॥ ७९॥ मृत्स्वर्णतृणकाष्ठानां श्वास्थिचण्डाळवायसैः। स्पर्शने विहितं शौचं सोमसूर्यांशुमारुतैः॥ ८०॥ तैजसानां मणीनां च सर्वस्याइममयस्य च। भस्मनाद्भिर्मुदा चैव ग्रुद्धिरुक्ता मनीषिभिः॥८१॥ सुवर्णरूप्यशङ्खाइममुक्तारत्नमयानि च । कांस्यायस्ताम्रतीक्ष्णानि त्रपुसीसमयानि च ॥ ८२ ॥ निर्लेपानि विशुद्धयन्ति केवलेन जलेन च। गण्डूषपादशौचं यः कुर्यात्कांस्यस्य भाजने ॥ ८३॥ षण्मासं भुवि निक्षिप्य पुनरङ्गारमादिशेत्। लोहानां दहनाच्छुद्धिर्मृद्रोमयजलैरपि ॥ ८४ ॥ वीहयः प्रोक्षणादद्भिः शाकमूलफलानि च। तन्मात्रस्यापहाराद्वा निस्तुषीकरणेन वा ॥ ८५ ॥

गृहदाहे समुत्पन्ने दग्धे च पशुमानुषे । अभोज्यस्तद्गतो वीहिर्घातुद्रव्यस्य सङ्गृहः ॥ ८६ ॥

मृण्मयेनावबद्धानामधो भुवि च तिष्ठताम् । यवमाषतिलादीनां न ¹दोषो मनुरव्रवीत् ॥ ८७ ॥

न च प्राणिवधो यत्र केवलं गृहदीपनम् । तत्र द्रव्याणि सर्वाणि गृह्वीयादविचारयन् ॥ ८८॥

निर्यासानां गुडानां च ळवणानां तथैव च। कुसुम्भकुङ्कुमानां च ऊर्णाकार्पासयोस्तया॥ ८९॥

सेकानु कथिता शुद्धिरित्याह भगवान्यमः। और्णकौरोयकुतुपपट्टक्षौमदुकूळजाः॥ ९०॥

अल्पशौचा भवन्त्येते शोषणप्रोक्षणादिभिः। तान्येवाशुद्धियुक्तानि क्षालयेच्छोधनैः सकैः॥ ९१॥

धार्न्यकल्कैः सुफलजै रसैः क्षारानुगैरि । शोषयित्वा नयेत् किंचित्करैः सम्मार्जयेन्मुहुः ॥ ९२ ॥

पश्चाच वारिणा प्रोक्ष्य विनियुञ्जीत कर्मणि । छवूक्तजीरकद्राक्षामरीचादिषु वस्तुषु॥९३॥

स्पृष्टेषु सत्सु पूर्वोक्तैः शुद्धिः स्यात्पळतः परम् । शुण्ठीक्रमुकजातीनां हरिद्रावचयोस्तथा ॥ ९४ ॥

उक्तस्पृष्टौ भवेच्छुद्धिरूर्ध्वं द्विपलमानतः । जम्बीरमातुलुङ्गादिफलानां दशकोशतः॥९५॥

अधिकं तु परित्राद्यं ततो न्यूनं तु संत्येजत्। रामठौषधनिर्यासप्रभृतीनां विशेषतः॥९६॥

सुवर्णमानतो न्यूनं परित्याज्यं मनीषिभिः । पूर्णचन्द्रोदयादीनां प्रोक्षणाच्छुद्धिरीरिता ॥ ९७ ॥

¹ दोषान्-क.

नारायणादितेलानां शुद्धिः 'पात्रान्तरे धृतौ ।
पटोलीकारवल्ल्यादिवृन्ताकप्रभृतिष्वपि ॥ ९८ ॥
भारमात्रं परित्राद्धं चण्डालैराहृतेष्वपि ।
कपित्थकदलीकेलीकण्टकादिफलेष्वपि ॥ ९९ ॥
एकैकस्यापि न त्यागः पूर्वोक्तस्पर्शनेष्वपि ।
सहस्रजनभोज्येऽन्नराशावन्त्येन वीक्षिते ॥ १०० ॥
तद्धांशं परित्यज्य प्रोक्षणात्तद्विशुद्धचित ।
पात्रमध्ये विनिक्षिते केशादिपरिदूषिते ॥ १०१ ॥
तावन्मात्रं समुद्धृत्य प्रोक्षयेद्धस्मवारिणा ।
इति वर्णाश्रमाचाराः समासेन निक्रपिताः ॥ १०२ ॥

#### अत्याश्रमाचारः

अत्याश्रमाभिधानोऽथ प्रोच्यते पञ्चमाश्रमः ।
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः ॥ १०३ ॥
अतिवर्णाश्रमी चेति कमाचेष्ठा विचक्षण ! ।
विद्योत्कर्षबलेनैव गुरुर्भवति नान्यथा ॥ १०४ ॥
गृहस्थोऽपि वनस्थस्य यतेरप्यम्बुजेक्षण ! ।
वानप्रस्थाश्रमस्थोऽपि तथा सन्यासिनो हरे ! ॥ १०५ ॥
अतिवर्णाश्रमी प्रोक्तो गुरुः सर्वाधिकारिणाम् ।
न तस्यापि भवेच्छेष्ठो यथाऽहं पुरुषोत्तम ! ॥ १०६ ॥
अतिवर्णाश्रमी साक्षाद्धुक्षणां गुरुहच्यते ।
यस्य वर्णाश्रमाचारो गलितः स्वात्मदर्शनात् ॥ १०७ ॥
स वर्णानाश्रमान् सर्वानतीत्य स्वात्मिन स्थितः ।
योऽतीत्य स्वाश्रामान्वर्णानात्मनैव स्थितः पुमान् ॥ १०८ ॥
सोऽतिवर्णाश्रमी प्रोक्तः सर्ववेदार्थवादिभिः ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पात्रान्तरोद्धृतौ—क. ग.

पञ्चाक्षरीविद्यया शोधनम्

पञ्चाक्षरी परा विद्या शिवज्योतिरवासये ॥ १०९ ॥

ओंकारः प्रणवः सूक्ष्मो विद्यानां बीजमुत्तमम् । तस्मादशेषतत्त्वानि प्रणवेन विशोधयेत् ॥ ११० ॥

यथा तद्गुणसंख्यानमात्मानं भावयेच्छिवम् । शिवीभृतशरीरेऽस्मिन् हंसेनात्मानमानयेत् ॥ १११ ॥

## त्रिपुण्ड्विधिः

शिवाग्निभस्ममन्त्रेण समाधाय विशोधयेत्। सितेनोद्भुळयेदेहम्बिरित्यादिसप्तभिः॥ ११२॥

त्रियायुषं जमदग्नेरिति कुर्याचिषुण्ड्कम्।

शिरोललाटश्चतिकण्ठ<sup>।</sup>बाहु-नाभिप्रदेशेषु षडङ्गुलानि । विचिन्तयेत्स्वात्मनि शम्भुमीशं शिवं परं शान्तमुमासहायम् ॥११३॥

भस्माङ्गमाविष्कृतसर्वदीप्ति-मत्याश्रमाचारमिमं वदन्ति ॥

अत्याश्रमोऽयं सर्वेषु चतुर्ष्वप्याश्रमेषु च । यः पशुः स पशुत्वं च व्रतेनानेन सन्त्यजेत् ॥ ११४॥

चिन्तयित्वा तु पूर्वोक्तं हृदयं पद्ममुत्तमम्। आत्मानमथ कर्तारं तप्तानलसमप्रभम्॥ ११५॥

मध्ये विहिशिखाकारं पुरुषं पञ्चविशकम् । ओङ्कारबोधितं तत्त्वं शाश्वतं शिवमच्युतम् ॥ ११६॥

अव्यक्ते प्रकृतौ लीनं परं ज्योतिरनुत्तमम्। तदन्तः परमं तत्त्वमनाधारं निरञ्जनम्॥११७॥

¹ बाहूरनामिदेशेषु-क. ग.

ध्यायीत तन्मयो नित्यमेकरूपं महेश्वरम् । विशोध्य सर्वतत्त्वानि प्रणवेनाथवा पुनः ॥ ११८ ॥

संस्थाप्य मिय चात्मानं निर्मले परमे पदे । प्रावियत्वाऽऽत्मनो देहं तेनैव ज्ञानवारिणा ॥ ११९॥

महात्मा मन्मयो भस्म गृहीत्वा ह्यग्निहोत्रजम् । तेनोद्जूल्य च सर्वाङ्गमग्निरित्यादिमन्त्रतः ॥१२०॥

चिन्तयेत्स्वात्मनीञ्चानं परंज्योतिःस्वरूपिणम् । एष पाञ्चपतो योगः पश्चपाञ्चविमुक्तये ॥ १२१ ॥

सर्ववेदान्तसारोऽयमत्याश्रम इति श्रुतिः। उद्भूछनं त्रिपुण्ड्रं च ज्ञानाङ्गत्वेन सादरम्॥ १२२॥

आमनन्ति मुनिश्रेष्ठा अथर्वशिरसि स्थिताः । व्रतं पाशुपतं येन सम्यगाचरितं बुधाः! ॥ १२३॥

तस्य ज्ञानं विजायेत तेन पाराविमोचनम् । उद्गुरुनं त्रिपुण्ड्रं च ज्ञानाङ्गत्वेन केवलम् ॥ १२४॥

आमनन्ति मुनिश्चेष्ठाः श्वेताश्वतरद्याखिनः। उद्गृळनं त्रिपुण्ड्रं च ज्ञानाङ्गत्वेन सादरम्॥ १२५॥

आमबन्ति मुनिश्रेष्ठाः साक्षात्कैवन्यशाखिनः। अयमत्याश्रमो धर्मो यैः समाचरितो मुदा ॥ १२६॥

तेषामेव शिषज्ञानं संसारोच्छेदकारणम् । लिङ्गं शिवो भवेत्क्षेत्रमङ्गं संयोग आश्रयः ॥ १२७॥

तस्माल्लिङ्गाङ्गसंयुक्तो योऽपि सोऽत्याश्रमी भवेत्। एतद्वेदशिरोनिष्ठाः प्राहुः पाशुपतं मुने॥ १२८॥

एत्स्रच्छरोवतं प्राद्वः केचिदत्याश्रमं बुधाः। केचित्तद्वतमित्याद्वः केचिच्छाम्भवमैश्वरम् ॥ १२९ ॥ ब्रह्माण्डतो निर्गमनाभ्युपायो नास्त्येव शास्त्रेष्वखिलेषु भूप !। व्रतेन वा पाशुपतेन मुक्ति-र्मृतेन काझ्यामपि वाऽऽप्यतेऽत्र ॥ १३०॥

नान्याश्रमेष्वस्ति विशिष्टमुक्तिः शैवेऽस्ति मुक्तिः परमा परेषाम् । मूढात्मनां मुक्तितया मतानां सन्यासयोगादि समाश्रितानाम् ॥ १३१॥

#### भत्याश्रमित्रशंसा

उपवीतिसहस्रभ्यो वेदाध्यायी विशिष्यते। वेदाध्यायिसहस्रभ्यः साग्निकस्तु विशिष्यते ॥ १३२ ॥ साग्रिकानां सहस्रेश्यो यज्ञयाजी विशिष्यते। यज्ञयाजिसहस्रेभ्यः सोमयाजी विशिष्यते ॥ १३३॥ सोमयाजिसहस्रभ्यः सत्रयाजी विशिष्यते । सत्रयाजिसहस्रेभ्यः सर्वेविद्यार्थेपारगः ॥ १३४ ॥ सर्वविद्यार्थवित्कोट्याः शिवभक्तो विशिष्यते । तस्मात्पुज्या नमस्कार्या वर्णाश्रमपरायणैः ॥ १३५ ॥ वर्णाश्रमानतिकान्ताः शिवभक्तिपरायणाः । एतेषु शिवभक्तिश्च रुद्राक्षाणां च घारणम् ॥ १३६॥ भस्मनोद्धलनं चापि त्रिपुण्ड्स्यापि धारणम्। पञ्चाक्षरीजयो नित्यं शिवस्याभ्यर्चनं तथा ॥ १३७ ॥ ध्यानं च शाङ्करं सत्यं येषु तेऽत्युत्तमाः स्मृताः। एवमत्याश्रमः प्रोक्तः सर्वेषामुत्तमोत्तमः॥ १३८॥ एवं वर्णाश्रमाहीणां धर्माणामननुष्ठितौ। निषिद्धानामनुष्ठानात्प्रायश्चित्ती भवेष्ठरः ॥ २३९॥ इति श्रीशिवतत्त्वरताकरे चतुर्थक छोले वर्णाश्रमसाधारणधर्मात्याश्रमस्वरूप-निरूपणं नाम षष्ठस्तरङ्गः

### . अथ सप्तमस्तरङ्गः

वर्णाश्रमांस्तदाचारान् श्रुत्वा श्रीमदुदीरितान् । ज्ञातार्थोऽस्मि गुरो! श्रोतुमन्यदस्ति कुत्हलम् ॥ १ ॥ विहितस्याननुष्ठाने निषिद्धकरणेषु च । प्रायश्चित्तार्हता नृणामिति श्रीमद्भिरीरितम् ॥ ६ ॥ कस्य वा कर्मणः किं वा प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् । एतन्मद्यं समाख्याहि गुरो! मयि कुपावशात् ॥ ३ ॥

#### महापातकानि

प्रायश्चित्तमहं वक्ष्ये पापानामधुना श्रुणु । ब्रह्महा च सुरापी च स्तेयी च गुरुतस्पगः ॥ ४ ॥ महापातिकनस्त्वेते तत्संयोगी च पञ्चमः । यस्तु संवत्सरं त्वेतैः शयनासनभोजनैः ॥ ५ ॥ संवसेत्सह तं विद्यात्पतितं सर्वकर्मसु ।

बह्हसाप्रायश्चित्तम्
अज्ञानाद्वाह्मणं हत्वा चीरवासा जटी भवेत्॥६॥
तस्यैव हतविप्रस्य कपालमि धारयेत।
तद्भावे मुनिश्चेष्ठ! कपालं चान्यदेव वा॥७॥
तद्भावे मुनिश्चेष्ठ! कपालं चान्यदेव वा॥७॥
तद्भावे भवेत्वित्यमेकवारं भिताशनः॥८॥
सम्यक्सन्ध्यामुपासीत त्रिकालं स्नानमाचरेत्।
साध्यायाध्यापनादीनि वर्जयेत्संसरेद्धरिम्॥९॥
बह्मचारी भवेत्रित्यं गन्धमान्यादि वर्जयेत्।
यदि वन्यैर्न जीवेत ब्रामे भिक्षां समाचरेत्॥१०॥
श्राप्तापात्रधारी स्याद् द्वारिस्थो विष्णुतत्परः।
वदेच ब्रह्महास्मीति सप्तागाराणि पर्यटेत्॥११॥

द्वादशाब्दव्रतं कुर्यादेवं हरिपरायणः।
ब्रह्महा युद्धिमामोति कर्मार्हश्चैव जायते॥१२॥
वतमध्ये मृगैवापि चोरैवापि निपातितः।
गोनिमित्तं द्विजार्थं वा प्राणान्वापि परित्यजेत्॥१३॥
यद्वा दद्याद् द्विजेन्द्रेभ्यो गवामयुतमुत्तमम्।
एतेष्वन्यतमं कृत्वा ब्रह्महा युद्धिमामुयात्॥१४॥
दीक्षितं ब्राह्मणं हत्वा द्विगुणं व्रतमाचरेत्।
दीक्षितं क्षत्रियं हत्वा चरेद् ब्रह्महणो व्रतम्॥१५॥
आचार्यादिवधे चैव व्रतमुक्तं चतुर्गुणम्।
हत्वा तु विप्रमात्रं च चरेत्संवत्सरं व्रतम्॥१६॥
एष विप्रस्य कथितः प्रायश्चित्तविधिद्विज !।

## इतरहत्याप्रायश्चित्तम्

द्विगुणं क्षत्रियस्योक्तं त्रिगुणं तु विशः स्मृतम् ॥ १७॥ व्राह्मणं हन्ति यः शूद्रस्तं मौसल्यं विदुर्बुधाः। राज्ञैव शिक्षा कर्तव्या शास्त्रेष्वेवं विनिश्चितम् ॥ १८॥ ब्राह्मणीनां वधे त्वर्थं पादः स्यात्कन्यकावधे। वधे त्वतुपनीतानां तथा पादवतं चरेत् ॥ १९॥ हत्वा तु क्षत्रियं विशः! षडबंद कृष्ट्रमाचरेत्। संवत्सरत्रयं वैश्यं शूद्रं हत्वा तु वत्सरम् ॥ २०॥ दीक्षितस्य स्त्रियं हत्वा ब्राह्मणीं चाष्ट्यत्सरम्। ब्रह्महत्यावतं कृत्वा शुद्धो भवति निश्चितम् ॥ २१॥ वृद्धातुरस्रीबाळानामधेमुकं मनीषिभिः।

सुरापाने प्रायश्चित्तम् गौडी पैष्टी च माध्वी च विश्वेया त्रिविधा सुरा ॥ २२ ॥ चातुर्वर्णैरपेया स्यात्तथा स्त्रीभिश्च पण्डिताः ! । श्लीरं घृतं वा गोमूत्रमेतेष्वन्यतमं द्विजाः ! ॥ २३ ॥ स्नात्वाई वासा नियतो नारायणमनुस्मरन् ।
पक्काग्निसिन्नमं कृत्वा पिबेच कुडुबं ततः ॥ २४ ॥
तसलोहेन पात्रेण द्यायसेनापि वा पिबेत् ।
ताम्रेण वाथ पात्रेण तत्पीत्वा मरणं वजेत् ॥ २५ ॥
सुरापी शुद्धिमाप्नोति नान्यथा शुद्धिरिष्यते ।
अज्ञानाज्ञलबुद्ध्या तु सुरां पीत्वा द्विजश्चरेत् ॥ २६ ॥
ब्रह्महत्यावतं सम्यक्तिच्चपरिवर्जितम् ।
यदि रोगनिवृत्त्यर्थमौषघार्थं सुरां पिबेत् ॥ २७ ॥
तस्योपनयनं भूयस्तथा चान्द्रायणद्वयम् ।
सुरासंस्पृष्टमन्नं वा सुराभाण्डोदकं तथा ॥ २८ ॥
सुरापानसमं प्राहुस्तया चार्दस्य भक्षणम् ।

## सुराभेदाः

तालं च पानसं चैव द्राक्षाखर्जूरसम्भवम् ॥ २९ ॥ माधुकं शैलमारिष्ठं मैरेयं नारिकेलजम् । गौडी माध्वी सुरा मद्यमेवमेकादश स्मृतम् ॥ ३० ॥ एतेष्वन्यतमं विश्रो न पिवेद्वै कदाचन ।

#### स्तेयभ्

समक्षं वा परोक्षं वा बळाचौर्येण वा तथा ॥ ३१ ॥ परखानामुपादानं स्तेयमित्युच्यते बुधैः ।

#### सुवर्णप्रमाणम्

सुवर्णस्य प्रमाणं तु मन्वाद्यैरभिभाषितम् ॥ ३२ ॥
वक्ष्ये श्रुणुध्वं विप्रेन्द्राः! प्रायश्चित्तोक्तिसाधकम् ।
गवाक्षगतमार्ताण्डराईममध्ये प्रदश्यते ॥ ३३ ॥

त्रसरेणुप्रमाणं तु रज इत्युच्यते बुधैः। त्रसरेण्वष्टकं लीक्षा तत्त्रयं राजसर्षपम् ॥ ३४ ॥ तद्गौर'सर्षपत्रिकं तत्षद्कं यव उच्यते । यवत्रयं कृष्णलः स्थान्माषः स्थात्तस्य पञ्चकम् ॥ ३५ ॥ माषषोडद्यामानं तु सुवर्णमिति कथ्यते ।

### स्वर्णस्तेयप्रायश्चित्तम्

हृत्वा ब्रह्मस्वमज्ञानाद्वादशाब्दं तु पूर्ववत् । कपालध्वजहीनं तु ब्रह्महत्यावतं चरेत् ॥ ३६॥

गुरूणां यज्ञकर्तॄणां घर्मिष्ठानां तथैव च । श्रोत्रियाणां द्विजानां तु हृत्वा ² हेमादिकं नरः ॥ ३७ ॥

कृत्तात्मदेहो देहे च सम्पूर्णं लेपयेद् घृतम् । करीषाच्छादितो दग्धः स्तेयपापाद्विमुच्यते ॥ ३८ ॥

ब्रह्मस्वं क्षत्रियो हृत्वा वाजिमेधेन गुद्धचित । आत्मतुस्यसुवर्णं वा दद्याद्वा गोसवं चरेत् ॥ ३९ ॥

ब्रह्मस्वं यस्तु हृत्वा च पश्चात्ततः पुनर्दिशेत्। तप्तसान्तपनं कृत्वा द्वादशाहोपवासतः॥ ४०॥

शुद्धिमाप्नोति विप्रेन्द्र ! ह्यन्यथा पतितो भवेत् । रत्नासनमनुष्यस्त्रीधेनुभूम्यादिकेषु च ॥ ४१ ॥

सुवर्णसदशेष्वेषु प्रायश्चित्तार्थमुच्यते । त्रसरेणुसमं हेम हृत्वा कुर्यात्समाहितः ॥ ४२ ॥

प्राणायामद्वयं सम्यकेन गुद्धचित सत्तमाः । प्राणायामत्रयं कुर्योद् हत्वा लीक्षाप्रमाणकम् ॥ ४३ ॥

प्राणायामांश्च चतुरो राजसर्षपमात्रके । गौरसर्षपमानं तु इत्वा हेम विचक्षणैः ॥ ४४ ॥

¹ सर्वपं त्रि: स्यात्तत्वद्कं-क. ग. ² हेमसुवर्णकाम्-क. ग.

स्नात्वा च विधिवत्कार्थं गायञ्यष्टसहस्रकम् । यवमानसुवर्णस्य स्तेये शुद्धंचै जपेद्विजाः ! ॥ ४५ ॥

आसायं प्रातरारभ्य गायत्रीं वेदमातरम् । हेमकृष्णलमानं तु हृत्वा सान्तपनं चरेत् ॥ ४६ ॥ माषप्रमाणहेस्नस्तु प्रायश्चित्तं प्रकथ्यते ।

गोमूत्रपक्वयवभुक् त्रिभिर्मासैविशुद्धयति । किंचित्रथूनसुवर्णस्य स्तेये मुनिवरोत्तमाः !॥४७॥

गोमूत्रपक्तयवभुगब्देनैकेन शुद्धयति । सम्पूर्णस्य सुवर्णस्य स्तेयं कृत्वा मुनीश्वराः!॥ ४८॥

ब्रह्महत्यावतं तत्र द्वादशाब्दं समाचरेत्। सुवर्णमानान्नयूने तु रजतस्तेयकर्मणि॥ ४९॥

कुर्यात्सान्तपनं सम्यक्तथा चान्द्रायणद्वयम् । शतादृर्ध्वं सहस्रान्ते प्रोक्तं चान्द्रायणाष्ट्रकम् ॥ ५० ॥

सहस्राद्घिकस्तेये ब्रह्महत्यावतं चरेत् । कांस्यपित्तलमुख्येषु ¹ कान्तसीसादिके तथा ॥ ५१ ॥

सहस्रनिष्कमाने तु पराकं परिकीर्तितम् । प्रायश्चित्तं तु रत्नानां स्तेये रजतवत्स्मृतम् ॥ ५२ ॥

गुरुतल्पगमनप्रायश्चित्तम्

गुरुतल्पगतानां तु प्रायश्चित्तं प्रचक्षते । अज्ञानान्मातरं गत्वा सपत्नीमथयापि च ॥ ५३ ॥

खयमेव समुष्कं तु छिन्दात्पापमुदाहरन् । हस्ते गृहीत्वा तन्मुष्कं स गच्छेन्नैर्ऋतीं दिशम् । ५४॥

गच्छन्नेवात्रतः संस्थं कदाचिन्न विचारयेत् । अपस्यन्पृष्ठतो गच्छेत्प्राणान्तमनुग्रुद्धघति ॥ ५५ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अयस्कान्ते तथैव चं-क.

मेरुप्रपतनं वापि कुर्यात्पापमुदाहरन् । स्ववर्णोत्तमवर्णस्त्रीगमने त्वधिकारतः ॥ ५६ ॥

ब्रह्महत्यावतं कुर्याद्वादशाब्दं समाहितः । स्वमत्याभ्यासतो गच्छन् सवर्णामुत्तमां च वा ॥ ५७ ॥

करीषविद्या दग्धो शुर्द्धि याति द्विजोत्तम !। रेतस्सेकात्पूर्वमेव निवृत्तो यदि मातरि ॥ ५८ ॥

ब्रह्महत्यावतं कुर्याद्रेतस्सेकेऽग्निदाहनम् । स्ववर्णोत्तमवर्णासु निवृत्तो वीर्यमोचनात् ॥ ५९ ॥

ब्रह्महत्यावतं कृत्वा षडब्दं कृच्छ्रमाचरेत् । क्षत्रियां पितृभार्यो वा गत्वा विष्रः सकृन्मुने ! ॥ ६० ॥

ब्रह्महत्यावतं कुर्यात्रवाब्दान्विष्णुतत्परः । वैश्यायां पितृपत्नयां च षडब्दं कुच्छ्रमाचरेत् ॥ ६१ ॥ गत्वा शूद्रां गुरोर्भार्यां ज्यब्दक्तच्छ्रं समाचरेत् ।

मातृष्वसारं च पितृष्वसार-माचार्यभार्यां श्वशुरस्य पत्नीम् । आचार्यपुत्रीमथ मातुलानीं पुत्रीं च गच्छेद्यदि कामतो यः ॥ ६२ ॥

दिनद्वयं ब्रह्महत्यावतं कुर्याद्यथाविधि । एकस्मिन्नेव दिवसे बहुवारे त्रिवार्षिकम् ॥ ६३ ॥

एकवारे कृते त्वब्दवतं कृत्वा विशुद्धचति । दिनत्रय गतो विद्वदम्धः शुद्धचेत नान्यथा ॥ ६४ ॥

चण्डालीं पुस्कर्सी चैव स्तुषां च भगिनीं तथा। मित्रस्त्रियं शिष्यपत्नीं यस्तु वै कामतो वजेत्॥ ६५॥

ब्रह्महत्यावतं कुर्यात्षडब्दं मुनिसत्तमाः !। अकामतो वजेद्यस्तु त्र्यब्दं कुच्छ्रं समाचरेत् ॥ ६६ ॥

## महापातकिसंसर्गप्रायश्चित्तम्

महापातकिसंसर्गप्रायश्चित्तं तु कथ्यते । यस्य येन भवेत्सङ्गो ब्रह्महादिचतुर्ष्वपि ॥ ६७ ॥

तत्तद्भृतं तु निर्वर्थे शुद्धिमाप्नोत्यसंशयम्। अज्ञानात्पञ्चरात्रं तु सङ्गमेभिः करोति चेत्॥६८॥

कायकुच्छ्रं चरेत्सम्यगन्यथा पतितो भवेत्। द्वादशाहं तु संसर्गे महासान्तपनं चरेत्॥६९॥

सङ्गं कृत्वार्धमासं तूपवासान् दशाचरेत्। पराकं माससंसर्गे चान्द्रं मासत्रये व्रतम्॥७०॥

कृत्वा षण्माससङ्गं तु कुर्याचन्द्रायणत्रयम् । किंचित्रधूनाव्दसङ्गे तु षण्मासं वतमाचरत् ॥ ७१ ॥ अस्य च त्रिगुणं प्रोक्तं ज्ञानात्सङ्गे यथाक्रमम् ।

संक्लीकरणप्रायश्चित्तम् ग्रामारण्यखरोष्ट्राश्वमृगीमीनाहिमाहिषीः ॥ ७२ ॥ सङ्कलीकरणं प्रोक्तमर्घकुच्छूं चरेद्वघे ।

मिलनीकरणप्रायश्चित्तम् आरण्यपक्षिणो ये च जलजा ये च पक्षिणः ॥ ७३॥ किमिकीटादिघातश्च मद्यानुगतभोजनम् । फलेश्चुकुसुमस्तेयं मिलनीकरणं विदुः॥ ७४॥ मिलनीकरणे चैवमब्दकुच्छूं समाचरेत्।

अपात्रीकरणमायश्चित्तम् निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं शूद्धसेवनम् ॥ ७५ ॥ असत्यभाषणं चैवमपात्रीकरणं विदुः। अपात्रीकरणे राजन्नब्दकृच्छ्रं समाचरेत् ॥ ७६॥

### जातिश्रंशकरप्रायश्रित्तम्

ब्राह्मणस्य रुजः कुर्यान्मद्याघ्राणं तथैव च । जैह्मं सर्वत्र मर्त्येषु पुरुषेषु च मैथुनम् ॥ ७७ ॥ जातिश्रंदाकरं भोकमन्दकृच्छ्रं समाचरेत् ।

मण्डूकादिवधप्रायश्चित्तम्
मण्डूकं नकुलं काकं वराहं सूषकं तथा।
मार्जाराजाविकशुनो हत्वा वै कुकुटं तथा॥ ७८॥
कुच्छूार्धमाचरेद्विद्वन् ! त्रिकुच्छूं चाश्वहा चरेत्।
तप्तकुच्छूं करिवधे पराकं गोवधे स्मृतम्॥ ७९॥
यानशय्यासनाद्येषु पुष्पमालाफलेषु च।
भक्ष्य'भोज्योपहारे च पञ्चगव्यं विशोधनम्॥ ८०॥
शुष्ककाष्ठतणानां च दुमाणां च गुडस्य च।
चर्भवस्त्रामिषाणां च त्रिरात्रं स्याद्भोजनम्॥ ८१॥

दिहिभावीनां हनने प्रायश्चित्तम्

टिहिभं चक्रवाकं च हंसं कारण्डवं तथा।
उत्कृकं सारसं चैव कपोतं जालपादुकम्॥ ८२॥

शुकं चाषं बलाकं च शिशुमारं च कच्छपम्।

एतेष्वन्यतमं हत्वा द्वादशाहमभोजनम्॥ ८३॥

प्राजापत्यवतं कुर्याद्रेतोविण्मूत्रमक्षणे।
चान्द्रायणत्रयं प्रोकं शूद्रोच्छिष्टस्य भोजने॥ ८४॥

रजस्वलादिस्पर्शनप्रायश्चित्तम् रजस्वलां च चण्डालं महापातिकनं तथा। सूतिकां पतितं चैवमुच्छिष्टं रजकादिकम्॥ ८५॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> भोज्याप.

स्पृष्ट्वा सचेलं स्नायीत घृतस्य प्राशनं तथा।
गायत्रीं च विशुद्धात्मा जपेदष्टशतं तथा॥ ८६॥
पतेष्वन्यतमं स्पृष्ट्वा भुक्षीताज्ञानतो यदि।
त्रिरात्रोपोषितः शुध्येत् पञ्चगव्यस्य सेवनात्॥ ८७॥
दानस्नानजपादीनां भोजनश्राद्धयोस्तथा।
मध्ये श्रुणोति यद्येषां शब्दं कुर्यात्कथं द्विजाः!॥ ८८॥
उद्देभेद्रक्तमन्नं च स्नात्वा चोपवसेत्ततः।
द्वितीयऽहि घृतं प्राह्य शुद्धिमाप्तोति पण्डितः॥ ८९॥
पापानामधिकं पापं द्विजदैवतनिन्दनम्।
न दष्टा निष्कृतिस्तेषां सर्वाशास्त्रेषु सत्तमाः!॥ ९०॥
अभक्ष्यभक्षणे विप्त! अभोज्यानां च भोजने।
छर्देथित्वा तदन्नं तु पञ्चगम्यं पिवेत्ततः॥ ९१॥
पतत्ते कथितं सर्वं प्रायश्चित्तमिदं मया।
प्रायश्चित्तेन पूतात्मा मुक्तो भवति पातकैः॥ ९२॥

सान्तपनादिकुच्छ्लक्षणम्

अथ सान्तपनादीनां कुच्छाणां लक्ष्म कथ्यते ।
मुण्डिस्त्रिषवणस्तायी ह्यधः शायी जितेन्द्रियः ॥ ९३ ॥

¹स्त्रीशृद्रपतितैः साधं वर्जयेदिष भाषणम् ।
पवित्राणि जपेच्छक्तया जुहुयाचैव शक्तितः ॥ ९४ ॥

माषान्मसूरमुद्रांश्च परान्नं मैथुनं तथा ।
क्षारक्षोद्राशनानां च लवणस्य फलस्य च ॥ ९५ ॥

भक्षणं नैव कुर्वीत कुच्छूचान्द्रायणादिषु ।
अग्रह्म कुर्याद्रतान्ते च गोहिरण्यादिदक्षिणम् ॥ ९६ ॥

¹ स्त्रीशुद्धपतितानां च-क. ग.

आपोहिष्टेतिस्कं च ग्रुद्धवत्याघमर्षणम्। संवर्त्यः स्वस्तिमत्यश्च पावमान्यस्तथैव च ॥ ९७ ॥ सर्वत्रैव प्रयोक्तव्याः कुच्छ्रादिव्यतकर्मणि। कुश्चत्रन्थ्युदकक्षीरदिधगोमूत्रविद्घृतम्॥ ९८॥ प्राक्ष्यापरेक्ष्युपवसन् कुच्छ्रसान्तपनं चरेत्।

#### पञ्चगव्यविधिः

गोमूत्रं ताम्रवर्णायाः श्वेतायाश्चैव गोमयम् ॥ ९९ ॥ पयः काञ्चनवर्णाया नीलायाश्च तथा दिघ । घृतं च कृष्णवर्णायाः सर्वे कापिलमेव वा ॥ १०० ॥ अलाभे सर्ववर्णानां पञ्चगव्येष्वयं विधिः । गोमूत्रं माषकास्त्वष्टौ गोमयस्य तु षोडश ॥ १०१ ॥ क्षीरस्य द्वादश प्रोक्ता दध्नस्तु दश कीर्तिताः। गोम्र्त्रवद् घृतस्य स्यात्तदर्धं तु क्वाोदकम् ॥ १०२ ॥ अन्येन स्वल्पविद्धं वा पिबेद्रव्यं पयः सकृत्। गव्यस्य पयसोऽल्पत्वे गव्यमेव भवेद्दि ॥ १०३॥ दभोऽभावे तु तकं स्यात्तकाभावे तु यावकम्। एतदेव समभ्यस्तं यतिसान्तपनं स्मृतम् ॥ १०४ ॥ पृथक् सान्तपनद्रव्यैः षडहं चोपवासतः । सप्तमाहं तु कुन्नोऽयं महासान्तपनः स्मृतः॥ १०५॥ ज्यहं पिबन्त गोमूत्रं ज्यहं वै गोमयं पिबेत्। त्र्यहं दिघ त्र्यहं सर्पिस्त्रयहं क्षीरं ततः ग्रुचिः ॥ १०६ ॥ महासान्तपनं चैतन्मतान्तरसमाश्रयात्। क्रमादेकैकमेतेषां त्रिरात्रमुपयोजयेत्॥ १०७॥ ज्यहं चोपवसेदन्ते महासान्तपनं विदुः। एतान्येव तथा पेयान्येकैकस्य ज्यहं ज्यहम्॥ १०८॥

महासान्तपनं नाम श्वपाकमपि शोधयेत् । पर्णोदुम्बरराजीवबिल्वपत्रकुशोदकैः ॥ १०९ ॥

प्रत्येकं प्रत्यहं पीतैः पूर्णकुच्छ्र उदाहृतः । तप्तक्षीरघृताम्बूनामेकेकं प्रत्यहं पिवत् ॥ ११० ॥

एकरात्रोपवासश्च तप्तकृच्छू उदाहतः। षटपुळं च पिवेदम्भः क्षीरं च त्रिपुळं पिवेत्॥१११॥

पलमेकं पिबेत्सिपिस्तप्तकुच्क्रं विधीयते । एतैरेव सुशीतैःस्याच्छीतकुच्क्र् उदाहृतः ॥ ११२ ॥

एकभुक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च। उपवासेन चैवायं पादकुच्छूः प्रकीर्तितः ॥ ११३॥

सायं तु द्वादशयासाः प्रातः पश्चदश स्मृताः। सप्तविंशतिभिग्रसिः परं निरशनं स्मृतम् ॥ ११४॥

कुक्कुटाण्डप्रमाणाः स्युर्यथावास्यं वसेत्सुखम् । यथाकथंचित्त्रिगुणः प्राजापत्योऽयमुच्यते ॥ ११५ ॥

अयमेवातिकृच्छः स्यात्पाणिपूरान्नभोजनम् । कुच्छ्रातिकृच्छ्रतपसा दिवसानेकविंशतिम् ॥ ११६ ॥

द्वादशाहोपवासश्च पराकः परिकीर्तितः । पिण्याकतिळतकाम्बुसक्तुभिः परिवासरम् ॥ ११७ ॥

एकरात्रोपवासश्च क्रच्छ्रः सौम्योऽयमुच्यते । तिथिवृद्धचा हरेत्पिण्डान् शुक्के शिख्यण्डसम्मितान् ॥ ११८ ॥

एकैकं हासयेत्कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं त्विदम् । यथा कथंचित्पिण्डानां चत्वारिंशच्छतद्वयम् ॥ ११९ ॥

मासेनैवोपसुञ्जीत चान्द्रायणमिदं परम् । अष्टावष्टौ समश्रीयात्पिण्डान्मध्यन्दिने स्थिते ॥ १२० ॥ नियतात्मा हविष्यं च यतिचान्द्रायणं चरेत्। चतुरः प्रातरश्लीयाद्गुासानतिसमाहितः॥ १२१॥

चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं चरेत् । श्रीस्त्रीन्पिण्डान्समश्रीयान्नियतात्मा दढवतः॥ १२२॥

हविष्यान्नेन वै मासमृषिचान्द्रायणं भवेत्। एकैकं हासयेद्रासं कृष्णे शुक्के च वर्धयेत्॥ १२३॥

उपस्पृदय त्रिषवणमेतचान्द्रायणं स्मृतम् । एतदाचरणं नृणां सर्वपापविद्योधनम् ॥ १२४ ॥

मानसानां वाचिकानां कायिकानां च पाप्मनाम् । सक्कदभ्यासतो वाऽपि ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा ॥ १२५ ॥

क्षुद्राणां महतां चापि कृतानां बहुभेदिनाम् । प्रायश्चित्तं भवेदेका सक्चिछवपदस्मृतिः ॥ १२६॥

> इति श्रीशिवतत्त्वरत्नाकरे चतुर्थकछोले प्रायश्चित्तनिरूपणं नाम सप्तमस्तरङ्गः

## अथाष्ट्रमस्तरङ्गः

जनमेजयपर्यन्तं द्वापेर सोमवंशजाः। सूर्यवंशसमुत्पन्नाः सुमित्रान्ताः कळाविति ॥ १॥

उदीरितमभूत्स्वामिन्! कलौ तद्वंशसम्भवाः। वर्णाश्रमार्द्धधर्माणां पालनं चिकरे न वा॥२॥

एतन्मह्यं समाख्याहि श्रोतुमस्ति कुतूहलम् । पापैः समावृतेऽप्यास्मिन्कलावेते युगे नृपाः ॥ ३ ॥

सर्वान्वर्णाश्रमाचारानसंकरमवर्तयन्। तान्त्रवीम्यधुना पुत्र! राह्यो धर्मपरायणान्॥ ४॥

#### सोमवंशनृपाः

सोमवंशसमुत्पन्नान्प्रथमं जनमेजयात् । शतानीकस्ततश्चाश्वमेधदत्तोऽभवत्सुतः ॥ ५ ॥

कृष्णस्तसादभूदुष्णस्ततश्चित्ररथस्ततः । ¹ द्रष्टृमानभवत्तस्मात्सुषेणोऽस्मात्सुनीतकः ॥ ६ ॥

ततो द्वृतो नृचश्चस्तु तस्मात्सुखबलस्ततः। परिप्रवः सुनयनस्ततो मेघाव्यतः परम्॥ ७॥

नृपञ्जयस्ततो दूर्वस्तस्मात्तिग्मोऽभवत्ततः। शतानीको दुर्दमनस्ततस्तस्मादद्वहीततः॥८॥

चण्डपाणिस्ततस्तस्मान्निमिस्तु क्षेमकस्ततः। कलौ युगे सोमवंशे राज्ञां तु क्षेमकोऽवधिः॥९॥

ततः परं भूपतिषु भुवि संकीर्णजातिषु । वर्णानामाश्रमाणां च धर्महासः क्रमादभूत् ॥ १०॥

धर्मप्रवृत्ति शिथिलां विलोक्य च समन्ततः। अवतीर्थं दयावद्यो भगवान्बसवेश्वरः॥११॥

धर्म संस्थापयामास सर्वमेव धरातले। वीरशैवमतं स्थाप्य प्रकाशनमकारयत्॥ १२॥

#### बसवेश्वरावतारः

तस्याविभीवमधुना विचित्रं कथयामि ते।
मिथःसंवादरूपेण पुराणान्तःप्रतिष्ठितम् ॥ १३ ॥
महेश्वरो भवः शम्भुः पार्वतीवल्लभः शिवः।
आदिसर्गस्य समये प्रपञ्चस्याखिलस्य च ॥ १४ ॥
रजांसीव स्थूलरूपा रोमकूपेषु मे पुनः।
सक्षमरूपाश्च जलघौ बुद्बुदावलयो यथा॥ १५ ॥

¹ धृष्ट-ग. ² द्वहोतर:-क. ग.

अनेकशोऽवतिष्ठन्ते ब्रह्माण्डानां समुत्कराः। तस्माद्धोद्धं कः क्षमेत मामित्यात्मानमात्मना ॥ १६ ॥ धारयामीति सञ्चिन्त्य वृषो भूत्वारुरोह तम्। अभूत्तदादि वेदान्तवेद्यः श्री वृषभेश्वरः ॥ १७ ॥ वाहनं तस्य देवस्य किमल्पं शङ्करोऽपरः। अयोनिसम्भवो लोकपावनो गोकुलाधिपः॥ १८॥ द्वितीयः शम्भरित्युव्यां प्रसिद्धो धर्मवित्रहः। वृषभेशस्वरूपं तु प्रोक्तमेतन्मया सुत ?॥१९॥ लीलान्तरं च तस्यैव नन्दिकेश्वरनामकम्। तत्प्रवृत्तिमथो वक्ष्ये लैङ्गे संवादरूपकम् ॥ २०॥ गते वरेण्ये वरदे सहस्राक्षे शिलादनः। आराधयन्महादेवं तपसाऽतोषयद्भवम् ॥ २१॥ तदा तस्यैवमनिशं तत्परस्य द्विजस्य तु। दिब्यं वर्षसहस्रं तु गतं क्षणिमवोल्बणम् ॥ २२ ॥ वल्मीकेनावृताङ्गश्च भक्षितश्च खगैर्मुनिः। भिक्षतोऽय वृकाचैश्च भिक्षतोऽहिमुखैर्मुनिः॥ २३॥ वज्रमृचीमुखैश्चान्यै रक्तकीटैश्च सर्वतः। निर्मासरुधिरत्वग्वै निर्केपः कुडचवत् स्थितः॥ २४॥ अस्थिशिष्टोऽभवत्पश्चात्तममन्यत शङ्करः। यदा स्मृतो मुनिः सोऽयं शङ्करेणासुरारिणा॥ २५॥ तदैव मुनिशार्दूलश्चोत्ससर्ज क्रमं द्विजः। तपतस्तस्य तपसा 1 प्रतुतोष च शहरः ॥ २६ ॥ <sup>2</sup>तष्टः समेत्य प्रोवाच सगणश्चोमया सह।

¹ प्रभुस्तुष्टोऽथ-पु. पा. ²तुष्टस्तवेत्यथोवाच-पु. पा.

### **ईश्वर उवाच**:--

किं कार्यं तपसाऽनेन तव तात? महामते! ॥ २७॥ ददामि पुत्रं सर्वेशं सर्वशास्त्रार्थपारगम्। ततः प्रणम्य देवेशं स्तुत्वोवाच शिलादनः॥ २८॥ हर्षगद्गदया वाचा सोमं सोमविभूषणम्।

## शिलादनः

भगवन् देवदेवेश त्रिपुरार्दन! शङ्कर!॥ २९॥ अयोनिजं मृत्युहीनं पुत्रमिच्छामि सत्तम!।

## ईश्वरः--

(पूर्वमाराधितो विष्र ! ब्रह्मणाहं तपोधन ! ।
तपसा वावतारार्थं मुनिभिश्च सुरोत्तमैः ॥)
तव पुत्रो भविष्यामि नन्दिनासा त्वयोनिजः ॥ ३० ॥
पिता भविष्यसि मम पितुर्वे जगतां मुने ! ।
पवमुक्ता तु स मुनि प्रणिपत्य स्थितं घृणी ॥ ३१ ॥
सोमः सोमभृदीशानस्तत्रैवान्तरधीयत ।

### नन्वीश्वरः--

लब्धपुत्रः पिता रुद्रात्त्रीतो मम महामुने ! ॥ ३२ ॥
यज्ञाङ्गणं चकाराथ यज्ञार्थं यज्ञवित्तमः ।
¹ततः क्षणादहं राम्भोस्तनुजस्तस्य ²तेजसा ॥ ३३ ॥
सञ्जातः पूर्वमेवाहं युगान्ताग्निसमप्रभः ।
ववर्षुस्तदा पुष्कलावर्तकाद्या
जगुः किन्नराः खेचराश्चेव सिद्धाः ।
शिलादात्मजत्वं गते मय्यथेन्द्रः
ससर्जाग्च वृष्टि सुपुष्पाम्बुमिश्राम् ॥ ३४ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तदक्कणादइ-पु. पा.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> चाशाया-पु. पा.

तं दृष्टा कालसूर्यामं जटामकुटधारिणम्। ज्यक्षं चतुर्भुजं शान्तं शूलखद्वाङ्गधारिणम् ॥ ३५ ॥ विज्ञणं वज्रदंष्ट्रं च विज्ञणाऽऽराधितं शिशुम्। वज्रकुण्डलिनं घोरं नीरदोपमनिःस्वनम् ॥ ३६॥ ब्रह्माद्यास्तुष्टुवुः सर्वे सुराः सेन्द्राः सुरेश्वराः। नेदुः समन्ततः सर्वे ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ३७ ॥ मुनीन्द्रा मुनिशार्दूला ऋग्यजुस्सामसम्भवैः। स्तोत्रैर्माहेश्वरैः स्तुत्वा मां प्रणेमुर्महातपाः!॥ ३८॥ ब्रह्मा हरिश्च रुद्रश्च शकः साक्षाच्छिवोऽम्बिका। जीवश्चेन्द्रर्महातेजाः भास्करः पवनोऽनलः ॥ ३९ ॥ ईशानो निर्ऋतिर्यक्षो यमो वरुण एव च। विश्वेदवास्तथा रुद्रा वसवश्च महाबलाः॥ ४०॥ लक्ष्मीः साक्षाच्छची ज्येष्ठा देवी चैव सरस्रती। अदितिश्च दितिश्चेव श्रुतिर्रुजा घृतिस्तथा ॥ ४१ ॥ नन्दा भद्रा च सुरभिः सुशीला सुमनास्तथा। वृषेन्द्रश्च महातेजा धर्मी धर्मात्मजस्तथा॥ ४२॥ आवृत्य मां तथालिङ्गय तुष्टुवुर्मुनिसत्तमाः ! । शिलादोऽपि मुनिर्देष्ट्रा पिता मे ताहशं तदा ॥ ४३ ॥ वीत्या प्रणम्य तुष्टात्मा तुष्टावेष्टवदं सुतम्।

### शिलाद:-

भगवन् देवदेवेश त्रियम्बक ! ममाव्यय ॥ ४४ ॥ पुत्रोऽसि जगतां यसात्त्राता दुःखं च किं पुनः । रक्षको जगतां यस्मात्यिता मे पुत्र सुव्रत ! ॥ ४५ ॥

¹ सर्वग-क. ग.

अयोनिज! नमस्तुभ्यं जगद्योने! पितामह!।
पितः! पुत्र! महेशान! जगतां च जगद्गरो!॥ ४६॥
वत्स वत्स महाभाग पाहि मां परमेश्वर!
त्वयाहं नन्दितो यस्मान्नन्दी नाम्ना सुरेश्वर!।
तस्मान्नन्द्य मां नन्दिन्नमामि जगदीश्वर!॥ ४७॥
प्रसीद पितरौ मेऽच रुद्र होकं गतौ विभो!।
पितामहाश्च भो नन्दिन्नवतीण महेश्वरे॥ ४८॥
ममैव सफलं होके जननं जगतां गुरो!।
तुभ्यं नमः सुरेशान! नन्दीश्वर! महेश्वर!॥ ४९॥
पुत्र! पाहि महावाहो! देवदेव! जगद्गुरो!।
पुत्रं त्वामेव नन्दीश! मत्वा यत्कीर्तितं मया॥ ५०॥
सम्यतां क्षम्यतां वत्स! वत्स! स्तुत्य! सुरासुरैः।
पवं स्तुत्वा तुं तं वाहं प्रणम्य बहुमानतः॥ ५१॥
मुनीश्वरान् स संप्रक्ष्य शिहादः 'संवृतोऽवदत्।

## शिलादः—

पश्यध्वं मुनयः सर्वे महाभाग्यं ममाञ्ययम् ॥ ५२ ॥
नन्दी यज्ञाङ्गणे देवश्चावतीर्णो यतः प्रभुः।
मत्समः कः पुमान्छोके देवो वा ² दानवोऽिष वा ॥ ५३ ॥
एष नन्दी यतो जातो यज्ञभूमौ हिताय मे।

# शैलादिः—

मया सह पिता तुष्टः प्रणम्य च महेश्वरम् ॥ ५४ ॥ उटजं स्वं <sup>३</sup> जगामाथ निधि लब्ध्वेव निर्धनः। यदा गतोऽहमुटजं शिलादस्य महामुनेः ॥ ५५ ॥

¹ सुत्रतोऽवदत्-क. ग. ²-मानवोऽपि वा-ग. ³ जगामाशु-क.

तदा वै दैविकं रूपं त्यक्ता मानुष्यमास्थितः। माजुष्यमास्थितं दृष्ट्वा पिता मे लोकपूजितः॥ ५६॥ ब्यलपदःखितोऽत्यर्थं स्वजनैश्च समावृतः। जातकर्मादिकं चैव चकार मम सर्ववित्॥ ५७॥ सालङ्कायनपुत्रो वै शिलादः पुत्रवत्सलः। उपदिष्टा हि तेनैव ऋक्छाखा यजुषस्तथा॥ ५८॥ सामशाखासहस्रं च साङ्गोपाङ्गं महामुने !। आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वो वास्तुलक्षणम् ॥ ५२ ॥ ह स्तिनां चरितं चैव नराणां चैव लक्षणम्। सम्पूर्णे सप्तमे वर्षे ततोऽथ मुनिसत्तमौ॥ ६०॥ मित्रावरुणनामानौ तपोयोगबलान्वितौ। तस्याश्रमं गतौ दिन्यौ द्रष्टुं मामाज्ञया विभोः ॥ ६१ ॥ **ऊचतुस्तं** महात्मानौ मां निरीक्ष्य मुहुर्मुहुः। तात ! नन्धयमस्पायुः सर्वशास्त्रार्थपारगः॥ ६२॥ न दृष्टमेवमल्पायुरस्य वर्षार्धतः परम्। इत्युक्तवति विप्रेन्द्र शिलादः पुत्रवत्सेलः॥ ६३ ॥ मामालिङ्गय च दुःखातौं रुरोदातीव विस्वरम्। हा पुत्र पुत्र पुत्रेति पपात च महीतले ॥ ६४॥ अहो विधेर्वलं चैव विधातुश्चेति दुःखितः। तस्य चार्तस्वरं श्रुत्वा तदाश्रमनिवासिनः॥ ६५॥ निपेतुर्विद्वलाः सर्वे रक्षां चकुश्च मङ्गलाम्। तुष्टुबुश्च महादेवं त्रियम्बकसुमापतिम् ॥ ६६ ॥ द्वत्वा त्रियम्बकेनैव मधुनाज्येन संप्रुताम्। र् दूर्वामयुतसंख्याकां सर्पिर्द्रव्यसमन्विताम् ॥ ६७ ॥ पिता विगतसंज्ञश्च तथा चैव पितामहः। निश्चेष्टश्च वभूवासौ मृतवित्तपपात ह ॥ ६८ ॥

मृत्योभीतोऽहमिचरात् शिरसा चाभि विन्तिम् । मृतवत्पतितं साक्षात्पितरं च पितामहम् ॥ ६९ ॥ प्रदक्षीणीकृत्य च तं रुद्रजाप्यपरोऽभवम् । हृत्पुण्डरीकसुषिरे ध्यात्वा देवं त्रियम्बकम् ॥ ७० ॥ ज्यक्षं दश्भुजं शान्तं पञ्चवक्तं सदाशिवम् । सरितश्चान्तरे पुण्ये स्थितं मां परमेश्वरः ॥ ७१ ॥ तुष्टोऽन्नवीन्महादेवः सोमः सोमार्घभूषणः ।

## शिवः--

वत्स! निन्दन् महाभाग! मृत्योभीतिः कुतस्तव॥ ७२॥

मयैव प्रेरितौ विप्रौ मत्समस्त्वं न संशयः।

वत्सैतत्तव देहं च लौकिकं परमार्थतः॥ ७३॥

नास्त्येव दैविकं हष्टं शिलादेन पुरा तव।
देवैश्च मुनिभिः सिद्धैर्गन्धवैद्गीनवोत्तमैः॥ ७४॥

पूजितं च पुरा वत्स दैविकं निद्केश्वर!।
संसारस्य स्वभावोऽयं सुखं दुःखं पुनः पुनः॥ ७५॥

नृणां ² योगे रितस्त्याज्या सर्वदैव विवेकिनाम्।

पवमुक्ता तु मां साक्षात्सर्वदेवेश्वरेश्वरः॥ ७६॥

कराभ्यां ³ स शुभाभ्यां चोभाभ्यां मां परमेश्वरः।

पस्पर्श भगवान् छद्रः प्रणतार्तिहरो हरः॥ ७७॥

उवाच च महादेवस्तुष्टात्मा वृषभध्वजः।

निरीक्ष्य गणपांश्चैव देवीं हिमवतः सुताम्॥ ७८॥

मामालोक्य च तुष्टात्मा महादेवः सुरेश्वरः।

## ईश्वरः —

अमरो जरया त्यको नित्यं दुःखविवर्जितः॥ ७९॥

¹ वन्च तम्-क. ग. ² योनिपरित्थागः सर्वदैव विवेकिनः-पु. पा.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कोमकार्म्यां-मु. पा.

अक्षयश्चान्ययश्चेव सपिता ससुहृज्जनः। इष्टो मम सदा चैव मम पार्श्वगतः सदा॥ ८०॥

मद्वलञ्चेव भविता महायोगबलान्वितः। एवमुक्ता च मां देवो भगवान् सगणस्तदा॥८१॥

कुरोशयमयीं मालां समुन्मुच्यात्मनस्तथा। आबबन्ध महातेजा माहादेवो वृषध्वजः॥ ८२॥

¹तया च मालयाऽतीव¹ ग्रुभया कण्ठसक्तया। ज्यक्षो दशमुजश्चेव द्वितीय इव शङ्करः॥ ८३॥

तत एव समादाय हस्तेन परमेश्वरः। उर्वाच बूहि किं तेऽद्य ददामि वरमुत्तम्॥ ८४॥

ततो जटाश्रितं वारि गृहीत्वा चातिनिर्मेळम्। उक्ता नदी भवेत्यवं ससर्ज वृषभध्वजः॥ ८५॥

तत आदित्यतोया च पूर्णा सितज्ञला शुभा। पद्मोत्पलवनोपेता प्रावर्तत महानदी ॥ ८६॥

तामुवाच महादेवो नदीं परमशोभनाम्। यस्माज्जटोदकादेव प्रवृत्ता त्वं महानदी ॥ ८७ ॥

तस्माज्जटोदका पुण्या भविष्यसि सरिद्धरा। त्वयि स्नात्वा नरः कश्चित् सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ८८ ॥

ततो देव्या महादेवः शैलादिनमजः प्रभुः। स्रुतस्तेऽयमिति प्रोच्य पादयोः संन्यपातयत्॥ ८९॥

सा मामात्राय शिरसि हस्ताभ्यां परिमृज्य च।
पुत्रप्रेमणाऽभ्यषिश्चत्सा स्रोतोभिः स्तनजैस्त्रिभिः॥ ९०॥
पयसा शङ्कगौरेण देवदेवं निरीक्ष्य सा।

पयसा शङ्खमारण दवदव ।नराक्ष्य सा । त्रीणि स्रोतांसि तान्यस्याः स्रोतस्विन्योऽभवंस्तदा ॥ ९१ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तयाहुं मालया जात:-पु. पा.

नदीं त्रिस्रोतसं देवो भगवानवदद्भवः। (त्रिस्रोतसं नदीं दृष्टा वृषः परमहर्षितः।) ननाद नादात्तस्मात्तु सरिदन्या ततोऽभवत्॥९२॥

वृषध्वनिरिति ख्याता देवदेवेन सा नदी। जाम्बूनदमयं चित्रं¹ सर्वरत्नमयं ग्रुभम्॥ ९३ ॥

² स दिवश्च च्युतं दिव्यं निर्मितं विश्वकर्मणा । मकुटं चाववन्धशो मन्मूर्भि वृषभध्वजः॥ ९४॥

कुण्डले च शुभे दिन्ये वज्जवैड्स्यभूषिते। आबबन्ध महादेवः स्वयमेव महेश्वरः॥ ९५॥

मां तथाभ्यर्चितं ब्योम्नि दृष्ट्वा मेघैः प्रभाकरः । मेघाम्भसाऽभ्यषिञ्चन्मां शैलादिनमथो मुने! ॥ ९६ ॥

तस्याभिषिकस्य तदा प्रवृत्ते स्रोतसी भृशम् । यस्मात्सुवर्णं निर्भिद्य नचेषा संप्रवर्तिता ॥ ९७ ॥

स्वर्णोदकेति तामाह महादेवस्त्रियम्बकः । जाम्भूनदमयाद्यस्माद् द्वितीया मकुटाच्छुभा ॥ ९८ ॥

प्रावर्तत नदी पुण्या प्रोचुर्जाम्बूनदेति ताम्। पतत्पञ्चनदं नाम <sup>3</sup>जप्येश्वरसमीपगम्॥ ९९॥

अथ देवो महादेवः सर्वदेवपतिर्भवः। देवीमुवाच दार्वाणीमुमां गिरिसुतामजाम्॥ १००॥

देवि ! नन्दीश्वरं देवमभिषेक्ष्यामि भूतले । <sup>4</sup>नगानप्याहरिष्यामि किं वा त्वं मन्यसे शुभे ॥ १०१ ॥

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भवानी हृषितानना । स्मयन्ती वरदं प्राह भवं भूतपति विभुम् ॥ १०२ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सर्वरत्नविभूषितम्—मु. पा. <sup>2</sup> त्रिदिवक्ष-मु. पा. स्वं देवश्चाहूर्त-पू. पा. <sup>3</sup> जटेश्वर <sup>4</sup> गणानप्या-क. ग.

देब्युवाच-

सर्वलोकाधिपत्यं च गणेशानां तथैव च। सर्वमहित देवेश! शैलादिस्तनयो मम ॥ १०३॥ ततः स भगवान् देवः सर्व<sup>।</sup>देवेश्वरेश्वरः । सस्मार गणपान् दिव्यान् देवदेवो वृषध्वजः ॥ १०४ ॥ स्मरणादेव रुद्रस्य सम्प्राप्तास्ते गणेश्वराः। सर्वे सहस्रहस्ताश्च सहस्रायुधधारिणः॥ १०५॥ त्रिनेत्राश्च महात्मानस्त्रिद्शैरभिवन्दिताः। कालांग्निकोटिसंकाशा जटामकुटधारिणः॥ १०६॥ कोार्टकोटिगणैस्तुल्यैरात्मनां च गणेश्वराः। असंख्याता महात्मानस्तत्राजग्मुर्भुदा युताः॥ १०७॥ गायन्तश्च द्रवन्तश्च नृत्यन्तश्च महाबलाः। मुखाडम्बरवाद्यानि नादयन्तस्तथैव च ॥ १०८॥ रथैर्नागैईयैश्चैव वायुमर्कटवाहनाः। विमानेषु तथाऽऽरूढा हेमचित्रेषु वै गणाः ॥ १०९॥ भेरीमृदङ्गवाद्येश्च पणवानकगोमुखैः। वादित्रैविविधेश्चान्यैः पटहैरेकपुष्करैः ॥ ११०॥ भेरीमुरजसन्नादैराडम्बरकडिण्डिमै:। ² मर्दलैर्दर्डुलेश्चकैस्तलघातैरनेकशः ॥ १११ ॥ <sup>3</sup> नाद्यमानैर्महायोगा आजग्मुर्देवसंसदम् । ते गणेशा महासत्वाः सर्वदेवेश्वरेश्वराः॥ ११२॥ प्रणम्य देवीं देवं च वचनं चेदमबुवन् । भगवन्! देवदेवेश! त्रियम्बक! वृषध्वज! ११३॥

¹ क्रोकेश्वरेश्वरः-मु. पा.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मर्द्छैर्वेणुनीणामिविविधेस्तास्निनस्वनैः ।

हर्दुरैस्ताल्घातैस कच्छपै: पणवैरिष ॥ पु. पा. <sup>3</sup> वासमानै:-मु. पा.

किमर्थे च स्मृता देव ! ह्याझापय महाद्युते ! । कि सागराञ्छोषयामो यम वा सह किंकरैः ॥ ११४ ॥

¹हन्मो मृत्युसहायं वा सविद्वमथ पद्मजम्। बध्वेन्द्रं सहदेवैश्च सहविष्णुं च वायुना ॥ ११५॥

आनयामः सुसंकुद्धान् दैत्यान्वा दानवैः सह । कस्याद्य व्यसनं घोरं करिष्यामस्तवाश्चया ॥ ११६ ॥

कस्य वाऽद्योत्सवो देव सर्वकाम²समृद्धिमान् । तांस्तथा वादिनः सर्वान् गणेशान् भवसम्मतान् ॥ ११७ ॥ उवाच देवः सम्पूज्य कोटिकोटिगणान्त्रमुः ।

## ईश्वरः---

श्रुणुष्वं यत्कृते यूयमिहाहृता जगिह्नताः ॥ ११८॥ श्रुत्वा च प्रयतात्मानः कुर्वन्तु तदशिङ्कताः । नन्दीश्वरोऽयं पुत्रो नः सर्वेषामीश्वरेश्वरः ॥ ११९॥

प्रियोऽप्रनायकश्चेव सेनानीर्वः सुबुद्धिमान्। तमिमं मम सन्देशाचूयं सर्वे च 3 सम्मताः॥ १२०॥

सेनान्यम्भिषिश्चध्वं महायोगपतिं पतिम्। पवमुक्ते भगवता गणपाः सर्व एव ते ॥ १२१ ॥

एवमस्त्वित संमन्त्रय सम्भारानाहरंस्ततः। ततः शिवाश्रयं दिव्यं जाम्बूनदमयं शुभम्॥ १२२॥

आसनं मेरुसंकाशं मनोहरमुपाहरन्। नैकस्तम्भमयं चापि चारुचामीकरप्रभम्॥ १२३॥

मुक्तादामावलम्बं च मणिरत्नविभूषितम् । स्तम्भेश्च वैड्डर्थमयैः किङ्किणीजालसंयुतम् ॥ १२४ ॥

¹ इन्मो मृत्युमुतां मृत्युं पश्चपद्धन्म पद्मजम्।-पु. पा. ² समृद्धवे-पु. पा. ³ संहता:-क्र.

प्रवरास्तरसंयुक्तं मण्डपं विश्वतोमुखम् । कृत्वा चकुश्च तन्मध्ये तदासनवरं शुभम् ॥१२५॥ तस्यात्रतः पादपीठं नीलवज्रावभासितम्। चकुः पादप्रतिष्ठार्थे कलशौ चास्य पार्श्वगौ ॥ १२६ ॥ सम्पूर्णी परमाम्भोभिररविन्दावृताननौ । कलशानां सहस्रं च सौवर्ण राज़तं तथा ॥ १२७ ॥ ताम्रजं मृण्मयं चैव सर्वतीर्थाम्बुपूरितम्। छत्रं शतशलाकं च जाम्बूनद्मयं शुभम् ॥ १२८॥ शङ्खहारेन्दुगौरेण पृष्ठेनापि विराजितम्। व्यजनं चन्द्रशुभ्रं च हेमदण्डं च चामरम्॥ १२९॥ पेरावतः सुप्रतीकः गजावेतौ सुपूजितौ। मकुटं काञ्चनं चैच निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ १३० ॥ कुण्डले चामले दिन्ये वज्रं चैव वरायुधम्। जाम्बनदमयं स्त्रं केयूरद्वयमेव च ॥ १३१ ॥ हारं च मणिभिश्चित्रं निर्मितं विश्वकर्मणा। सम्भाराणि तथान्यानि विविधानि बहून्यपि ॥ १३२॥ ¹ सममानिन्युरव्यया गणपा देवसम्मताः। ततो देवाश्च सेन्द्राश्च सनारायणकास्तथा ॥ १३३॥ मृतयो भगवान्त्रह्या नव ब्रह्माण एव च। वेदाश्च लोकाः सर्वे ते तत्राजग्मुर्मुदा युताः ॥ १३४॥ तेष्वागतेषु सर्वेषु भगवान् परमेश्वरः। सर्वकार्यविधि कर्तुमादिदेश पितामहम्॥ १३५॥ पितामहोऽपि भगवान् नियोगादेव तस्य तु। चकार सर्वे भगवानभिषेकं समाहितः॥ १३६॥ अर्चयित्वा ततो ब्रह्मा स्वयमेवाभ्यषेचयत्। ततो विष्णुस्ततः शक ² ऋषयश्च सहामरैः ॥ १३७ ॥

¹ ते समा-क. <sup>2</sup> लोकपालास्तथैव च-पु. पा.

वासोयुगं तथा दिन्यं गन्धं दिव्यं तथैव च। केयूरे कुण्डले चैव मुकुटं हारमेव च ॥ १३८॥ छत्रं शतशलाकं च वालव्यजनमेव च। दत्तं महात्मना तेन ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ १३९ ॥ ऋषयस्तुष्ट्वुश्चैनं पितामहपुरोगमाः। स्तुतवत्सु ततस्तेषु विष्णुः सर्वजगत्पतिः ॥ १४० ॥ शिरस्यञ्जलिमाधाय तुष्टाव च समाहितः। प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा जयशब्दं चकार ह ॥ १४१ ॥ ततो गणाधियाः सर्वे ततो देवास्ततोऽसुराः। पवं स्तुतश्चाभिषिको ¹ देवैर्बह्मादिभिः सह ॥ १४२॥ उद्वाहश्च कृतस्तत्र नियोगात्परमेष्टिनः। मरुतां च सुता देवी सुयशाख्या बभूव या॥ १४३॥ लब्धं शशिप्रभं छत्रं तया <sup>2</sup>रत्नविभूषितम्। चारुभिश्चामरासक्तहस्ताग्रैः स्त्रीगणैर्युतम् ॥ १४४ ॥ सिंहासनं च परमं तया चाधिष्ठितं मया। अलङ्कृता महालक्ष्म्या मकुटाचैश्च भूषणैः ॥ १४५ ॥ लब्धश्च परमो हारो देव्या कण्ठगतस्तया। वृषेन्द्रश्च सितो नागः सिंहः सिंहध्वजस्तथा ॥ १४६ ॥ रथश्च हेस्रो हारश्च चन्द्रबिम्बसमप्रभः। अद्यापि दहरो कश्चिन्मया नात्र समः क्वित् ॥ १४७ ॥ सान्वयं च गृहीत्वा मां तथा सम्बन्धिबान्धवैः। आरुह्य वृषमीशानो मया सह गतः शिवः ॥ १४८ ॥ इत्येवं नन्दिनो वृत्तमाविभीवादिकं क्रमात्। विवाहान्तं समाख्यातं समासाद्विस्मयावहम् ॥ १४९ ॥

इति श्रीशिवतत्त्वरत्नाकरे चतुर्थकछोले बसवेश्वरावतारान्तरनन्दीश्वराविर्भावादि-विवाहान्तवृत्तान्तकथनं नाम अष्टमस्तरङ्गः

¹ देवै: समझके; सह-क. ग. 2 तम विभूषितम्-पु. पा.

### अथ नवमस्तरङ्गः

आविभीवादिकं वृत्तं निन्दनः समुदीरितम् । तस्यैव निन्दनो भूमौ बसवेश्वररूपतः ॥ १॥ आविभीवोऽस्ति यस्तं ते समासाद्वर्णये श्रृणु ।

अस्ति प्रशस्तो घरणीघरेन्द्रो दिश्युत्तरस्यां घृतदेवदेवः । कृश्चिद्विपश्चित्प्रथितप्रभावः कैलासनामा कलघौतरूपः ॥ २॥

कथाप्रसङ्गेः प्रमथास्तदीयै-रास्थानसीभाग्यविशेषगर्भैः। महेशसेवासुखमात्मनान्त-विभावयन्तो सुनयोऽप्यतिष्ठन् ॥ ३॥

अथाश्रितानामखिलान्तरात्मा स्वयं विदित्वाऽभिमतं स्वयम्भूः। उमासमेतो विजयाजयाभ्यां महासभामण्डपमाससाद ॥ ४॥

पुरान्तको दुर्मतगर्वहन्ता शिरीन्द्रजाप्राणसखो महेशः। वर्णाश्रमातीत इति व्यतानीत् कर्णोत्सवं काहिलकानिनादः॥ ५॥

अधाजगामाऽन्तरयन्मुनीन्द्र-स्त्रिलोचनास्थानविद्ग्धगोष्ठीः । मनोज्ञमौर्वीरवमञ्जलेन विपश्चिकापञ्चमिनःस्वनेन ॥ ६ ॥ मुनेर्विपञ्चीसुहदो सुखेन्दौ कस्याणगीतासृतकौसुदीके । निधाय नेत्राणि तदा त्रिनेत्रः कृतावधानः क्षणमात्रमासीत् ॥ ७ ॥ गानावसाने प्रतिगृह्य पूजां
श्राधामयीं शम्भुवचोनियुक्तः ।
जगाद भूमौ स विलोकितानि
स्थानानि तत्रोदित'मप्युदन्तम् ॥ ८ ॥
देशं समत्सज्य <sup>2</sup>तदल्पभक्ति

देशं समुत्सुज्य <sup>2</sup>तद्वपभक्तिं प्रविद्यं कर्णाटमहीविभागम् । तत्रापि दङ्घा शिवभक्तिदूरान् तत्रास चेतस्तरसा मदीयम् ॥ ९॥

पुनः पुनर्दुर्भतद्शेनानि भवेयुरित्येव विशङ्कमानः। महीतलालोकनमन्दहर्षः सभामिमां साम्प्रतसागतोऽस्मि॥१०॥

उदूदनानाविधभूम्युदन्तं तपोधनोक्तं तरुणेन्दुचूडः । निशम्य देवं वृषभं समीक्ष्य समाजुद्दावाननसंक्षयेव ॥ ११ ॥

द्वितीयशम्भुः स वृषेश्वरोऽपि बद्धाञ्जलिबीधमयो महात्मा । स्थित्वा पुरः किं करणीयमान्ना विधीयतामित्यवदद्विधिन्नः ॥ १२ ॥

आह्वापयामास तमम्बिकायाः पतिस्त्वया शासनमस्मदीयम् । प्रकाशनीयं प्रकटापदानै-र्विजित्य भूमौ विमतानशेषान् ॥ १३॥

महीसुरः कश्चन माधवाख्यो महीतले मां प्रति पुत्रकाङ्क्षी॥ तपस्यते तद्भृतमस्य पत्नी तनोति च त्वद्भतचित्तवृत्तिः॥ १४॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मित्युदन्तम्-क. <sup>2</sup> तमक्प-क. ग.

पुत्रत्वमासाद्य तयोः पृथिव्यां श्रीवीरमाहेश्वरतन्त्रदार्ह्वम् । विधेहि विद्वन् विविधेविहारैः प्रहृत्य पाषण्डमतप्रवृत्तान् ॥ १५॥ वीरेश्वराद्याः प्रमथेश्वराश्च क्षितौ क्रमेणैव कृतावताराः। प्रत्यक्षसिद्धैरतु**लप्रभावैः** स्थिरीकरिष्यन्ति सदा ममाज्ञाम् ॥ १६॥ किंचासुरः कश्चन कण्टकाख्य-स्तपोभिष्यैः परितोष्य किञ्चित्। खप्ने समाकल्पितसंविधानो खर्गाधिपत्यं खयमाचकाङ्क्षे ॥ १७ ॥ भूतान्यनेकान्यवधीस्त्वमादा-वकारणात्तद्भवि भूमिपालः। भूत्वा यदाऽभुक्तकरायुधेन इतस्तदा तत्पदसिद्धिरस्तु ॥ १८॥ आदिष्ट इत्येव मयाऽसुरोऽय-मासाद्य पृथ्वीमधिकर्द्धिरास्ते। प्रवर्तयन्वद्**विरोधित**च्च प्राकाशयद्भक्तियुतेषु वैरम्॥ १९॥ पापेन धर्मस्तमसा प्रकाश-इछायाऽऽतपेनाप्यसता सदेवम् । प्रयाति शुद्धः समयः प्रसिद्धि दुरात्मना तत्पद्दूषकेन ॥ २०॥ तस्यास्ति राज्ञो बलदेवनामा दयानिधिः कश्चन दण्डनाथः। मामेव देवं मनसा विदित्वा मङ्क्रकमेवाऽऽकलयत्कुलीनम् ॥ २१ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रकाशयन् भक्तजनेषु-क. ग.

मत्त्रीतये दानशतं विधाय कन्यां प्रदातुं किल काङ्क्षमाणः । मां प्रार्थयत्यद्य मदीयभक्त-हस्ते मदावासतया प्रशस्ते ॥ २२ ॥

भूत्वाऽऽत्मजा भक्तवरस्य तस्य मनोरथापूरणमारचय्य । गङ्गयमागच्छति जङ्गमार्चाः विधायिनस्ते सहचारिणीति ॥ २३॥

गङ्गाऽवदद्देव भवत्पदाब्ज
े सेवासुखासक्तिमती तथाहम् ।
कथं त्वदीयप्रमथस्य सेवाविधि विधास्ये विविधोपचारैः ॥ २४ ॥

गिरं तदुक्तां गिरिशो निशम्य किंचिद्विहस्याद्भुतमाबभाषे। शेषानशेषान्प्रमथानवेहि मामेव मन्यस्व महावृषेन्द्रम् ॥ २५॥

इत्यद्भुतामीश्वरवाचमार्या श्रुत्वाऽथ बद्धाञ्जलिराचचक्षे । भक्तप्रियत्वात्परमार्थतो वा प्रभाषसे देववदेव सम्यक् ॥ २६॥

देवोऽप्यशसंच्छृणु देवि लोका-नुत्पाद्य तेषामवलम्बनाय । धर्माभिधानः प्रथमो मदंशः संस्थापितः सज्जनमानसेषु ॥ २७॥

एकावशेषे प्रलये पुनर्मां भेजे वृषाकारगतो मदंशः। आलम्बभूतावयवोऽखिलाना-माम्रायतीर्थागमपद्धतीनाम्॥ २८॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सेवासुहेवाकवती तदाहम्-क. ग.

मया ततोऽभ्येत्य यदीप्सितं त-द्रृणु त्वमित्युक्तमसौ निशम्य। अवञ्चळां मत्पदभक्तिमेव वंत्रऽथ नम्रो वशिनां पुरोगः॥२९॥ वैकुण्ठपद्मासनवासवाद्यैः

वैकुण्ठपद्मासनवासवाद्यः शिरोमिरभ्यर्वितशासनेन। गाणाधिपत्येन स योजितोऽभू-त्तदा प्रभृत्येव मया महात्मा॥ ३०॥

शिवागमानां च परं रहस्य-महं यथा वेशि तथैव वेति । तस्मादमुष्यापि ममापि देवि ! मेदस्तु नाम्ना न महामहिम्ना ॥ ३१॥

1 आद्यावतारे वृषभस्य नाम भूयादमुष्मिन्वसवः किलेति। यस्याननाक्ते बसवेति शब्दः प्रवर्तते तत्र वसामि गौरि!॥ ३२॥

किञ्चाहमस्यानुसरन्नरोष-मात्मीकरिष्याम्यनुबन्धवस्तु । लिङ्गात्मकोऽस्नवसुजङ्गमात्मा देहं पुनर्देशिकरूपगृढः ॥ ३३॥

कल्पे सखा सर्गविधौ सहायो गणात्रणीर्वेत्रभृदत्रयायी। असावधिष्ठानमनेकवृत्त्या

करोति सेवां मम कामरूपः॥ ३४॥

सोऽयं मदंशः सुमुखस्त्वयाऽपि सम्भावनीयः किमुतेतरेण। <sup>2</sup>कुर्यात्ततस्तामपहाय गङ्गे शङ्कामिमां <sup>3</sup>शकरराजसेवाम् ॥ ३५॥

<sup>1</sup> अवावतारो-क. <sup>2</sup> कुर्यास्तत-ग. <sup>3</sup> शाकर-क. शार्वर-ग.

इत्थं प्रशंसन्वृषभेशमीशः प्रयुज्य तां प्रस्तुतकार्यसिद्धयै। विलोकयन्ती वृषमं विशेषात् सभामवैक्षिष्ट सुधांशुमौलिः॥ ३६॥

अथ झिडिति शिवाज्ञां कर्तुमत्युचनीचे-ष्विप जननमवाषुः शम्भुभृत्याः कुलेषु । मणय इव महार्घा रोहणाम्भोधिशुक्ति-ष्वपहृतपरिपन्थिष्वान्तवृन्श महोभिः ॥ ३७ ॥

स्वयमिष वृषभेन्द्रश्चारुसौभाग्यसान्द्रः प्रकटितनिजतन्त्रः शम्भुना दत्तसत्त्वः। मधुरमुदरभागं मान्यमालम्ब्य योगं। व्रतवृतपृथुकायाः प्राप मादाम्बिकायाः॥ ३९॥

अथ मादाम्बिका गर्भचिद्वमा नन्दमन्थरा । पत्युर्मनोरथफलप्राप्तिकर्णेजपं दधौ ॥ ४० ॥

एवमन्तर्गतानन्द्विश्वमादिबहिर्मुखः। निनायान्दत्रयं तस्या जठरे जगदीश्वरः॥ ४१॥

तद्वर्भभारमुद्धोदुमशक्ता शङ्करालयम् । गत्वा वृषभदेवस्य स्थिताग्रे सा व्यजिञ्चपत् ॥ ४२ ॥

भाग्यवत्यो युवतयो घृत्वा गर्भमनामयम् । नवमे मासि सुवते दशमे वात्मजं विभी ! ॥ ४३॥

त्वत्सेवासक्तवित्तायामप्यगाद्धत्सरत्रयम्। एतङ्कारापनयनं कुरु मे मास्तु सन्ततिः॥ ४४॥

अस्मिन्नवसरेऽन्योन्यज्ञरुपनासमयान्तरे । अचिरादेव ते कार्यसिद्धिरस्त्वित वागभूत् ॥ ४५॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> नन्दनिर्भरा-क. ग.

S. RATNAKARA

पुष्पगुरुछस्तदैवाञ्ज वृषश्वज्ञान्तरार्पितः। पपात षट्पदारावैस्तथास्त्वित वदन्निव ॥ ४६ ॥

प्रसादं प्राग्रहीत्प्राज्ञा प्रमोदाश्रुमती सती। दत्ता वृषभदेवेनेत्युपश्रुतिसमक्षणम् ॥ ४७॥

ससीजनावृता गेहं गत्वा माधवगहिनी। प्रसादमवदच्छम्भोर्भत्रें सा सोऽपि पित्रिये॥ ४८॥

कालेनाल्पीयसैवाथ बभूव प्रसर्वोन्मुखी। अथाष्ट्रवर्षदेशीयः कश्चिद्दष्टस्तया पुरः॥ ४९॥

विष्टम्भयन्निव दिशः श्रिष्टेनाष्टौ स्वतेजसा। प्रत्यप्रविद्रुमलताविटपारुणकान्तिभिः॥५०॥

रुद्राक्षत्रथितात्राभिर्जटाभिः पञ्चभिर्नृतः। त्रिपुण्ड्रच्छवासंप्राप्तत्रिस्रोतःकान्तिबन्धुना ॥ ५१ ॥

कौमुदीगुच्छघौतेन भस्मना भासुरालिकः । विकस्यरललाटाक्षिच्छायासच्छायकान्तिना ॥५२॥

हरिचन्दनक्रुप्तेन ¹ तिलकेनापि राजितः। रुद्राक्षषट्कसम्बद्धताम्रकुण्डलशोभिना ॥ ५३॥

कर्णभूषाद्वयेनोचैर्वर्णनीयमुखाम्बुजः। अष्टोत्तरेणैकवक्तृरुद्दाक्षाणां शतेन च ॥ ५४॥

द्वार्त्रिशता च घटितस्फुटोरःकण्ठमालिकः। व्याव्रकृत्तिकृतोड्याणपट्टिकास्थिष्ठमध्यकः॥ ५'५॥

कराम्बुरुहनालश्रीवहयेत्रलताकरः। विभूतिकुण्डिकारूढभुजाशिखरभासुरः॥ ५६॥

अघोमुखाम्भोरुहान्तर्गतहंसोपमाश्रिते । स्फाटिके पादुकाद्वन्द्वे प्रतिष्ठितपदाम्बुजः ॥ ५७ ॥

<sup>1</sup> तिलकेनातिशोभितः-क. ग.

छपातरिङ्गतालोको दाक्षिण्यललिताननः। अनुस्वणोज्ज्वलाकारः सौजन्यमिव चाश्चुषम्॥५८॥ अदृष्युर्वमितिथि दृष्ट्वा तं दीप्ततेजसम्। शरणार्थिन्यस्मि देवेत्यलसा प्रणनाम सा॥ ५९॥ वत्से ! वत्सवती भूया इत्याशीर्वादपूर्वकम् । विभूतिमलिके दत्वा व्याचचक्षे विचक्षणः॥६०॥ भद्रेऽस्ति हि महाक्षेत्रं नाम्ना ै कूडलिसङ्गमम्। यत्रास्ते रजताद्रि च विस्मृत्य विषमेक्षणः ॥ ६१॥ पवित्रे यत्र गात्राणि त्यजतां किल देहिनाम्। कर्णेषु तारकं ब्रह्म व्याहरन्नम्बिकापतिः ॥६२॥ परवलान्यपि तीर्थानि पामरा अपि तापसाः। द्रुमाः कल्पद्रमा यत्र धेनवः सुरधेनवः॥ ६३॥ तत्राहं कल्पितावासो भिश्चः कश्चन शोभने!। त्वत्पुत्रानुत्रहं कर्तुं कृपया समुपागतः॥ ६४॥ इत्येवं वदतस्तस्य वाक्यमाकण्यं तादशम्। स्रुतं द्रष्ट्वा स्वराय्यायां भ्राजमानं ननन्द् सा ॥ ६५ ॥ प्रणमन्तमिवाचार्यं शिरोविरचिताञ्जलिम्। अर्घोद्ये तस्य कण्ठे बध्वा लिङ्गात्मकं शिवम् ॥ ६६ ॥ अयं बसवराजाख्यो भक्तिभाण्डगृहं भवेत्। अप्रसादीकृतं चास्मै न प्रदेयं कदाचन ॥ ६७ ॥ इत्युक्ताऽन्तरधाद्देवः सर्वान्विस्मापयन् जनान्। वृषेन्द्रे संजाते बसव इति नाम्ना शिवकथा सुधासान्द्रे चन्द्रे मधुरमधुरैः स्वैर्गुणगणैः। पपातोर्व्यो कल्पद्भंकुसुमवृष्टिः परिणता प्रसादं प्रापाशावलयमपि विचैः सह सताम् ॥ ६८ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्रुडक-क्र.

तस्योपनययोग्ये तु काले समुपसेदुषि । जनको माधवाचार्यो मादाम्बाख्या जनन्यपि ॥ ६९ ॥ उपनेतुममुं पुत्रमयतेतां महोत्सवैः। तदायं पितरौ द्रष्ट्वाचचक्षे तादशोद्यमौ ॥ ७० ॥ श्रुणुतां पितरौ ! प्रेम्णा सङ्गमेशो गुरुर्मम । लिङ्गस्य घारणं वीरशैवदीक्षां च कारयन् ॥ ७१ ॥ अन्वगृह्णात्ततो नाई ममोपनयनादिकम्। इत्यनन्तरमुनमुच्य तत्क्षणात्पूर्वमाश्रमम् ॥ ७२ ॥ निर्जगामात्रजा तस्य नागाम्या सह निर्ययौ। मातलो ¹ बलदेवोऽस्य मन्त्री बिज्जलभूपतेः॥ ७३॥ नागाम्बया सहायान्तमश्रणोद्धसनेश्वरम्। अभिगम्य निजं गेहमानीय मुदितान्तरः॥ ७४॥ ततश्च पुत्री गङ्गाख्यां तस्मै स प्रत्यपादयत् । उद्वाहमङ्गलं प्राप्य सङ्गमेश्वरनामकम् ॥ ७५ ॥ अध्युवास महाक्षेत्रं पवित्रमतिचित्रकृत्। अथ याति कियत्काले बलदेवः स्वयं ततः॥ ७६॥ जामातुर्वसवेशस्य सादश्यं वृषभेश्वरे । विलोकितुमिव प्रायः शिवसन्निधिमभ्यगात्॥ ७७॥ ततो विज्ञलभूपालः स्वीयस्य गुणशालिनः। जामातरममात्यस्य शुश्राव बसवेश्वरम्॥ ७८॥ तप्रानेतुं यियासन् स सामाजिकमुखात्रपः। आगमं वेदयामास सोऽपि तं प्रति निर्ययौ ॥ ७९ ॥ ताबुभौ मिलितौ मध्यमार्गे परमहर्षितौ। राजा तस्मै बहुविधानुपहारानकल्पयत्॥ ८०॥

¹ वलदेवस्य-क. ग.

तौर्यत्रिकरवाकीर्णाः सर्वा मुखरयन्दिशः। सपौरवर्गः सब्द्धः सामात्यः सप्ररिच्छदः ॥ ८१ ॥ बसवेश्वरमानीय निनाय भवनं प्रति । सर्वाधिपत्यं दत्वा तं निजमन्त्रिपदे न्यधात्॥ ८२॥ वासरेषु प्रयातेषु ततः कतिपयेषु तु । विज्ञलांख्यो महीपालः पिशुनोक्तिवशंवदः ॥ ८३ ॥ 🔧 ततान वितथाक्षेपान्त्रतीपानेव भूरिशः। तेऽप्यस्य महिमोत्कर्षप्रकाशायाभवन्परम् ॥ ८४ ॥ प्रकाशयेयुः सङ्घर्षा मुद्दुः श्रीखण्डसौरभम् । सर्वदा गुरुळिङ्गश्रीजङ्गमानामभीप्सितम् ॥ ८५ ॥ अर्पयित्वैव सकलांस्तर्पयामास तान्मुहुः। मित्राणां दर्शितानेकित्रत्राणां सहवर्तिनाम् ॥ ८६ ॥ प्रमथानां वीरशैवमतानुगुणतां गताम्। प्रकाश्य पद्स्थलीविद्यां नर्मशिक्षितदुर्मतः ॥ ८७ ॥ संस्थापयन्नदोषेण शिवधर्मान् क्षिताविह । चतुर्विंशतिवर्षाणि भक्तिसाम्राज्यमन्वभूत्॥ ८८॥ अयं नृपिद्देशवद्गोहमभ्रे विरचयिष्यति। जगद्देवब्रह्मदेवनामानौ तस्य निब्रहे ॥ ८९ ॥ बद्धोद्यमौ ममावासः कालेऽस्मिन्नोचितो भवेत्। मित्रस्य विज्ञलक्षोणीपतेर्नेक्या विपन्मया ॥ ९०॥ इत्यालोच्य निजं स्थानं गन्तुमिच्छां चकार सः। ततः कतिपयैरेव निजस्थानं गणैः सह ॥ ९१ ॥ प्रतिष्ठमानमप्राक्षुः परिशिष्टा गणेश्वराः। देशः को वाऽस्मदावासयोग्यः स्यातं वदस्य नः॥ ९२॥ इति पृष्टो गणानेवं जगाद बसवेश्वरः। अग्रे धर्मा धूसरत्वं प्रयास्यन्ति समन्ततः ॥ ९३ ॥

उत्पाताश्च भविष्यन्ति जनानां लयस्चकाः।
विक्रपाक्षप्रसादस्य महिम्ना भुवि विश्रुतम्॥ ९४॥
सिंहासनं नरपतेरुद्भविष्यति किञ्चन।
तद्भिक्त्यत्ययादेव कमात्संकोचमेष्यति॥ ९५॥
अनन्तरं मल्लराष्ट्रे मन्नाम्ना ख्यातिमेयिवान्।
ममानुग्रहपात्रं च भक्तः कश्चिदुदेष्यति॥ ९६॥
रामेश्वरप्रसादेन तद्वंद्दयाश्च प्रतिक्षणम्।
पेचरन्बहुराज्यश्रीबलकीर्तिपराक्षमेः॥ ९७॥
वीरशैवमताचारानाचरिष्यन्ति दीक्षिताः।
वत्स्यन्ति गुरुलिङ्गश्रीजङ्गमेष्वतिभक्तयः॥ ९८॥
तेषां राष्ट्रे कृतयुगधमेश्च खितिमेष्यति।
तत्र दुर्भिक्षवार्ता च नैव श्रोष्यति कश्चन्त॥ ९९॥
तत्र् गत्वा वीरशैवनिष्ठामालम्ब्य खेलत।
इत्यवमुपदिद्यैतान्निजं स्थानमपद्यत॥ १००॥

इति श्रीशिवतस्वरस्नाकरे चतुर्थकहोले वसवेश्वरवृत्तान्तनिरूपणं नाम नवमस्तरङ्गः

## अथ दशमस्तरङ्गः

संप्रोक्तं बसवेशस्य स्वेच्छाविभीवखेलनम् । तत्कृतानुत्रहस्यापि क्रमः स्वामिन् ! निक्षपितः ॥ १ ॥ आकर्ण्येतत्प्रमुदितोऽभवं सर्वेकलार्णव ! । यदवादि पुरो धर्मो धूसरत्वं समेष्यति ॥ २ ॥ उत्पाताश्च भविष्यन्ति 'समन्ताद्योजनद्वयम् । एतद्वयं श्रोतुमिच्छा मम सम्प्रति वर्तते ॥ ३ ॥

<sup>1</sup> समन्तादिति च द्वयम्-क. ग.

सप्रपञ्चमतिप्राञ्च! तद्द्वयं मे निरूपय। कुमारानन्यसामान्या गुणास्ते हर्षयन्ति मः। यदन्वयुज्यतैतर्हि ब्र्मस्तत्रोत्तरं श्रृणु ॥ ४॥

#### कलिधर्मकथनम्

कलेः स्थिति प्रवक्ष्यामि श्रुणुष्व सुसमाहितः। धर्मः कलियुगे प्राप्ते त्रिपादोनः प्रवर्तते। तामसं युगमासाद्य हरिः कृष्णत्वमेति च ॥ ५ ॥ यः कश्चिदत्र धर्मात्मा क्रियायोगरतो भवेत्। नरं धर्मपरं दुष्टा सर्वेऽस्त्यां प्रकुर्वते ॥ ६ ॥ वताचाराः प्रणश्यन्ति ध्यानयशादयस्तथा। उपद्रवा भविष्यन्ति ह्यधर्मस्य प्रवर्तनात्॥ ७॥ असुयानिरताः सर्वे दस्भाचारपरायणाः। प्रजाश्चाल्पायुषः सर्वो भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ ८॥ युगधर्माः समाख्याताः स्थूलाः सङ्क्षेपतो मुने । सर्वे धर्माः प्रणस्यन्ति कृष्णे कृष्णत्वमागते ॥ ९ ॥ तस्मात्कलिर्महाघोरः सर्वपापस्य साधकः। व्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्धा धर्मपराङ्मुखाः॥ १०॥ घोरे कलियुगे प्राप्ते द्विजा वेदपराङ्मुखाः। व्याजधर्मपराः सर्वे वृथाहंकारदृषिताः ॥ ११॥ सर्वमाक्षिप्यते नित्यं नरैः पण्डितमानिभिः। अहमेवाधिक इति सर्व एव वदन्ति हि ॥ १२॥ अधर्मलौलुपाः सर्वे तथा चैव ¹ द्विजोत्तमाः । अतस्त्वल्पायुषः सर्वे भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ १३ ॥

¹ द्विजातय:-क. **ग**,

अस्पायुष्ट्वान्मनुष्याणां न विद्याय्रहणं नृप । विद्यायहणक्नृन्यत्वाद्धर्मः सम्प्रवर्तते ॥ १४॥

ब्युःक्रमेण प्रजाः सर्वा च्रियन्ते पापतत्पराः। ब्राह्मणाद्यास्तथा वर्णाः संकीर्यन्ते परस्परम्॥ १५॥

कामकोधपरा मूढा वृथाहंकार'पूरिताः। बद्धवैरा भविष्यन्ति परस्परवधेष्सवः॥ १६॥

जनाः सर्वे दयाहीना दाक्षिण्यपरिवर्जिताः। ज्ञूद्रतुस्या भविष्यन्ति तपःसत्यविवर्जिताः॥ १७॥

उत्तमा नीचतां यान्ति नीचाश्चोत्तमतां गताः । राजानो द्रव्यनिरताः सदा लोभपरायणाः ॥ १८ ॥

धर्मकञ्जकसंवीता धर्मविष्वंसकारिणः। यो योऽश्वरथनागाढघः स स राजा भविष्यति ॥ १९॥

किङ्कराश्च भविष्यन्ति शूद्राणां च द्विजातयः । धर्मस्त्रीष्वपि यच्छन्ति पतयो जारस्र्क्षणम् ॥ २० ॥

द्विषन्ति पितरं पुत्रा गुरुं शिष्या द्विषन्ति च । पति च वनिता द्वेष्टि कृष्णे कृष्णत्वमागते ॥ २१॥

लोभाभिभूतमनसः सर्वे दुष्कर्मशीलिनः। परान्नलोलुपा नित्यं भविष्यन्ति द्विजातयः॥ २२॥

परस्त्रीनिरताः सर्वे परद्रव्यपरायणाः । मत्स्यामिषेण जीवन्ति दुहन्तश्चाप्यजाविकाः ॥ २३ ॥

सरित्तीरेषु कुद्दालै रोपयिष्यन्ति चौषधीः। अत्यन्पानि फलान्यासां भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ २४ ॥

वंश्या लावण्यशीलेषु स्पृहां कुर्वन्ति योषितः। धर्मविद्या भविष्यन्ति स्त्रियश्च पुरुषेषु च ॥ २५ ॥

<sup>1</sup> पीडिता:-क. ग.

प्रायशः क्रपणानां च बन्धूनां च तथा द्विजाः। साधूनां विधवानां च वित्तान्यपहरन्ति च ॥ २६ ॥

न यक्ष्यन्ति न होष्यन्ति हेतुवादैर्विंघूर्णिताः । अपात्रेष्वेव दानानि कुर्वन्ति च तथा नराः ॥ २७ ॥

क्षीरोपाधिनिमित्तेन गोषु प्रीति प्रकुर्वते । न कुर्वन्ति तथा विप्राः स्नानशौचादिकाः क्रियाः ॥ २८ ॥

अकालकर्मनिरताः कूटयुक्तिविद्यारदाः । देवनिन्दापराश्चैव विप्रतिन्दापरास्तथा ॥ २९ ॥

न कस्यचिचापि मनो विष्णुप्रक्तिपरं तथा। देवपूजापरं ¹द्दष्टाऽपहासं सम्प्रकुर्वते ॥ ३० ॥

<sup>2</sup>निर्वध्नन्ति द्विजानेच धनार्थे राजिकङ्कराः। नाद्रियन्ते च विधेन्द्रान् कृष्णे कृष्णत्वमागते॥ ३१॥

दानयज्ञजपादीनां विक्रीणन्ति फलं द्विजाः। प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति चण्डालादेरपि द्विजाः॥ ३२॥

शूदस्त्रीसङ्गनिरता विधवासङ्गलोलुपाः । शूद्रान्नपाननिरता भविष्यन्ति कलौ नराः॥ ३३॥

अष्टशूला जनपदाः शिवशूलाश्चतुष्पथाः। प्रमदाः केशशूलिन्यो भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ ३४ ॥

कुहकाश्च जनास्तत्र हेतुवादविशारदाः । पाषण्डिनो भविष्यन्ति चतुराश्चमनिन्दकाः ॥ ३५ ॥

न च द्विजातिशुश्रूषां सर्वधर्मप्रवर्तिनीम् । करिष्यन्ति तथा शूद्धाः प्रवज्यालिङ्गिनोऽधमाः॥ ३६॥

काषायपरिवीताश्च जटिला भस्मधूसराः। अशौचा वक्रमतयः परपाकान्नजीविनः॥ ३७॥

¹ इष्ट्रा ह्यपहासं प्रकुर्वते क. ग. ² बध्नन्ति च द्विजानेव क. ग

भविष्यन्ति दुरात्मानः शूद्धाः प्रवजितास्तथा । उत्कोचजीविनस्तत्र महापापरतास्तथा ॥ ३८॥ भविष्यन्त्यथ पाषण्डाः कापाला भिक्षवोऽधमाः। धर्मविध्वंसशीलानां द्विजानां राजवल्लभाः ॥ ३९ ॥ शुद्धा धर्मान्त्रवस्यन्ति प्रवज्यालिङ्गिनोऽधमाः। गीतवाद्यपरा विषा वेदवादपराङ्मुखाः ॥ ४० ॥ भविष्यन्ति कलौ प्राप्ते शुद्धमार्गप्रवर्तिनः। हर्तारो न च दातारो भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ ४१ ॥ विश्वासहीनाः पिशुना वेददेवद्विजातिषु। असंस्कृतोक्तिवकारो रागद्वेषपरास्तथा ॥ ४२ ॥ परमायुश्च भविता तदा वर्षाणि षोडश। पञ्जमे वाथ पष्टे वा वर्षे कन्या प्रसूचते ॥ ४३ ॥ समवर्षाष्ट्रवर्षाश्च प्रसूयन्ते तथा नराः। म्बक्रमत्यागिनः सर्वे कृतद्वा भिन्नवृत्तयः ॥ ४४ ॥ याचकाः पिशुनाश्चेव भविष्यन्ति कलौ युगे। परावमाननिरता आत्मस्तुतिपरायणाः ॥ ४५॥ परस्वहरणोपायचिन्तकाः सर्वदा जनाः। निन्दां कुर्वन्ति सततं पितृमातृकुलेषु च ॥ ४६ ॥ बद्दन्ति वाचा धर्माश्च चेतसा पत्पलोलुपाः। छादयन्ति प्रयत्नेन स्वदोषं पापकर्मजम् ॥ ४७ ॥ अपापे दुष्कृतं सम्यग्विवृण्वन्ति नराधमाः। धर्ममार्गप्रणेतारं तिरस्कुर्वन्ति पापिनः॥ ४८॥ भविष्यन्ति कलौ प्राप्ते राजानो म्लेच्छजातयः। द्विजाश्च क्षत्रिया वैदयाः शूदाश्चान्याश्च जातयः॥ ४९॥ अत्यन्तकामिनः सर्वे संकीर्यन्ते परस्परम्। न शिष्यो न गुरुः कश्चित्र पुत्रो न पिता तथा॥ ५०॥

न भार्या न पतिश्चैव भविता तत्र सङ्करः। कलौ च ते भविष्यन्ति धनाढ्या अपि याचकाः॥ ५१॥

रसविक्रयिणश्चापि भविष्यन्ति कलौ युगे। अनावृष्टिभयात्प्रायो गगनासक्तदृष्टयः॥ ५२॥

भविष्यन्ति जनाः सर्वे सदा श्चद्भयकातराः। कलौ युगे भविष्यन्ति स्वल्पभाग्या बहुप्रजाः॥ ५३॥

पतिचाक्यमनादत्य सदान्यगृहतत्पराः । दुश्शीला दुष्टशीलेषु करिष्यन्त्यः सदा स्पृहाम् ॥ ५४ ॥

परुषानृतभाषिण्यो देहसंस्कारवर्जिताः । वाचाळाश्च भविष्यन्ति कलौ प्राप्ते तु योषितः ॥ ५५ ॥

नगरेषु च ग्रामेषु प्राकाराष्ट्रादिकान् जनाः। चौरादिभयभीताश्च काष्ट्रयन्त्राणि कुर्वते॥ ५६॥

दुर्भिक्षकरपीडाभिरतीवोपद्भृता जनाः । गोधूमान्नयवात्राख्यान् देशान् प्राप्स्यन्ति दुःखिताः ॥ ५७ ॥

स्वकार्यसिद्धिपर्यन्तं बन्धुत्वं कुर्वते जनाः। भिक्षवश्चापि मित्रादिस्रोहसम्बन्धयन्त्रिताः॥ ५८॥

अन्नोपाधिनिमित्तेन शिष्यान् गृह्वन्ति भिक्षवः। उभाभ्यामथ हस्ताभ्यां शिरः कण्डूयनं ख्रियः॥ ५९॥

कुर्वन्त्यो गुरुभर्तॄणामाज्ञां भेत्स्यन्त्यनादताः । पाषण्डालापनिरताः पाषण्डजनसङ्गिनः ॥ ६० ॥

यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धि गतः कलिः । अल्पोदकास्तदा मेघा अल्पसस्या च मेदिनी ॥ ६१ ॥

अस्पक्षीरास्तथा गावः क्षीरात्सर्पिनं जायते। एकवर्णा भविष्यन्ति वर्णाश्चत्वार एव तु ॥ ६२॥

नास्ति वर्णान्तरं तत्र छयं यास्यन्ति ताः प्रजाः।

सीदन्ति सन्तो विलसन्त्यसन्तः परेषु मैत्री स्वजनेषु वैरम्। पुत्रा म्रियन्ते जनकश्चिरायुः पश्यन्ति छोकाः कलिकौतुकानि ॥ ६३॥ कळौ काकिणिकेऽप्यर्थे विगृह्य त्यक्तसौहृदाः॥ ६४॥ त्यक्ष्यन्ति हि प्रियान्प्राणान् हनिष्यन्ति स्वकानपि । पाषण्डप्रचुरे धर्मे दस्युप्रायेषु राजसु ॥ ६५ ॥ चौर्यानृतवृथाहिसानानावृत्तिषु वै नृषु। शूद्रप्रायेषु वर्णेषु छागप्रायासु घेनुषु ॥ ६६ ॥ गृहपायेष्वाश्रमेषु योगिप्रायेषु बन्धषु । ततश्चानुदिनं घर्मः सत्यं शौचं दया क्षमा ॥ ६७ ॥ कालेन बलिना राजन् ! नक्यन्त्यायुर्वलं स्मृतिः। वित्तमेव कर्ला नृणां जन्माचारगुणोदयाः॥ ६८॥ दाम्पत्येऽभिरुचिहेंतुर्मायैव ब्यवहारके। धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि ॥ ६९ ॥ स्त्रीत्वमेवोपभोगे स्याद्विपत्वे सुत्रमेव हि। छिङ्गमेवाश्रमख्यातावन्यायो वृत्तिकारणम् ॥ ७० i। अवृत्तौ चापि दौर्बन्यं पाण्डित्ये चएलं वचः। स्वीकार एव चोद्वाहे शुद्धत्वे स्नानमेव हि ॥ ७१ ॥ उद्रम्भरिता स्वार्थे सत्यत्वे धाष्ट्यमेव हि। राक्ष्ये कुदुम्बभरणं यशोऽर्थे धर्मसेवनम् ॥ ७२ ॥ एवमाद्याः कलियुगे भविष्यन्ति क्रमेण हि । यदा मायानृतं तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादनम्॥ ७३॥ शोको मोहो भयं दैन्यं सकलिस्तामसः स्मृतः। पवं कलियुगे धर्माः सर्वे साम्प्रतमीरिताः॥ ७४॥ शिवपूजापरा ये च शिवनामपरायणाः। त एव शिवतुल्याश्च न हि तान्वाधते कलिः ॥ ७५ ॥

न्यूनातिरेकिता सिद्धा कठौ वेदोक्तकर्मणाम् । ,हरस्मरणमेवात्र सम्पूर्णफलदायकम् ॥ ७६ ॥ शिव शङ्कर रुद्रेति नीलकण्ठ त्रिलोचन । इतीरयन्ति ये नित्यं न हि तान्बाधते कालिः ॥ ७७ ॥

> इति श्रीशिवतत्त्वरत्नाकरे चतुर्थकछोले कल्पिर्मवर्णनं नाम दशमस्तरङ्गः

# अथैकादशस्तरङ्गः

एवमेव कलेर्धर्माः सङ्ग्रहेण निरूपिताः। नानाविधांस्तथोत्पातान् कलिदोषसमुद्भवान्॥१॥ कथयामि समासेन तान्कुमार! निशामय।

उत्पातकथनम्
देशाधिपे महाराजे दोषबुद्धिमनुवते ॥ २ ॥
अपचारो महानत्र प्रजासु क्षामपीडया ।
व्याधिभिर्वाथ बहुभिरथवा राजपीडया ॥ ३ ॥
उत्पाताः सम्भविष्यन्ति पुरे ग्रामे वनेऽथवा ।
काको मैथुनयुक्तश्चेच्छ्वेतो वा यदि दृश्यते ॥ ४ ॥
राजा वा च्रियते तत्र तदा देशो विनश्यति ।
उत्कृको वाशते यत्र निपतेद्वा तथा गृहे ॥ ५ ॥
क्षेयो गृहपतेर्मृत्युर्धननाशस्त्रथैव च ।
प्रासादतोरणाहालद्वारप्राकारवेश्मनाम् ॥ ६ ॥
अनिमित्तं तु पतनं दृढानां राजमृत्यवे ।
रजसा वा सधूमेन दिशो यत्र समाकुलाः ॥ ७ ॥

विवर्णा यत्र दश्यन्ते ब्राह्मणाश्च विकर्षिणः। ऋतवस्तु विपर्यस्ता नरो वा पूज्यपूजकः॥८॥

नक्षत्रयोगव्यत्यासस्ते सर्वे भयस्वकाः। अग्निर्यत्र न दश्येत ह्यमानेषु शान्तिषु ॥ ९ ॥

पूर्णकुम्भाः स्नवन्ते वा विद्वर्वा विप्रलुप्यते । माङ्गल्याः स्वामिनो यत्र न श्रृयन्ते रवास्तथा ॥ १०॥

वाद्यमाना न वाद्यन्ते वाद्यने चाप्यनाहताः । अचलाः प्रचलन्त्येव प्रचला न चलन्ति च ॥ ११ ॥

प्रविशन्ति यदा त्राममारण्या मृगपश्चिणः । अरण्यं यान्ति वै त्राम्याः स्थलं यान्ति जलोद्भवाः ॥ १२ ॥

स्थलजा वा जलं यान्ति घोरं नाशं विनिर्दिशेत् । राजद्वारे पुरद्वारे शिवा यान्त्यशुभप्रदाः ॥ १३ ॥

दिवा रात्रिञ्चरा यान्ति रात्रौ यान्ति दिवाचराः । व्राम्यास्त्यजन्ति ग्रामं वा तचोत्पातस्य लक्षणम् ॥ १४ ॥

सन्ध्यासु दीप्तं शान्तं वा शिवा वाशन्ति विस्वरम् । मण्डलानि प्रकुर्वन्तस्ते वै मृतिफलप्रदाः ॥ १५ ॥

प्रदोषे कुकुटो वारोद्धमन्ते वापि कोकिलः। अर्कोदयेऽर्काभिमुखस्तदा मृत्युभयं भवेत्॥ १६॥

गृहं कपोतः प्रविशेत् कन्यादो वा विलीयते । मधु वा मक्षिकाः कुर्युर्मुत्युर्गृहपतेर्भवेत् ॥ १७ ॥

प्राकारद्वारगेहेषु तोरणापणवीथिषु । केतुछत्रायुधादेषु कव्यादो निपतेद्यदि ॥ १८॥

जायते वाथ वस्मीको मधु वा दझ्यते यदि। स देशो नाशमायाति स्वामी वा म्रियते तदा॥ १९॥ मूषकाः शलभा दृष्टाः प्रभूतं क्षुद्भयं भवेत् । नरापचारान्नियममपरज्यन्ति देवताः ॥ २० ॥ नानापराधाद्देवानामुपसर्गः प्रजायते ।

#### उत्पातत्रैविध्यम्

दिव्यान्तरिक्षभौमाश्च त्रिविधाः परिकीर्तिताः ॥ २१ ॥ ग्रहर्श्वकृतं दिव्यमान्तरिक्षं निबोध मे । उल्कापातो दिशां दाहः परिवेषस्तथैव च ॥ २२ ॥ गन्धर्वनगरं चैव वृष्टिश्च विकृता च या। एवमादीनि लोकेऽस्मिन्नान्तरिक्षाणि निर्दिशेत्॥ २३॥ चरं स्थिरं च लोकेऽस्मिन् भूकम्पमपि भूमिजम्। जलाशयानां विकृतं भौममेतद्भि निर्दिशेत्॥ २४॥ भौमे चाथ फलं ज्ञेयं चिरेणैव विपच्यते। उभयं मध्यमफलं मध्यकालफलप्रदम् ॥ २५॥ अद्भुते तु समुत्पन्ने यदि वृष्टिः शिवा भवेत्। सप्ताहाभ्यन्तरे ज्ञेयमद्भुतं निष्फलं भवेत् ॥ २६ ॥ <sup>1</sup> अद्भुतश्च विनष्टश्चेद्दिना शान्त्या प्रद**श्य**ते । त्रिमिवंषेंस्तु तद्भव्यं सुप्रहद्भयकारणम्॥ २७॥ राज्ञः शरीरे लोके च पुरे <sup>²</sup>दारे पुरोहिते । पाकमायाति पुत्रे च तथा वै कीशवाहने॥ २८॥ ऋतुस्वभावाद्गाजेन्द्रा भवन्त्यद्भुतसंज्ञिताः। गुभावहाश्च विज्ञेयास्तांश्च मद्वद्तः श्रृणु ॥ २९ ॥ वज्राद्यानिमहीकम्पसन्ध्यानिर्घातनिस्वनाः । परिवेषरजोधूमा रक्तास्तार्कमयोदयाः॥ ३० ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अद्भुतस्य विनाश:-क. ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> दारे-मृ. पा.

द्रुमेभ्योऽन्नरसम्नेहबहुपुष्पफलोद्गमाः । गोपक्षिमयबुद्धिश्च शिवाय मधुमाधवे ॥ ३१ ॥

तारोक्कपातकलुषं कपिलाकेन्दुमण्डलम् । अनग्निज्वलनस्फोटधूमरेण्वनिलाहतम् ॥ ३२ ॥

रक्तपद्मारुणा सन्ध्या नभः क्षुव्धार्णवोपमम् । सरितां चाप्सु संशोषं दृष्ट्वा ग्रीष्मे शुभं वदेत् ॥ ३३ ॥

शकायुधपरीवेषविद्युच्छुष्मविरोहणम् । चळनं चाद्रिगेहानां वर्षासु न भयावहम् ॥ ३४ ॥

दिव्यस्त्रीभूतगन्धर्वविमानाङ्कतदर्शनम् । ब्रह्नक्षत्रताराणां दर्शनं च दिवाम्बरे ॥ ३५ ॥

गीतवादित्रनिर्घोषो वनपर्वतसानुषु । सस्यवृद्धिरपाण्डुत्वमग्रेऽपां शारदाः शुभाः ॥ ३६॥

शीतानिलतुषारत्वं नर्दनं मृगपक्षिणाम् । रक्षोयक्षादिसत्वानां दर्शनं वागमानुषी ॥ ३७ ॥

दिशो धूमान्धकाराढ्याः सनभोवनपर्वताः। उद्यः सूर्योदयास्ते च हेमन्ते शोभनाः स्मृताः॥ ३८॥

हिमवातानिलोत्पातविरूपाद्भृतदर्शनम् । कृष्णाञ्जनाभमाकार्शं तारोक्कापातपिञ्जरम् ॥ ३९ ॥

चित्रगर्भोद्भवाः स्त्रीषु गजाश्वमृगपक्षिषु। पत्राङ्कुरलतानां च विकाराः शिशिरे शुभाः॥ ४०॥

ऋतुस्वभावेन विनाङ्गुतस्य जातस्य दृष्टस्य तु शीव्रमेव । कृत्वागमं शान्तिरनन्तरं तु कार्या यथोका वसुधाधिपेन ॥ ४१ ॥

### **ळिङ्गवैकृतम्**

देवताचीः । प्रणदयन्ति वर्षन्ते प्रजवलन्ति वा । आधावन्ति च रोदन्ति प्रस्विद्यन्ति इसन्ति च ॥ ४२ ॥ : उत्तिष्ठन्ति निषेधन्ति दहन्ति शमयन्ति च। अधोमुखाश्च तिष्ठन्ति स्थानात्स्थानं व्रजन्ति हि ॥ ४३ ॥ वमन्त्यग्नि च वा धूमं स्नेहं रक्तं वसां तथा। एवमाद्याश्च दृश्यन्ते विकाराः सहस्रोत्थिताः ॥ ४४ ॥ देवायतनचैत्येषु <sup>2</sup> नरो वासं न रोचयेत्। राज्ञो वा निधनं तत्र स च देशो विनश्यति ॥ ४५ ॥ देवस्थानेषु चोत्पातान् हट्टा देशभयं वदेत्। पशूनां रुद्रजं ज्ञेयं नृपाणां लोकपालजम् ॥ ४६॥ श्चेयं सेनापतीनां च भयं स्कन्दगणेशजम्। लोकानां विष्णुवाय्विन्द्रमृत्युकर्मसमुद्भवम् ॥**४७**॥ विनायकोद्भवं ज्ञेयं गणानां चैव नायके। देवदेवे नृपालस्य देवस्त्रीषु नृपस्त्रियाः ॥ ४८॥ वास्तुदेवेषु विश्वयं गृहाणामेव नान्यथा। देवतार्चाविकारेषु श्रुतिवेत्ता पुरोहितः ॥ ४९ ॥ देवतार्चां तु गत्वा वै स्नातामाच्छाद्य धूपयेत्। पूजयेत्तां महाभाग! गन्धमाल्यान्नसम्पदा ॥ ५० ॥ मधुपर्केण विधिवदुपतिष्ठेदनन्तरम्। तिल्लिङ्गेन च मन्त्रेण स्थालीपाकं यथाविधि । पुरोघा जुडुयादझौ सप्तरात्रमतन्द्रितः ॥ ५१ ॥

विप्राश्च गुज्या मधुराञ्चपानैः सदक्षिणैः सप्तदिनं नरेन्द्र !। अथाष्टमेऽह्नि क्षितिगोप्रदानैः . सकाञ्चनैः शान्तिमुपैति यावत् ॥ ५२॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रनृत्यन्ति वेपन्ते. <sup>2</sup> तत्र वासं-क.

S. RATNAKARA

#### अभिवेकृतम्

अनिव्रर्दीप्यते राष्ट्रे भृशमन्निरिवस्वरः। नं दीप्यते चेघमानः सराष्ट्रः पीड्यते नृपः॥ ५३॥

प्रज्वलेदम्बु मांसं वा तदहः स्वामिनो वधः। प्रासादे तोरणे चैव वापीवेदमपुरादिषु ॥ ५४ ॥

पतानि यत्र दृश्यन्ते तत्र राजभयं वदेत्। विद्युतो वा विदाह्यन्ते तत्रापि नृपतेभयम् ॥ ५५ ॥

धूमश्चानग्निजो यत्र तत्र विन्द्यान्महद्भयम् । तटिद्विनाश्चं गगने भयं स्याद्वृष्टिवर्जनात् ॥ ५६ ॥

दिवा सतारे गगने तथैव भयमादिशेत्। विकारः स्वायुधानां स्यात्तत्र सङ्ग्राममादिशेत्॥५७॥

त्रिरात्रोपोषितस्तत्रं पुरोधाः सुसमाहितः । समिद्भिः श्रीरवृक्षाणां सहस्रेण घृतेन च॥५८॥

दद्यात्सुवर्णे च तथा द्विजेश्यो गां चैव वस्त्राणि तथोऽभयं च । एवं कृते पापमुपैति नाशं यद्ग्निवैकल्यभयं नरेन्द्र ॥ ५९ ॥

वृक्षनैकृतम् पुरेषु येषु दृश्यन्ते पादणा दैवचोदिताः। इदन्तो वा हसन्तो वा स्रवन्तो वा रसं बहु॥ ६०॥

अरोगा वा विना वातं शाखा मुश्चन्यसंक्रमस्। फलं पुष्पं तथा काले दर्शयन्ति त्रिहायनाः॥ ६१॥

क्षीरं स्नेहं सुरां रक्तं मधु तोयं स्नवन्ति च । शुष्यन्त्यरोगाः सहसा शुष्का रोहन्ति वा पुनः ॥ ६२ ॥

उत्तिष्ठन्तीह पतिताः पतन्ति च तथोत्थिताः। तत्र वक्ष्यामि ते राजन् विपाकं फलमेव च ॥ ६३॥ रोदने ब्याधिरभ्येति हसने देशविश्रमः। शास्त्राप्रपतनं कुर्यात्सङ्ग्रामे योघपातनम् ॥ ६४ ॥ बालानां पतनं स्यातु बालानां फलपुष्पतः। स्वराष्ट्र¹भेदं कुरुते ²फलपुष्पं निरन्तरम् ॥ ६५ ॥ क्षयं सर्वत्र च क्षीरं स्नेहं दुर्भिक्षलक्षणम्। वाहनाशकरं मद्यं रक्तं सङ्ग्राममादिशेत् ॥ ६६॥ मधुस्रावे तथा व्याधिजैलस्रावे न वर्षति । अरोगशोषणं बेयं भयदुार्भेक्षलक्षणम् ॥ ६७ ॥ शुष्केषु संप्रह्मदेषु वीर्यमन्नं न रोहति। उत्थानं पतितानां च भयभेदकरं भवेत् ॥ ६८ ॥ स्थानात् स्थानस्य गमने देशभङ्गं तथादिशेत्। जन्पत्स्विप च वृक्षेषु रुद्दत्स्विप वनक्षयम्॥ ६९ ॥ पुष्पैः फलैर्वा विकृतै राज्ञां मृत्युं तथादिशेत्। अन्येषु चैवं वृक्षेषु वृक्षोत्पाते त्वतन्द्रितः ॥ ७० ॥ आञ्छादयित्वा तं वृक्षं गन्धमास्यैर्विभूषयेत्। बृक्षोपरि तथा छत्रं कुर्यात्कोपप्रशान्तये ॥ ७१ ॥ शिवमभ्यर्चयेद्देवं पशुं चास्मै निवेदयेत्। मूले चास्य षडावृत्या रुद्रं चैव जपेत्ततः॥ ७२॥ मध्वाज्ययुक्तेन तु पायसेन संपूज्य विप्रांश्च भुवं च दद्यात्।

गीतेन नृत्तेन सथार्चयेत्तं देवं परं पापविनाशहेतोः॥ ७३॥

वृष्टिवैकृतम्

अतिबृष्टिरनावृष्टिर्दुर्भिक्षादिभयप्रदा । अनृतौ विकृता व्यक्तं वृष्टिव्याधिभयाय तु ॥ ७८ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> फल्डुष्पमनातैवम्. ¹ खेदं-क.

शीतोष्णानां विपर्यासे ऋत्नां रिपुजं भयम्।
शोणितं वर्षते यत्र तत्र शस्त्रभयं भवेत्॥ ७५॥
अङ्गारपांसुवर्षे तु नगरं तद्विनश्यति।
मज्जास्थि स्नेहमांसानां जनमारभयं भवेत्॥ ७६॥
पुष्पं फलं तथाप्यत्रं हिरण्यानि भयानि च।
पांसुजन्तुफलानां च वर्षणे रोगसंभवः॥ ७५॥
छिद्रं चातिप्रवर्षाय सस्यानामीतिवर्धनम्।
विरजस्के रवी व्यश्चे यथा स्थानं न दश्यते॥ ७८॥
निरभ्रायां तथा रात्रौ तथा याम्योत्तरेण च।
इन्द्रायुधं तथा दृष्ठा उस्कापातं तथैव च॥ ७९॥
दिग्दाहपरिवेषौ च गन्धर्वनगरं तथा।
परचक्रभयं कुर्याहिशोपस्करमेव च॥ ८०॥

सूर्येन्दुपर्जन्यसमीरणानां यागस्तु कार्यो विधिवद्गिनेन्द्रैः। धनानि गोकाञ्चनदक्षिणाश्च देया द्विजानामघनाद्यदेतोः॥ ८१॥

जलवैकृतम्

नगराद्यसर्पन्ते समीपमुपयान्ति च।
नद्या नद्यस्रवणा विरसा हि भवन्ति च॥ ८२॥
विवर्णे कलुपं तत्र फेनवर्जे तु संकुलम्।
क्षीरस्नेहसुरासक्तं वहन्ते चाकुलोदकाः॥ ८३॥
पण्मासाभ्यन्तरे तत्र परचक्रभयं भवेत्।
जलाश्या नदन्ते च प्रज्वलन्ति कथंचन॥ ८४॥
प्रचलसम्बुजिह्ना च ज्वाला धूमं स्जन्ति च।
सङ्गीतशब्दाः श्रूयन्ते जनमारोऽत्र संभवेत्॥ ८५॥
जसव्या वाहणा मन्नास्तैस्तु होमो जपो भवेत्।

<sup>1</sup> खायु-मु.

मध्वाज्ययुक्तं परमान्नमत्र देयं द्विजानां नृप भोजनार्थम् । गावश्च देयाः सितवस्त्रयुक्ता-स्तथोदकुम्भाः सकलाघशान्त्ये ॥ ८६॥

#### प्रसववैकृतम्

अकालप्रसवा नार्यः कालातीतप्रजास्तथा । अमानुषा अखण्डाश्च अजातव्यञ्जनास्तथा । द्दीनाङ्गा अधिकाङ्गाश्च जायन्ते यदि वा ख्रियः ॥ ८७ ॥ पश्चवः पक्षिणश्चैव तथैव च सरीस्रपाः । विनाशं तस्य देशस्य कुलस्य च विनिर्दिशेत् ॥ ८८ ॥

विवासयेत्रा नृपितः स्वराष्ट्रात् स्त्रियश्च पूज्याश्च तथा द्विजेन्द्राः । दानैस्तथा ब्राह्मणतपेणेश्च लोके ततः शान्तिमुपैति पापम् ॥ ८९ ॥ पवं विधानि राजेन्द्र ह्यद्भुतानि भवन्ति हि । अन्यान्यपि च लोकानामनिष्टव्यक्षनानि च ॥ ९० ॥

अमी गणभ्यो बसवेश्वरेण धर्माः कलेरद्भुतसंभवाश्च । प्रकृपिताः प्राग्भवते प्रदिष्टाः संक्षेपतोऽमी भुवने विचित्राः ॥ ९१ ॥ १ति श्रीशिवतस्त्रताकरे चतुर्थकङोले कस्युत्पातनिक्ष्पणं नामेकादशसरप्तः

## अथ द्वादशस्तरङ्गः

नरपितिसंहासनवृत्तान्तिनिरूपणम् उत्पाताः कलिधर्माश्च सङ्ग्रहात्ते निरूपिताः । प्राग्ये गणेभ्यो बसवेश्वरेण परिकीर्तिताः ॥ १ ॥ सिहासनं नरपतेभवेदिति यदीरितम् । तत्र मे महती स्वामिन् ! ग्रुश्रूपा वर्तते हृदि ॥ २ ॥ तब्रृत्तान्तं विशेषेण मह्यमाख्याहि सर्ववित्।
पुत्र ! सर्वे ब्रुवे तुभ्यं समाहितमनाः श्रुणु ॥ ३ ॥
साकेतनगरे नष्टे विद्यारण्यमुनीश्वरैः ।
निर्मितं चक्रनगरं भूपं हरिहरं प्रति ॥ ४ ॥
तस्मिन् पुरवरे रम्ये श्रीदेवी चक्रनायिका ।
सान्निध्यमकरोत्तत्र शतं वर्षसहस्रकम् ॥ ५ ॥

#### विद्यारण्यवृत्तान्तः

विचारण्यमुनीन्द्रस्य वृत्तान्तमधुना ब्रुवे। येन व्यघायि नगरी विद्यानगरसंक्षिता ॥ ६॥ पूर्व विप्रवरः कश्चिच्छिवधर्म इति श्चतः। गृहस्थमावमालम्ब्य तस्थौ शीलसमन्वितः ॥ ७ ॥ स च स्त्रीपुत्रपौत्राचैद्रिदेवेण महीयसा । द्यमानमना नित्यं चिन्तयन् समवर्तत ॥ ८॥ ततः स रेवणासिद्धसंप्रदायप्रवर्तिनाम्। शङ्कराचार्यवर्याणां पारम्पर्यक्रमागतम्॥ ९॥ संन्यासिनमुपाश्रित्य विनयावनतोऽधिकम्। बृत्तान्तमिखलं तस्मै यतये संव्यजिश्वपत् ॥ १०॥ स यतिर्विप्रवर्याय श्रीविद्यां षोडशाक्षरीम् । इह सौख्यप्रदामन्ते मुक्तिदां समुपादिशत्॥ ११॥ तस्मै श्रीचकराजस्य पूजाविधिमपि कमात्। तस्याभ्यनुक्षामासाच द्विजः सद्भक्तिपूर्वकम् ॥ १२ ॥ आचचार पुनश्चर्यां स चैकादशसङ्ख्यया। अथापि देवीमर्चाभिरप्रसन्नां विलोक्य सः ॥ १३॥ बिश्वचेता बलाइग्धुं श्रीचकमुपचकमे। तदा 'सा वृद्धमातङ्गीरूपमास्थाय देवता॥ १४॥

<sup>1</sup> श्रीवृ-क.

विप्र! भो कीहरां कर्म यतसे कर्तुमीरय। इति प्रष्टे तया चित्रे निजोदन्तनिवेदिनि ॥ १५ ॥ स्मित्वा तस्यां तु भो विप्र! त्वमालोकय पार्श्वतः। एवं वाचं ब्रुवाणायामुदैक्षत स पार्श्वतः॥ १६॥ एकादशगिरींस्तत्र दृष्ट्यमानान् विलोकयन्। किमेतदिति तां विषः प्रोवाचैषा च तं प्रति ॥ १७ ॥ पनांसि यानि वृत्तानि प्रागेकादशजन्मसु । तानि पर्वतक्रपाणि दह्यन्ते पुरतस्तव ॥ १८ ॥ भाविजन्मन्यभाष्टं ते सिद्धचेदित्यभिधाय सा । अन्तर्हिताभवत्तिमन् समये तदनन्तरम् ॥ १९ ॥ खब्यापारादुपरतो गुरोरभ्यर्णमभ्यगात्। अवोचद्प्युदन्तं खं ध्यात्वा च गुरुराष्ट्र तम् ॥ २० ॥ अन्यजन्मकृते भूया'त्सन्नद्यासे भवतो द्विज । यत्र प्रलादश्चकेऽस्या भवेदिति समीरितम् ॥ २१ ॥ इत्युक्तेनार्थितस्तेन स सन्नग्रासमुपादिशत्। विद्यारण्य इति प्रादादाख्यां तस्मै ततः परम् ॥ २२ ॥ रेवणासिद्धसंप्राप्तं चन्द्रमौलीशमप्यदात्। आख्यचानेन लिङ्गेन तवाभीष्ठाप्तिरित्यपि ॥ २३॥ अयासीच ततो वर्यं बदर्याश्रममप्यसौ। श्टिक्कणा सहितस्तत्र व्यासानुग्रहवैभवात्॥ २४॥ त्रिकालक्षानसंपर्ति प्राप विद्याश्च सर्वशः। ततो निर्गत्य पम्पाख्यं क्रमात् क्षेत्रं समाश्रयन् ॥ २५ ॥ विरूपाक्षस्य भजनं कुर्वस्तत्र स्थितोऽभवत्। विद्यारण्ये विरूपाक्षदेवालयमुपाश्रिते ॥ २६ ॥ चन्द्रमौळीशितुः पूजां समाचरति सर्वदा। <sup>2</sup> जातः स्वप्ने शिवस्तस्मै जगादैवमनायकम् ॥ २७ ॥

¹ त्सन्यासो-मू. ² जात: स्वप्नो शिवस्तस्मिन्-सु.

भूमण्डलमिदं म्लेच्छिकराताद्यैरुपद्रुतम् । भायास्यतो महान्तौ द्वौ ताभ्यामारचयन् पुरीम् ॥ २८ ॥

विधाय पट्टबन्धं च तत्र स्थापयः ताविति । अपरेचुर्यथापूर्वं विरूपाक्षालयस्थिते ॥ २९ ॥

नियमं कुर्वति स्त्रीयं विद्यारण्ययतीश्वरे । उज्जयिन्यां हरिहरबुक्कनामाङ्किताबुभौ ॥ ३० ॥

वीररुद्रमहीभर्तुः कोशगेहाधिकारिणौ। तस्यात्यये विषादेन तीर्थयात्राविधायिनौ॥ ३१॥

योजनाद्पतुर्द्रे विरूपाक्षदिदक्षया । यदा स्वप्न तदा तस्यां रात्रावाचष्ट शङ्करः ॥ ३२ ॥

श्र्णुतं भो युवां यातं विरूपाक्षस्य सन्निर्धिम् । अध्यास्ते सुमहान् भिक्षुर्लोकानुत्रहकाङ्क्षया ॥ ३३ ॥

निर्माणं नगरस्यापि कृत्वा वां स्थापयेदिति । तत्परेद्यवि मध्याद्धे तयोः स्वं वन्द्मानयोः ॥ ३४॥

ष्ठुवतोः स्वमुद्दन्तं च स्वप्रसंभाषणादिकम् । भावं बुध्वा निजोदन्तं श्रावयित्वा च ताबुभौ ॥ ३५ ॥ संवादात्स्वभयोर्भत्वा कार्यस्यावद्यभाविताम् । त्रयस्ते नगरारम्भे याविचन्तां वितेनिरे ॥ ३६ ॥

तावत्कश्चिन्मेषपालः शङ्करानुत्रहेरितः। विदित्वा हृदयं तेषामिदमूचे परं वचः॥ ३७॥

तीरे तु तुङ्गभद्राया दक्षिणे पर्वते स्थिता। महालक्ष्मीरभीष्टं वः शंसेर्तिकच ममाभिधा॥ ३८॥

न प्राह्यानेन चार्थोऽयं समुदीरित इत्यपि। निवेदनीयं नो देन्या इत्यस्यानन्तरं त्रयः॥ ३९॥

तह्नक्ष्मीभवनं प्राप्य रचयामासुरर्चनाम् । देवी साप्यशरीरोत्थवःचा मेषपतौ कृते ॥ ४० ॥ उपहारे वदेयं व इति तान् प्रत्यवोचत । मेषपालसमक्षं तेष्वागतेषु पुनस्ततः ॥ ४१ ॥ सोपहारीकृतेर्वार्तां परोक्षामपि च खतः। तेभ्यः प्रागेव तत्रत्यां स्वमाहात्म्येन शंसति ॥ ४२ ॥ स्वपरोक्षार्थविज्ञाता महानित्यवधार्य तम्। तस्योपहारीकृतये सान्त्वयत्सु तदा पुनः ॥ ४३ ॥ तेन चैवं समाचख्ये देवानामिष्टसिद्धये। अदादसून् दधीचिः प्राग्युष्माकं कार्यसिद्धये ॥ ४४ ॥ वितरेयं शरीरं वो ममैकं कुरुतेप्सितम्। त्रयोदश त्वया साकं ये च स्युर्भाविनो नृपाः ॥ ४५ ॥ ते मदीयाभिघानाङ्कां यूयं विख्यातिमाप्नुत । इत्युदीर्याथ सविधं देव्याः प्राप तिरोहितः ॥ ४६ ॥ तस्यामन्तर्भवन्नेष न बहिः काप्यलक्ष्यत । देव्यथार्ज्ञापयामास विद्यारण्ययतीश्वरम् ॥ ४७ ॥ त्वया श्रीचकरूपेण नगरे निर्मिते सति। तत्पुराभ्यन्तरेऽदृष्टा हेमवृष्टिर्भविष्यति ॥ ४८॥ सित्रपादित्रघटिकापर्यन्तमिति सोऽप्यथ। अकल्पयत्पुरं रम्यं यथा देव्या समीरितम् ॥ ४९ ॥ ततो हरिहरस्यादौ पट्टबन्धमकारयत्। अशिषत्सोऽपि वसुधामनाकलितशात्रवाम् ॥ ५० ॥ शिष्टानां पालने पूर्वे दुष्टानां निग्रहे परम्। मागं स्वनामधेयस्य सार्थकं स विनिर्मने ॥ ५१ ॥ विद्यारण्याय विरुद्दान्यात्मीयानि च दत्त्वान्। सम्पदं च १ तदुत्पन्नां तस्मै पाद्यमिवान्धये॥ ५२॥ तमारभ्य महीपाळा मेषपाळोपनामकाः। त्रयोदश महीमेनामरक्षत्रीतिसंयुतस्॥ ५३॥

¹ समुत्पन्नां—क.

#### हरिहरबुकादि त्रयोदशमहीपाका:

आदौ इरिहरो बुकस्ततो हरिहरस्तथा।
विरूपाक्षस्ततो बुकस्ततो देवस्ततः परम्॥ ५४॥
रामराजस्ततः पश्चाद्विरूपाक्षस्ततः परम्।
देवस्ततो विरूपाक्षस्ततो मारपनामकः॥ ५५॥
ततो रामो विरूपाक्षस्ततो भूपास्त्रयोदशः।
द्वाश्रिशदुत्तरानेते द्विशताब्दान् क्षितौ स्थिताः॥ ५६॥
वयोदश नृपालेम्यः पश्चात्सप्त नृपा इमे।

तदनन्तरभाविनः ससनुपतयस्तेषां वत्सराणि च प्रौढो द्वादशवर्षाणि दश वीरमृसिक्षराद् ॥ ५७ ॥ ततः सास्त्रमृसिक्षाच्यो द्वादश त्रीनथाच्युतः । चत्वारिशत्ततः रुष्णस्ततो द्वे तु सदाशिवः ॥ ५८ ॥ चतुर्विशतिवर्षाणि रामराजो महीपतिः । एवं सप्त महीपालास्ततः क्षितिमपालयम् ॥ ५९ ॥

इति श्रीमद्दनाष्यनन्तसक्तल्तन्त्वोत्तीणैषडध्योपादानबिन्दुकारणिचदम्बरशक्तिसमन्त्रित-परमेन्दरमसादासादितशिवादैतिविद्याविशारदश्रीमत्केलदिवसवराजेन्द्रविरचिते वेदागमान्तर्गर्तावविधविद्यातन्त्रसारभूते शिवतन्त्वरत्नाकरे चतुर्थकछोले नरपति सिद्यासनञ्ज्ञान्तवर्णनं नाम द्वादशस्तरङ्गः समाप्तः

द्विचत्वारिंशदधिकशतोत्तरसहस्रकम् । ग्रम्था रवितरङ्गाळो कल्लोलेऽस्मिश्चतुर्थके ॥ पुराणस्मृतिसिद्धान्तानितिहासविामिश्रितान् । विद्यारण्यकृति चैव पितामहसुसंहिताम् ॥ विलोक्यायं विरचितः कल्लोलोऽभूचतुर्थकः । श्रीमत्सद्गुणसोमशेखरलसच्चाम्बिकास्नुना श्रीदीक्षागुरुचेभवीरकरसञ्जातेन विद्याव्धिना । गौरीनाथपदान्जभृङ्गवसवक्षोणीभृता निर्धिते कल्लोलः परिपृरितः कृतिवरे तिस्मिश्चतुर्थोऽभवत् ॥

# पश्चमः कल्लोलः

#### प्रथमस्तरङ्गः

त्सक्नेऽवसद्मिकेति हि रुषा 'प्राप्ता जडस्त्री शिर-स्त्वस्नानेन जटाभविच्छरसिजा वैरूप्यमक्ष्णामपि। अस्थ्यक्ने परिदृश्यते मिलनता कण्ठेऽपि गोप्ता न मे तातस्येति वदन्तमीक्ष्य तनुजं शम्भुईसन् पातु <sup>2</sup>वः॥१॥

विद्यानगरिनर्माणं तत्र सिद्धासनोद्भवः।
तत्र राह्मां सार्वभौमपदवीसंभवकमः॥ २॥
तेषां च सङ्ख्या वर्षाणि श्रुत्वाऽत्यानिद्तोऽभवम्॥
दिशो गणानां वासाहों बसवेश्वरकीर्तितः॥ ३॥
यश्च मन्नामको भक्तस्तत्र स्यादित्युदीरितः।
मह्नदेशः स को वा स्याद्धकस्तनामकश्च कः॥ ॥
तद्धशस्य क्रमः को वा सर्वमेतनिक्षपय।
कुमार! वर्णये सर्वं सावधानमनाः श्रृणु॥ ५॥

### मञ्जदेशवर्णनम्

रम्यं वनवसादेशकुटजाद्रथोर्यदन्तरम् । मह्नदेश इति ख्यातो देशः सोऽयं समृद्धिमान् ॥ ६ ॥ यत्रार्श्वयंकरानेकमण्योषधिसमावृतः। वर्तते कुटजाख्योऽद्गिः सिद्धसङ्घनिषेवितः॥ ७॥ अस्मिचर्थेऽस्ति संबादः शिवगौर्योः स कथ्यते।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्राप्तं जडत्वे-मु. पा.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> न:-क.

मछदेशविषये शिवगौरीसंवादः (कुटजाद्रिवर्णनम्)

यथा काशी त्रिलोकेषु गीयते मत्समाश्रिता ॥ ८॥
तथैव सिद्धिंगंगेगींयते तदुपत्यका।
परितः सरितो यस्य तीर्थायुतशतानि च ॥ ९॥
यदक्के मुख्यतीर्थानि निवसन्ति वरानने!।
तेषां नामानि वक्ष्येऽहं श्रृणु देवि! समासतः॥ १०॥
तावत्तदक्कविस्तार औन्नत्यं च मयोच्यते।
पूर्वपश्चिमतो देवि! सार्धयोजनमायतः॥ ११॥
दक्षिणोत्तरमाने तु सार्धाद्विकोशसम्मितः।
गजेन्द्राकारवद्भाति मुखतः पृष्ठतः प्रिये!॥ १२॥
पश्चिमामिमुखत्वाच पूर्वभागे तु निम्नता।
शिखरस्योन्नतत्वं तु पञ्चकोशमितं प्रिये!॥ १३॥
पृष्ठतः पूर्वभागे तु सार्धकोशस्ततस्ततः।
यम्मुखे विद्वतीर्थं तु नेत्रयोरित्रभास्करी॥ १४॥
यत्पार्थ्वयोर्वृषं चकं तत्कुक्षी नैव गण्यते।

कुटजाद्री विद्यमानानि तीर्थानि
ईशान्यां चक्रतीर्थं तु आग्नेय्यां नाहुषं ततः ॥१५॥
रजताश्माह्मयं दक्षे नैकेंत्यां तु विनायकम् ।
वायव्यां व्याव्यतीर्थं तु उत्तरे च कमण्डलुः ॥१६॥
यवक्राद्विशतेर्हंस्तादित्रतीर्थं ततस्त्वधः ।
किंचित्पश्चिमभागे तु शतिबन्दुं विदुः प्रिये !॥१७॥
तद्धः पञ्चपञ्चाशदस्तमाने सहस्रकम् ।
रौप्याश्मतीर्थं चक्राह्ममत्री व्याव्यः कमण्डलुः ॥१८॥
शतिबन्दुसहस्राह्मप्रभं विह्नसंक्षितम् ।
सतानि नव मुख्यानि सर्वसिद्धिकराणि च ॥१९॥

ऋषिभिः सिद्धसाध्याधैरेषु तीर्थेष्वतान्द्रितैः। सिद्धयोऽनेकशो लब्धा देवदानवदुर्लभाः॥ २०॥

अत्रिश्च वृषभो योगी नागार्जुनविनायकौ। चिक्कियाद्यौ तथा ब्रह्मा हरिनेहुषभूपतिः॥ २१॥

पेश्वर्यार्थं च सिद्धवर्थं सुरा अपि महत्तरम्। तपस्तेपुः सुबहुलं कालं कमललोचने !॥ २२॥

वायुर्व्याद्यस्वरूपेण हरिश्चकात्मना स्वयम्। नागोऽन्तकस्वरूपेण तपस्तेषुः सुसिद्धये !॥ २३॥

अन्तर्नगरवासी यो हरो गङ्गाधरः क्वित्। ताण्डवाय प्रवृत्तोऽभूदम्बिकायाः पुरः पुरा॥ २४ ॥

मूर्भि गङ्गाप्रवाहस्तु जटाताडनतः प्रिये !। शतथा शतबिन्दुः स्यात्सहस्रं च सहस्रघा॥२५॥

लोकं पुनीतस्तौ देवि ! दिव्यसिद्धिप्रदौ नृणाम् । अन्ये च तीर्थप्रवराः सर्वसिद्धिप्रद्रायकाः ॥ २६ ॥

बहुनात्र किमुक्तेन मया तत्रैव गम्यते । तत्र स्थितानां सिद्धानां यथाभिलवितं ददत् ॥ २७ ॥

निवसिष्यामि देवेशि ! तवानुमतिरास्ति चेत् । त्वमपि त्रिषु लोकेषु मातेति बहुधोच्यसे ॥ २८ ॥

संहत्य मूकनामानं दानवं बहुदर्पितम्। इहैव वस मूकाम्बेत्याख्यां प्राप्नुवती सती॥ २९॥

इत्युक्तान्तर्दधे देवः शङ्करो लोकशङ्करः। तथा विधाय तन्नामा ख्याताऽवर्तत तत्र सा॥ ३०॥

वयस्स्तम्भनादिसिद्धयः

षयसस्स्तम्भनं कालवञ्चनं मृतजीवनी। पादुकायास्तथा सिद्धिरदृश्यकरणं तथा॥३१॥ परकायप्रवेशश्च सिद्धिस्तद्वन्मणेरपि । मन्त्रसिद्धिस्तन्त्रसिद्धिरौषधस्येति सिद्धयः॥३२॥

इत्येवमादिकाः सिद्धीर्मूकाम्बायाः प्रसादतः। संप्राप्य तत्र तिष्ठन्ति योगिनो मोक्षकाङ्क्षिणः॥ ३३॥

# तासां सिद्धीनां स्वरूपाणि

ब्रुवे तासां च सिद्धीनां स्वरूपाणि श्रृणु क्रमात् । कृष्णपक्षे <sup>1</sup> चतुर्दश्यां संध्यायां शास्मिलद्भमम् ॥ ३४॥ बलिपूजादिकं कृत्वा रक्तस्त्रेण वेष्टयेत्। ॐ हां ततोऽमृतस्यन्विन्यमृतं स्रव तत्परम्॥ ३५॥ स्वाहेत्यनेन मन्त्रेण सप्तवारं तु शास्मिल्सम्। अभिमन्त्र्य कुठारेण निहन्याद्वहुशः सुधीः॥ ३६॥ तस्य निर्यासमादाय प्रभाते भास्करोद्ये। प्राच्यां भृङ्गरातावर्या गुळूच्याः खरसैः पृथक् ॥ ३७॥ सप्तवारं प्रतिरसं तेन भावनामाचरेत्। संपिष्योत्व्वले कुर्याद्धिटका बदरैः समाः॥ ३८॥ प्रतिवासरमेकैकां धारयेद्धटिकां ततः । अह्नां द्विसप्तके याते दन्तकेशनखं पतेत्॥ ३९॥ पुनर्द्धिसप्तके याते नूतना रदना नखाः। संभवन्ति ततः केशा भृङ्गपक्षसमितववः॥४०॥ द्वयष्टवर्षाकृतिर्देश्यो बलवीर्यसमन्वितः। समासहस्रजीवी स्थान्नात्र कार्या विचारणा॥ ४१॥ मूळत्वक्पत्रपुष्पाणि फलमित्यक्रपश्चकम्। आह्रत्य शाल्मिलितरोः सुक्ष्मचूर्णं तु कारयेत्॥ ४२॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> त्रयोद्द्यां -क.

मधुना सर्पिषा युक्तं बिडालपदमात्रकम् । तिह्नहेत्प्रातरुतथाय मासमेकं मिताशनः ॥ ४३ ॥ मासेन जायते मत्यों वलीपलितवर्जितः। मासमेतत्प्रयोगेण मत्तेभसदृशो भवेत ॥ ४४ ॥ जीवत्यब्दसद्वसाणि तेजस्वी तरुणाकृतिः। नीरोगी वीर्यसंपन्नो जायते नात्र संशयः ॥ ४५ ॥ सितां रक्तां च पीतां च कृष्णां मुण्डीं चतुर्विधाम्। पञ्चम्यां कृष्णपक्षस्य पौर्णमास्यां तु वा निशि ॥ ४६॥ रोहिण्यां श्रवणे पुष्ये रेवत्यां वा समुद्धरेत्। पञ्चाङ्गानि समाहृत्य छायायां परिशोषयेत्॥ ४७ ॥ सर्पिषा मधुना सार्घे विडालपदमात्रकम् । तच्चूर्णमुपयुञ्जीत झीरिपष्टकभोजनः ॥ ४८ ॥ एकविंशे दिने याते दिव्यदेही भवेन्नरः। मासत्रयप्रयोगेण लोके प्राप्तोत्यदृश्यताम् ॥ ४९ ॥ पञ्चमासप्रयोगेण मोदते विभुधैः सह। मासषद्कप्रयोगेण चिरायुः खेचरो भवेत्॥ ५०॥ अमरी पुष्यनश्चत्रे समूलां पल्लवान्विताम् । आदाय शोषियत्वा च सुऋक्णं तच चूर्णयेत्॥ ५१॥ सर्पिषा मघुना साधै भक्षयेत्कर्षमात्रकम्। गव्यक्षीरसमायुक्तं कुर्यात्स्वल्पान्नभोजनम् ॥ ५२ ॥ सप्ताहे प्रथमे'याते विनइयन्ति रुजः स्फुटम्। प्राप्ते द्वितीयसप्ताहे दिन्यदेहो भवेन्नरः ॥ ५३॥ तृतीये भूतलस्थानि निधानान्यपि पश्यति । चतुर्थे षद्पदानीला जायन्तेऽस्य शिरोरुहाः ॥ ५४ ॥ समासद्दस्त्रितयं जीवेत्तारुण्यसंयुतः। 'गन्धर्वत्वं पञ्चमे स्याह्नन्धवाहसमागतिः॥ ५५॥

षष्ठे वाचस्पतिप्रख्यः प्रज्ञावान् जायते नरः ।
सप्तमे पूर्णचन्द्राभः सर्वाह्णदकारो भवेत् ॥ ५६ ॥
अष्टमे सर्वस्तवानां पीयूषं वितरत्यसौ!
सप्तद्वीपाधिपत्यं च नवमे सप्तके भवेत् ॥ ५७ ॥
भूतं भव्यं भविष्यच दशमे वेत्ति सप्तके ।
अश्वतान्यपि शास्त्राणि जानात्येकादशे नरः ॥ ५८ ॥
द्वादशे सप्तके प्राप्ते द्वितीय इव मन्मधः ।
वशीकरोति सर्वाणि नरनारीमनांस्यपि ॥ ५९ ॥
संवत्सरोपयोगेन समा लक्षत्रयं सुखी ।
जरापलितमुक्ताङ्गो जीवत्येव न संशयः ॥ ६० ॥
पवं रसायनं प्रोक्तमन्यापत्तिकरं नृणाम् ।
दिति प्रोक्तो वयस्तम्भः कालवञ्चनमुच्यते ॥ ६१ ॥

#### कालवञ्चनम्

पुष्पं फलस्य धूमोऽग्नेवेषेस्य जलदोदयः । यथा भविष्यतो लिङ्गं रिष्टं मृत्योस्तथा ध्रुवम् ॥ ६२ ॥

#### रिष्टशब्दार्थः

रूपेन्द्रियखरच्छायाप्रतिच्छायाक्रियादिषु । अन्येष्विप च भावेषु पाक्रतेष्वनिमित्ततः ॥ ६३ ॥ विक्रतिर्या समासेन रिएं तदिह लक्ष्यते ।

## मरणचिह्नानि

उत्तराभिमुबस्थो यो यद्विजानाति दक्षिणम् ॥ ६४ ॥ विमुखः स तु विश्वेयः सप्तमासान्न जीवति । शुद्धं निर्मलमादित्यं विर्दार्शेम यदि पद्दयति ॥ ६५ ॥ द्विवर्षान्ते क्षयं याति नान्यथा भैरवोदितम् । सितं हरितरक्तं वा सशून्यं भानुमण्डलम् ॥ ६६ ॥

यः पश्यति सदा सोऽयं वर्षादृध्वं न जीवति । रविविम्बे जले दृष्टे संपूर्णे न मृतः कवित्॥ ६७॥ खण्डे दिश्च क्रमान्मृत्युः षट्द्रित्र्येकमासतः। मध्यछिद्रे दशाहेन तहिने धूमलङ्कुले ॥ ६८॥ अहन्दतीं धुवं सोमं छायां वापि महापथम्। यो न पर्यति निस्तेजा वर्षान्ते ख्रियते ख्रुवम् ॥ ६९ ॥ सिच्छद्रो दृश्यते चन्द्रस्तथा वा दर्पणे रिवः। दश्यते निष्प्रभो वापि यस्यासौ ख्रियते ततः॥ ७०॥ संपूर्णो वहते सुर्यः सोमश्चैव न दस्यते। पक्षान्ते जायते मृत्युः कालज्ञाने ज्ञित्रोदितम् ॥ ७१ ॥ यस्य वा स्नातमात्रस्य हृत्पद्मं परिशुष्यति । धुमो वा मस्तके चास्ति सप्तमासान्न जीवति ॥ ७२ ॥ कृष्णरक्तानि वस्त्राणि रक्तमान्यानुलेपनम्। खप्ने च लभतेऽकसात् पण्मासान्ते न जीवति ॥ ७३॥ भक्तिशीलगुणलागो बुद्धिबलमहेतुकम्। यस्यैतानि निवर्तन्ते षण्मासान्ते न जीवति ॥ ७४ ॥ अशिरस्कां यदा पश्येदात्मच्छायामथापि वा। न कृष्णतारकां प्रदेयेत् षण्यासान्ते न जीवति ॥ ७५ ॥ राक्षसैर्भृतवेतालैः श्वानस्करगर्द्भः। गृभ्रेः काकैरुलुकैर्वा महिषेश्च क्रमेलकैः॥ ७६॥ स्वमे वेष्टितमात्मानं पश्येदच्दं न जीवति। स्वमे देहं स्वकं स्थू हं तैलाक्तं वाऽथ पर्यति ॥ ७७ ॥ भीतः ऋद्धोऽथवा नित्यं मासादूर्ध्वं न जीवति । निशि चापं दिवा चोक्काममेघाशनिसंभवाम्॥ ७८॥ यः पश्येन्स्रियते सोऽपि पण्मासाच्छद्धरोदितम । राङ्खावर्ते भ्रुवोर्मध्ये गुल्भयोर्ममसन्धिषु ॥ ७९॥

स्पन्दनं यस्य नैवास्ति मासादृष्वं न जीवति।
चश्चषी स्रवतो नित्यं न श्रुणोत्पि निश्चितम्॥८०॥
दीपगन्धं न जानाति मासार्धं न स जीवति।
विना शाखाद्रुमं प्रेतं पिशाचं दिन्यपातनम्॥८१॥
यदि पश्यति च स्वमे दशमासान्न जीवति।
ओष्ठयोर्ध्सरत्वं च तालुदेशस्य शुष्कता॥८२॥
स्कन्धौ वा भुग्नमायातौ षण्मासं न स जीवति।
भजन्ते यिच्छरो नित्यं यूका वा मक्षिकाद्यः॥८३॥
त्यजन्ति वाऽथ नैराश्यात् षण्मासं न स जीवति।
काल्कानमिदं ज्ञात्वा तस्य कुर्वीत वञ्चनम्॥८४॥

### काळवञ्चनम्

योगाभ्यासेन मन्त्रैर्ना ध्यानैर्नाथ रसायनैः । वर्षाण्येकादश ब्रह्मा शरीरे व्याप्य तिष्ठति ॥ ८५ ॥ तथा विष्णुस्तथा रुद्दो देहमावर्तते पुनः । ब्रह्मकाले नाभिपन्ने विष्णुकाले हृदम्बुजे ॥ ८६ ॥ कण्ठाब्जे रुद्दकाले तु ध्येयं कालस्य वश्चनम् । कालसंकर्षिणीं विद्यामतिरूपां जपेत्ततः ॥ ८७ ॥ कालो विमुखतो याति लक्षजापे कृते सति ।

## कालसङ्कर्षिणीमन्त्रः

मन्त्रः—हीं सं प्रें क्षां द्रौं द्रां कों संमोहिनि चण्डे कालसङ्कर्षणि नमः।

मन्त्रेणानेन जुहुयात्स्वाहान्तेन तथाहुतिम् ॥ ८८ ॥ कुन्जिकासमयां चाथ जपेद्वाथ नवार्णकाम् । एतचास्नायशास्त्रेषु कथितं कालवञ्चनम् ॥ ८९ ॥

¹ विनाशाख्यद्वमं-क.

नाभितो ब्रह्मरन्ध्रान्तं सर्पाभां चातिरूपिणीम् । प्रोष्ठसन्तीं जपेन्नित्यं मायां कालस्य वञ्चनीम् ॥९०॥ कालवञ्चनमित्युक्तं पादुकासिद्धिरुच्यते ।

## पादुकाःसिद्धिः

अश्वलालाङ्क् लीतेलैः पेषयेञ्छ्वेतसर्पपम् ॥ ९१ ॥
तिल्लिसहस्तपादस्तु योजनानां शतं व्रजेत् ।
अङ्कोलतेलसंपिष्टश्वेतसर्षपलेपिताम् ॥ ९२ ॥
पादुकामुष्ट्रचर्मोत्थां समारुद्य शतं व्रजेत् ।
काकजङ्घासिरा ब्राह्या गृध्रस्य च वसा तथा ॥ ९३ ॥
अश्वकर्णीसमायुक्तामुष्ट्रीक्षीरेण भावयेत् ।
अनेन लिसपादस्तु योजनानां शतं व्रजेत् ॥ ९४ ॥

## पादुकासिद्धिमन्त्राः

मन्त्रः—ॐ नमो भगवने रुद्राय भूतवेतालग्रासनाय शङ्ख्वकगदा-धराय इलहल महते चन्द्रवेतालाय ॐ फट् स्वाहा।

अनेन पादलेपार्थं द्रव्यं समभिमन्त्रयेत्। श्वानमार्जारनकुलपित्तं ब्राह्यं समं समम्॥९५॥ काकमांसवसाजङ्घां पिष्ट्वा पादौ प्रलेपयेत्। योजनानां शतं गत्वा पुनरायाति तत्क्षणात्॥९६॥

मन्त्रः—ॐ नमो भगवते रुद्राय नमो ब्रह्मणे नमः सूर्याय नमश्चन्द्राय गदाघराय हलिहलि स्वाहा।

शिखिनीकाञ्चनीमूलामजामूलीं च चण्डिकाम्। दरदं पारदं चैतदुष्ट्रीक्षीरेण पेषयेत्॥ ९७॥ अनेन पादलेपेन श्वानरूपधरो नरः। योजनानां सद्दसं तु गत्वा प्रतिनिवर्तते॥९८॥ आतुण्डस्य तु मूलानि तिलतैलेन पाचयेत्। पादं च जानुपर्यन्तं लिम्ना दूराध्वगो भवेत्॥ ९९॥

मन्त्रः—ॐ नमश्चिण्डिकायै गगने गमय गमय चालय चालय वेगवाहिनि वेगवाहिनि हीं स्वाहाः

पूर्वोक्तस्य तु योगस्य मन्त्रोऽयं समुदीरितः। निर्गुण्डीसूलमादाय मलं पारावतोद्भवम्॥ १००॥ पलाशबीजसंयुक्तं रक्तपाठाफलानि च। उल्कृहद्यं चैव पेषयेच्छीतवारिणा॥ १०१॥ अनेन पादलेपेन योजनानां शतं ब्रजेत्।

अत्र मन्त्रः—ॐ हीं हीं छं हः फद् नमः।
जपेल्लक्षत्रयं मन्त्रे ध्यात्वा तां रक्तवर्णिकाम्॥१०२॥
कदम्बवनमध्ये तु मधुपणीं त्रिलोचनाम्।
कुण्डलैर्मणिमिर्दिग्यवल्लालङ्कारभूषिताम्॥१०३॥
अमृतं कलशं बामे दक्षिणे मणिहारकम्।
दघतीं चिन्तयेदीतां रक्तपद्मोपरिस्थिताम्॥१०४॥
प्रहसन्तीं चित्रलेखां प्रसन्नां नवयौवनाम्।
ईदशीं पूजयोन्नित्यं जपान्ते होमयेन्ततः॥१०५॥
शकरा छागमांसं च गोक्षीरं मधुसंयुतम्।
दशांशेन ततस्तुष्टा खेचरत्वं प्रयच्छति॥१०६॥
विमानं खेचरत्वं च ददात्यमृतमोजनम्।
आयुर्लक्षीं जयं चैव हारकेयूरकुण्डलम्॥१०७॥
नानालोकगर्ति चैव यतो मन्त्री सुखी भवेत्।

अत्रायं मन्त्रः—ॐ हीं चित्रलेखे आगच्छ आगच्छ तुरु तुरु हीं स्वाहा । इत्येवं पादुकासिद्धेर्योगः साधु निरूपितः ॥ १०८ ॥ मृतसंजीविनीं विद्यां प्रवक्ष्यामि समासतः ।

# मृतसङ्गीविनीविद्या

लिङ्गमङ्कोल उत्पाद्य स्थापचित्वा प्रपूजयेत् ॥ १०९ ॥ नवं घटं च तत्रैव स्थापयेल्लिङ्गसनिधौ। वृक्षं लिङ्गं घटं चैव स्त्रेणैकेन वेष्ट्येत् ॥ ११० ॥ चरुभिः साधनैर्नित्यं प्रतियामं क्रमेण त। एवं दिवानिशं कार्यमघोरेण समर्वनम् ॥ १११ ॥ पुष्पादि फलपाकान्तं साधनं कारयेत्सुधीः । फलानि पक्कान्यादाय पूर्ववत्पूजयेद्धरम् ॥ ११२ ॥ शुक्कपक्षे ततः कृत्वा बीजानां घर्षणं मुखे। तन्मुखे टङ्कणं चूर्णं किंचित्किचित्प्रलेपयेत्॥ ११३॥ विस्तीर्णमुखभाण्डे तु कुम्भकारकरोद्भृताम् । मृत्तिकां छेपयेत्तत्र तानि बीजानि पूर्येत् ॥ ११४॥ कुण्डल्याकारयोगेन यत्नादृर्ध्वमुखानि वै। तच्छुष्कं ताम्रपात्राधो भाण्डं देयमघोमुखम् ॥ ११५ ॥ आतपे घारयेत्तैलं ग्राहयेत्तच रक्षयेत्। माषार्ध चैव तत्तैलं माषार्ध तिलतैलकम् ॥ ११६ ॥ नस्यं देयं मृतस्यैतत् सम्यकस्य हिताय तु। तत्क्षणाजीवति नरो गतो वापि यमालयम् ॥ ११७ ॥ रोगापमृत्युसर्पादिसृतो जीवति निश्चयः। पुंशुक्कं पारदं तुल्यं हेन तैलेन मर्दयेत् ॥ ११८॥ नस्यं देयं मृतस्यैतःकालदृष्टस्य तत्स्रणात्। जीव आयाति तचित्रं महादेवेन भाषितम् ॥ ११९ ॥ पुष्यभास्कर्योगे तु गुड्चीमूलमाहरेत्। पिष्टमुष्णजलैः पीतमपमृत्युद्दरं भवेत् ॥ १२० ॥

अत्रायं मन्त्रः—अघोरेभ्योऽध+रुद्ररूपेभ्य इत्यन्तः । मृतसञ्जीविनीमुक्ताऽथाददयकरणं ब्रुवे ।

### **मह**ञ्यकरणीविद्या

लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं राजद्वारे शुचिः स्थितः ॥ १२१ ॥ सक्षीरैर्मालतीपुष्पैर्द्धतैः सिद्धचित यक्षिणी । ददाति घुटिकां सा तु मुखस्थादृदयकारिणी ॥ १२२ ॥

अत्रायं मन्त्रः—ॐ मोदते मोदनविडम्बने आत्मीयसहाने हिम देहि स्वाहा।

चतुर्लक्षमिमं मन्त्रं इमशाने प्रज्ञपेच्छुिचः । नक्षो व्रती ततस्तुए। पटं यच्छिति यक्षिणी ॥ १२३ ॥ तेनावृतो नरोऽदृश्यो विचरेद्वसुधातले । निधि पश्यति गृह्णाति न विद्यैः परिभूयते ॥ १२४ ॥

अत्रायं मन्त्रः—ॐ हीं द्रीं स्फीं स्फें इमशानवासिनि प्रसीद् स्वाहा। नग्नश्चरित्रशि ध्यात्वा जफ्वा वामेन पाणिना। अदृश्यकरणीं विद्यां लक्षजापेन चाम्रुयात्॥ १२५॥

अत्रायं मन्त्रः—ॐ नमो निशाचर महामहेश्वर ममोपर्याद्दतः सर्व-लोकलोचनानि बंघ बंघ देव्याक्षापयति स्वाद्दा ।

रात्रौ कृष्णचतुर्द्दयां समशाने वा शिवालये। अलिवन्युपहारेण कुर्याद्चेनमुत्तमम् ॥ १२६॥ ततो दीपोऽङ्क्लीतैलैर्वर्ती स्याद्ज्जतन्तुभिः। प्रज्वान्य नुकपाले तु तत्पात्रोद्धृतकज्जलम्॥ १२७॥ अञ्जयेन्नेत्रयुगलं देवैरपि न दश्यते।

अत्रायं मन्त्रः—ॐ हुं फद् काळि महाकाळि मांसशोणितभोजने । रक्तकृष्णमुखे देवि मा मा पद्दयतु मानुषः ॥ हुं फद् स्वाहा ।

एतन्मन्त्रायुतजपात्सिद्धिर्भवति निश्चिता ॥ १२८ ॥ खञ्जरीटं सजीवं तु गृहीत्वा फाल्गुने क्षिपेत् । पञ्जरे गक्षयेत्तावद्यावद्भाद्रपदावधि ॥ १२९ ॥ तदा स पञ्जरोऽदृश्यो जायते नात्र संशयः। खञ्जरीटशिखा ग्राह्या हस्तस्थादश्यकारिणी॥ १३०॥ त्रिलोहवेष्टितां रक्षेद्धारयेनमूर्धि सर्वदा।

### त्रिछोद्दस्बरूपम्

दश हेम द्विषट्ताम्नं ताप्यं षोडशभागिकम् ॥ १३१ ॥ एषा संख्या त्रिलोहस्य ज्ञातव्या सर्वकर्मसु । क्रमेण वेष्टयेद्यताद्धुटिकानामयं क्रमः ॥ १३२ ॥

अत्रायं मन्त्रः—ॐ नमो भगवते वड्डामरेश्वराय नमो रुद्राय विलि विलि ज्याद्यचर्मपरिघानाय महळ मरुळ कुरुळ कुरुळ चण्ड प्रचण्ड किलि किलि स्वाहा।

कृष्णमृत्प्रिते वाऽथ कृष्णमुञ्जानृमुण्डके।
रात्रौ कृष्णचतुर्दश्यापित्वस्युपहारकैः॥ १३३॥
नित्यं कुर्याद्वित्तं पूजां जलैः सिञ्चेत्सदा निशि।
यावत्फलति सा गुञ्जा ततः कृष्णमजं बिलम्॥ १३४॥
कृत्वा योगीश्वराणां च भोजयेद्गक्तिपूर्वकम्।
ततश्चाष्टोत्तरशतं त्राद्यं गुञ्जाफलं कमात्॥ १३५॥
सूच्या तु प्रोतयेत्सूत्रे सा मालाहस्यकारिणी।
धारयेन्मूर्धि कण्ठे वा स द्रष्टुं केन शक्यते॥ १३६॥

अत्रायं मन्त्रः—इलापिङ्गलाये स्वाहा । अदृश्यकरणे चैवं रचितं दिक्प्रदर्शनम् । सिद्धिष्वेतासु सिद्धानि सन्ति योगान्तराण्यपि ॥ १३७ ॥

परकायप्रवेशनम्

स्वदेहादन्यदेहान्तर्योगाभ्यसनवैभवात् । प्रवेशनं यदेतत्स्यात्परकायप्रवेशनम् ॥ १३८ ॥

मणिमन्त्रौषधिसिद्धिस्वरूपकथनम् देवतानुत्रहप्राप्तमणिना सिद्धिरस्ति या । मन्त्राणां विविधानां च जपात्सिद्धिस्तु या भवेत् ॥ १३९ ॥ कालयोगविशेषेण सिद्धिरोषधिभिस्तु या।
मणिमन्त्रौषधीसंद्वा एतास्तिस्रस्तु सिद्धयः॥१४०॥
एताश्चान्याश्च विविधा मूकाम्वायाः प्रसादतः।
सिद्धीः संप्राप्य कुटजिंगरौ तिष्ठन्ति योगिनः॥१४१॥
कुटजादेरुत्तरेऽस्ति देशो वनवसाद्धवः।
तस्मिन् देशे च नगरं वर्तते मधुनामकम्॥१४२॥
तत्र तिः ति लिङ्गं च मधुकेष्वरनामकम्।
वरदातिनीतीरे देवैर्यक्षेश्च चारणैः॥१४३॥
गरुदैः पन्नगैः सिद्धैरभीष्टाप्तयै निषेवितम्।
इत्येवं शिवशक्तवाख्यक्षेत्रयोमध्यतः स्थितः॥१४४॥
मह्ननामाङ्कदेशोऽयं यत्र मत्पूर्वजा नृणः।
धर्मतेजोयशोभाजो धरणीमन्वपालयन्॥१४५॥

इति श्रीशिवतत्त्वरत्नाकरे पञ्चमकछोले कुटजाद्रिवर्णनवयस्तम्भकाळवञ्चनमृतसञ्जीविनी पादुकागत्यदृदयकरणपरकायप्रवेशादिनिरूपणं नाम प्रथमस्तरङ्गः

# द्वितीयस्तरङ्गः

क्षेत्रद्वितयमध्यस्थो मह्नदेशो य ईरितः।
स च कीदग्वंशवृद्धोऽस्माकं प्राथमिकश्च कः॥१॥
प्रावर्तत कथं तस्मादेतद्वंशपरंपरा।
वृत्तानि कीदशान्यासन्नेतत्सन्तिजन्मनाम्॥२॥
पतत्सर्वं समाख्याहि गुरो! विख्यातविक्रम्य!।
विस्तृतं तद्भुवे तुभ्यं सर्वाश्चर्यकरं सुत्त!॥३॥

विस्तरेण मछदेशवर्णनम् तुङ्गभद्वादयो यत्र परितः सरितः शुभाः। स्वपयोविन्दुसम्बन्धनिधृताखिलपातकाः॥ ४॥ खयं व्यक्तिमवाप्तानि शिविङ्कानि भूरिशः । रामेश्वरादीनीष्टार्थान् ¹दिशन्ति स्वैकवेतसाम् ॥ ५ ॥

यत्र सर्वेऽपि मनुजा शिवलिङ्गार्चनापराः। तन्नामासकरसनास्तद्भचानामीलितेक्षणाः॥६॥

विभृतिरेखाविलसञ्जलाटफलकान्तराः । रुद्राक्षमालिकोद्गासिहृदो यत्राखिला नराः ॥ ७॥

आश्रमा यत्र विविधा विनिर्धृतातिथिश्रमाः। रुद्रैकाद्शिनीशैवागमपाठरवाह्निताः॥८॥

यत्राग्रहारा बहवो भू दुरेभ्यः समर्पिताः। श्लोणीरमण्या रुचिरा हारा इव विभान्ति थे॥ ९॥

यत्र प्रतिपदं सत्राण्यासते तत्र भूसुराः। पात्रार्पितपदार्थानां श्राम्यन्ति कवळीकृतौ ॥ १०॥

यन्मठेष्वेव नासङ्ख्या किंतु भोकृजनेष्वपि । तेषां निवासदिवसेष्वपीयं परिदृश्यते ॥ ११ ॥

यत्र देशे प्रवर्तन्ते सर्वतो दर्शनान्यपि । तन्मतानुगतानां च मठभेदाः सहस्रशः ॥ १२॥

कुम्भसम्भवभी त्यक्ताः स्वस्थाताः संभृतामृताः। सागरा इव कासरा यत्र राजन्ति भूरिशः॥ १३॥

हंसा यत्र सरस्तीरे विभूतिविद्यदश्चियः। आत्मचिन्तापरा एव क्षपयन्ति दिवानिद्यम्॥ १४॥

यत्र शालिवनी व्यासा परितो हरितप्रभा । महिष्या भूपतेः श्लोण्याः प्रतिसीरेव दृश्यते ॥ १५ ॥

दश्यन्ते बहुशो यत्र क्रमुकारामवीथयः । भर्त्वसाम्यधृता भूमेः हरिद्ध्वजपटा इव ॥ १६॥

¹ दिशन्त्येकायचेतसाम्-भू. ² त्यक्तस्वस्थानाः -मु.

यत्र ताम्बूलवब्लीभिराश्किष्टाः पृगशाखिनः। आरामे कामिनां भूयः सूचयत्न्युपगूहनम् ॥ १७॥

जानुदन्नप्रस्तोचद्रजोनिवहसंभृते । पटवासो यदुचाने वर्तते सर्वसुत्रहः ॥ १८ ॥

शुकचञ्चमुखदलत्पुण्ड्रेक्ष्द्यद्रसापगाः। क्षेत्राणामतिमाधुर्यमावहन्त्यो वहन्ति याः॥ १९॥

द्रुमाः फलभरानम्रा यत्र पह्नवपाणिभिः । चलितैराह्वयन्तीव छायां प्रत्यम्वयायिनः॥ २०॥

तरूणामाळवाळाम्बुसेको विफलतां गतः। पुष्परेणुभरैर्यत्र मकरन्दद्ववैरिए॥ २१॥

चिक्रोडदष्टकेरद्रुफलाम्मःपङ्किले तले । तत्फलेषु पदं न्यस्य सञ्चरन्त्यध्वयायिनः ॥ २२ ॥

यद्ग्रामे घान्यराद्यग्रमषीमुद्राङ्कितान्तरः। निशाकरः स्वैरचारी कलङ्कित्वमवाप्तवान्॥ २३॥

बन्धः काव्ये शशिन्यङ्को मदो यत्र मतङ्गजे। छत्रे कनकद्र्यस्थ शास्त्रे चिन्ता न चान्यथा॥ २४॥

कम्पा ध्वजेषु वर्णानां संकरश्चित्रकर्मसु। मधुपानमलिवाते दूतसंप्रेषणं रतौ॥ २५॥

अघोगतिर्दुमूलेषु तारकोद्धरणं गुहे । रामायणे स्त्रीवघश्च भारते चूतखेलनम् ॥२६॥ मृणालेषु गुणच्छेदो भङ्गः स्नोतस्सु नान्यथा ।

केलदिराजपरंपरापीठिका देशेऽस्मिन् केलदीनाम्नि पुरे गाईस्थ्यमाश्रितः॥ २७॥ गुरुभक्तिपरस्तस्थौ शैवो बसवनामकः। सनाम्रचा कान्तया युक्तः शिवया स यथा शिवः॥ २८॥ तस्य पर्याप्तवसनाशनसौख्यस्य जिल्लरे।
कमात्कुमाराश्चत्वारः पुमर्था इव धीमतः ॥ २९ ॥
कालक्रमेण सविधं शिवस्य समुपेयुषि ।
तस्मिन्नथानुगतयोस्तं द्वयोः सुतयोरिष ॥ ३० ॥
अवर्धेतां चौडभद्रनामानौ द्वौ कुमारकौ ।
ताभ्यां माता वभौ भानुचन्द्राभ्यां द्यौरिवोन्नता ॥ ३१ ॥

उद्घादमङ्गलमपि कारयामास सा तयोः। अनन्तरं च सुखिनोस्तिष्ठतोरेकदा तयोः॥ ३२॥

## चौडनाम्नः कथा

स्वकारितां कृषि दृष्टुं चौडनामा विनिर्गतः। कुकलासाः पक्षिणश्च तस्य श्रेयांस्यसूचयन् ॥ ३३ ॥ तानालोक्य पुरो हृष्यन्मानसे चलितेऽत्रतः । सपछ्चवलसच्छायं रसालतलमाश्रिते ॥ ३४ ॥ शयाने कश्चन फणी मन्दं मन्द्मुपागतः। प्रसार्य फणमुन्नम्रमुपर्युपरि मस्तकम् ॥ ३५ ॥ आतन्वानोऽवसत्स्वैरविहारी तावदम्बिका। अन्वेषयन्त्युपागच्छद्पश्यचापि निद्रितम् ॥ ३६ ॥ ऊर्ध्वं प्रसारितं मूर्धः फाणनः फणमण्डलम्। आलोक्य शङ्कितमनाश्चिन्तयामास भूरिशः ॥ ३७॥ तस्मिन्नवसरे सोऽपि फणी तस्मादपासरत्। सा च प्रबोध्य पुत्राय जगादोदन्तमीदशम् ॥ ३८ ॥ रणे वने जले शैले सुप्तं मत्तं च देहिनम्। पुराक्रतानि पुण्यानि रक्षन्तीति न वाङ्गृषा ॥ ३९ ॥ इति संभाषमाणौ ता त्रातापुत्रौ गृहं गतौ। ततोऽस्य कपिला धेनुरेका भवनवर्तिनी ॥ ४० ॥

वनं प्रतिदिनं गत्वा सायमायाति तद्गृहम् ।
पयो न कियद्येषा दोग्धीत्यालोच्य चेतसि ॥ ४१ ॥
न क्षीरमूधसि स्वल्पमि वा दृश्यते कुतः ।
त्वमेतां दुग्धवान् घेनुमिति वाचा प्रतिर्जतः ॥ ४२ ॥
गोपालस्तामनु व्ययो जायदेव परेद्यवि ।
ययौ प्रतीक्षमाणो गौरारामावसरे तु सा ॥ ४३ ॥
कंचिद्गुदमं प्रविद्य स्वं क्षीरं तस्मिन् ददाविति ।
दृष्ट्वोदन्तममुं गोपः स्वामिनेऽथ न्यवेदयत् ॥ ४४ ॥
परेद्यरद्भृतं चैतदिदक्षः स्वजनैः सह ।
गत्वा संस्वेद्य तद्गुलमं भृत्यैस्तन्मध्यगं परम् ॥ ४५ ॥

चौडप्पनान्नो गुहायां रामेश्वराभिष्ठान्नदर्शनम्
लिक्नेमकं ददर्शान्यत्किमस्तीति दिदक्षया ।
खातायां शासनशिलाफलको भुव्यदृश्यत ॥ ४६ ॥
वाचिते निरधार्यस्मिन् लिक्नं रामेश्वराभिधम् ।
पूजयामास तं नित्यमुपचारस्तदेकधीः ॥ ४७ ॥
स्वेच्छया स्जतो लोकान् तेषां प्रेरयतो धियम् ।
अन्यथा कुर्वतोऽप्येतान् दुष्करं कि महेशितुः ॥ ४८ ॥
तत्प्रसादमहिस्नाऽस्य कदाचित्स्वपतो निशि ।
स्वम्रो जातस्त्रियामान्ते निधिसंप्राप्तिस्चकः ॥ ४९ ॥
ततः प्रातः समुत्थाय तत्फलं च विमृश्य सः ।
निधानं लब्धवान् पश्चात् बहुद्रविणपूरितम् ॥ ५० ॥

इति श्रीशिवतत्त्वरत्नाकरे पश्चमकछोले देशवर्णनचौडप्पनायकरामेश्वरानुग्रहवर्णनं नाम द्वितीयस्तरङ्गः

# तृतीयस्तरङ्ग<u>ः</u>

गुरो! स्वप्नानिधिन्नातिस् वकादवधारयम्।
तस्य स्थानं च तिच्चिः निधि प्रापेति कीर्तितम्॥१॥
स्वप्नाश्च कीदशास्तेषु के पुनः कस्य स्वकाः।
निधिस्थानं तु कैश्चिहः केन वा ज्ञायते वद ॥२॥

मुवे फलानि स्वप्नानां निधिविह्याञ्जनानि च।

### स्वमभेदाः

दष्टः श्रुतोऽनुभृतश्च प्रार्थितः कल्पितस्तथा ॥ ३ ॥ भाविको दोषजश्चेति स्वप्नः सप्तविधः स्मृतः । तेष्वांचा निष्फलाः पञ्च यथा खप्रकृतिर्दिवा ॥ ४ ॥ विस्मृतो दीर्घहत्स्थो हि पूर्वरात्रे चिरात्फलम् ।

## सुस्वग्नफलानि

रात्रौ प्वंदियामेषु स्वमो दृष्टः क्रमात्फलम् ॥ ५ ॥
करोति वर्षाद्वर्षाधित्तिमासात्पश्चतस्तथा ।
अरुणोदयवेलायां द्वाद्वराहात्फलप्रदः ॥ ६ ॥
गवां दोहनकाले तु त्रिरात्रेण फलप्रदः ।
गोविसर्जनवेलायां तदहस्तु फलप्रदः ॥ ७ ॥
अशुभः प्राक् शुभः पश्चाच्छुभः प्राक् च ततोऽशुभः ।
पाश्चात्यः फलदः स्वप्नस्तत्र पूर्वस्तु निष्फलः ॥ ८ ॥
यत्किचिदशुभं दृष्ट्वा तत्क्षयाय पुनः स्वपेत् ।
सुस्वमं कीर्तयेत्सयो दुःस्वमं नैव कीर्तयेत् ॥ ९ ॥
धातुप्रकोपजनितं चिन्तितं चापि वर्जयेत् ।

#### वातजः स्वगः

वातप्रकोपवान् रात्रावाकाशगमनादिकम् ॥ १० ॥ यत्पद्यति पुनः स्वप्ने तद्वातजमुदाहृतम् ।

#### पित्तजः स्वग्नः

स्वप्ने तु पश्यति सुवर्णदिनेशदीप-द्वाविश्विकं सुकजपामणिकर्णिकारान् । रक्ताब्जवण्डरुधिरौधतिटत्समूहान् पित्तप्रकोपसहितः स तु पित्तजः स्यात् ॥ ११ ॥

#### कफजः स्वमः

सुप्तस्तु पद्मयति समुद्रनदीसरांसि
मुक्ताफलप्रकरहंससिताब्जशङ्खान् ।
नक्षत्रकुन्दकुमुदेन्दुतुषारपातान्
स्थेष्माधिको यदि नरः कफजः स तु स्यात् ॥ १२ ॥

#### विन्तितस्वगः

यद्यच ध्यायति दिवा नरः कार्यसमाकुलः। तत्पद्यति पुनः स्वप्ने तचिन्तितमुदाहृतम्॥ १३॥

#### फळासाधकाः स्वगाः

व्वाधितेन सशोकेन चिन्ताग्रस्तेन जन्तुना। कामार्तेनातिधूर्तेन दृष्टः स्वप्नो न सिद्ध्वति॥१४॥ मलमूत्रादिपीडोत्थः स्वप्नः सर्वो निरर्थकः।

#### सत्यफलप्रदाः स्वग्नाः

अदष्टहेतुकाः स्वप्ताः सर्वे सत्यफलप्रदाः । १५॥ स्वप्ने तु यो नरः पद्येद्राजानं कुञ्जरं हयम् । सुवर्णं वृषभं गां च कुटुम्बं तस्य वर्धते ॥ १६॥

आरोहणं गोवृषकुञ्जराणां प्रासादशैळात्रवनस्पतीनाम् । विष्ठानुळेपो रुदितं मृतिश्च स्वप्नेष्वगम्यागमनं च धन्यम् ॥ १७॥ क्षीरिणं फलिनं वृक्षमेकाकी योऽघिरोहति। तत्रस्थश्च विबुध्येत धनं शीघ्रमवाप्रुयात् ॥ १८ ॥ आदित्यमण्डलं स्वप्ने चन्द्रं वा यदि सप्रभम्। पश्येद्रोगाद्विमुच्येत महतीं श्रियमाप्रुयात् ॥ १९॥ आदित्यमण्डलं वापि चन्द्रमण्डलमेव वा। स्वप्ने गृह्वाति हस्ताभ्यां राज्यं संप्राप्नुयान्नरः॥ २०॥ सफलं च महावृक्षं वनं च सफलं महत्। पर्वतं वा सकान्तारं स्वप्ने द्वष्ट्वा श्रियं भजेत्॥ २१॥ आरोहणे वा चैतेषां श्रियमाप्रोत्यनुत्तमाम्। द्रुमानारुह्य च फल्ठं गृह्णंच्छ्रियमवाप्नुयात् ॥ २२ ॥ यर्तिकचिदुचमारुह्य स्वप्ने वृद्धिमवाप्रुयात्। पिवत्सागर मक्षोभ्यं सजलां सरितं पिवत् ॥ २३ ॥ तृष्णया यो विबुध्येत स राज्यं स्रभते ध्रुवम् । सागरं सरितो वापि तीणों यस्तु प्रबुध्यते ॥ २४ ॥ तीर्ण भयं विज्ञानीयात् स्वप्नान्ते तु ध्रुवं नरः । पूर्णं तु सागरं श्लुब्धं सर्वाश्च सरितस्तथा ॥ २५ ॥ दद्वा श्रियमवाप्नोति महद्राज्यं ततो <sup>2</sup>भवेत्। मातरं पितरं पुत्रान् द्विजान् बन्धून् सुहृज्जनान् ॥ २६ ॥ यदि पश्येन्नरः स्रप्ते विपुलां श्रियमाप्रुयात्। सुरां पिबति यः खप्ने अगम्यां वापि गच्छति ॥ २७॥ अचिरेणैव कालेन कल्याणं तस्य निर्दिशेत्। उत्तमं रूपसंपन्नं पुरुषं शुक्कवाससम् ॥ २८ ॥ स्त्रियं वा तादशीं स्वप्ने यदि पश्येद्धनागमः। मानुष्यकाकमत्स्यानां शवमांसं स्पृशेद्यदि ॥ २९॥

¹ मक्षिभ्यां-क. ² लमेत्-मु.

रक्तां वाराङ्गनां चापि महद्धनमवामुयात्। कन्यां सपदाहस्तां च गौरीं चापि तथाविधाम् ॥ ३० ॥ स्वप्ने दृष्टा नरः शीघ्रं लक्ष्मी संप्राप्नुयाद्भृवम्। बलाकान् कुक्कुटांश्चेव मृगांश्च श्वेतपाद्णान् ॥ ३१॥ सुवर्णपक्षिणश्चैव दृष्टा तु लभते श्रियम् । गृहचिष्ण्यादिकरणं कुलगोत्रविचारणा ॥ ३२॥ वृक्षारामादिकरणं स्थितिप्रदमिहोच्यते । उत्पर्छ कमलं गुक्कमालामाभरणानि च ॥ ३३ ॥ अगर्ह चापि यः स्वप्ने लमते स सुखी भवेत्। गोऽश्वयुक्तं रथं स्वप्ने एकाकी योऽधिरोहति ॥ ३४ ॥ तत्रस्थो यदि बुध्येत ऐश्वर्यं लभते नरः। आसने शयने याने शरीरे चापि वाहने ॥ ३५ ॥ ज्वलमानो विबुध्येत लभते महतीं श्रियम्। दीपं मूलं फल स्वप्ने कन्यां छत्रं तथा ध्वजम् ॥ ३६॥ गोशकृच तथा दृष्टा चिन्तितं लभते ध्रुवम् । आमं मानुषमांसं तु स्वप्नान्ते यस्तु खादति ॥ ३७॥ पादभक्षी रातप्राप्तिः सहस्रं बाहुभक्षणे। राज्यं शतसहस्रं वा लभते शीर्षभक्षणे ॥ ३८॥ यस्तु श्वेतेन सर्पेण दश्यते दक्षिणे भुजे। सहस्रं छभते क्षिप्रमपूर्णे त्वष्टमीदिने ॥ ३९ ॥ क्षीरं वा बहु पीत्वा तु स्वप्नान्ते यः प्रबुध्यते । विषुळार्थागमस्तस्य भवतीह न संशयः॥ ४०॥ संपैः स्वभिर्वा दष्टस्य भवेद्यस्य न शोणितम्। उत्थितस्यैव जानीयात्सम्पदस्तस्य वै भ्रुवम् ॥ ४१ ॥ तरुणं जीर्णमात्मानं स्वप्ने यस्तु प्रपस्यति । वृद्धि चास्य विज्ञानीयादायुषामिति निश्चयः॥ ४२॥

ज्ञातरूपमयं छत्रं श्वेतमास्यविभूषितम्। आकाशात्तु समीपस्थं दृष्टा निधिमवाग्रुयात् ॥ ४३ ॥ देवालये च प्रतिमां शुक्रमाल्यविभूषिताम्। हृष्ट्राप्नोति श्रियं सम्यक्तेषामेवाभिभाषितम् ॥ ४४ ॥ विप्राणां शुक्रवस्त्राणां शुक्रानां च गवामि । दर्शनं त्वसकृत्स्वमे कार्यसिद्धेस्तु लक्षणम् ॥ ४५ ॥ स्वर्ण रौष्यं सिताम्भोजं शस्त्रमाभरणं तथा। यः पद्देयेच्छ्रियमाप्नोति निधि चापि समश्चते ॥ ४६ ॥ पूर्णे च विपुलं घान्यं ग्रहमग्निवृतं तथा। राजानं चोन्नतागारं कांस्यं द्युा श्रियं स्रभेत् ॥ ४७ ॥ सौवर्णैः क्रिमिभिगांत्रं स्वप्ने यस्य विशीर्यते। धनधान्यमवामोति आरोग्यं च भजेन्नरः ॥ ४८ ॥ सुवर्णमिव चात्मानं स्वप्नान्ते यस्तु पश्यति । वृद्धि तस्य विजानीयादायुष्मानप्यसौ भवेत्॥ ४९॥ बीजानामङ्कुरं चापि दृष्ट्वा सन्तानमाप्नुयात्। शङ्खचक्रध्वजादीनि ताळवृन्तं च चामरम्॥ ५०॥ रक्तकुम्भं च संपूर्णं पद्यन्निधिमवाप्रुयात्। घृतं च पायसं सक्त् क्षीरं वा शर्करा दिघ ॥ ५१ ॥ ¹ (आम्रादिकं फलं वापि भक्षयन् सुखमाप्रुयात्। वेदादिपुण्यशन्दानां श्रवणे च धनागमः) ॥ ५२ ॥ देवद्विजगुरुस्रीभिभीषणं च शुभं विदुः। थात्मनश्चाभिषेकः स्यात् क्षीराचैर्द्रविणप्रदः ॥ ५३॥ शकटं च गजं चैव प्रासादं शिविकां तथा। फलकं च रथं चापि घिष्ण्यं चारोहयेद्यदि ॥ ५४ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मुद्रिते नास्ति.

S. RATNAKARA

धनं प्राप्नोति विपुछं शुभं वृक्षादिकं तथा। आत्मनो बन्धनं चैव आरोग्यप्रद्मुच्यते॥ ५५॥ सुस्वप्ना इति संप्रोक्ताः सङ्ग्रहेण मयाधुना। अथात्रावसरे ¹ दष्टे दुःस्वप्ने फलमुच्यते॥ ५६॥

## दु:स्वमफळानि

शुनः सृगाळान्युधांश्च पिशाचान् कृष्णकीटकान् । ् स्वमे तु यदि वीक्षेत नरः शोकमवामुयात्॥ ५७॥ काकं गृध्रं वटे झ्येनं पिशाचं वाऽथ राक्षसम् । पतन्तं पतितं वापि दृष्टा व्यसनमाप्रुयात्॥ ५८॥ कृष्णकीटं च गां कृष्णां पश्यन् भयमवाप्रुयात् । आरोहणं तथा तेषां स्पर्शश्चातिभयप्रदः॥ ५९॥ अश्वमुष्ट्रं खरं वापि महिषं श्वानमेव च । कृष्णस्त्रियश्च यः स्वप्ने पद्येच्छोकमवाप्नुयात् ॥ ६० ॥ देवता यत्र नृत्यन्ति हसन्ति च रुद्ग्ति च। आस्फोटयन्ति धावन्ति स देशस्तु विनक्ष्यति ॥ ६१ ॥ रक्ताम्बरधरा नारी रक्तगन्धानुलेपना । उपगृहति यं स्वप्ने सा रात्रिस्तस्य पश्चिमा ॥ ६२ ॥ रक्तमाल्याम्बरधरो यो गच्छेइक्षिणां दिशम्। कृष्णां स्त्रियं करे गृह्णन्मरणं तस्य निर्दिशेत् ॥ ६३ ॥ कपिलामूर्ध्वकेशीं च स्वप्नान्ते यस्तु पद्म्यति । शरीरपतनं तस्य प्रधानपुरुषस्य वा ॥ ६४ ॥ चण्डाल।न् पतितान्म्लेच्छान् दुर्वर्णान् भीषणानपि । श्वापदान् कृष्णसर्पाश्च द्रष्ट्वा मरणमाप्रुयात् ॥ ६५ ॥

<sup>1</sup> दृष्टे दु:स्वमफल-क,

मधुना वाथ वाज्येन तैलेनान्येन वा यदि ।
अभ्यज्य यो विबुध्येत रोगं तस्य विनिर्दिशेत् ॥ ६६ ॥
अभिद्रवन्ति यं ख्रेप्ते शृक्षिणो दृष्ट्रिणोऽपि वा ।
वानरो वा वराहो वा तस्य स्याद्यसनं महत् ॥ ६७ ॥
पूर्णकुम्भविनाशं च पद्म्यञ्छोकमवाप्तुयात् ।
आदित्यं वाथ चन्द्रं वा विगतग्रुतिकं यदि ॥ ६८ ॥
निपतचापि नक्षत्रं तारकाश्चापि वा यदि ।
वीक्षेत मानवः स्वप्ते मरणं शोकमाप्तुयात् ॥ ६९ ॥
नदीं शुक्कां समुद्रं वा शुक्कां पुक्करिणीं तथा ।
यश्चश्चषा नरः पद्म्येत्स्वप्ते तस्य घनक्षयः ॥ ७० ॥
केशा यस्य विशीर्यन्ते दन्ता यस्य पतन्ति वा ।
सन्तापं वन्धुनाशं च व्यसनं च विनिर्दिशेत् ॥ ७१ ॥
पवमादिकदुःस्वप्तदर्शने तु प्रतिक्रिया ।
अकीर्तनं पुनः स्वापः श्रवणे गोश्च कीर्तनम् ॥ ७२ ॥
पवं सुस्वप्तदुःस्वप्तफलान्युक्तानि ते मया ।

इति श्रीशिवतत्त्वरत्नाकरे पञ्चमकछोले शुभाशुभस्वप्नफलनिरूपणं नाम तृतीयस्तरङ्गः

# चतुर्थस्तरङ्गः

पूर्वे स्वप्नाः समाख्याताः शुभाशुभफलप्रदाः । लक्षणान्यथ वक्ष्यामि निधीनां प्रतिपत्तये ॥ १ ॥

निधिलक्षणानि

वर्षासु शीतकाले च यत्र गोघा निरन्तरम् । वृश्चिकः पन्नगो वास्ते तत्र भूमौ भवेत्रिघिः॥२॥ दृश्यते वज्रकीटानां संभोगो यत्र भूतले । निरिन्धनो भ्वेद्विद्विर्ध्वं तत्र भवेत्रिधिः ॥ ३॥

आवर्तो दश्यते यत्र विना हेतुं जलाशये। पङ्कजानि द्विशीर्षाणि तत्र तोये भवेत्रिधिः॥ ४॥

द्यष्ट्रार्कं भुवमाघाय वृषभो यत्र नर्दति । वारं वारं प्रहृष्टात्मा तत्र भूमौ भवेन्निधिः ॥ ५ ॥

¹ (हस्तद्वयसमुत्सेघो बाष्पो यत्रानिमित्तकः। रूढिवी लौकिकी यत्र ध्रुवं तत्र भवेन्निधिः)॥६॥

## निधिलम्भने सहायाः

सहायाः शोभनाः कार्याः सप्त पञ्च त्रयोऽथ वा। असहायैर्न कर्तव्यं विद्वद्भिर्तिधिसाधनम् ॥ ७॥ अत्रादौ लक्षणं विचम सहायानां समासतः।

निधिलम्भनसहायलक्षणम्

याद्यायाद्यविभागेन श्रीमच्छङ्करभाषितम् ॥८॥

सर्वभूतहिताः शान्ता मदमात्सर्यवर्जिताः । मानिनः पद्मपत्राक्षाः कीर्तिमन्तोऽपि ²सान्विकाः ॥ ९ ॥

³ धार्मिकाः शीलसंपन्नाः ¹ कुलीना विभवान्विताः । बलवन्तः शिवे भक्ता ब्राह्मणाः क्षत्रिया विशः ॥ १० ॥

प्रपाप्रासादकर्तारः प्राज्ञा विद्यावलान्विताः । सहायाः शोभना एते कथ्यन्ते निधिसाधने ॥ ११ ॥

## निधिदर्शने निन्छाः

सत्त्वहीना दुराचारा नास्तिकाः शास्त्रदूषकाः। डाम्भिका विषयासकाः क्रूराहङ्कारिणः शठाः॥ १२॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> क. पुस्तके नास्ति. <sup>2</sup> धार्मिकाः—क. <sup>3</sup> कुलीनाः—क. <sup>4</sup> साधवी विभवान्विताः—क.

शीद्यासिलापिणश्चोरा अगम्यागमने रताः । देवद्विजगुरुस्त्रीणां निन्दका धर्मवर्जिताः ॥ १३ ॥ एते निन्धाः समाख्याताः सहाया निधिद्दर्शने ।

बलिसाधने योग्याः

बलिष्ठाः सत्यवन्तश्च रक्ताक्षाः कृष्णवित्रहाः ॥ १४ ॥ भृतत्रासनमन्त्रज्ञा योग्यास्ते बलिसाधने ।

भैषज्यकरणयोग्याः

तस्तदौषधनामद्गाः शुचयो वञ्चनोज्झिताः ॥ १५॥ नानाविषयभाषाज्ञास्ते मता भेषजाहृतौ ।

निधिदर्शनाञ्जनम्

रोचनं कुङ्कमं शङ्खं वालमोटी तु चन्दनम्॥१६॥ राजावर्तं कुमारीं च सौवीराञ्चनपारदौ। षद्पलं काञ्चनं चैव श्वेतपद्मस्य केसरम्॥१७॥ असितायाश्च गोः क्षीरं समभागं तु षेषयेत्। तद्वितं घृतसंयुक्तां ज्वाच्य कज्जलमाहरेत्॥१८॥ सर्वोञ्जनमिदं ख्यातं पातालनिश्चिदर्शनम्।

अञ्जनान्तरम्

शरत्काले तु संगृह्य भूतलारक वर्णकाम् ॥ १९॥ सिन्दूरपूरितां कृत्वा रिवतूले निवशयेत्। अतिकृष्णतिलात्तेलं ग्राहये द्वस्रयेत्सुधीः॥ २०॥ तैले वर्त्याः प्रयोगेण कज्जलं चोत्तरायणे। ग्राहयित्वाञ्जयेच्यसुनिधि पश्यति पूर्ववत्॥ २१॥

¹ द्रक्तवर्णिकाम्-क. ² द्रक्षयन् सुधी:-क.

#### **अ**अनान्तरम्

अतिकृष्णस्य काकस्य जिह्वाहन्नासमाहरेत्। वेष्टयेद्रवित्लेन वर्तिं तेनैव कारयेत्॥ २२॥ अजाघृतेन दीपं च प्रज्वाल्यादाय कज्जलम्। अञ्जिताक्षो नरस्तेन निधि पश्यति निश्चयम्॥ २३॥

# सर्वाञ्जनम्

सप्तधा पद्मसूत्राणि भावयेदिश्वुजै रसैः। तद्वर्त्या ज्वालेयेद्दीपमङ्कोलीतैलसंयुतम्॥ २४॥ त्राह्यं पुष्यत्रयोदस्यां कज्जलं निश्चिदर्शनम्। सर्वाञ्जनमिति ख्यातं शम्भुना परिकीर्तितम्॥ २५॥

## दीपकजलपात्रम्

दीपकज्जलयोः पात्रं कर्तव्यं नरमुण्डकम् । सर्वेषामञ्जनानां तु शास्त्रं स्याच्छम्भुनोदितम् ॥ २६ ॥

# स्रोतोऽञ्जनम्

स्रोतोञ्जनमुल्कस्य भावयेदश्चवारिणा । तस्यैवाण्डे विनिक्षिप्य एतत्सप्तदिनावधि ॥ २७ ॥ अनेनाञ्जितनेत्रस्तु निर्विद्यं प्रेक्षते निधिम् ।

# स्रोतोञ्जनान्तरम्

स्रोतोञ्जनमुलूकाण्डे तस्य बीजान्वितं क्षिपेत् ॥ २८ ॥ सप्ताहान्ते समुद्धृत्यं अञ्जनादीक्षते निधिम् ।

# सर्वाञ्जनान्तरम्

उल्कचक्षुरादाय कुङ्कुमं रोचनं शशी॥ २९॥ समांशं मधुना पिष्टं ख्यातं सर्वाञ्जनं परम्।

निधिदर्शने मन्त्रजपावस्यकत्वम् अञ्जनानां तु सर्वेषां मन्त्रोऽघोरस्तु साधकः॥ ३०॥ विनाऽघोरेण विझौघाः प्रभवन्ति पदे पदे । दक्षिणामूर्तिमाश्रित्य जपेदष्टसहस्रकम् ॥ ३१ ॥ .

निधिद्रष्ट्रनेत्रबन्धनम्

अञ्जयित्वाञ्जनं पश्चात्सप्त चाश्वत्थपर्णकान् । बन्धयेत्प्रतिनेत्रं तु अच्छिद्रांस्तु महीमुखान् ॥ ३२ ॥ तस्योपरि सितं वस्त्रं पट्टकं वाथ बन्धयेत् ।

निधिदर्शने वर्ज्यावर्ज्यासत्र नियमश्र न चाञ्जयेत हीनाङ्गान् श्वद्ष्टानिधद्ग्यकान् ॥ ३३॥ संपूर्णाङ्गं शुचिं स्नातं द्विदिनं तक्तभोजिनम् । श्लीरशाल्यन्नभोकारं द्विदिनं तु ततोऽञ्जयेत् ॥ ३४॥ दक्षिणामूर्तिमाश्रित्य उद्यास्तमयं जपेत् । ततश्चानन्तरं कुर्याच्छिखाबन्धं शिवोदितम् ॥ ३५॥ इति चिह्नान्यञ्जनानि निधेरुकानि साधने । ईश्वरानुष्रहेणैव ¹ किचिदेतद्पेक्षितम् ॥ ३६॥

संप्राप्तिधेश्रीहभूपस्रानन्तरवृत्तान्तः

विद्यारं प्रवृत्तस्तु वृत्तान्तश्रीहभूपतेः ।
उदीयंते विस्मयक्तकमादवितः श्रृणु ॥ ३७ ॥
ईश्वरानुग्रहादेवं निधि संप्राप्य तद्वलात् ।
ग्रामाधिपत्यमासाद्योत्तरोत्तरसमृद्धया ॥ ३८ ॥
प्रासादयत्पूज्ञया तमीश्वरं लिङ्गरूपिणम् ।
ततः परिमितां सेनां संगृत्ताति परानि ॥ ३९ ॥
तिस्मित्रि(न्सं)गृत्तिति श्रुत्वा सार्वभौमः प्रहर्षितः ।
आनाय्य तं कमादेनमुदन्तं तन्मुखोक्तितः ॥ ४० ॥
श्रुत्वायं सुमहान् शौर्यसंपन्न इति नन्दितः ।

<sup>1</sup> नैव किंचिदपेक्षितम्—क. 2 एतदादि 'नीतिं चीपादिशत्तरमें '(४८) इतिपर्यन्तो भागः क. पुस्तके नास्ति.

चौडप्पनायकाय केलदीदेशदानम्

मह्रदेशं वशं तस्य विधाय तद्नन्तरम् ॥ ४१ ॥
नामादात् "केलदी चोडण्पनायक" इति स्वयम् ।
लब्ध्वा नाम च देशं चानुक्षया तस्य निर्गतः॥ ४२ ॥
केलदीस्थलमासाद्य तत्र रामेश्वरस्य सः ।
आलयं गुरु निर्माय भुवं भूयो वितीर्य च ॥ ४३ ॥
उपचाराय पर्याप्तां समहर्षयदीश्वरम् ।
दुष्टानां नित्रहं स्वैरं शिष्टानां परिपालनम् ॥ ४४ ॥
कुर्वन् स्ववाहुशौर्येण सम्पदा चाभ्यवर्तत ।

चौडप्पनायकस्य पुत्रोत्पत्तिः

सुतौ तस्मादजायेतां यथाब्धेरिन्दुकौस्तुभौ ॥ ४५ ॥ तौ सदाशिवभद्राख्यौ प्रख्यातिं प्राप्नुतां ततः । शस्त्रविद्याब्धिपारीणौ निपुणौ किंच नीतिषु ॥ ४६ ॥ वाहनारोहणाभिज्ञाबुदृढसदशिक्षयौ । विधाय च तयोर्भध्ये श्रीसदाशिवनायके ॥ ४७ ॥ उद्योद्धमक्षम इव सर्वां (वं) राज्यधुरं न्यधात्।

सदाशिवनाथकसृदिस्य राजनीत्युपदेशः
नीतिं चोपादिशत्तस्मै भूमिपालजनोचिताम् ॥ ४८ ॥
सद्भिः सङ्गं प्रकुर्वीत वर्जयेद्दृष्टसङ्गतिम् ।
असत्यं च परद्रोहमगम्यागमनं तथा ॥ ४९ ॥
अस्त्यं च परद्रोहमगम्यागमनं तथा ॥ ४९ ॥
अस्त्यामन्यविद्वेषमात्मनश्च स्तुतिं त्यजेत् ।
दानानि बहुधा द्यात् ब्र्याद्वाक्यं मनोहरम् ॥ ५० ॥
पूर्तानि कारयेचैव विमानिष च मानयेत् ।
दीनानाथार्तवन्ध्नां भृत्यानां चापि पोषणम् ॥ ५१ ॥
शरणागतरक्षा च कर्तव्या सर्वदा नृषैः।
पते धर्मा नृपालानां कर्तव्यात्वेन कीर्तिताः ॥ ५२ ॥

#### सत्पुरुषलक्षणम्

तृष्णां छिन्धि भज क्षमां जिह मदं पापे रितं मा कृथाः सत्यं बृह्यनुयाहि साधुपदवीं सेवस्व विद्वज्जनान् । मान्यान्मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रच्छादय स्वान् गुणान् कीर्ति पालय दुःखिते कुरु द्यामेतत्सतां लक्षणम् ॥ ५३॥

## सद्गुणाः

दया क्षमानस्या च सत्यं सद्घृत्तमस्पृहा । एते स्युः सद्गुणा यत्र पुत्र तत्सङ्गतिं कुरु ॥ ५४ ॥ गङ्गा पापं राशी तापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा । पापं तापं च दैन्यं च हन्ति सङ्गो महात्मनाम् ॥ ५५ ॥

दुर्वृत्तसङ्गतेस्याज्यत्वम्

शीलं पापभयं लजा दाक्षिण्यं धर्मशीलता । पञ्च यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात्तेन सङ्गतिम् ॥ ५६ ॥ दुर्वृत्तसङ्गतिरनर्थपरंपराया हेतुर्भवेदिति किमत्र विचारणीयम् । लङ्केश्वरो हरति दाशरथेः कलत्रं प्रामोति बन्धनविधि खलु सिन्धुराजः ॥ ५७ ॥

#### असत्यम्

कामात्कोधाद्भयाञ्जोभात्साक्षिभावे तथैव च।
मिथ्या वदति यद्वाक्यं तदसत्यं प्रकीर्तितम् ॥ ५८ ॥
देवतासिक्षधौ यञ्च ब्रूते शपथपूर्वकम् ।
तद्यो लङ्घयते मोहात्तदसत्यं प्रकीर्तितम् ॥ ५९ ॥
अस्वर्ग्यमयशस्यं च लोकद्विष्टं जुगुप्सितम् ।
अनृतं सुतरां पापं तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ ६० ॥

## परद्रोहः

पैशुन्यं परिवादश्च मर्मोद्घाटनमेव च । गृहदारपशुक्षेत्रवसुघान्यघनस्य च ॥ ६१ ॥ अपहारोऽन्यदीयस्य परद्रोहः स उच्यते । यस्मात्परभयं द्रोहः खस्यातीव सुदुःसहः॥ ६२॥ तस्मान्नरकदो घोरः परद्रोहः स उच्यते ।

अगम्याः स्त्रियः

पुष्पिता पतिता कन्या लिङ्गिनी श्रेष्ठजातिजा ॥ ६३ ॥ परस्त्री विधवा श्वश्रूः स्वसा च दुहिता तथा । गुरुब्राह्मणभाया च पुत्रमित्रनृपस्त्रियः ॥ ६४ ॥ पत्नधश्च भृत्यबन्धूनामगम्याः परिकीर्तिताः । अनायुष्यकरं तासां गमनं परिकीर्तितम् ॥ ६५ ॥ परलोके च भयदं तस्मात्तत्परिवर्जयेत ।

असहिष्णुत्वम्

समृद्धिं वीक्ष्य चान्यस्य रूपौदार्यमुदारताम् ॥ ६६ ॥ कलाकुशलतां शीलं सौभाग्यगुणसम्पदः । असिहण्युभवेद्यस्तु स याति यममन्दिरम् ॥ ६७ ॥ लोके च निन्द्यतां याति नासिहण्युभवेदतः ।

पतितादिसङ्गफलम् महापातकदुष्टानां लिङ्गिनां विधिलोपिनाम् ॥ ६८॥ चण्डालान्त्यजजातीनां संसर्गी पतितो भवेत् ।

क्रोधस्य वर्जनीयत्वम् क्रोधो नारायते बुद्धिमात्मानं च कुळं धनम् ॥ ६९ ॥ यशोनाशो भवेत्कोपात्तस्मात्तं परिवर्जयेत् । क्रोधमूळो मनस्तापः क्रोधः संसारबन्धनः ॥ ७० ॥ धर्मक्षयकरः क्रोधः तस्मात्तं परिवर्जयेत् ।

होभस्य त्याज्यत्वम् होभात्कोधः प्रभवति कोधाद्दोहः प्रवर्तते ॥ ७१ ॥ द्रोहेण नरकं याति तस्माह्वोभं परित्यजेत् ।

## भारमश्चाघाया अकर्तन्यत्वम्

भात्मानं च स्तुवन्मोद्दाज्जीवन्नपि मृतो हि सः ॥ ७२ ॥ परत्र यातनां याति तस्मात्तां परिवर्जयेत् । न सुखं न च सौभाग्यं स्वयं स्वगुणकीर्तनम् ॥ ७३ ॥ यथैव हि पुरन्ध्रीणां स्वयं स्वकुचमर्दनम् ।

प्रतिप्रहाईता

श्रोत्रियाय दिरद्राय शीलाचारयुताय च ॥ ७४॥ पुराणवेदविदुषे दानं देयं कुटुम्बिने । महापातकघातीनि महापुण्यकराणि च ॥ ७५॥ महादानानि देयानि महादेवस्य तुष्टये।

सत्यवदनस्य फलम्

सत्यं ब्र्यात्वियं ब्र्यान्न ब्र्यात्सत्यमिषयम् ॥ ७६ ॥ प्रियं च नानृतं ब्र्यादेष धर्मः सनातनः । एवं वद्ति यो नित्यं स लोके पूज्यते बुधैः ॥ ७७ ॥

पूर्तानि

वापीक्पतटाकादि देवतायतनानि च। अन्नप्रदानमारामान् पूर्तमार्याः प्रचक्षते॥ ७८॥

कूपादिस्बरूपकथनम्

द्वारहीनो भवेत्कूपो द्वारेणैकेन वापिका । नैकद्वारा पुष्करिणी दीर्घाकारा तु दीर्घिका ॥ ७९ ॥ कुल्याविधूततोयश्च तटाकः परिकीर्तितः । पतेषां खननं कार्यं नृपैर्धर्मपरायणैः॥ ८०॥

द्विजस्यावश्यपोष्यत्वम् दानेन प्रियवाक्येन सन्मानेन द्विजोत्तमम् । पोषयेत्सर्वभावेन तेनाप्नोति परं पदम् ॥ ८१ ॥

### दीनलक्षणम्

देहीति याचते यस्तु काङ्क्षया कृपणं गिरा। दारिद्रचाद्दैन्यमापन्नः स दीनः परिकीर्तितः॥ ८२॥ तस्मै ददति दीनाय वाञ्चितं द्रविणादिकम्।

#### अनाथलक्षणम्

मातािपतृविद्दीनस्तु रहितो मित्रबान्धवैः ॥ ८३ ॥ विगतस्वामिसंबन्धादनाथः एरिकीर्तितः। अनाथः सर्वथा रक्ष्यः पार्थिवेन यद्योऽर्थिना ॥ ८४ ॥ व्याधिभिर्वाधिता ये स्युर्विषाग्नयादिवपीडिताः। तेषां च पोषणं कार्यं पानाम्नद्ययनासनैः॥ ८५॥

#### बन्धुलक्षणम्

मातृपक्षसमुद्भूताः पितृपक्षसमुद्भवाः । आत्मसंबन्धिनो ये च बान्धवास्ते प्रकीर्तिताः ॥ ८६ ॥ बन्धूनां मधुरं वाक्यं यथायोग्यं च माननम्। संविभागश्च कर्तव्यः सुवर्णाम्बरभूषणैः ॥ ८७ ॥

#### शरणागतलक्षणम्

व्याव्यसिंहगजैश्चोरैः शत्रुभिश्चापि विद्युतः।
भयाञ्छरणमायातः शरणागत उच्यते ॥ ८८ ॥
रक्षेच्छरणमायान्तं प्राणैरपि धनैरपि।
स यशो महदामोति जनैः सवैः प्रशस्यते ॥ ८९ ॥
कतवो विधिसंयुक्ता भीतसत्त्वस्य रक्षणम्।
तुलायां तोलिते तत्र प्राणत्राणं विशिष्यते ॥ ९० ॥
वृत्तिच्छेदविधौ द्विजसदृरणे मित्रापदां वारणे
संप्राप्ते शरणे कलत्रहरणे स्वामिग्रहे गोग्रहे।
ये शक्ताः पुरुषाः परार्थघटने कुर्वन्त्युदासीनतां
तानालोक्य विलोकितुं मृगयते सूर्योऽपि सूर्यान्तरम् ॥९१॥

धर्माज्जन्म कुले शरीरपटुता सौभाग्यमायुर्धनं धर्मेणैव भवन्ति निर्मलयशोविद्यामहीसम्पदः। कान्तारेषु महाभयेषु सततं धर्मः परित्रायते धर्मः सम्यगुपासितो भवति हि स्वर्गापवर्गप्रदः॥९२॥

यन्नागा मद्वारिभिन्नकरटास्तिष्ठन्ति निद्राल्वो द्वारे हेमविभूषिताश्च तुरगा हेषन्ति यद्दर्पिताः। वीणावेणुमृदङ्गशङ्खपणवैः सुप्तश्च यद्वोध्यते तत्सर्वं सुरलोकराज्यसदृशं धर्मस्य विस्फूर्जितम्॥९३।

साधु नीतिमुदीयेंचं सप्रपञ्चं सुताय सः । केळदीस्थितरामेशप्रसादात्प्राप्तवान्निधिम् ॥९४॥ ¹ चौडनायकनामाङ्को नृपः कैळासवासिनः । सन्निधि दुर्लभं लब्धुमिव कैळासमासदत् ॥९५॥ ततस्तस्य सुतः श्रीमान् सदाशिवमहीपतिः । शशास सक्ळं राज्यं धमेंणैव यशोनिधिः॥९६॥

इति श्रीशिवतस्वरत्नाकरे पञ्चमकछोठे निधिन्विहाश्चनसाधारण-राजनीतिवर्णनं नाम चतुर्थस्तरङ्गः

# पश्चमस्तरङ्गः

ततः सदाशिवनृषे बहुघा राज्यशासिनि । महीसुराः सुराश्चापि बहुघा राज्यहर्षिताः ॥१॥

ेदोडुसङ्कण्णविक्कसङ्कण्णनायकयोर्जननादि ज्येष्ठायामस्य भार्यायां दोडुसङ्कण्णनायकः । कनिष्ठायां तु संजातश्चिकसङ्कण्णनायकः ॥ २॥

<sup>1</sup> इत आरम्य पञ्चमतरङ्गे 'दुर्बछानामसाध्यस्वं' (क्षो. ३०) इति श्लोकपर्यन्तो अन्य: क. पुस्तके नास्ति.

तावेधेतां सुतौ राज्ञो जनरागोदयाविव। उभयोरनयोर्विद्याभ्यासं स्वयमकारयत्॥३॥ वाहनारोहदक्षाभ्यां ताभ्यां लोकमहर्षयत्। क्रमादुद्वाहितावाप्तयौवनौ तावकल्पयत्॥ ४॥ नीत्या राज्यमवत्यसित्रीतिन काप्यदृश्यत । पुष्टाभ्यां देशकोशाभ्यां चतुरङ्गबलेन च॥५॥ अशात्रवां महीं कुर्वन् गोपायति यदा तदा । विद्यानगरवर्ती यो रामराजः क्रमागतः ॥ ६॥ कल्याणकछुबुरिगिवर्तिना विग्रहेच्छया। अनाययदमुं स्वीयैः पुरं साहाय्यकाय सः ॥ ७ ॥ सहैतेन बलं स्वीयं चतुरङ्गं न्ययोजयत्। बलेनानेन सहितस्त्वमग्रे यानमाचर ॥ ८॥ इत्यात्रप्ते पुरो याति श्रीसदाशिवनायके। श्रुत्वास्य पुरतो यानं विजयाख्यपुरेश्वरः ॥९॥ तेषां सहायकोयुक्तो जेतुमेनं पुरः स्थितम् । प्राहिणोद्बलिनो योद्धं प्रमुखान् म्लेच्छनायकान् ॥ १०॥ न्यरुन्त्रन्नस्य ते मार्गे सन्नद्धा युद्धकर्मणि। जितेन लभ्यते लक्ष्मीर्मृते वापि सुराङ्गना ॥ ११ ॥ क्षणविध्वंसिनः कायाः का चिन्ता मरणे रणे। इति युद्धाय सन्नद्धः परान् पर्यभवत् क्षणात् ॥ १२ ॥ अन्धकारानिव रविर्मेघानिव च मारुतः। पळायितानां तेषां तु सर्वस्वं स्वैरहारयत् ॥ १३ ॥ सङ्गतेन तदा रामराजेनाह्वादिचेतसा। सहैव निर्ययावय्रे कल्याणवरणं प्रति ॥ १४॥ गच्छन् स च कियदूरं तं सन्निहितमैक्षत। सार्वभौमस्तमालोक्ये कौतुकेन करस्थितम् ॥ १५ ॥

यमदृंष्टायुधं स्वीयं प्राकारस्यान्तराक्षिपत्। अथ राजा प्रतीतान् स्वानादिशचापि यृथपान् ॥ १६॥ वरणाक्रमणं कश्चिद्युष्मासु रचयत्विति । सर्वेषु तुःणीं भूतेषु सदाशिवनृपः स्वयम् ॥ १७ ॥ ततस्तस्याभ्यन्तरं च प्रविदय यमदंष्ट्रिकाम्। गृहीत्वा तां ततः सार्वभौमायाकुरुतोपदाम् ॥ १८ ॥ सहायो यन्त्रकीलेन द्वारोद्घाटनकारिणा। सार्वभौमो ददौ तस्मै कोटिकोलाहलाभिघाम् ॥ १९ ॥ बिरुदानि महार्घाणि वसनाभरणानि च। देशांस्त्रीन् गुत्तिबार्क्नुरुपुङ्गत्तृरुपदाङ्कितान् ॥ २० ॥ रायनायकनामापि निधायास्य महीपतेः। बहुघा मानयामास श्रीसदाशिवनायकम् ॥ २१ ॥ सोऽप्याख्यया तदा भूरि प्रख्यातिमपि लब्धवान्। अनन्तरं कतिपयदिनेषु क्षपितेष्वसौ ॥ २२ ॥ चन्द्रकुत्तिस्थितैर्दस्युनायकैर्भृर्युपद्रुतः । सार्वभौमो निग्रहार्थ तेषामेनं समादिशत्॥ २३॥ अयं च रचयामास तेषां निग्रहणं ततः। पुनः कियद्दिनादुर्ध्वं दूतैरानाय्य तेन सः ॥ २४ ॥ बरीदपातुशाहस्य विजयाय प्रचोदितः। विजितं तं करे कृत्वा सह सप्ताङ्गसम्पदा ॥ २५ ॥ उपहारं समकरोत्तस्मै सोऽयं यदा तदा। संतुष्टस्तु ददौ रात्रुसप्ताङ्गहरणाभिधाम् ॥ २६ ॥ कि चारुणध्वजपति दुन्दुभि वाद्यपञ्चकम्। मनोज्ञानि च वासांसि विवदाप्ररणानि च ॥ २७ ॥ ततो याति कियत्काले साळ्वतिम्माभिधानवान्। तद्नुज्ञां समासाद्य नियृक्षान्निजतेजसा ॥ २८ ॥

श्रनन्तरं सार्वभौमः सदाशिवनृपं प्रति । मायोपायेषु चतुरान् स्वासाध्यान् केरल्लाघिपान् ॥ २९ ॥ तौलवांश्च तथा जेतुमादिदेश महीपतिः । ¹ दुर्बल्लानामसाध्यत्वं यैरुपायैरवाप्यते ॥ ३० ॥ तान् ब्रुवे मायिकोपायान् कुमार श्रृणु सादरम् ।

दुर्बलेन बलिष्ठेषु प्रयोज्या दण्डाः बलराक्तिविद्दीनेन नृपेण रिपुघातने ॥ ३१ ॥ प्रयोज्यास्तु त्रयो दण्डा विषघाताभिचारजाः ।

## विषभेदाः

विषं हालाहलं श्टिक्न कालकूटं अयावहम् ॥ ३२॥ वत्सनाभिश्चतुर्घा तु स्थावरं परिकीर्तितम् । सर्पदंष्ट्राभिसंजातं विषं तज्जक्षमं स्मृतम् ॥ ३३॥ विरुद्धद्रव्यमिलितं कृत्रिमं विषमुच्यते ।

## विषद्ण्डप्रयोगः

तटाककूपवापीषु तथा लघुसरस्सु च ॥ ३४॥
विषं ²द्विषे प्रयोक्तव्यं द्विषतां तु विघातनम् ।
अन्ने पाने च ताम्बूले फले पुष्पे विभूषणे ॥ ३५॥
वस्त्रे विलेपने धूपे राज्यायामासनेऽपि च ।
पादुकायां पदाभ्यक्ने तैले स्नानोदके तथा ॥ ३६॥
क्रीडापुष्करिणीमध्ये प्रयुक्षीत विषं द्विषाम् ।
कुमारसचिवामात्यमित्रसेनाधिपेषु च ॥ ३७॥
महावारणमुख्येषु तुरगेषूत्तमेषु च ।
पवं विषप्रयोगस्तु विषद्णडः स उच्यते ॥ ३८॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> दुर्लमाना-क. <sup>2</sup> विष-क.

## . घातदण्डप्रयोगः

धूतवाद्यप्रसक्तेषु स्वैरक्रीडारतेषु च । सृगयासक्तवित्तेषु देवयात्राप्रसङ्गिषु ॥ ३९ ॥ अङ्कमल्लविनोदेषु भोजनस्थानवर्तिषु । व्ययम्बन्येषु कार्येषु कुर्याद्वैरिप्रघातनम् ॥ ४० ॥ स्रयमेव च शत्रुणां घातदण्डः प्रकीर्तितः ।

## आभिचारदण्डप्रयोगः

अथर्वविधितस्वज्ञैर्बाह्मणैर्विजितेन्द्रियैः ॥ ४१ ॥ तन्त्रमन्त्रविधानक्षेर्दूरादुनमूलयेद्रिपून्। थाभिचारिकहोमैस्तु मन्त्रपद्कर्मसाथनैः ॥ ४२ ॥ यन्त्रलेखनकैरुप्रैरुपांशुजपनादिभिः। मन्त्रयन्त्रससिद्धैश्च काहलीपटहादिभिः॥ ४३॥ <sup>1</sup> पातनानिकरैर्धूपैस्तथा मायूरपिञ्छकैः। बाणैर्मन्त्रप्रयुक्तैश्च सिद्धार्थकपुताक्षरैः॥ ४४॥ मोह्येत् स्तम्भयेच्छत्र्न् स्थानादुचाटयेत्ततः। विद्वेषयेच मित्राणि वशीकुर्याच विद्विषः ॥ ४५ ॥ नराकृतिं लिखेदादौ तालपत्रे सुबुद्धिमान्। कपोले विलिखेद्वीजं वह्नयाख्यत्रितयं तथा ॥ ४६॥ हस्तद्वये पादयुगे पञ्च पञ्च यथाक्रमम्। स्तन्धमायां लिखेद्देवीमझिबीजं हृदि न्यसेत्॥ ४७॥ तन्मध्ये 'साध्यनामापि तद्वज्ञाभौ च संलिखेत्। गृहद्वारे रोगकरं नदीवेगे च रोगदम् ॥ ४८॥ दहनं दीपशिखया भूतज्वरकरं परम्। इमशाने निखनेद्यन्त्रं मारणं मासमात्रतः ॥ ४९ ॥

¹ पताकनिकरै:-क.

² मासनामापि-क.

S. RATNAKARA

चुल्लवधोभागतः स्थाप्यं बुद्धिस्रंशोऽभिजायते । वज्रार्कक्षीरलेपेन पाण्डरोगो भवेद्भुवम् ॥ ५० ॥ तद्यन्त्रे गरलेपेन क्लेप्मरोगी भवेद्भिषुः । 'पातालविधिनानेन त्रिदिनं दहनात्प्रिये ॥ ५१ ॥ स्फोटनेन मृति यायान्मार्कण्डेयसमोऽप्यरिः ।

#### नरयन्त्रम्

पुनरेकं प्रवक्ष्यामि नरयन्त्रं सुवावनम् ॥ ५२॥ अनायासेन फलदमादिनाथमुखोद्गतम्। नराकृतिं लिखेदादौ कपाले कुलसुन्तरि ॥ ५३ ॥ विहार्भितनामापि वेष्ट्येद्विह्ववीजतः। ग्लौंकारपञ्चकं वामे दक्षहस्ते तथैव च॥ ५४॥ वामदक्षिणपादे च वाराहं बीजमालिखेत्। अग्निवीजान्यङ्गुळीषु विंशतिः कुळसुन्दरि !॥ ५५॥ एवं यन्त्रं लिखित्वा तु तालपत्रे सुशोभने। निर्दहेदीपशिखया सप्तरात्रमनुक्रमात्॥ ५६॥ करपादविदाहेन स नरो <sup>2</sup>ज्वरितो भवेत्। नरशस्ये लिखेद्यन्त्रं लोहसूच्या ह्यतन्द्रितः॥ ५७॥ जिह्वास्तम्भनमाप्रोति स्थापनादृक्षकोटरे। उचाटे निम्बकुहरे विषतिन्दुकयोस्तथा ॥ ५८॥ अन्नद्वेषो भवेदेवि मासमात्रान्मृतो भवेत्। शवदाहस्थले चैव लिखित्वा स्थापनात्त्रिये ! ॥ ५९ ॥ पक्षान्मरणमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। चुल्लयघोभागतः स्थाप्य तद्वन्मासे मृतो भवेत् ॥ ६० ॥ एवं रात्रोमीरणं यत्स्यात् स दण्डोऽभिचारजः।

¹ पालाश-क. ² ज्वलितो-क.

May 1

शत्रुमारणे काइलीशब्दप्रयोगः

त्रपुद्देमायसै रौप्येरेकैकपलमात्रकम् ॥ ६१ ॥ द्वादशञ्चेन ताम्रेण कारयेज्जयकारणम् । काहर्ली रससंलिप्तां वादयेत्तां रणाङ्गणे ॥ ६२ ॥ श्चत्वा नादं प्रणदयन्ति बलिष्ठा अपि शत्रवः।

ढक्कानादप्रयोगः

ताम्रकस्य विधानं तु ढक्कायामिष कारयेत् ॥ ६३ ॥
तथैव फलमप्युक्तं समराङ्गणभूमिषु ।
तुम्बुरा चित्रिकी दन्ती कृष्णोन्मत्तरसान्विता ॥ ६४ ॥
मार्जयेन्मौरजं चर्म सप्तवारं पुटद्वयम् ।

भस्मकूटप्रयोगः

अग्निहोत्रदमशानान्त्यजातिगेहे समुद्भवम् ॥ ६५ ॥ भस्मत्रितयमादाय कर्तव्यं भस्मकूटकम् ।

अत्र मन्त्रः — 'कालन कुकुरु नलुहुभुदु यत्तनुवित्तनूमं मणुलालि-करं तु नुकिआयुविहिके पुंचिच हि मपिमलद्ग-उद्भतिद।

क्षित्यते च रिपोः सैन्ये भङ्गमायाति तत्क्षणात् ॥ ६७ ॥

मायार्गळयन्त्रम् (मोहनम्)

मारणे मोहने स्तम्मे विद्वेषोचाटने वशे । एकं मायार्गलं यन्त्रं भेदेन बहुधा स्थितम् ॥ ६८ ॥ द्वादशारं लिखेचकं वृत्तत्रयविभूषितम् । दृष्टिमन्त्रं च तद्वाह्ये यमश्रोकं च मध्यतः ॥ ६९ ॥

<sup>, &</sup>lt;sup>1</sup> कालनकुकुर नुबुद्ध सुद्यत्रसुवित्त लुभं मणुलालिकरं तु नुकि आ इहि कि व्छिप-हिमपिमलद्भवद्भृति: –क.

दिष्टि विकृतदंष्ट्रांत्र नेत्रं फद्।
इति मन्त्रं जपेद्विद्वानयुतं विधिपूर्वकम् ॥ ७० ॥
रोचनां कुङ्कमं चन्द्रं कृष्णोन्मत्तरसान्वितम् ।
रोहितोद्भवलेखिन्या भूजें यन्त्रं लिखेदिदम् ॥ ७१ ॥
साध्यनाम च तद्रभें बाह्ये चैकाररश्चिकाम् ।
विद्वमण्डलगं कृत्वा रक्तस्त्रेण वेष्टयेत् ॥ ७२ ॥
सिक्थेनावृतकं कुर्यान्मधु कुम्भे विनिक्षिपेत् ।
पूजयेद्रक्तपुष्पेक्ष सप्ताहान्मोहयेद्विपृन् ॥ ७३ ॥

#### स्तम्भनम्

¹ शिलातलहरिद्रा च मेषस्त्रसमन्विता । कोकिलाक्ष्या च लेखिन्या नीलरकपटे लिखेत् ॥ ७४ ॥ साध्यनामयुतं मध्ये रिक्षकां च निवेशयेत् । पर्वताकृति यन्त्रं तु शिलाजलिनवेशितम् ॥ ७५ ॥ प्रजयेत्पीतपुष्पैस्तु कुम्भकेन च वायुना । स्तम्भनं देहमनसोः सप्ताहाज्ञायते रिपोः॥ ७६ ॥

## विद्वेषणम्

जत्वश्वित्रकैस्तुस्यैर्महिष्या । हिंधरान्वितैः । पीतवस्त्रे च लेखिन्या लिखेयन्त्रमिदं वरम् ॥ ७७ ॥ व्यतिक्रमाक्षरं चापि यन्त्रमध्ये निवेशयेत् । रिक्षकाफद्समायुक्तं महिषास्त्रिमेव च ॥ ७८ ॥ निम्बवृक्षतले न्यस्तं सप्ताहाद्वेषकारकम् ।

**उद्या**टनयन्त्रम्

काकविद्वेषिरक्तन शवजङ्घायुते शुम्रे ॥ ७९ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> शिताताल-मृ

काकपिञ्छस्य लेखिन्या लिखेद्यन्त्रं स्वरोदये। साध्यनाम लिखेत्तत्र चतुष्कोणेषु मध्यगम् ॥ ८०॥

सविसर्गे ष्टकारेण त्रकारेण च रक्षिकाम् । ¹ उष्ट्रारूढं कृतं यन्त्रं बध्वा काकगले ततः ॥ ८१ ॥

सयन्त्रे वायसे मुक्ते ततस्तूचाटनं भवेत्। इत्याद्याः कुहनोपाया वर्तन्तेऽन्ये सहस्रधा॥ ८२॥

दुर्बलेन विधातव्या बलिष्ठेषु जयार्थिना। एवं स्वशक्तिराहित्यात्कुहनोपायतत्परान्॥ ८३॥

तानीश्वरप्रसादेन यौरुषेण च भूयसा । सदाशिवमहीपालः केरलादीन् पराभवत् ॥ ८४ ॥

भिन्दन्ति शैलानुदधीन् पिबन्ति व्यत्यासयन्ति क्षितिमन्तरिक्षम् । तृणीकृतब्रह्मपुरन्दराणां किं दुष्करं शङ्करकिङ्कराणाम् ॥ ८५ ॥

पवं केरलभूपोदीन् सार्वभौमाभ्यनुक्षया । सबलान् परिभूयाथ गृहीत्वापि बर्लि ततः ॥ ८६ ॥

संस्थाप्य स्वजयस्तम्भं तद्देशाभ्यन्तरे कवित्। सकलान् सार्वभौमः स प्रापयामास तान् नृपान्॥ ८७॥

² अनन्तरं जालिहाळुदेशाधीशौ विरोधिनौ। यद्वश्च मुरारिश्चेत्युभौ बहुपराक्रमौ॥ ८८॥

नित्रहीतुं परासाध्यी स्वयं यातुं चिकीर्षति । सार्वभौमे तं निवृत्य स्वयं गत्वा समं बलैः ॥ ८९ ॥

तदुर्गवरणं सद्यः प्रविश्यातु च तावुभौ । निजग्राह यथा रामः कुम्भकर्णदशाननौ ॥ ९० ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उष्टरूपं कृतं—क. <sup>2</sup> इत आरम्य यावत्तरङ्गसमाप्ति क. पुस्तके नाहित.

प्रसाध्य दुर्प्रहं दुर्गे जित्वा दुर्निग्रहौ च तौ। आनीय दर्शयामास राज्ञे सोऽयं तदा ततः॥ ९१॥ लब्ध्वा <sup>1</sup> यदवमुरारिकोटेकोलाहलाभिधाम् । ततः सदाशिवनृषः स्वदेशं समुपेयिवान् ॥ ९२ ॥ रामेश्वरस्य पूजार्थं ददौ क्षेत्राणि भूरिशः। नगरं कारयामास स सदाशिवसागरम्॥ ९३॥ ततः कुशावतीतीरे सदाशिवपुराह्वयम् । भग्रहारं स्वनाम्नव व्यतनोदीरातुष्ट्ये ॥ ९४ ॥ विवैविंमलसद्भृत्तैः सद्वंशजनितैरिप । अग्रहारः कृतों भूभेर्मुकाहार इवाबभौ ॥ ९५ ॥ सदाशिवेश्वरं तत्र प्रत्यस्थापयदादतः। स्वनाम्नेव यथा रामः पुरा रामेश्वराभिघम् ॥ ९६ ॥ अथावरणदेवांस्तं परितोऽस्थापयत्ततः। तिन्नत्यपूजापर्याप्तं क्षेत्रं तेभ्योऽपि सोऽमुचत्॥ ९७॥ महादानोदितैः कीर्तिखण्डैः षोडशिमव्यधात्। सर्वेश्वरशिरःऋाष्यं स्वयशःशिमण्डलम् ॥ ९८॥ ततः कदाचित्सम्राजि दर्पितं जेतुमिच्छति । स मादरसनामानं बङ्कापुरनिवासिनम्॥ ९९॥ निगृह्य तं गृहीत्वाथ निनाय नृपसन्निधिम्। अथानुजे समायाते कास्या भद्रव्पनायके ॥ १००॥ तेन साकमयं निन्ये कंचित्कालमवन्महीम्। तस्य द्त्वेम्मडिसदाशिवनायकनाम च ॥ १०१॥ पद्टाभिषेकमकरोद्गनतुकामस्तपोवनम्। स राज्येऽवस्थितान् वाह्यान्निगृह्य श्रेयसे रिपून् ॥ १०२ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यदमूरारिकोटे-मु.

आन्तरानिष तान् जेतुमाश्रमं 'स्वयमाश्रयत्।
ततः सदाशिवनृषः काले कियति निर्मते ॥ १०३ ॥
मुञ्जन्नपि 'वपुनैंव सदाशिवपदं जहौ ।
ततो महीं भद्रभूषः कंचित्कालं शशास सः ॥ १०४ ॥
ज्यायसः सुतयोः शस्त्रशास्त्रविद्याप्रवीणयोः ।
स्वराज्यभारं निद्धौ दोड्डसङ्कण्णनायके ॥ १०५ ॥
यौवराज्यं कनिष्ठेऽस्य चिक्कसङ्कण्णनायके ।
ताभ्यां राज्यस्थिरीभावसाधनत्वमुपेयुषीम् ॥ १०६ ॥
उपादिशद्वाजनीति प्रेम्णा भद्रप्पनायकः ।
अनन्तरं च सङ्कण्णनायको राज्यमन्वशात् ॥ १०७ ॥
स्ति श्रीशिवतस्वरस्नाकरे पञ्चमकल्लोले सदाशिवनृपचरित्रमायोपायवर्णनं नाम
पञ्चमस्तरङ्गः

# अथ षष्ठस्तरङ्गः

राज्यस्य या स्थिरीभावे साधिकेति समीरिता । सा राजनीतिरधुना गुरो ! प्रेम्णा निरूप्यताम् ॥ १ ॥ या त्वया साम्प्रतं पृष्टा श्रृणु नन्दन ! तां ब्रुवे ।

### राज्यस्थिरीभावः

नृपाणां च नराणां च केवलं तुल्यमूर्तिता ॥ २ ॥ आधिक्यं तु क्षमा धैर्यमाज्ञा दानं पराक्रमः । सदानुरक्तप्रकृतिः प्रजापालनतत्परः ॥ ३ ॥ विनीतात्मा हि नृपतिभूयसीं श्रियमाप्रुयात् । प्रजा न रञ्जयेयस्तु राजा रक्षादिभिर्गुणैः ॥ ४ ॥

¹ स्वयमाविशत्—स्र. ² पुनर्नेव-क.

अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम् । प्रजापीडनसन्तापात्समुद्भतो हुताशनः ॥ ५ ॥ राक्षः कुलं श्रियं प्राणाचादम्ध्वा विनिवर्तते । यथा बीजाङ्करः सूक्ष्मः प्रयत्नेनाभिवर्धितः ॥ ६ ॥ फलप्रदो भवेत्काले तद्वल्लोकः सुरक्षितः । हिरण्यधान्यरत्नानि गजेन्द्राश्चापि वाजिनः ॥ ७ ॥

तथान्यद्वि यर्तिकञ्चित्प्रजया स्युर्महीपतेः।

उत्खातान् प्रतिरोपयन् कुसुमितांश्चिन्वन् लघून्वर्धयन् अत्युचान्नमयन् पृथ्येश्च लघयन् विश्लेषयन् संहतान्। वकान् कण्टिकिनो बहिनियमयन् स्वारोपितान् पालयन् मालाकार इव प्रयोगकुरालो राजा चिरं जीवति ॥ ८॥

नृपस्य सप्त गुणाः

इन्द्रस्यार्कस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च । चन्द्रस्य च पृथिज्याश्च नृपः सप्तगुणो भवेत्॥९॥

इन्द्रवृत्तम्

यथेन्द्रश्चतुरो मासान्वार्षिकानभिवर्षति। एवं राष्ट्रं परीहारैरभिवर्षेज्जनाधिपः॥ १०॥

अर्कवृत्तम्

अष्टौ मासान्यथादित्यस्तोग्रं हरति रहिमभिः। एवं राष्ट्रात्करान् राजा हरेदादित्यसन्त्रिभः॥ ११॥

वायुवृत्तम्

प्रविद्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः। चारैरेव चरेद्राजा वृत्तमेतत्तु मारुतम्॥ १२॥

वैवस्वतवृत्तम्

यथा प्रियं वा द्वेष्यं वा प्राप्तकालं नियच्छति । तथाईं दण्डयेद्राजा वृत्तं वैवस्वतं हि तत् ॥ १३ ॥

#### वरुणवृत्तम्

यथा ¹ धावन्ति नद्यस्तु सिन्धुमाकाङ्क्षया विना । तथा नाकाङ्क्षते राजा वृत्तमेतत्तु वारुणम् ॥ १४ ॥

#### चन्द्रवृत्तम्

परिपूर्णे यथा चन्द्रं हड्दा हृष्यन्ति मानवाः। एवं प्रकृतयो नित्यं हृष्यन्ति नृपतेर्गुणैः॥१५॥

#### धरावृत्तम्

यथा सर्वाणि भूतानि घरा घारयते समम्। पौरजानपदान् सर्वास्तथा राजापि घारयेत्॥१६॥

## सिंहादिभ्यो राज्ञो प्राह्मांशाः

सिंहादेकं वकादेकं विन्दााचत्वारि कुक्रुटात्। वायसात्पञ्च शिक्षेच गुनः षट् त्रीणि गर्दभात्॥ १७॥

# सिंहस्यैकोंऽशः

अन्यं कार्यमनन्यं वा यो नरः कर्तुमिच्छति । सर्वोद्योगेन तत्कुर्यात्सिहादेकं प्रकीर्तितम् ॥ १८ ॥

#### बकस्यैकोंऽशः

हन्द्रियाणि च संयम्य बकवत्पण्डितो जनः। देशकालोपपन्नानि सर्वकार्याणि साधयेत्॥१९॥

# कुक्टाचत्वारों ऽशाः

प्रागुत्थानं च युद्धं च संविभागश्च बन्धुषु । स्त्रियमाक्रम्य भोगश्च विन्दाचत्वारि कुक्कुटात्॥ २०॥

### वायसात्पञ्चांशाः

गूढमैथुनदूराक्षे काले चालयसङ्गृहः। अप्रमादोऽप्यनालस्यं पञ्च शिक्षेच वायसात् ॥ २१ ॥

<sup>1</sup> बहान्त-क.

### ग्रुनः षढंशाः

बह्वाशी चाल्पसन्तोषी सुनिद्रः सुप्रबोधकः । स्वामिभक्तश्च शूरश्च षडेते च शुनो गुणाः ॥ २२ ॥

## गर्दभस्य त्रयोंऽशाः

सुश्रान्तोऽपि वहेद्भारं शीतोष्णे च न विन्दति ।
सन्तुष्टश्च भवेत्रित्यं खरस्यैते त्रयो गुणाः ॥ २३ ॥
पतांश्च विंशतिगुणान्यस्तु प्राप्तोति पण्डितः ।
लभते सर्वतः कीर्ति सौख्यं सौभाग्यमेव च ॥ २४ ॥
बकविचन्तयेदर्थान् सिंहवच प्रराक्तमेत् ।
वृकवचावलुग्पेत शशवच विनिष्पतेत् ॥ २५ ॥
जिद्यांसिनः पराक्तामाः परस्वादायिनः शठाः ।
रक्षांस्यधिकृता नाम तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥ २६ ॥
हस्तो हस्तं परिमुषेद्भियेरन् सर्वसेतवः ।
भयातं विद्रवेत्सर्वं यदि राजा न पालयेत् ॥ २७ ॥
ऊष्विद्यनित्तं यो घेन्वाः श्लीरार्थी नामुयात्फलम् ।
पवं राष्ट्रमयोगेन पीडयन्नाभिवर्धते ॥ २८ ॥

#### उत्तमराजलक्षणम्

कालप्राप्तानुपादद्यान्नार्थात्राजावशेषयेत् । अहन्यहिन सन्दुद्धान्महीं गामिव बुद्धिमान् ॥ २९ ॥ पुत्रा इव पितुर्गेहे विषये यस्य मानवाः । निर्भया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः ॥ ३० ॥ ¹ (यस्य वृत्तं नमस्यन्ति स्वर्गस्थस्यापि मानवाः । पौरजानपदाः सर्वे स राजा राजसत्तमः ॥)

<sup>1</sup> मुद्रितपुस्तकपाठः.

राज्ञा अनुष्टेयाः पञ्च यज्ञाः

दुष्टस्य दण्डः सुजनस्य रक्षा न्यायेन कोशस्य च संप्रवृद्धिः। अपक्षपातोऽर्थिषु राष्ट्ररक्षा पञ्चेव यज्ञाः कथिता नृपाणाम् ॥ ३१॥

तवो रक्षेच विद्येभ्यः तस्करेभ्यश्च सम्पदः। यथास्वमाश्रमान्यणीत्रक्षत्राजा षडराभाक् ॥ ३२॥

राज्ये न्यायविचारस्थानकल्पना

एकग्रामप्रभुः कार्यो दशग्रामप्रभुस्तथा । ग्रामाणां विशतेः कार्यः प्रभुः शतसहस्रयोः ॥ ३३ ॥

त्रामदोषं समुत्पन्नमशकः शासितुं यदि । दशत्रामेशितुः शंसेत्तत्सर्वे विशतीश्वरे ॥ ३४ ॥

विंशतीशः शतीशाय तत्सर्वे विनिवेदयेत्। ब्र्याद्गामशतस्वामी सहस्रस्वामिनेऽखिलम् ॥ ३५॥

उत्पन्नांस्तु तथा दोषान् ग्रामाधीशनिवेदितान्। ज्ञात्वा ¹ तत्र स्थिताः सर्वे कुर्युस्तेषां प्रतिक्रियाम् ॥ ३६ ॥

पञ्चाशत्तम आदेयो भागः पशुहिरण्ययोः । भ्रष्टमो द्वादशो वापि षष्टो वा धान्यतो नृपः ॥ ३७ ॥ फलक्षेत्रानुरूपेण गृह्वीयात्तत्करं नृपः ।

धनादेयकरनिर्देशनम्

रसगन्धौषधीनां च मूलपुष्पफलस्य च ॥ ३८ ॥ - तृणानां शाकपत्राणां फलानां चर्मणामपि । - उपस्थितान्याददीत भ्रोत्रियाच करं नृपः ॥ ३९ ॥

¹ ग्रामरिथता:-क.

भूपदेशमक्षष्टं तु गवां चाराय कल्पयेत् । देवोद्यानं सुप्रतिष्ठं मुनिभ्यो वितरेन्नृपः ॥ ४० ॥ मृगसङ्घात¹सम्पन्नं क्रसत्त्वैविविर्वितम् । वनमात्मविद्यारार्थं पालयेत्पुरपार्श्वगम् ॥ ४१ ॥ प्रत्यन्तदेशसंभूतं वनं गिरिदरीयुतम् । सर्वेषां गोपनार्थं तु पार्थिवः ² परिपालयेत् ॥ ४२ ॥ फलैर्मूलैस्त्रणैः काष्ठैः शाकैस्तत्रोद्भवैर्नराः ।

जीवन्ति ये ततो ब्राह्यो दशमो भाग ईरितः ॥ ४३ ॥ राष्ट्रादागतवित्तस्य भागशो विनियोगः

राष्ट्रादायातवित्तस्य चतुर्भागान् प्रकल्पयेत् । धर्मार्थकामसिद्धवर्थं कुर्याद्वागत्रयं व्ययम् ॥ ४४ ॥

कोशदुर्गसंचयस्यावश्यकत्वम् भागेनैकेन चावश्यं कार्यः कोशस्य संचयः। कोशात्सुखमवामोति कोशहीनस्तु सीद्ति ॥ ४५॥ विषद्दीनो यथा नागो मद्ददीनो यथा गजः। सर्वेषां वश्यतां याति दुर्गहीनस्तथा नृपः॥ ४६॥

# दुर्गभेदा:

जलपुर्गे गिरिदुर्गे गिरिपाषाणनिर्मितम् । इष्टकाभिः कृतं दुर्गे दुर्गे स्थान्मृत्तिकामयम् ॥ ४७ ॥ वनदुर्गे महदुर्गे दुर्गे स्थादारुनिर्मितम् । नरदुर्गे च नवमं तेषां वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ ४८ ॥

जलादिदुर्गाणां स्थाणानि अगाघेनाथ तोयेन वेष्ठितं जलजं भवेत् । दुरारोहं च शैलाग्रमुदकेन समन्वितम् ॥ ४९॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मापनं क. <sup>2</sup> प्रतिपाख्येत् क.

गिरिदुर्गं समास्यातं नयशास्त्रविशारदैः।
पाषाणघटितं दुर्गमश्मदुर्गं प्रकीर्तितम् ॥ ५० ॥
इष्टकाभिः कृतं सम्यक्तुधालितं सुनिर्मलम्।
इष्टकादुर्गमास्यातं परिघावेष्टितं महत् ॥ ५१ ॥
स्रदा विरचितं यत्तु तहुर्गं सृत्तिकामयम्।
वनदुर्गं समास्यातं घनकण्टकशास्त्रिभः ॥ ५२ ॥
सन्तस्थैः संचितं तोयं बहिष्ठानां तु दुर्लभम्।
मरुदुर्गं समास्यातं मरुदेशेन संयुतम् ॥ ५३ ॥
दारुभिर्वेणुभिः क्रुतं दुर्गं दारुमयं स्मृतम्।
शस्त्रहस्तैर्महायोधैनिर्मितं नरदुर्गकम् ॥ ५४ ॥
पतेषामुत्तमं दुर्गं गिरिजं जलजं तथा।
मध्यमानीतराण्यादुः किनिष्ठे नरदारुके ॥ ५५ ॥

दुर्गसंचेयाः पदार्थाः

दुर्गयन्त्राणि कार्याणि नानाप्रहरणानि च ।
दुर्गद्वाराणि गुप्तानि कार्याण्यपि च भूभुजाम् ॥ ५६ ॥
संचयं चात्र सर्वेषामायुधानां प्रकल्पयेत् ।
सरमनां च प्रभूतानां सिकतानां तथैव च ॥ ५७ ॥
सर्वेषां शिल्पभाण्डानां तत्र संचय इष्यते ।
औषधानां च सर्वेषां वादित्राणां तथैव च ॥ ५८ ॥
यवसानां प्रभूतानामिन्धनानां च संचयम् ।
गुडस्य सर्वतेलानां चृतस्य मधुनस्तथा ॥ ५२ ॥
तथा च सर्वधान्यानां पांसुगोमययोस्तथा ।
सन्यानि सर्ववस्तूनि दुर्गे संचिनुयान्नृषः ॥ ६० ॥

बलभेदः, तल्लक्षणं, उत्तमाधमभावश्र मौक्यं भृतं तथा मैत्रं श्रेणमाटविकं बलम् । समैत्रमपरं षष्ठं सप्तमं नोपलभ्यते ॥ ६१ ॥

वंशक्रमागतं मौल्यं भृतं द्रविणदानतः। मैत्रीकरणतो मैत्रं श्रेष्ठमेतद्वलत्रयम्॥ ६२॥ संबद्धं जन्मकर्मभ्यां निश्चितं समयैश्च यत्। तद्वलं श्रेणमाख्यातं तच्च मध्यममिष्यते ॥ ६३॥ पर्वतोपान्तसंवासिनिषादम्लेच्छजातिजम् । अधमं तत्समाख्यातं बलमाटविकं बुधैः ॥ ६४ ॥ शत्रवो ये भयाकान्ता दासभावमुपागताः। तेषां बलं तु विश्वेयममित्रजवलं बुँधैः॥ ६५॥ सिन्नधौ न च तत्कार्यं विश्वसेन्न कदाचन। युद्धेषु पुरतः कार्यं नृपैर्युद्धविज्ञारदैः ॥ ६६ ॥ लोहचर्मविनिर्माणाः कार्पासरविता अपि । अयःकङ्कटकाः कार्याः सन्नाहः सुद्दढः सदा ॥ ६७ ॥ बाहुत्राणैः शिरस्राणैरङ्गत्राणैश्च संवृतम्। पताकादिध्वजस्तम्भैः शोभमानं भवेद्वलम् ॥ ६८॥ वेत्रैर्वशैश्च काष्ठैश्च चर्मभिश्चाङ्गबन्धनैः। वर्तुलानि विधेयानि चर्माणि बलगुप्तये ॥ ६९ ॥ व्याव्रचर्मपिधानानि शातकुम्भमयानि च। फलकानि विचित्राणि कारयेच बले तथा॥ ७०॥ मौब्ये बले च ये मुख्यास्तेषां कुर्वीत माननम्। रत्नैर्विभूषणैर्वस्त्रैः प्रियवाक्यैर्भनोहरैः ॥ ७१ ॥ वृत्ति तेषां प्रकुर्वांत यथायोग्यं सुपुष्कलाम् । भृत्यानां वेतनं दद्याद्यथाकालमतन्द्रितः॥ ७२॥ प्रत्यहं प्रतिमासं वा मासत्रयमथापि वा। चतुर्मासोचितं वापि मासपट्कमथापि वा ॥ ७३ ॥ संवत्सरमितं वापि कार्यापेक्षितया नृपः। प्रत्यहं वीक्षणं कार्यमलुब्धैराप्तपूरुषैः॥ ७४॥

पक्षे पक्षे स्वयं पश्येदिने तैर्वीक्षितो भवेत्। जितश्रमाणां शूराणां सायुधानां नरेश्वरः ॥ ७५ ॥ दद्यात्प्रसादं भृत्यानां सोत्साहं वेतनं ततः। अलसानायुधैर्दीनान् दण्डयेत्तान्महीपतिः॥ ७६॥ सिन्धुजैर्यवनोद्भृतैः काम्मोजप्रभवैरपि । शिक्षितैर्बद्वभिर्वोद्दैश्चालनैर्विविघैरपि ॥ ७७ ॥ साध्यन्ते तुरगैरेव दूरस्था अपि वैरिणः। लभ्यते तुरगैः कीर्तिर्यस्यादवास्तस्य भूस्स्थिरा ॥ ७८ ॥ शिक्षिताः पोषिताः सम्यग्वाहाः कार्या महीभुजा। यद्वद्वनमसालं तु यद्वद्राष्ट्रमपार्थिवम् ॥ ७९ ॥ यद्दन्कार्यमशास्त्रं तु तद्दत्सैन्यमकुञ्जरम्। अनेकायुधसंकीर्णाः पताकाध्वजरिञ्जताः ॥ ८० ॥ चतुर्भिस्तुरगैर्युका दृढसारथिनोदिताः। महारथैः 1 सहाकान्ता बहवः स्यन्दना नृपैः ॥ ८१ ॥ चतुरङ्गबले कार्या रणे समरकाङ्क्षिणा। एवं चतुर्विधं विद्वान्वलं सन्नद्धमारचेत्॥ ८२॥ शक्तित्रयसमायुक्तो नृपतिर्जयकाङ्क्षया। इति श्रीशिवतत्त्वरत्नाकरे पञ्चमकछोठे राजगुणकरादानदुर्गलक्षणवलानुवर्णनं

अथ सप्तमस्तरङ्गः

नाम पष्ठस्तरङ्गः

शक्तित्रययुतो राजा जयेच्छत्रूनितीरितम् । किं तच्छक्तित्रयं मद्यं तद्गृहि दयया गुरो ! ॥ १ ॥ पुत्र ! ते यदभीष्टं तद्भवीमि श्रृणु सादरम् ।

¹ समाकान्ताः-क.

### मित्रलक्षणम्

कुलीनं च सुशीलं च सुखे दुःखे च 1 संगतम् ॥ २ ॥ समायं रदिचत्तं च धनैः प्राणैरवञ्चकम् । नीतिश्चं शौर्यसंपन्नं व्यसनेष्वपराद्ध्यख्यः ॥ ३ ॥ कुर्वीत नृपतिर्मित्रं धर्मोर्थसुखसिद्धये ।

# राज्ञेविध्यम्

आत्मायचो द्वयायत्तः सचिवायत्त इत्यपि ॥ ४॥ राज्ञामेवं त्रयो मेदा नीतिशास्त्रेषु किर्तिताः । आत्मायत्तो नृपः श्रेष्ठो द्वयायत्तस्तु मध्यमः ॥ ५॥ कनिष्ठः सचिवायत्त इति नीतिविदो विदुः । <sup>2</sup> तत्तत्कर्त्तकराज्यानि कीर्त्यन्ते तद्भिख्यया ॥ ६॥

## सचिवायत्तराज्यम्

ममाधीनमिदं राज्यं राजा च वशगो मम। मया यिक्तयते कार्यं तत्कार्यं केन लभ्यते ॥ ७ ॥ इत्यात्मगर्वेणाध्मातः सचिवो यत्र जल्पति। कनिष्ठं तस्य तद्वाज्यं सचिवायत्तमुच्यते ॥ ८ ॥

### **उभयायत्तरा**ज्यम्

विश्वप्तं यन्मया कार्यमवद्दयं मन्यते प्रभुः। इत्यारोज्य स्वयं साम्यं सिववो यत्र भाषते॥९॥ सुखासुखप्रदं चैतदुभयाधीनसिद्धिकम्। तद्वाज्यमुभयायत्तं मध्यमं परिकीर्तितम्॥ १०॥

### भारमायत्तराज्यम्

प्रभोराञ्चां विना नाहं समर्थः कार्यक्षिद्धये। इति प्रीत्या नृपे भक्तवा सचिवो यत्र भाषते॥ ११॥

¹ सम्मतम्—क. ² तत्तत्कर्मक—क.

एतद्राज्यं भयापेतं शुभदं राज्यसिद्धिदम् । श्रेष्ठं स्थिरतरं सम्यगात्मायत्तं प्रकीर्तितम् ॥ १२ ॥

# प्रभुलक्षणम्

अनुत्रहे नित्रहे च दाने चादानकर्मणि। प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च ग्रहणे मोक्षणे तथा॥१३॥ स्वयं समर्थो वै राजा खाज्ञा चैव निर्गला। निजञ्जकथा समायुक्तः स प्रभुः प्रभुरुच्यते॥१४॥

# प्रभुशक्तिः

आज्ञारूपेण या शक्तिः सर्वेषां मूर्धनि स्थिता। प्रभुशक्तिर्हिं सा ज्ञेया प्रभावमहितोदया॥ १५॥

## पञ्चाङ्गानि

सहायः साधनोपायो विभागा देशकालयोः। विपत्तेश्च प्रतीकारः सिद्धिमंत्रेऽङ्गपञ्चकम् ॥ १६ ॥ गुरुशुक्रमतेऽप्येते चाणक्यादिम्ते तथा। पश्चात्तापविद्दीनश्च सानुबन्धः सुखोदयः॥ १७ ॥ सभीष्टश्चाविलम्बश्च पञ्चाङ्गो मन्त्र इष्यते। बहुभिर्भिद्यते मन्त्रो द्वाभ्यां मन्त्रो विनस्यति॥ १८ ॥ आतमना विद्वितो मन्त्रो ब्रह्मणापि न भिद्यते। फलैमंघाः सदारम्भाः पुण्यं पूर्वार्जितं यथा॥ १९ ॥

### मन्त्रकाले परिहरणीयाः

बन्धुमूक¹जडान्धस्त्रीवृद्धबालगुकादिकान् । श्रुतिगोचरतो देशात्तथा लोचनगोचरात् ॥ २० ॥ चालयेत्परतो यज्ञान्मश्रकाले नरेश्वरः ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> जडार्तसी—क.

S. RATNAKARA

## मन्त्रालोचनोचितदेशकाली

आरुह्य चोन्नतं स्थानं प्रासादं वा रहःस्थितम् ॥ २१ ॥ अरुण्ये विजने वापि मन्त्रं कुर्याद्रलक्षितः । मध्याह्वकाले मन्त्रज्ञः कृताहारो गतक्कमः ॥ २२ ॥ रात्रावपरभागे वा गतिनद्रः सुखोत्थितः ।

#### मन्त्रयितन्यविषयाः

धर्ममर्थं च कामं च क्रत्याकृत्यं बळाबळम् ॥ २३ ॥ रिपूणां निग्रहोद्योगमर्थानामार्जनोद्यमम । भृत्यानां भरणं चैव प्रत्यृहानां प्रतिकियाम् ॥ २४॥ सन्मानं चैव मित्राणां पुत्राणां नयशिक्षणम्। श्रद्धान्तवनितारक्षां शिक्षां च गजवाजिनाम् ॥ २५॥ मन्त्रिणां मन्त्रितं तद्वदमात्यानां विचेष्टितम्। रक्षणं च कुमाराणां सामन्तानां च शासनम् ॥ २६॥ रागारागौ च लोकानामात्मनश्च गुणागुणौ। आयं व्ययं च वित्तानां कोशस्यापि विवर्धनम् ॥ २७॥ द्रष्टानां शमनं चैव शिष्टानां परिपालनम् । पूजनं सुरविप्राणां वर्णाश्रमविचारणम् ॥ २८॥ देवालयतटाकाश्रवकूपारामादिरक्षणम् । स्वदेहरक्षणार्थाय त्रहाणां च बलावलम् ॥ २९ ॥ दुर्गाणां रक्षणं सम्यक्परभूपालचेष्टितम्। वारणं तस्करादीनामात्मरक्षाविधिक्रमः॥ ३०॥ प्रकृतीनां च सङ्कावं धान्यादीनां समार्घताम । शान्तिकं पौष्टिकं कर्म नित्यं नैमित्तिकं तथा॥ ३१॥ माननं बुद्धिवृद्धानां देशकालविमश्नम । चिन्तयेन्मन्त्रिभिः साधै स्वयं वा वसुधाधिपः॥ ३२॥ आहूय मन्त्रिणः सर्वान् मन्त्रयेत पृथक्पृथक् ।
अभिप्रायं विदित्वैषां गुणदोषौ विचारयन् ॥ ३३ ॥
मन्त्रिभमेन्त्रिते मन्त्रे गुणदोषौ विचार्य च ।
किं कृतं करणीयं किं क्रियमाणं च किं मया ॥ ३४ ॥
किमु धार्यमधार्यं मे संचिन्त्यैवं मुहुर्मुहुः ।
बहुलामं सुधन्यं च धर्मकीर्तिविवर्धनम् ॥ ३५ ॥
कार्यं विचार्यं कर्तव्यं भूमुजा सुखमिच्छता ।
सममायव्ययौ यत्र व्ययो यत्राधिको भवेत् ॥ ३६ ॥
असाध्यं च सुखोपायैः कथंचित्तन्न मन्त्रयेत् ।
अधार्यं चायरास्यं च पश्चात्तापकरं च यत् ॥ ३७ ॥
दुर्लभं क्रेशबहुलं दुर्मन्त्रं तिन्नवारयेत् ।

### मन्त्रशक्तिः

कामात्कोधाद्भयादन्यैर्लोभ्यमानो न मुद्यति ॥ ३८ ॥ यया शक्तवा युतः ¹कार्ये मन्त्रशक्तिस्तु सा स्मृता।

# उत्साहशक्तिः

यस्य स्यादुद्यमे युक्तं चित्तमुत्साहसंयुतम् ॥ ३९ ॥ उत्साहशक्तिः सा ज्ञेया नृपाणां शक्तिमिच्छताम् ।

#### नीतेरनेकरूपत्वम्

सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरिप चार्थपरा वदान्या। नित्यन्यया प्रचुरितत्यधनागमा च वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा॥ ४०॥

¹ कार्यंर्मन्त्र—क.

जितेन्द्रियस्वस्य सम्पद्धेतुत्वम्

जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । गुणाधिके पुंसि जनोऽनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः॥४१॥

पवं भद्रमहीपालो ज्येष्ठभ्रातृतन्भुवे ।
राश्वामावश्यकीं तावद्राजनीतिमुपादिशत् ॥ ४२ ॥
ततः स्वल्पैरहोभिः प्राग्दष्टवान् काशिकापतिम् ।
शिवं कैलासधामानं दिदक्षुरिव निर्ययौ ॥ ४३ ॥
ततो राज्यं समासाद्य दोड्डसङ्कण्णनायकः ।
अनन्दयत्कुवलयं राजा रम्यकलानिधिः ॥ ४४ ॥

दोड्ढसंकण्णनायकस्य जम्बूरदेशाधिपजयः
जातु जम्बूरदेशेशो विरुप्पणाभिधानवान् ।
प्रख्यातः सार्वभौमाय दातन्यां च करोपदाम् ॥ ४५ ॥
अदिशनप्रतिकूलत्वमाचचारातिदर्षितः ।
तं निगृद्य बलाबृत्वा हस्तेनैवानयत्प्रभोः ॥ ४६ ॥
सविधं सोऽपि संतुष्यन्नेवं वचनमन्नवीत् ।
पताहक्छौर्यसंपन्नस्त्वमस्मत्सविधे वस ॥ ४७ ॥
निधिह राज्यमनुजेऽप्यानायय कुदुम्बकम् ।
इत्याज्ञते सविधगे याते कियदनेहसि ॥ ४८ ॥
तस्योदभवतां श्रेष्ठौ महिष्यां क्रमशः सुतौ ।

रामराजवेङ्कटण्पनायकयोर्जननम्

एकस्य रामराजाख्या रचिताऽसीत्परस्य तु॥ ४९॥
विनिर्मिता वेङ्कटण्पनायकाख्या तयोर्द्वयोः।
सार्वभौमस्तदा स्वीयनामाङ्कनमवेक्ष्य सः॥ ५०॥

होळहोत्रू मास् बेलीमळू ह्देशकान्।
दत्वोपमोग्यानथ तं प्राहिणोत्स्वपुरं प्रति॥ ५१॥
स च प्राप्यानुजाभ्याशं तेन साकमवर्तत।
अनन्तरं पराङ्गेषु सार्वभौमविरोधिषु॥ ५२॥
पुनरेवं समानाय्य मेळियित्वाऽनुजेन तम्।
नाम्ना विट्ठळराजेन यापयामास तान् प्रति॥ ५३॥
ततस्तान् वैरिणो राजा गोवादेशनिवासिनः।
पराभवत्सार्वभौमोऽनुजेन सह संगतः॥ ५४॥
ततो गोवापुराधीशं स्वस्मै जित्वाऽपयत्यि।
अस्मिन् प्रमुदितः प्रादान्महादेवपुरस्थळम्॥ ५५॥
अनन्तरं प्राप्य राज्यं यातो निजपुरीं प्रति।
अनुजेन समं कञ्चित्काळं सुखमवर्तत॥ ५६॥

# सङ्कण्णनायकतीर्थयात्रा

ततः कदाचित्पुण्यानां क्षेत्राणां तत्र वर्तिनाम् । लिङ्गानामपि तीर्थानामवलोकनकाङ्क्षया ॥ ५७ ॥

शकुनानि पुरस्कृत्य ततः शुभफलानि सः। प्रययौ प्रथमं तावत्ककुभं सेतुचिह्निताम्॥ ५८॥

इति श्रीशिवतत्त्वरस्नाकरे पञ्चमकछोले शक्तित्रयदोड्डसङ्कण्णनायक-वृत्तान्तवर्णनं नाम सप्तमस्तरङ्गः

### अथाष्टमस्तरङ्गः

शकुनानि समालोच्य स्वयं सङ्कण्णनायकः। निर्ययौ तीर्थयात्रार्थमिति स्वामिन्निरूपितम्॥१॥ शकुनानि पुनः कानि कानि तेषु फलान्यपि । एतन्म्रह्यं समाचक्ष्व सर्वविद्याविशारद ! ॥ २ ॥ श्रृणु नन्दन ! यत्पृष्टं संक्षिप्य विवृणोमि तत् ।

शुभाशुभशकुनानि

शुभाशुभानां कार्याणामासन्नानां भाविष्यताम् ॥ ३॥ सूचकान्येव सर्वाणि शकुनानि विदुर्बुधाः। आकारगोचराण्येषां शकुनानां तु कानिचित् ॥ ४॥ हतानि कानिचित्तानि कीर्थन्तेऽत्र यथातथा।

### वातफलम्

अनुलोमो वहन् वायुः सुगन्धिः शीतलो मृदुः॥ ५॥ सिद्धये यास्यतः प्रोक्तो विलोमोऽनिष्टदः स्मृतः।

# पादाङ्गुलिस्खलनफलम्

स्खलनाहिसणस्याङ्केज्येष्ठाद्यङ्गलिभिः क्रमात् ॥ ६ ॥ वस्त्र वस्त्रं विरोधं च कलहं हानिमश्रुते । वामस्य तद्वज्ञैष्फल्यं कलहं मैत्रमीप्सितम् ॥ ७ ॥ सौष्यं च लभते मत्यों यात्रायां नात्र संदायः ।

सगाल-श्वत-गौलिकानां फलम्

\* तैलजामरसंभ्य, भूपितर्गजमारथ ॥ ८ ॥
सभापितर्गजो सूर्ख, पतंगदमरासभाः ।
दाशीरथोभयत्यागी, रथभूकांतगर्दम ॥ ९ ॥
गजमूर्खसभायाति, भानुवारादिषु कमात् ।
मृत्युर्वधः श्रियश्चेव सुवार्ता विजयः शुभम् ॥ १० ॥
संतापः कलहश्चेव सुगालश्चुतगौलिकाः ।

|                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तया च   | दिशं लक्षार     | पत्वा पूर्वादिः | क्रमेण ब्रेयानि | _<br>_          |           |               |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|
| đ                   |   | aic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E       | व               | Ħ               | iv              | मः              | ান        | त             |
| भानुवासर            | : | w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m'      | v               | 5°              | n               | 9               | s 20      | 6             |
|                     |   | वायन्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | द्धिणा  | पुत्रामी        | पश्चिमा         | भाह्येयी        | उत्तरा          | नेर्मत्या | प्वा          |
|                     |   | <b>#</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ь       | 횬               | ंक              | हां             | Ħ               | in        | ৯             |
| सोमबासर             | : | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | σ'      | US'             | m               | v               | r               | *         | 9             |
|                     |   | नेस्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पूर्वा  | वायन्या         | दक्षिणा         | ऐशानी           | पश्चिमा         | भाग्नेयी  | उत्तरा        |
| ~                   |   | te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ᆏ       | 4               | ф               | ्रक             | न               | H.        | - lo          |
| पङ्गलवासर           | : | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | » «     | o- '            | w               | ,m²             | v               | í s       | ; n           |
|                     | Ī | उत्तरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नेत्रता | पूर्वा          | वायन्या         | दक्षिणा         | ऐशानी           | पश्चिमा   | भाषेयी        |
| •                   |   | ь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·IC     | 돼               | ho              | Ħ               | 4               | te:       | F             |
| नुधवास्तर           | : | e (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | w       | m               | Ņ               | 5               | 'n              | 9         |               |
|                     |   | यूवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वायव्या | दक्षिणा         | ऐशानी           | पश्चिमा         | आह्मयी          | उत्तरा    | में हैं       |
| •                   |   | lo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भी      | in              | क्षा            | #               | র               | ज         | 4             |
| गुरुवासर            | : | ٧,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | σ,      | œ               | 9               | 20              | •               | w         | 'n            |
|                     |   | ऐशानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पश्चिमा | आग्नेयी         | उत्तरा          | नेक्रिया        | पूर्वा          | वायक्या   | r Bruit       |
| •                   |   | <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ক       | ৳               | 8               | P               | =               | ch        | 1             |
| शुक्रवासर           | : | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9       | 50 <sub>4</sub> | <u>م</u>        | w               | m               | r v       | r <i>5</i>    |
|                     | Ī | म सिदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | डतहा    | नऋता            | पूर्वा          | वायन्या         | दक्षिणा         | ऐशानी     | पश्चिमा       |
| THE PARTY           |   | F 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | চ ব     | ĦĠ              | শ্ৰ             | 比               | म               | वा        | dE.           |
| हा। <b>ब</b> चा ल र | : | - de la constant de l | तेशानी  | ج<br>ا          | ~               | 9               | 20 <sub>4</sub> | <b>ص</b>  | w             |
|                     | T |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 341141  | - F. S. F.      | भाझया           | डनरा            | मेंऋत्या        | पूर्वा    | वायक्या       |
| फलानि               | : | मुखेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ব্যঃ    | 郑;              | सुवाती          | विजय:           | शुभं            | सन्तापः   | in the second |
|                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                 |                 |                 |                 |           |               |

# प्रकारान्तरेण सगालादीनां फलम्

प्रागाद्यास्तु विदिग्भेदाहिशः सर्वास्तु षोडश ॥ ११ ॥
एकैकदिशि यामार्धे दिवारात्रं चरेद्रविः ।
रव्यादिश्चतपर्यन्तं प्रादक्षिण्यक्रमेण तु ॥ १२ ॥
भीतिर्मरणवार्ता च शत्रोरभ्यागमस्तथा ।
स्त्रीप्राप्तिः कलहश्चेव उपायनसमागमम् ॥ १३ ॥
चोराभ्यागमनं पुष्पं ताम्बूलं चित्तविश्रमः ।
पत्रिका सुन्दरीप्राप्तिः इष्टाप्तिः सौख्यभोजनम् ॥ १४ ॥
सर्पदंशं च संतोषं स्रगालश्चतगौलिकाः ।

### क्षुतफलम्

अशोभनं क्षुतं विन्यान्मृतयोगोऽभ्युदीरितम् ॥१५॥ बळातु निष्फलं बालवृद्धपीनसिकैरिप । निरर्थकं पुरः प्रोक्तमनर्थं दक्षिणे तथा ॥१६॥ पृष्ठतः कार्यलाभाय क्षुतं क्षेमाय वामतः। भेषजे वाहनारोहे आसने शयनेऽशने॥१७॥ विद्यारम्भे बीजवापे क्षुतं शुभकरं मतम्।

# गौलीस्वरफलम्

अर्वितायां वरेद्रौत्याः फलानि स्वरसङ्ख्यया ॥ १८ ॥
(सि? तृ) द्धिलीभश्च दुःखं च भयलाभा(धि? मि) वृद्धयः ।
मरणं राजसन्मानो बन्धूनां दर्शनं तथा ॥ १९ ॥
इष्टिसिद्धिरनिष्ठाप्तिः फलानि द्वादश स्वरे ।
यात्रायामुद्दये पुण्ये पुण्यारूढे तथैव च ॥ २० ॥
प्रथमे दक्षिणा पश्चात्सव्या शोभनमादिशेत् ।
पापोद्दये तथारूढे दक्षिणा पूर्वमुत्तरा ॥ २१ ॥

सन्या निष्फलतां ब्रे गितः स्याद्गतिमात्रताम् ।
उदयारूढयोगीली पुण्यतां याति सर्वदा ॥ २२ ॥
ग्रुभदा पापसंयोगादशुभं यातुरादिशेत् ।
यात्रार्थं गौलिका पृष्टा ग्रुभारूढे शुभोदये ॥ २३ ॥
दक्षिणा ग्रुभदा यात्रा ते तत्स्यादिति भ्रुवम् ।
सर्वस्य पापयोगेन यातुः स्यात्तद्विपर्ययः ॥ २४ ॥
सन्या च ग्रुभदा गौली श्रुभारूढे ग्रुभोदये ।
स्वापे यदि सन्यास्या ब्रेते यानं ततोऽधिकम् ॥ २५ ॥
विमाने गोपुरद्वारे विप्रराजगृहेषु च ।
वृक्षे श्वीरिणि वा पुष्पैः फलैर्वा पल्लवैर्युते ॥ २६ ॥
सभायां वा स्थिता गौली सद्यः ग्रुभफलपदा ।
वृक्षे च कण्टकैर्युक्ते चाक्षवृक्षे विषद्वुमे ॥ २७ ॥
ग्रुष्के जम्धोदरे वापि करक्षे खदिरेऽपि वा ।
यदि वक्ति स्थिता गौली चिरेणाल्फलपदा ॥ २८ ॥

#### श्वानागमनादिफलम्

श्वेतरकापीतनीलाः श्वानिश्चित्रा अपि क्रमात्। ब्रह्मक्षत्रियविट्छूद्रसर्वसङ्करजातिजाः ॥ २९ ॥ योषिद्याघितवृद्धेषु वालक्कीबालसेषु च । निष्फलं श्वसु निर्दिष्टं व्यङ्गेषु फलमन्यतः ॥ ३० ॥ प्रयाणकालमुह्द्स्य विप्रश्वा सन्यतो वजेत् । चिन्त्यमाना तु या सिद्धिः दीर्घकालेन सा भवेत् ॥ ३१ ॥ यत्कार्यं मनसा ध्यायेद्वणिक्श्वा सन्यतो वजेत् । सद्य एव तु तत्कार्यं प्रसिध्येन्नात्र संश्वयः ॥ ३२ ॥ यत्कार्यं मनसा ध्यायेच्लूद्रश्वा सन्यतो वजेत् । चिन्त्यमानं तु तत्कार्यमविद्याक्षायते ध्रुवम् ॥ ३३ ॥ यदि गच्छन् दिशं वीक्ष्य पादेन घरणीं लिखेत्।
कर्णस्फोटं तथा कुर्यात्सर्वकार्यविनाशनम् ॥ ३४ ॥
पृष्ठतो विरुतं कृत्वा लाङ्ग्लं खादते पुनः।
त्विरतं पुरतः शेते कलहं तत्र निर्दिशेत् ॥ ३५ ॥
तृणेषु चैव काष्ठेषु यदि मूत्रं स्रवन् स्पृशेत्।
यात्रायां प्राप्यते शीघमर्थहानिस्तथैव च ॥ ३६ ॥
रज्ज्वर्म तृणं गृह्वन् द्रावितो यदि दक्षिणम्।
वामपादे स्पृशेद्ध्रीम पाददुःखं भवेत्तदा ॥ ३७ ॥
संमार्जनीं च कार्पासं शणकं शूर्पकं कशाम्।
गृहीत्वा सम्मुखोऽभ्येति तद्गृहं पूर्यते धनैः ॥ ३८ ॥
वसुन्धरायाः कमि प्रदेशं
मूर्भा स्पृशेद्यव्यवलोकते च।
ध्रवं तथा तत्र महानिधानमस्तीति सिद्धैः कथितं रहस्यम् ॥ ३९ ॥

ज्वलितादि दिग्दर्शनफलम्

अष्टिदेशो रवियोगाज्ज्विलता धूमान्विता च्छाया । सजला कर्दमधात्र्या भस्मितदग्धे परिज्ञेयाः ॥ ४० ॥ ¹ प्रत्येकमेकः सततं ख़ुमेरोः

प्रदक्षिणाभ्यागमनक्रमेण। दिवारजन्योः प्रहराष्ट्रकेन प्रतापयत्युष्णकरो दिशोऽष्टौ॥ ४१॥

दिशि ज्वलम्यां मरणं प्रदिष्टं धूमान्वितायां सकलार्थनाशः। छायाजलाकर्दमितासु दिश्चु जयो धरिज्यां कथितोऽर्थलाभः॥ ४२॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रत्येकमेकः पतनं सुमेरोः-क,

स्याद्गस्मितायां न भयं न हानि-रङ्गारितायां स्वजनक्षयः स्यात्।

शिवारुतफलम्

रात्रौ शिवायाः स्वरजनभावो यथा भवेदह्वयपि तद्विधः स्यात्॥ ४३॥ अतीव सौष्यशुभदा याम्यां निशि भवेच्छिवा । पूर्वस्यां तत्पुरोऽध्यक्षमन्यं कुर्यादहर्मुखे ॥ ४४ ॥ आस्ते शिवा पश्चिमायां परचक्रभयाय सा। शुभा कुवेरदिइयास्ते ब्रामान्ते शून्यकारिणी॥ ४५॥ अभ्वमध्ये कृतरवा शिवा युद्धप्रपञ्चकृत् । शिवा सप्तस्वरा ब्राह्या बहुशब्दा तु निष्फला ॥ ४६ ॥ धनं मित्रं प्रियं भोगं सुखं राज्यं जयं क्रमात्। एकादौ सप्तपर्यन्ते शब्दे शान्तदिशाफलम् ॥ ४७ ॥ रुजं शोकं भयं हानि चौर्यं विह्नं मृतिं कमात्। कुर्वत्येकादिसप्तान्ता दीप्तदिश्चु शिवारवाः॥ ४८॥ दिवा त्रीनथ वा पञ्च सप्त वा कुरुते स्वरान्। फेफे हुहू भूभूश्चैव हाबुहाबु हहस्तथा ॥ ४९ ॥ एतान् पञ्च स्वरान् ब्रूते सर्वेदिक्सङ्गता शिवा। फेफे नगरनाशाय हुहूसर्वशुभप्रदा॥ ५०॥ भूभूश्च विपदं ब्र्ते हावुहावु महाभयम्। हहश्च नुपनाशाय मिश्र मिश्रफलं भवेत्॥ ५१॥ पुरासन्ने स्वरे शीव्रं फलं दूरे चिरेण च। एवं शिवारुतफलं क्रमेण परिकीर्तयेत् ॥ ५२ ॥

काकरतफलम्

पृष्ठे पुरो वा नवगोमयस्थो वटादिषु श्रीरतरुष्वपीह । स्थितो रुवन् भोजनपानमिष्टं विद्यां प्रकुर्वन् वितरत्यवश्यम् ॥ ५३ ॥

अन्नादिवर्चः फलपुष्पमांस-मत्स्यादिभिः पूर्णमुखस्तथैव । ¹ स्वदष्टमात्रोऽभिमतार्थसिध्यै मृष्टान्नभोज्याय सदैव काकः ॥ ५४ ॥

गोपृष्ठदम्धद्रुमगोमयेषु तुण्डं निघर्षन्नवलोकितश्चेत् । स्वाहारमन्यस्य मुखे ददानो ददाति भोज्यं बलिभुग्वित्वन्नम् ॥ ५५॥

क्रांक्रामिति क्षेमविधौ विरावः कीं कीमितीष्टाशनपानहेतुः। करोति कुंकूमिति चार्थलाभं कें केंध्वनिः काञ्चनलाभमाह ॥ ५६॥

यत्कायकायेति पुरः प्रदिष्टं शब्दद्वयं स्थान्महते फलाय। कामित्ययं वाहनमासनं च ददाति हर्षे परमं विरावः॥ ५७॥

गोपुच्छवल्मीककृतास्पद्श्च काको भवेत्सर्पभयस्य हेतुः। वह्वीवरत्राकचशुष्ककाष्ठ-चर्मास्थिजीर्णाम्बरवल्कलानि॥ ५८॥

अङ्गाररक्षोल्मुकखर्पराणि दशन्मुखेनातिभयाय काकः । अत्रस्ता निजपक्षैस्तुण्डविघातैर्जनानभिभवन्तः । कुर्वन्ति शत्रुवृद्धि निशि विष्वन्तः समस्तजननाराम् ॥ ५९ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> स्थादृष्ट-सु.

शीर्षे नरस्योपविष्टः काको मृत्याद्यनर्थदः । स्थितो जनापवादं वा शोकं वा कुरुते स्त्रियः ॥ ६० ॥

कीं कीमितीष्टार्थविनाशनाय ज्वलज्वलेत्यग्निभयाय शब्दः। कोंकोमितीदं शुभलाभकारि कुंकुंनिनादः प्रियसङ्गमाय ॥ ६१॥

स्यात्कलिः करकरध्वनौ नृणां जायते कणकणध्वनौ ज्वरः। आव्रजेत्कुलुकुलुध्वनौ प्रियं स्वोदनं ¹कुदुकुदुध्वनौ भवेत्॥६२॥

यः स्नाति <sup>2</sup> धूल्याम्बु विलोक्य रौति वृष्टिं सदा शंसति वायसोऽसौ । <sup>3</sup> जलस्थलस्थानविपर्ययेण वर्षासु वृष्टेभेयमन्यथा तु ॥ ६३ ॥

काकस्य वचनं श्रुत्वा पादच्छायां प्रकल्पयेत् । त्रयोदशसमायुक्तं षड्भिभीगं समाहरेत् ॥ ६४ ॥

रोगं लाभं तथाऽध्वानं भोजनं च घनागमम्।

4 निइरोषं मरणं यान्ति सत्यमाह पराशरः॥ ६५॥

घूकशब्दफलम्

रात्रौ गृहस्रोपरि भाषमाणो दुःखाय घूकः सुतमृत्यवे च। गृहस्थनाशाय च सप्तरात्रं नाशाय राह्नो द्विगुणानुबन्धी॥ ६६॥

<sup>1</sup> कटकटध्वनौ—क. 2 धूरवां भुवि लोक्य—क. 3 जबस्थले स्थान—क.
4 निक्तेषे मरणं प्रोक्तं—क.

त्रयहं गृहद्वारि <sup>1</sup> रुदत्युल्के हरित चोरा द्रविणं प्रसद्य । तिस्मिन् प्रदेशे निशि माषयुक्त-स्तद्दोषनाशाय बिलः प्रदेयः ॥ ६७ ॥ सन्ध्याकाले रुदन् भूमौ <sup>2</sup> प्रवेशे वेश्मनोऽथ वा । दृष्टो रोगप्रदो घूकः सोऽप्यार्तानां भयावहः ॥ ६८ ॥ पूष्ट्राब्दः सदा शान्तो गुरुर्लुग्लुश्च तादशः । अन्ये शब्दास्तु घूकानां निन्दिताः सर्वदाऽशुभाः ॥ ६९ ॥ शान्तायां दिशि वृक्षेषु ग्रामादृरेषु शब्दतः । घूकः स्यात्सर्वलोकानामृद्धिसिद्धिसुखार्थकृत् ॥ ७० ॥

#### **अ**ङ्गस्पन्दफलम्

जिरसः स्पन्दने राज्यं स्थानलाभो ललाटके।
भूमध्ये धनलाभश्च भुवः स्पन्देऽङ्गनागमः॥ ७१॥
नासिकायां सुगन्धाप्तिर्दक्षाक्ष्यादौ सुद्शनम्।
मध्योपरि सुखावाप्तिर्नेत्रान्ते दुःखसंक्षयः॥ ७२॥
नेत्रांन्तेऽप्यधरे हानिर्मध्ये दिश तु रोदनम्।
नेत्रादावधरे युद्धं वामनेत्रादिके भयम्॥ ७३॥
वाममध्योपरि भयं वामान्ते धनसम्पदः।
अधोभागे रोदनं च अधोमध्ये दुरिष्टकृत्॥ ७४॥
वामाधरादौ सर्वार्थहानिः स्त्रीणां विषययः।
उत्तरोष्ठे चातिभूमिरधरोष्ठे च बाधनम्॥ ७५॥
मङ्गलश्रवणं दक्षकणस्पन्दे सदा नृणाम्।
वामे च दुष्टवार्ता च कण्ठे विभवविच्युतिः॥ ७६॥
बिह्यींवास्पन्दने तु निधनं नृपतेभयम्।
भुजयोर्दक्षिणस्पन्दे अपुत्रालिङ्गनशोभनम्॥ ७७॥

 $<sup>^1</sup>$  रवत्युलुको-क.  $^2$  प्रदेशे-क.  $^3$  पित्रालिङ्गन-क.

मणिबन्धस्पन्दने तुःभूषणं सुपराक्रमः। दश्चहस्ततलेऽर्थाप्तिरङ्गुल्यामतिशोभनम् ॥ ७८ ॥ वामाङ्गस्पन्दने रोगो दुःखालिङ्गन¹कुङ्कृजे । मणिबन्धे सर्वहानिस्तापो हस्ततलेऽपि च ॥ ७९ ॥ दक्षहरूतस्पन्दनेऽपि जघनेऽपि सुवासनम्। कटिस्पन्दे स्वर्णरीप्यपुत्रप्राप्तिसुखोद्भवः ॥ ८० ॥ वामपाइवेंऽङ्गनाप्राप्तिर्जघने शिशुसंक्षयः। जङ्घोरुस्पन्दने डोलावाहनछत्रसम्पदः॥ ८१॥ कुक्षिस्पन्दे धान्यलिधर्नाभिस्पन्दे सुभोजनम् । स्तनस्पन्दे सन्ततिश्च हृदः स्पन्दे महोन्नतिः॥ ८२॥ गुह्यस्पन्दे महाभोगो गुदस्पन्देऽङ्गनामृतिः। जानूरुजघनस्पन्दे कृषिधान्यपरिक्षयः॥ ८३॥ वामगुल्फे वातरोगो व्रणरोगोऽथ वा भवेत्। पादस्पन्दे महाध्वा च पृष्ठस्पन्दे युधि क्षतिः॥ ८४॥ रोगी चैव भवेत् स्त्रीणां दर्शने भोजने तथा। अङ्गानां स्पन्दनं यत्तन्निष्फलं परिकीर्तितम् ॥ ८५ ॥ दक्षिणाङ्गेषु यत्षुंसां फलं तावत्प्रकीर्तितम् । वामाङ्गस्पन्दने स्त्रीणां तत्फलं प्रवदेतसुधीः ॥ ८६ ॥

## स्गालादि दर्शनफलस्

सृगालनकुलन्याघ्रचकोरोलूकपक्षिणाम् । दक्षिणे दर्शनं श्रेष्ठं प्रस्थाने वामतोऽन्यथा ॥ ८७ ॥ खमृगाजखरध्वांक्षरुक्षणां गवयस्य च । वामे चालोकनं शस्तं प्रयाणे दक्षिणेऽन्यथा ॥ ८८ ॥

<sup>1</sup> कुद्भवेत-क.

प्रस्थाने दक्षिणे लाभं लाभं वामे च वञ्चलः। प्रवेशे व्यत्ययाद्भृते मयूरश्चेदतोऽन्यथा॥ ८९॥

## सामान्यतस्तत्तत्पक्षिरुतश्रवणफलम्

मार्गस्योभयतः स्थित्वा रुवतः पक्षिणौ यदा ।
तोरणस्थौ विजानीयान्माङ्गस्यफलस्चकौ ॥ ९० ॥
प्रदक्षिणं परिक्रम्य फलवृक्षं समाश्रितः ।
लाभं ब्रृतेऽन्यथा हानि वञ्चलो वायसोऽपि वा ॥ ९१ ॥
आश्रित्य कण्टकतरुं प्रत्यक्षमवलोकयन् ।
कूरं विवन भयं ब्रृते खर्णचञ्चश्र वायसः ॥ ९२ ॥
वेदम सेनासमूहं वा लङ्गयन् वञ्चलो रुवन् ।
कलहं वा मृति श्रान्ति तत्रावेदयति स्फुटम् ॥ ९३ ॥
पूर्वाह्मि चर्वफरडौ सिद्धि वामेन शंसतः ।
दक्षिणेनापराह्मे तु व्यत्यासेनाशुभं तथा ॥ ९४ ॥
लाभाय पिङ्गलो रौति दक्षिणेन न संशयः ।
सब्येन चान्यथा नित्यं वदेच्लकुनकोविदः ॥ ९५ ॥

# कुकलासहारीतपतन**फ**लम्

क्रकलासः पुरो यस्य भूमौ पतित विह्वलः । तन्नामाक्षरमासेषु तस्य हानि मृति वदेत् ॥ ९६ ॥ यस्यां हरिति हारीतः प्रस्थाने दृश्यते पुरः । षण्मासाभ्यन्तरे नाशं तत्र तस्या दिशो विदुः ॥ ९७ ॥

# विप्रादिदर्शनफलम्

सुशीलं श्रोत्रियं शान्तं प्रसन्नं प्रियदर्शनम् । सर्वन्नं सुदृदं चापि बान्धवं वा धनुर्धरम् ॥ ९८ ॥

<sup>1</sup> रदन्-क.

प्रजावतीं तथा रम्यां दर्शनीयां पतिवताम । भृषितां वीरसं वेदयां कन्यामन्नं च तण्डलम् ॥ ९९ ॥ पुष्पं फलं वृषं घेतुं चन्दनं समिधः कुशान्। दुवाँ च चामरं सिंपैः शवं तूर्याणि दर्पणम् ॥ १०० ॥ पूर्णकुम्भं ध्वजं छत्रं मत्स्यं मांसं सुरां दिशा पिष्टातं मूलजातं च पावकं ज्वलितं गजम् ॥ १०१ ॥ राजानं तुरगं शङ्खं चक्रवाकं च सारसम्। हंसं शिखण्डिनं मुस्तां ताम्रमाभरणानि च ॥ १०२ ॥ वर्णकं शयनं मालां रूप्यं रत्नानि काञ्चनम्। धान्यानि चेति प्रस्थाने पुरस्तात्पश्यतः ग्रुभम् ॥ १०३ ॥ क्रीबं मूकं च बिघरं व्रतिनं विकृताकृतिम्। ब्रह्मद्विषं परिवाजं जाल्मं जालोपजीविनम् ॥ १०४॥ जातिश्रष्टं व्रतश्रष्ठं बर्वरं ब्रह्मचारिणम्। कुणिनं सौनिकं कूरं विकलं व्याधिपीडितम् ॥ १०५ ॥ दण्डिनं मुण्डिनं वापि मुक्तकेशान् दिगम्बरान्। विधवां पुष्पितां वन्ध्यां विरक्तां भिक्षुकीं तथा ॥ १०६ ॥ क्षीणां क्षीणस्तनीं मत्तां मातङ्गी छिन्ननासिकाम् । तैलं मधु पयः पकं पिण्याकं फाणितं कुथम् ॥ १०७ ॥ कन्थां निचोलमुद्रारं लोहं च क्षतजं वसाम्। कांस्यं कार्षापणं लीसमयस्तकं च काञ्जिकम् ॥ १०८ ॥ मार्जारं मार्जनीं रज्जमङ्गारभसिते तुषम्। केशास्त्रिचर्मकार्पासञ्जूपंकूर्पासखर्परात् ॥ १०९ ॥ उल्कं महिषं गृध्रं स्वानं शाखामृगं वकम्। रूक्षं खरं तरक्षुं च गर्दभं मेषमेलकम् ॥ ११० ॥ गोधां च जम्बुकं काष्टमूषरं खञ्जरीटकम्। विष्ठां कुष्ठं च पाषाणं पुलाकं मलिनाम्बरम् ॥ १११ ॥

रिक्तान्यिप च पात्राणि प्रस्थाने कुर्वतेऽशुभम् ।
शुभाशुभेष्वनुकं यिनिमित्तं वित्वह लक्षणेः ॥ ११२ ॥
साधारणमिति वेथं निमित्तं तत्वदिश्वाभिः ।
एवं शुभाशुभफलप्रदानि शकुनानि तु ॥ ११३ ॥
अङ्गवेष्टितशब्दाभ्यामुक्तानि बहुधाऽधुना ।
एतेषु शुभदायीनि शकुनानि विलोकयन् ॥ ११४ ॥
सङ्कण्णनायको ज्यायान् ककुभं सेतुचिद्विताम् ।
उद्दिश्य प्रथमं यानमकरोदितसादरः ॥ ११५ ॥
तत्रत्यतीर्थक्षेत्राणां देवानां च दिदक्षया ।
इति श्रीशिवतत्त्वत्वाकरे पद्ममकडोले शकुनफलकथनं नाम अष्टमस्तरङः

## अथ नवमस्तरङ्गः

गत्वाऽसौ नृपितः कुत्र कि कि रचितवानिद्म्।
मह्यं बृह्वि गुरो ! तस्य श्रवणे कौतुकं महत् ॥ १ ॥
पुत्र ! ते तत्समासेन वर्णयाम्यद्भुतं श्रुणु ।
यस्य संश्रवणे नृणां हृदयं विस्मयास्पदम् ॥ २ ॥
रामेश्वरादिलिङ्गानि नानाक्षेत्राणि तत्र च ।
दृष्ट्वा स्नात्वा च तीथेषु तत्रत्येषु च साद्रम् ॥ ३ ॥
दृक्षिणां दिशमुन्मुच्य जगाहे दिशमुत्तराम् ।
दृष्ट्वा तत्रापि लिङ्गानि क्षेत्रतीर्थानि भूरिशः ॥ ४ ॥
कमात्समासद्दकाशीं भवाशीविषवहिणीम् ।
गङ्गां निजपयोविन्दुसङ्गापहृतदुष्कृताम् ॥ ५ ॥
विश्वेशं चापि विश्वेशं यतः प्रापुः सुरासुराः ।
प्राप्यावगाद्य बहुधा संपूज्यापि क्रमेण तान् ॥ ६ ॥

24\*

निर्गत्य च ततो नीलकण्डनेपालमाश्चितः। केदारेशं ततो दृष्ट्वा प्राप्तः काश्मीरमण्डलम्॥७॥ कुरुक्षेत्रं ततोऽपश्यत्क्रमेणैव ततः परम्।

सङ्कण्णनायकस्य डिल्लीगमनम्

डिल्लीनामकमेतर्हि प्रागिन्द्रप्रस्थसंज्ञिकम् ॥ ८॥ नगरं प्रेक्ष्य तस्यान्तः प्रवेशाय कृतस्पृहः। वजन्नर्सि द्वारि बद्धमद्राक्षीदेकमग्रतः॥ ९॥ अपृच्छच प्रतीहारान् किमेतदिति कौतुकी। अयमङ्कराखानेन रास्त्रारास्त्रिविधौ पद्धः॥ १०॥ मया समं योद्धकामो गृह्णात्विति निवेशितः। श्चत्वेति वचनं तेषां स्मृत्वा पूर्वतनीं कथाम्॥ ११॥ कौरवप्रेरितो मात्स्यनगरे महातहाजः। बुद्धा द्वारि गदां योद्धं भीमेनासीन्निषूदितः॥ १२॥ मया निष्दनीयोऽयमिति निर्घारयन् हृदि। असिमानाययामास बद्धं तमनुयायिना ॥ १३ ॥ श्चत्वा सोऽङ्क्रशाखानोऽपि प्रतिहारमुखोक्तितः। तत्र प्रवृत्तं वृत्तान्तं सर्वमेवं न्यवेद्यत् ॥ १४ ॥ डिह्वीश्वराय सोऽप्येनमाकार्य नृपमादिशत्। शस्त्राशस्त्रिरणं कर्तुं सह तेनासिमप्यदात् ॥ १५ ॥ अथ स्वभुजराक्तंयाऽसीन् दत्तान्नव दशापि च। कमात्कम्पेन संछिन्नान् दञ्चा विस्मितमानसे ॥ १६ ॥ डिल्लीश्वरे निजं रामेश्वरलिङ्गप्रसादतः। संप्राप्तं लक्षणैर्युक्तं खर्गं हस्तेन सोऽग्रहीत् ॥ १७ ॥ ततो बहुप्रकाराणि मण्डलानि प्रदर्शयन्। असो वीरः प्रवीराणां दर्शयन् हस्तळाघवम् ॥ १८ ॥

निखायोरस्याचकर्षं रूपाणं प्रतियोधिनः । रूपाणस्यातितैक्ण्येन लाघवेन करस्य च ॥ १९ ॥ खण्डितोऽपि द्विधा तिष्ठन् यथापूर्वमदृश्यत । सुलक्षणत्वात्बङ्गस्य तस्य तत्र श्रमादिष ॥ २० ॥ विजितस्तेन वीरेण प्रतियोधी दुरासदः ।

## खड्गलक्षणानि

लक्षणानि पुनः कानि गुरो ! तानि निरूपय ॥ २१ ॥ यैर्लभ्यते रणात्रेषु जयलक्ष्मीरनर्गला । नन्दनाकर्णय स्वैरं कथयामि तत्रेज्सितम् ॥ २२ ॥ प्रमाणदोषरेखाश्च जाति देशांश्च देवताः । ज्ञात्वैव खड्गमाद्द्यादायुःसौभाग्यवृद्धये ॥ २३ ॥ पश्चाराद्कुलं श्रेष्ठं चत्वारिंश्च मध्यमम् । षद्भिशक्तिः कनिष्ठं स्थात्वाङ्गुष्ठोद्दनामकम् ॥ २४ ॥

# खड्गदोषास्तत्फळं च

स्फुटितं पिटकं विद्धं भग्नरेखं 'त्वचोत्थितम्। जलमार्गं जलद्रावि सिध्मलं वक्षधारकम् ॥ २५ ॥ इति दोषाः समाख्याताः फलं तेषां कमाद्भुवे। स्फुटितेन भवेन्मृत्युः पिटको गोत्रघातकः ॥ २६ ॥ विद्धाद्दारिद्रचमामोति भग्नात्कीर्तिर्विनस्यति। जलमार्गाद्भवेद्धको जलदावी भयावहः॥ २७ ॥ सिध्मले कुष्ठदारिद्रचं वक्षधारो द्युति हरेत्।

खड्गस्य ग्रुभचिह्नानि तत्फलानि च प्राकारराङ्ख्यकाणि तोरणं चामरं ध्वजम् ॥ २८॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अस्य फलं नोक्तम् .

मत्स्यकूर्मादिमालाङ्कं शोभनं खड्गमीडशम् । लिङ्कं सपीठं दश्येत यस्मिन् खड्गे सुनिर्मले ॥ २९ ॥ तं खड्गं धारयेद्राजा आयुरारोग्यकारकम् । प्राकारो दश्येत यत्र गरुडश्च सुनिर्मलः ॥ ३० ॥ तं खड्गं धारयेद्राजा विषवज्रभयापहम् । दंससारसमेरुण्डचकवाककपिज्जलाः ॥ ३१ ॥ दश्यन्ते यस्य खड्गे तु तस्य श्रीविंजयोभवेत् ।

# **खड्गळोहमेदाः**

परण्डबीजसच्छायः पिशाचलिपिसन्निभः॥ ३२॥ केतकीफलसङ्काशः ¹ शम्भुष्राकार ईदशः । तरुणीकेशसङ्काशं प्राकारैर्देश्यसूक्ष्मकैः॥ ३३॥ पअरं नाम तल्लोहं जाङ्गले तु समुद्भवम्। लिङ्गं सपीठं दृश्येत प्राकारो दृश्यस्क्रमकः ॥ ३४॥ स्थूलदीर्घश्च मध्ये तु बहुवर्णतिलांशकैः। अनूपदेशजं लोहं सुकृष्णं कृष्णयञ्जरम् ॥ ३५ ॥ प्राकारैः कुण्डलाकारैर्यद्वा खण्डेन्दुसन्निभैः। हलकोदण्डसङ्कारौर्लोहं साधारणोद्भवम् ॥ ३६ ॥ प्राकारैर्वर्तुलैर्दीर्घेः प्रियङ्गुच्छाययान्वितैः। सुवर्णपञ्जरं नाम लोहं कालिङ्गसंभवम् ॥ ३७॥ भुजङ्गगतिसङ्काशैस्तैलविन्दुसमन्वितः। प्राकारैर्द्दयते यत्तु लोहं काम्भोजकोद्भवम् ॥ ३८॥ पाकारैनीलवर्णेश्च दीर्घसूक्ष्ममनोहरैः। नीरसारं तु तहोहं नीलपर्वतसन्निभम् ॥ ३९ ॥ तैलविन्दुसमाकारैर्लतामण्डलसम्निभैः । े रुष्टसारं तु तह्नोहं गूर्जरेषु समुद्भवम् ॥ ४० ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> धुमं प्राकारः-क. शुभप्राकारः-मु. <sup>2</sup> क्रण्णसारं-मु.

सुपाण्डरैस्तु सुक्षिग्धैः प्राकारैः सूक्ष्मदीर्घकैः। द्वेतसारं तु तल्लोहं महाराष्ट्रसमुद्भवम् ॥ ४१ ॥ प्राकारैर्वर्तुलैः स्क्ष्मैः पाण्डच्छायैः सुनिर्मलैः। मेदिकं नाम तल्लोहं कर्नाटेषु समुद्भवम् ॥ ४२ ॥

### शखमानलक्षणम्

अथातः संप्रवक्ष्यामि रास्राणां मानलक्षणम् । नरस्य मध्यमं पर्व मध्यमाङ्गुलिसंभवम् ॥ ४३ ॥ मानाङ्गुलमिदं श्रेष्ठं द्वितीयं पर्व मध्यमम् । तन्मानं द्विगुणीकृत्य अष्टभागाहृतौ पुनः ॥ ४४ ॥ अष्टावाया ध्वजाद्यास्तु क्रमशः संभवन्त्यपि ।

#### ध्वजाद्यायफलम्

ध्वजेऽर्थसिद्धिर्मरणं च धूमे सिंहे जयः स्यात् शुनके च रोगः। वृषे च सौख्यं च खरे तु दुःखं गजे सुखं निष्फलता च काके ॥ ४५॥ पूर्वगुण्यं चतुःषष्ट्या नामाक्षरसमन्वितम्। अष्टमस्तु हरेद्धागं शिष्टं शस्त्राधिदैवतम्॥ ४६॥

# शस्त्राधिदेवताः

महालक्ष्मीप्रभृतयस्तत्र चाष्टाधिदैवताः ॥ ४७ ॥
महालक्ष्मीः सदा भाग्यं कीर्तिमृद्धि महेरवरी ।
वैष्णवी धनधान्याप्ति पीडनं खब्गधारिणी ॥ ४८ ॥
अम्बिका राज्यसीभाग्यं वाराही शस्त्रपीडनम् ।
कलहं शूलिनी चैव मृत्युं दिशति चण्डिका ॥ ४९ ॥
आदिमारभ्य चात्रान्तं सूत्रं निश्चिष्य मानतः ।
तत्सूत्रं द्विगुणीकृत्य प्रथमान्मध्यमाविधि ॥ ५० ॥

पुनर्निक्षिप्य तस्यार्घं गृहीत्वाऽयुधविस्तृतैः । मानेन भित्वा तत्स्त्रमादाय शकलानि च ॥ ५१ ॥ पूर्वादिकमतश्चेतान्यष्टदिक्षु च विन्यसेत् । पुनरेवं विधाने तु शिष्टैर्दिक्पालजातयः ॥ ५२ ॥

# दिक्पालजातिविवेकः

इन्द्रो वैश्यो मेषपालो विद्धः शूद्रोऽर्कनन्दनः। अम्बष्ठो निर्ऋतिश्चेव वरुणो राजपुत्रकः॥ ५३॥ वायुश्चण्डाल एव स्यात्कुबेरो ब्राह्मणस्तथा। ईशानश्च मतङ्गः स्यादिति दिक्पालजातयः॥ ५४॥

#### दिक्पालफलम्

वैश्ये धनं मेषपाले दरिद्वत्वं च शूद्रके । सुखं बन्धनमम्बष्ठे चैश्वर्यं राजनन्दने ॥ ५५ ॥ चण्डाले स्त्रीविनाशश्च ब्राह्मणे जय एव च । मतङ्गे कलहश्चैव क्रमादेषां फलं भवेत् ॥ ५६ ॥

### खड्गे ताराबलज्ञानोपायः

असिमानं सप्तहतं त्रिघनेनावशेषितम् । अश्विन्याद्यं तु नक्षत्रं जन्मभाच पुनः पुनः ॥ ५७ ॥ तारादीनां बलं पश्येदेतन्नक्षत्रयोगतः । क्वणितं मरणायोक्तं पराजयाय प्रवर्तनं कोषात् ॥ ५८ ॥ स्वयमुद्धृणे युद्धे ज्वलिते विजयो भवेत् खड्गे ।

### खड्गे वर्ज्यानि कार्याणि

नाकारणं विवृणुयाम्न विघट्टयेच पर्येन तत्र वदनं न वदेच मूल्यम् । देशं न चास्य कथयेत्प्रतिमानयेच नैव स्पृशेचृपतिरप्रयतोऽसियष्टिम् ॥ ५९ ॥ मुष्टिच्छेदे म्रियेत्स्वामी अग्रे तस्यापि मातरः ॥ ६० ॥ तस्मान्न च्छेदयेत् खड्गमात्मनः ग्रुभदं यतः । प्रमाणसंयुतं किंतु कुर्यान्निकषघर्षणैः ॥ ६१ ॥

खड्गस्य दार्खसम्पादनम्

श्रीरे कद्द्या 1 भसितेन युक्ते
दिनोषितं पायितमायसं यत्।
सम्यक् शितं चाश्मिन नैति भङ्गं
न चान्यलोहेष्विप तस्य कौण्ड्यम् ॥ ६२ ॥
एवं प्रोक्तानि खड्गस्य स्वरूपाणि समासतः।
ततश्च नृपतिः खड्गं सर्वलक्षणसंयुतम् ॥ ६३ ॥
हस्तेनादाय पुरतो विशेषिनमपातयत्।
शौर्यमस्येदृशं दृष्ट्या हृष्टो हिल्लीपुराधिपः॥ ६४ ॥
व्यक्तृत्यान् प्रत्यपृच्छत्कृतुकी विस्मितान्तरः।
अयं कः कुत्र वसति सामी युष्माकमित्यपि ॥ ६५ ॥
ततस्तं प्रति वृत्तान्तं स्वामिनस्तेऽप्यवादिषुः।
सङ्कण्णनायको नाम पश्चिमस्यां नृपो दिश्चि॥ ६६ ॥
तीर्थयात्राऽपदेशेन स्वयमासीदुपागतः।
इत्याकण्यं वचस्तेषां तस्मै चात्यन्तविस्मितः॥ ६७ ॥

दिल्लीश्वरेण सङ्गण्णनायकाय विरुद्दादिदानम् विरुदं हरितल्लायपटाङ्कं केतनं ददौ । बहुद्रविणदं देशं खदेशाभ्यन्तरेऽप्यदात् ॥ ६८॥ वासांसि च विचित्राणि नूज्जान्याभरणानि च । वितीणं तेन तं देशं काइयामीश्वरतुष्ट्ये ॥ ६९॥

<sup>1</sup> मथितेन - खू. सं. मथितेन तकेण सहिते क्षारे इत्यर्थ:. 2 इत आर स्थेतत्तरक समाप्तिपर्यन्तो ग्रन्थः क. पुस्तके नास्ति.

मठदेवालयारामधर्मार्थं 'विन्ययुञ्जत । ततः सदेशमागच्छन् देशात्तसात्क्रमेण सः ॥ ७० ॥ मास्देदेशमासाद्य वटवङ्घीति विश्वते । मामेऽवसन्निशि स्वप्ने कंचियोगिनमैक्षत ॥ ७१ ॥

वीरभद्रेण सङ्कण्णनायकस्य स्त्रो स्वालयनिर्माणकथनम् अव्वविद्योगिनं तं च को भवानिति भूपतिः। स चाप्येनं प्रत्यवादीद्योगी सङ्कण्णनायकम्॥ ७२॥ योगिक्षपेण नृपते! वीरभद्रोऽहमागतः। प्रामात्पुरः स्थिते रम्ये तटाके वसामिनां नित्वा त्वहेशाभ्यन्तरे नृप!। स्थापयानेन ते भूयः श्रेयांसि स्युः पदे पदे॥ ७४॥ पवं प्रसेदुषो वीरभद्रस्याकर्णयन् वचः। समुत्तस्यौ ततः प्राप्ते प्रभाते परिशोधयन्॥ ७५॥ महातटाकं तस्यान्तर्वारभद्रमथाग्रहीत्। तत उद्धृत्य कासाराद्वाहयन्नपि सेवकैः॥ ७६॥ स्वं प्राप्त देशं केळदीरामेशागारसित्तिधौ। स्वं प्राप्त देशं केळदीरामेशागारसित्तिधौ।

रित श्रीशिवतस्वरत्नाकरे पञ्चमकञ्चोले सङ्कण्णनायकयात्रावृत्तान्तखड्गलक्षणकथनं नाम नवमस्तरङ्गः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विन्यसुह तज्-झु. <sup>2</sup> सुमनोहरे-झु.

# अथ दशमस्तरङ्गः

स्थापनं वीरभद्रस्य कृतिमित्युपवर्णितम् ।
किस्मन् काले तु तत्कार्यं देवतास्थापनं प्रभो ! ॥ १ ॥
कथं वा कुत्र वा देवस्थापनं शास्त्रवर्णितम् ।
मह्यं निरूप्यतामेतन्मिय कारुण्यगौरवात् ॥ २ ॥
पुत्र ! ते कथयाम्येतद्यच्छ्रोतुमिभकाङ्क्षसे ।
सर्वेषामिप लोकानां हिताय च शुभाय च ॥ ३ ॥

वीरभद्रस्येतरदेवानां च प्रतिष्ठायोग्यदेशकालादिकथनम् नक्रकियानिमिषगोमिथुनाधिरूढे पद्माकरप्रणयिनि प्रबले शशाङ्के। शुक्के नभस्यमरमित्रणि दैत्यपूज्ये -स्फूजत्यभूदभिहिता त्रिद्शप्रतिष्ठा ॥ ४ ॥ उत्तरायणगे सूर्ये प्रतिष्ठा शोभना भवेत्। पुष्ये धत्तविवृद्धिः स्यान्माघमासेऽतिसम्पदः ॥ ५ ॥ फाल्गुने द्रव्यलाभाय चैत्रे मासे शुभावहा। अतीव सौख्यं वैशाखे ज्येष्ठमासे ग्रुभावहा ॥ ६॥ कुम्मे मासि न शस्तं स्यात्कुम्भं यदि न पश्यति। जीवः पश्यति चेच्छस्तं प्रतिष्ठायां रवौ घटे ॥ ७ ॥ आषाढे स्थापितो देवो यजमानविनाशकृत्। सौरमानेन विश्वेयः श्रावणे राजराष्ट्रहा ॥ ८॥ <sup>1</sup> भाद्रपादे महानाशमाश्वयुज्यपि राजहा । कार्तिके शत्रुवृद्धिः स्यान्मार्गशीर्षे तथैव च ॥ ९ ॥ दिनेषु यस्य देवस्य या तिथिस्तस्य तत्र च। शुक्कपक्षे च पूर्वाहे कृष्णेऽप्यापश्चमीदिनात्॥ १०॥

<sup>।</sup> प्रोष्ठपणां विपत्तिः स्यादामयुमाजहा भवेत्-मू.

चतुर्थी नवर्मी षष्ठीं वर्जियित्वा चतुर्दशीम् । तिथयः ग्रुभदाः प्रोक्ता गुरुग्रुक्रबुधेन्दवः ॥ ११ ॥

वाराः स्युः शुभदाश्चान्ये शुभयोगे शुभप्रदाः । अश्विनी रोहिणी हस्ता श्रवणं रेवती तथा ॥ १२ ॥

पुष्यः पुनर्वसुश्चापि धनिष्ठा चोत्तरा त्रयम् । ऋक्षाण्येतानि शस्तानि शुभयोगे पराण्यपि ॥ १३ ॥

बवादिवणिजान्तानि करणानि शुभानि षद् । लग्नग्रहबलं न्नेयं ज्योतिःशास्त्रात्त्रदर्शिभः ॥ १४ ॥

प्रीतिः सौभाग्यमायुष्यं सुक्षमी शोभनं घृतिः। वृद्धिः सिद्धिर्भुवो हर्षो वरीयान् सिद्धिरेव च ॥ १५ ॥

ब्राह्मेंद्रे च शिवश्चेति योगाः शुभफलप्रदाः । शैववैष्णवशाकादिप्रतिष्ठासु विनायके ॥ १६ ॥

इन्द्रभैरवसौरादिवीरभद्रादिकेष्वपि । आरार्कसौरिराह्विन्दुष्वेको लग्नगतो यदि ॥ १७ ॥

म्रामतत्पतिभूपांश्च यजमानं च नारायेत्। पापा लग्नद्वितीयस्था घननाराकरास्तथा॥ १८॥

त्तीये तु शुभाः सर्वे पापास्तत्र शुभाः परे। चतुर्थे तु शुभाः पुण्याः पापाः स्थानविनाशकाः ॥ १९ ॥

पञ्चमे तु शनिर्रुग्नात्सुतनाशकरस्तथा । पत्नीनाशकरौ कर्तुः षष्ठे चन्द्रबृहस्पती ॥ २०॥

भागवे कुलनाशः स्यात्सप्तमस्थानसंस्थिते । वापीकूपतटाकादिदेवत्रामप्रतिष्ठयोः ॥ २१ ॥

अष्टमस्था त्रहा नेष्टाः ग्रुभाश्चैवाग्रुभास्तथा। नवमे मूमिजो हन्ति पर्शूश्चैव चतुष्पदान् ॥ २२ ॥

दशमे त्वशुभाः सर्वे विशेषण रवि त्यजेत्। अग्रुभाश्च ग्रुभाश्चेव लाभस्थाने शुभप्रदाः॥ २३॥ द्वादशस्था ग्रहा नेष्टाः ग्रुभाश्चैवाग्रुभास्तथा।

न ग्रहो न च नक्षत्रं न तिथिनं च चन्द्रमाः॥ २४॥
सर्वमेव ग्रुभं कार्यं केन्द्रस्थाने वृहस्वतौ।
दिवा सूर्ये निशा चन्द्रे लग्नस्यैकादशस्थिते॥ २५॥
कोटिदोषा विनक्यन्ति गार्ग्यस्य वचनं यथा।
ग्रुरुः सितो वा केन्द्रस्थः प्रबलः सर्वदोषहा॥ २६॥
ग्रामस्य पश्चिमे भागे विष्णुं संस्थापयेत्तथा।
ग्रामस्योत्तरपूर्वार्धे शिवं पूर्वमुखं न्यसेत्॥ २७॥
आचार्यः शिवमन्दिरं सुकुसुन्नैः संप्रार्थितः कारयेत्
कर्ता शिल्पिभरादरेण विधिवच्छास्रोक्तमार्गान्वितम्।
पूर्वं तत्र परीक्ष्य भूमिमसक्तकृष्णां ततः शोधयेत्
संक्षेपेण वदामि लक्षणमिदं भूमेश्च शास्त्रोदितम्॥ २८॥

# देवप्रतिष्ठायोग्यभूमिलक्षणम्

स्निग्धा र्रम्भ्रेविंद्दीना बहुफलकुसुमा भूरिपांसुप्रयुक्ता न्यायेनैवार्जिता या समतलसहिता क्षीरवृक्षैरुपेता। गावो यस्यां रमन्ते रमयति मधुदानादलीन् सर्वतो या भूमिः सा सुप्रशस्ता शिवनिलयविधौ क्षिप्रवीजप्ररोहा॥२९॥

शूलाकारा भुजगकुटिला मत्स्य'गृष्ठा षडश्रा शूर्पाकारा पश्चमुखनिभा नाग'गृष्ठत्रिकोणा । मध्ये निम्ना यमपिशितभुग्विहिदेश्च स्वभावा-न्निम्ना भूमिः शिवगृहविधौ निन्दिता शर्कराढ्या ॥ ३० ॥

वामावर्तजलास्थिभस्मसहिता वल्मीकजालान्विता दुर्गन्घा कटुकण्टकद्रुमवृता संक्केदिनी कर्दमा । शुष्का स्करग्रभिपङ्गलयुता वातातपैः सङ्गता भूमिः शुक्कजला शिवालयविधौ कीटाकुला निन्दिता॥३१॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> न गृह: इति युक्तः, लग्नमिस्यर्थः.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पुष्टा-मु.

श्वेताज्यगन्धा मधुरा कषाया रकास्रगन्धोदनसूत्रगन्धा। पीता च तिका कटुका च कृष्णा मद्याम्बुगन्धेति मही चतुर्था॥ ३२॥

आसिच्य गव्यं घृतमामपात्रे वर्तीश्चतस्रो विनिधाय दिक्षु । संकल्प्य विप्रप्रमुखांश्च वर्णान् प्रज्वाल्य वर्तीः सहिताश्चतस्रः ॥ ३३ ॥

वर्तिश्च यस्यां दिशि संप्रदीक्षा सा तस्य वर्णस्य मही प्रशस्ता । सर्वश्चि ताः प्रज्विता यदि स्युः संकीर्णका नाम मही प्रशस्ता ॥ ३४ ॥

सर्वेषु वर्णेषु गुभपदा सा निर्वापिता स्युर्येदि वाप्रशस्ता। वर्ज्या मही सा तु समस्तवर्णेः क्केशं च कर्तुर्विद्धाति नित्यम्॥ ३५॥

पवं परीक्ष्य बहुधा सकलैविंहीनां दोषैगुंणैरूपचितां वसुधामवेक्ष्य। देवालयं विरचयेद्विधिवन्मनीषी

**लिङ्गार्थशिलालक्षणम्** 

लिङ्गार्थमत्र कथयामि शिलास्वरूपम् ॥ ३६ ॥ आवार्योऽसौ शुक्कपक्षे महूर्ते शुद्धे विप्रान् भोजयित्वा यतात्मा । शास्त्राण्यादौ पूजयित्वाऽथ गच्छेत् लिङ्गस्यार्थे साच्छलां सङ्ग्रहीतुम् ॥ ३७ ॥ ततश्च पूर्वाभिमुखः शक्कनानि विलोकयन् । उच्चारयेदिमं मन्त्रं शिलान्वेषणतत्परः ॥ ३८ ॥ त्रिनेत्राय च रुद्राय भूतानां पतये नमः। शिलां दर्शय देवेश! प्रसन्नो वृषभध्वज ॥ ३९ ॥

## **शिलाग्रहणाईपर्वताः**

येष्वद्रिष्ठ शिला प्राह्या तानद्रीन्द्रान्वदाम्यहम् । कैलासाचलगन्धमादनगिरी श्रीशैलनीलाचलौ शेषोर्वीधरनामधेय'विषयौ गौरीकुमाराचलौ । विष्यातो भुवि हेमकूट इति यो मेरुस्त्रकूटाचलो दुष्पापाः सकलैश्च जन्तुभिरिमे वक्ष्ये ततोऽन्यान् गिरीन्॥

सहाश्च विन्ध्यो मलयः कुमारो वेदाचलः प्रोन्नतपारियात्रः। भूयो महेन्द्रो यदि दुर्लभाश्चेत्तत्रापि भूमौ च शिला प्रशस्ता॥

नद्यास्तीरे शिला मुख्या यदि ग्राह्या महीतल्ले । यासां च सरितां तीरे नदीस्ताः प्रवदाम्यहम् ॥ ४२ ॥

# लिङ्गाईशि**लागर्भतीरयुतनदीनामानि**

कावेरी सरयूश्च जहुतनया गोदावरी नर्मदा सिन्धुः शोणसरस्तती <sup>3</sup> सुयमुना या तुङ्गभद्रा नदी। विख्याता भुवि गोमतीति विदिता या चन्द्रभागाह्वया याश्च स्युः सरितः <sup>4</sup>पयोष्ण्यपि भुवि ख्याताश्च ताः कीर्तिताः॥

आसां च तीरे यदि दुर्लभाः स्युरुद्यानतीर्थोपवनेषु शस्ताः । पुण्येषु तत्रापि शिला न चेत्स्यादन्येषु देशेषु मनोरमेषु ॥४४॥

भूमेश्रातुर्विध्यं तल्लक्षणं च

भूमिश्चतुर्विधा ज्ञेया माहेन्द्री वारुणी तथा। आग्नेयी वायवी चैव तासां वक्ष्यामि स्रक्षणम् ॥ ४५ ॥

¹ ितषधौ-क. मु. ² भूमिस्थशि-मु. ³ च यमुना तुङ्गा च भद्रा नदी - मु.
⁴ 'पयोण्य इति च ख्याता: ' इति भवितन्यम् .

तोयं यस्याश्चोत्तरे संस्थितं स्या-द्वीहिक्षेत्रं दक्षिणाशाश्चितं च । वारुण्याशासंस्थिताः श्लीरवृक्षाः माहेन्द्री सा भूमिरस्यां शिला च ॥ ४६॥

तोयावृता कोमलशालिसंयुता पुष्पद्रुमैश्चापि समन्ततो वृता । या स्यानृणाढ्या पशुभिश्च सेविता सा वारुणी भूमिरतीव शोभना ॥ ४७॥

इयेनाश्च गृञ्जाः परितो वराहाः यस्यां च भूमौ सततं भ्रमन्ति । अन्तर्गतं तोयमतीव मन्दं सेयं मही वह्निगुणोपपन्ना ॥ ४८ ॥

क्लेष्मातकैः पीलुविभीतकैश्च
या वा प्रपूर्णा मृगतृष्णिकाढ्या।
गोमायुवृन्दैश्च निषेविता स्यात्सा वायवी नष्टजला घरित्री॥ ४९॥

आग्नेयीं वायवीं हित्वा शिले चान्ये शुभे मते।

वस्मींकचैत्य<sup>1</sup>रावलोषितचत्वरस्था क्षारम्बुसिक्तशिबिसूर्यहता <sup>2</sup> क्षितिस्था । <sup>3</sup> रेखान्विता <sup>4</sup> विनिहिता च विवर्णस्पा निन्द्या शिलात्र बहुवर्णसमन्विता च ॥ ५०॥

शिलाभेदास्तस्वरूपं च

बालां च वृद्धां परिनिन्दिताङ्गीं चण्डालजातिं परिवर्जयेच । शस्त्रासहा कर्दमिपिच्लिला च मृद्धी च बाला तहपल्लवामा ॥ ५१ ॥

 $<sup>^1</sup>$  शवरोपितचत्वरस्था—शिल्प.  $^2$  विदिवस्था—शिल्प.  $^3$  रेखान्वितान्यविति-युक्तविवर्णेरूक्षा—शिल्प.  $^4$  विधिदता—मु.

भुजङ्गनिमोंकनिभाऽतिरूक्षा वृद्धा शिला या जरसा स्थिता स्यात्। नानावर्ण'स्थूलरेखातिरूक्षा धूम्रच्छाया नीलवर्णा शिला च ॥ ५२॥

चण्डाली सा सर्वतो वर्जनीया शस्तां भूयः कीर्तयिष्ये शिलां तु।

प्रशस्तविला:

पुण्योद्यानक्षेत्रतीर्थहदस्था वृक्षच्छायाशीतला दिलष्टकाया ॥ ५३ ॥

स्निम्धा घण्टानिस्ननाण्याज्यगन्धा विस्तीर्णा सा लिङ्गकार्ये प्रशस्ता ।

शिलासु बाह्मणादिजातिभेदः

श्वेता पङ्कजसन्निभा द्विजशिक्षा तस्याः शशी देवता राजा रक्तिभा कुलुत्थसदशी शकः पुनर्देवता । पीता वैद्यशिक्षा तथैव हरिता तस्या भगो देवता कृष्णा शुद्धशिका च मुद्रसदशी तत्राश्विनी देवते ॥ ५४ ॥

एवं परीक्ष्य च शिलां समवेक्ष्य शक्तां प्रक्षाल्य वारिभिरथ प्रविलिप्य गन्धैः। तस्यां च सम्यगमिप्ज्य शिवं सबीज-मुख्यं च तीक्ष्णविशदक्षुरिकासमेतम्॥ ५५॥

मृत्युंजयेन सहितं च शिवाङ्गपञ्च-युक्तं च दिक्पतिवृतं सह शस्त्रबृन्दैः।

(शैव) प्रतिमानिर्माणक्रमः

तस्यां तथा ककुभि वारिपतेः शिलायां होतन्यमाज्यमथ पाशुपतेन वहाँ ॥ ५६ ॥

¹ स्थूलरोमातिरक्ता-क.

अष्टोत्तरं शतमनेन जिला समस्तै-दोषिर्विमुक्तमहिता भवति क्रियाहाँ। तीक्षणं च शस्त्रमभिपूज्य निधाय पार्श्वे शस्त्रेण दिक्षु विकिरेच बर्लि गणेभ्यः॥ ५७॥

दर्भशय्यासमारूढः शिलायाः पश्चिमे गुरुः। स्वममाणवकं जप्त्वा स्वपेदेकात्रमानसः॥ ५८॥

नमः शंभो ! त्रिणेत्राय रुद्राय वरदाय च । वामाय विश्वरूपाय खप्ताश्चिपतये नमः ॥ ५९ ॥

आवश्व देवदेवेश! प्रपन्नोऽस्मि तवान्तिकम्। स्वम सर्वाणि कार्याणि हृदयस्थानि यानि वै॥ ६०॥

पश्येच देवतारूढामुज्वलन्तीं शिलां यदि । ¹ अन्यद्वा शोभनं शस्ता सा शिलां थिलकुकर्मणि ॥ ६१ ॥

दृष्ट्वा शुभं खप्तमथ प्रभाते स्नात्वा समभ्यर्च्य महेश्वरं च। चिह्नं शिलायाः परिकल्पयेत वक्रं च पृष्ठं च शिरश्च मूलम्॥ ६२॥

उद्भृत्य संस्थिता तत्र यां दिशं वीक्षते शिला। तामव प्रतिमां गेहे पश्यन्तीं स्थापयेदिशम्॥ ६३॥

ध्वनिर्घण्टानिभा यत्र स्फुलिङ्गाइछेदने तथा। दृहयन्ते तिष्ठ्छरस्तस्यास्तत्र चिह्नं प्रकल्पयेत्॥ ६४॥

पवं कृत्वा समारोज्य रथे नीत्वा शिवालयम् । कौबेर्यो दिक्षि संस्थाच्य लिङ्गं सम्यक्षकल्पयेत् ॥ ६५ ॥

पुंसा लिङ्गमथ प्रकल्य विश्विवत्पीठं स्त्रिया कल्पयेद् भूयः पादशिलां नपुंसकशिलाक्त्रां क्रमात्कल्पयेत्।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> एवमेव पाठो इइयते. <sup>2</sup> छिन्ननिर्मितौ-स्न.

S. RATNAKARA

## शिळासु खीपुंनपुंसकादिभेदाः

गम्भीरध्वनिनान्विता च सुदढा गुर्वी च छोहोपमा पृथ्वी पिप्पलपत्रसन्निभतला शिष्टा शिला सा पुमान् ॥६६॥

रम्भादलेन सदगी मृदुनिस्वना स्त्री नष्टस्वना च शिथिला द्विगुणप्रयुक्ता। प्रोक्ता नपुंसकिशला परिकल्पयेच गर्भे शिलागमगतं प्रवदामि तं च ॥ ६७ ॥

### शिलागर्भचिह्नानि

छेदने दश्यते यत्र मण्डलं तत्र निर्दिशेत्। 'गर्भं च यादशे यः स्यान्मण्डलं तं वदाम्यहम्॥ ६८॥ मिश्रष्टामे दर्दरः पीतवर्णे

गोघा कृष्णे मण्डले साङ्कुजङ्गः । निर्क्षिशामे स्वच्छवर्णे च तोयं खद्योतं स्यान्माक्षिकामे प्रदिष्टः ॥ ६९ ॥

कपोतवर्णे गृहगोधिका स्या-दाखुश्च गर्भे कपिले प्रदिष्टः। रक्ते प्रदिष्टः कृकलासगर्भः पाषाणगर्भो गुडसान्निमे च ॥ ७०॥

गर्भे कुलीरो हरितालवर्णे स्थाचम्पकामे शवले किमिश्च। गर्भे च रूक्षे सिकता प्रदिष्टा वर्णे विचित्रे सति वृश्चिकश्च॥ ७१॥

रक्ते विवित्रे <sup>1</sup> शफरश्च गर्भः पीते विचित्रे पतगः प्रदिष्टः। गर्भः कुसुम्भप्रतिमे षडङ्घिः भस्मोपमाने सुषिरं भवेच ॥ ७२॥

¹ शफर: स गर्भ:-क. ·

स्यानमण्डले किंशुकपुष्पवर्णे नृत्रारिगोपश्च पिपीलिका वा । तत्रातसीपुष्पसमानवर्णे नीले च वर्णे सति मक्षिकाः स्युः॥ ७३॥

प्वंविधेः ख्यापितलक्षणैश्च गर्भे शिलायां विश्विवत्परीक्ष्य । बाह्येऽत्र दष्टे सति लक्षणेऽस्मिन् लेपं विद्ध्यात्प्रवदामि तं च॥ ७४॥

### शिलागभैलेपं:

ब्रह्माणीं चक्रपाणि कुसुमद्दारिपुं वैष्णवं पेषियत्वा क्षीरेणाज्येन सम्यक्समघृतमधुना लेपयेत्तां शिलां च। लिप्ता क्किन्ना समन्ताद्भवति यदि शिला प्रोषिता चैकारात्रं जानीयात्तत्र गर्भे फणिपतिमथ वा वृश्चिकं वाथ गोधाम्॥

कासीसचोरौ च गवां पयोिमः पिट्ठा शिळां तां परिलिप्य सम्यक्। सा चेन्त्रिरात्रेण शिळारुणा स्यात् कूमोंऽथ वा तत्र तु दर्दुरः स्यात्॥ ७६॥

विप्रं च घात्रीमिप शूलिनं च मेषीपयोभिः प्रविलेपयेच । पिष्टा शिला सा यदि नैकवर्णा स्यातां च तस्यां कृकलासमीनौ ॥ ७७॥

1 मांसोशीरहयारिवारिजद्कैः सार्धं पलानां त्रयं पिष्टा वामविलोचनास्तनभुवा क्षीरेण संलेपयेत् । लिप्ता सा च शिला यदि त्रिदिवसैर्वर्णान्तरत्वं वजे-त्तत्र स्याद्विषमाशुनाशजनकं हस्तेन तां न स्पृशेत् ॥ ७८॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मांसीरोगहयारिवारिदजलै:—श्लिस्परत्ने, मांस्योशीर-क. सु.

### शिलाग भें फलानि

तोय भीति दर्दुरः संविधत्ते बोधा राज्ञां नारानं गोक्षयं च। कर्तुर्वेशं नारायेत्रागगर्भो मारीं तस्मिन् संविधत्ते स देशे॥ ७९॥ कर्तुर्मृतिं गर्भविनाशनं च स्त्रीणां विधत्ते सलिलाख्यगर्भः। खद्योतगर्भस्त भयं च वहेः

दौर्विध्यमुत्रं गृहगोधिका च ॥ ८० ॥ आखुर्भयं तस्करजं विधत्ते दुर्भिक्षमुत्रं कुकलासगर्भः । नारां च वृष्टेहपलाख्यगर्भः सस्यप्रणारां च कुलीरगर्भः ॥ ८१ ॥

कुष्ठं विधत्ते क्रमयश्च कर्तु-श्चौर्यं च ¹ कर्तुः सिकताः समन्तात् । शूळं विदध्यादथ वृश्चिकश्च द्रव्यस्य नाशं शफरो विधत्ते ॥ ८२॥

ेस्थाने च तस्मिन् कुरुते पतङ्गो व्याधि षडङ्घ्रिस्तु बह्नेश्च रोगान् । तद्वच कुर्यात्सुषिरं च रोगा-त्राशं घनानामथ शक्तगोपः ॥ ८३॥

चिन्तां विधत्ते च पिपीलिका तु कर्तुः प्रवासं त्वथ मक्षिका च। कूर्मोऽथ रोगाद्भयमत्युद्दयं दृष्टेर्विनारां कुरुते विषं च॥ ८४॥

अन्ये तु गर्भा बहवः प्रदिष्टाः दोषावहा लिङ्गविधौ शिलायाम्

¹ कुर्यु:-क. ² स्थानस्य नाशं-क.

## शिलायां रेखामेदाः

रेखाः प्रवक्ष्यामि शुभावहाश्च दोषावहाश्चाकृतिवर्णभिन्नाः ॥ ८५ ॥

रेखा यस्यामुत्तमा स्याच्छिलायां हीनायां सा संप्रशस्ता शिला च । रेखा यस्यामुत्तमायां शिलायां हीना चेत्स्याद्वर्जनीया शिला सा ॥ ८६ ॥

विप्रादीनां वर्णभेदात्तु रेखा श्वेता रक्ता 'पीतकृष्णा प्रदिष्टा । रेखा यस्यां देवराजायुधाभा प्राह्या सा स्यत्सर्ववर्णैः शिला च ॥ ८७ ॥

यस्यां च रेखास्तु समानवर्णाः कर्तुभेवेदन्वयवर्धनी सा । रेखा च यस्यां बहुवर्णभिन्ना वर्ज्यो शिला सा नुपतिं निहन्ति ॥ ८८ ॥

विच्छिन्नाभिर्वर्जनीया शिला सा रेखाभिर्वा संश्रिता सर्ववर्णेः । वकाः स्थूलाश्चातिकक्षाः कशाश्च रेखा यस्यां वर्जनीया शिला सा ॥ ८९ ॥

नन्द्यावर्तवसुन्धराधननिभाः श्रीवत्सकूर्मोपमाः शङ्कस्वस्तिकपद्मगोवृषनिभाश्चकेन्दुसूर्योपमाः। छत्रसम्ब्वजलिङ्गतोरणमृगप्रासादशूलोपमा वज्राभाः शफरोपमाश्च शुभदाः रेखाः कपदोपमाः॥ ९०॥

वहेश्च बीजं पवनस्य बीजं

भूयात्स्वराण्यत्र न पुंसकानि ।
हित्वा प्रशस्ताः शुभदाः समस्ता
्रेखाश्च वर्णोकृतिभिन्नकृषाः ॥ ९१ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पीतवर्णा-शिल्परत्ने. <sup>2</sup> भूयः स्वराण्यत्र-क.

काकश्येनवृकोष्ट्रवानरिमा मार्जारग्रधोपमाः सर्पोत्कृकसृगालकीटसदृशाः श्वानोपमावर्जिताः । रेखास्तिर्यगवस्थिताश्च सकलाः स्येनाश्च दोषावहाः संत्यज्य प्रतिगृह्य शोभनशिला लिङ्गं पुनः कस्पयेत्॥९२॥

देवतायाः स्थाननिर्णयः

स्थानं यद्देवतायाश्च यस्याः शास्त्रे विधीयते । सम्यग्विभज्य तत्स्थानं संक्षेपेण वदाम्यहम् ॥ ९३ ॥

मध्ये ब्रह्मगृहं पुरादिषु भवेद्वारे च लक्ष्मीगृहं तिस्मिन्वैश्रवणे च भास्करगृहं पूर्वे च कृष्णालयम् । वह्नौ विह्नगृहं च मातृभवनं याम्ये यमस्यालयं नैर्ऋत्ये पितृशास्तृधाम विह्नितं तत्रैव कालीगृहम् ॥ ९४ ॥

पाश्चात्यं वरुणालयं निज़िंदिशि स्यातं च वायोगृहं तस्मिन् विन्ध्यनिवासिनीनिलयनं शस्तं पुनश्चोत्तरे । दैत्यानामपि षण्मुखस्य भवनं तस्मिन् पिशाचालयं सोमस्यापि गृहं शिवालयमभूदीशानदिक्संस्थितम्॥९५॥

# देवाख्यप्रासादभेदाः

प्रासाद्भेदाः प्रमथेश्वरस्य

मेरोः स्थिता मूर्धनि पञ्च भिन्नाः।

वैराजनामा चतुरश्रसंस्थः

स्यात्पुष्पकाख्यः चतुरश्रदीर्घः ॥ ९६॥

कैलासकश्च समवृत्तविनिर्मिताङ्गो वृत्तायतश्च मणिको नयनाभिरामः।

अन्यस्त्रिविष्टप इति प्रथितोष्टकोणो

भिन्नाः पुनः पृथगिमे नवघा प्रदिष्टाः॥ ९७॥

चत्वारिंशत्पश्चयुक्ताः प्रमेदाः

प्रासादानां कीर्तिताः स्युः क्रमेण।

नामान्येषां शैवतन्त्रोदितानि

व्याख्यास्येहं संविभज्य क्रमेण ॥ ९८ ॥

### प्रासादनामानि

मेरुवें मन्दरश्चापि विमानो भद्र एव च। सर्वतोभद्ररुचकौ नन्दनो नन्दिवर्धनः॥ ९९॥ श्रीवत्सश्चेति वैराजो वलभीगृहराजकः। शालागृहो मन्दिरश्च विमानो ब्रह्ममन्दिरौ ॥ १०० ॥<sup>,</sup> ¹ भूवनप्रभवौ चापि शिविकश्चेति ²पौष्टिकाः। वलयो दुन्दुभिः पद्मो महान्जमुकुलस्ततः ॥ १०१ ॥ उष्णीषः राङ्ककलशौ श्रीवृक्षश्चेति वृत्तजाः। गजश्च वृषभो हंसो गरुडाक्षौ च भूषणः ॥ १०२॥ भूघरः श्रीघरश्चापि नवमः पृथिवीजयः। वज्रवक्रस्वस्तिकश्च वज्रस्वस्तिक एव च ॥ १०३ ॥ चकस्वस्तिकखड्गौ च गदः श्रीकण्ठ एव च। विजयश्चेति संप्रोक्तास्त्रिविष्टपसमुद्भवाः ॥ १०४ ॥ षद्त्रिंशद्धस्तमारभ्य चतुश्चतुरुपायतः। चतुष्करान्ताः प्रासादा नवैकैकसमुद्भवाः॥ १०५॥ पतेषामायता ये तु तत्पादेन च संयुताः। नवाद्येककरान्तानि लिङ्गान्येषां क्रमाद्विदुः॥ १०६॥ अल्पोत्साहा वित्तहीना मनुष्याः कर्तु नैतान्यत्र लोके समर्थाः। तस्मादेषां वर्तनां नात्र वक्ष्ये प्रासादानां ग्रन्थबाहुल्यभीरुः ॥ १०७ ॥

सिद्धक्षेत्रादिषु विधमानस्य अनर्चितस्य।प्रतिष्ठितस्य वा लिङ्गस्य पुनः स्थापनं तत्र नियमाश्च

सिद्धक्षेत्रे महानद्यां पर्वते वनगह्नरे । प्रतिष्ठितं चिरानर्चमप्रतिष्ठितमेव वा ॥ १०८ ॥

<sup>1</sup> सुवन-क. <sup>2</sup> पौडिपका:-क.

आनयेत् स्थापनार्थाय लिङ्गं ऋक्ष्णं च वर्तुलम्। स्थापयेत्तत्र चागारे प्रासादाद्यं न शोधयेत् ॥ १०९ ॥ नवीकरणपक्षे तु प्रासादाद्यं विचारयेत् । कर्तुश्चन्द्रानुकूलेऽह्नि गुरुगुकास्तवर्जिते ॥ ११०॥ वास्तुं संपूज्य विधिवत्कृत्वा होमं बार्छ हरेत्। जलान्तं वा शिलान्तं वा खात्वा भूमि विशोधयेत्॥ १११॥ आघारे शक्तिपीठं च ैन्यस्य होमं समाचरेत्। संस्थाप्य कूर्मपीठं च प्रार्थयेदिति मन्त्रतः ॥ ११२ ॥ नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे विश्वधारिणे। करिष्यमाणप्रासादनिमित्तं स्थातुमईसि ॥ ११३ ॥ अनन्ताकारपीठं च दिग्गजान् दिक्षु विन्यसेत्। पद्माकारं न्यसेत्पीठं पञ्चघा परिकीर्तितम् ॥ ११४ ॥ पातालादिकमारभ्य न्यसेत्सप्त शिलास्ततः। पद्मयोरन्तरे चैव ब्रह्मनालं प्रकल्पयेत् ॥ ११५ ॥ स्वर्णेन रजतेनापि नालं ताम्रेण वा भवेत्। नालोध्वं पद्मपीठं च ततः पीठत्रयात्मकम् ॥ ११६॥

## **लिङ्गोन्माना**दि

नवाष्ट्यसहस्तोचिलिङ्गं स्यादुत्तमं त्रिधा।
वद्पञ्चवेदहस्तोचिलिङ्गं तन्मध्यमं त्रिधा॥ ११७॥
त्रिद्धैकहस्तमानं च लिङ्गं स्याद्धमं त्रिधा।
एवं नविधं लिङ्गमुत्तमादि विभेदतः॥ ११८॥
वह्मविष्णुकपर्धशैश्चतुरश्राष्टवर्त्तुलैः।
पीठत्रयं कारियत्वा पञ्चस्त्रसमन्वितम्॥ ११९॥
लिङ्गं पीठं तथा नालं लिङ्गाप्रात्पादमेव च।
लिङ्गाप्रमुखपर्यन्तं पञ्चस्त्रमुदाहृतम्॥ १२०॥
लिङ्गलक्षणमित्युक्तं गर्भलक्षणमुच्यते।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> न्यासहोमं-क.

### गर्भगृहस्र्भणम्

पीठान्नवगुणं प्रोक्तमुत्तमं गर्भेलक्षणम् ॥ १२१ ॥ पीठस्य पञ्चगुणितं मध्यमं गर्भेलक्षणम् । पीठस्य त्रिगुणं गर्भेमधमं परिकीर्तितम् ॥ १२२ ॥ एवं च त्रिविधं गर्भे गर्भाधं च तदन्तरम् ।

#### रङ्गमण्टपम्

द्वारद्वयसमायुक्तं तत्प्रमाणं च मण्टपम् ॥ १२३ ॥ चतुर्द्वारसमायुक्तं षोडशस्तम्भसंयुतम् । दर्पणोदरसंकाशं नानामूर्तिसमन्वितम् ॥ १२४ ॥ रङ्गमण्टपसित्युक्तं गर्भाधं वाहनालयम् ।

#### वाहनालयः

द्वादशस्तम्भसंयुक्तं चतुस्तम्भमथापि वा ॥ १२५ ॥ चतुर्दिश्च चतुर्द्वारं पञ्चान्तरसमन्वितम् । तद्भुष्वे गोपुराकारं तद्ग्रे कलशं न्यसेत् ॥ १२६ ॥ स्थापयेच महानन्दि फालनेत्रसमन्वितम् ।

### **प्राकारादिकम्**

गर्भस्य त्रिगुणं कुर्यात्प्राकारं परितस्ततः ॥ १२७ ॥ प्राकाराग्ने न्यसेद्वारं गेहद्वारादिकं पुनः । गर्भस्य पञ्चगुणितं बहिः प्राकारिवस्तरम् ॥ १२८ ॥ पुरद्वाराधिकं कुर्याद्वहिद्वारं विचक्षणः । गेहार्घशिखरं वत्स ! तद्ग्रे कलशं न्यसेत् ॥ १२९ ॥ तिमतं सार्घहस्तं स्यात्स्वर्णरीप्यादिभेदतः । पूर्वे तु वृषभः प्रोक्त आग्नेय्यां षणमुखस्तथा ॥ १३० ॥ दक्षिणे गणनाथः स्याद्वीरभद्गस्तु नैर्न्नते । पश्चिमे विष्णुमूर्तिश्च वायुपुत्रश्च वायुवे ! ॥ १३१ ॥ उत्तरे पार्वती स्थाप्या ईशान्यां भैरवस्तथा। एवं शिवालयः प्रोको मूर्तिगेहमथोच्यते॥ १३२॥

## मूर्तिगृहनिर्माणम्

मूर्त्यर्धविस्तरं पीठं पीठार्धं नालमुच्यते। नालमानं मूर्तिकीलं नालार्धं कीलविस्तरः॥१३३॥ पीठस्य त्रिगुणं गर्भं गर्भार्धं च तदन्तरम्। द्वारद्वयसमायुक्तं तत्समं तु जयालयम्॥१३४॥ द्वारमेकं तु तस्योक्तं गेहार्धं वाहनालयम्। एवं निर्माण्य भवनं यथाशास्त्रं च शिल्पिना॥१३५॥

# शिल्पिइस्ताद्वृहयाचनम्

संतोष्य शिल्पिनं गेहं तस्य हस्तात्प्रभूत्तमः । प्रार्थ्यं संगृह्य विधिवच्छोदयेत्तं विचक्षणः ॥ १३६ ॥ शिलाभिनिंभितं गेहं दृढं सौम्य ! त्वया कृतम् । देहि मे शिल्पिराजेन्द्र ! स्थापनार्थे शिवस्य मे ॥ १३७ ॥ त्वया सम्पादितं पुण्यं दशांशं देहि मे विभो !। तह्रृहीत्वा मुदा गेहं प्रदास्यामि नरोत्तम ! ॥ १३८ ॥ शंभोः संस्थापनात्पुण्यं न दास्यामि कदाचन । त्वयेप्सितं धनं रक्षं गृहणालयकारक ! ॥ १३९ ॥

# शिल्पिना गृहदानम्

मया क्रतमिदं गेहं दढं सौम्य! शिलामयम् । गृहाणाहं प्रदास्यामि प्रतिष्ठायै शिवस्य च॥ १४०॥ इत्युक्ता कारुको भक्तवा दद्याद्वेहं प्रहर्षितः। गेहं लब्ध्वा ततो लिङ्गं तत्र संस्थापयेच्लुभम्॥ १४१॥ प्राणप्रतिष्ठां मन्त्रेण तत्र कुर्वीत मन्त्रवित्।

### प्राणप्रतिष्ठा

अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य, ब्रह्मविष्णुरुद्दा ऋष्यः। ऋग्यजुस्सामाथर्वाणि छन्दांसि । अशेषचैतन्यात्मकप्राणशक्तिदेवता । आं
बीजम्। द्री शक्तिः। कों कीलकम्। प्राणप्रतिष्ठासिध्यथे विनियोगः।
आं हीं कों अं कं खं गं घं पृथिव्यसेजोवाय्वाकाशात्मने आं अङ्गुष्ठाभ्यां
नमः। आं हीं कों इं चं छं जं झं शब्दस्पर्शक्तपरसगन्धात्मने ईं
तर्जनीभ्यां नमः। आं हीं कों उं टं ठं डं ढं णं श्रोत्रत्वक्वश्चर्जिह्नाघणात्मने ऊं मध्यमाभ्यां नमः। ॐ आं हीं कों एं तं थं दं घं नं
वाक्पाणिपादपायूपस्थात्मने ऐं अनामिकाभ्यां नमः। ॐ आं हीं
कों ॐ पं फं वं मं मं प्राणापानव्यानोदानसमानात्मने औं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ आं हीं कों अं यं रं छं वं शं षं सं हं छं क्षं
मनोबुद्धिचित्ताहंकारविद्यानानन्दात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।
पवं हृदयादिषडङ्गन्यासं कृत्वा ध्यायेत्।

रक्ताम्भोधिस्थपोतोल्लसद्दरणसरोजाधिरूढा कराब्जैः पारं कोदण्डिमक्षूद्भवमिलगुणमप्यङ्कृशं पञ्चबाणान् । बिश्राणासृक्कपालं त्रिणयनसहिता पीनवक्षोरुहाढ्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परा नः ॥१४२॥

# इति ध्यानम्।

मूलमन्त्रः—ॐ आं हीं कों यरलवशषसहों हंसः। देवस्य प्राणा इह प्राणाः। देवस्य जीव इह स्थितः। देवस्य सर्वेन्द्रियाणि मनोबुद्धिचित्ताहङ्कारपृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशशब्दस्पर्शक्रपरसगन्ध--श्रोत्रत्वक्चक्कुर्जिद्धाद्याणवाक्पाणिपादपायूपस्था इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा—इति मन्त्रमुचार्य, प्राणशक्ति जीवात्मनि प्रतिष्ठापयेत्॥

पश्चात्प्राणप्रतिष्ठातस्तत्र चावाहयेत्कलाः ।

## चतुर्नवतिक्छाः

आग्नेया दश स्र्यंजा द्विसहिताः सोमोद्भवाः षद्युताः

पश्चादोमभवाः कमाइश दश घोकाश्चतस्रः कलाः ।

बिन्दोर्नादभवाश्च षोडश ² महाब्राह्मधादयो मातृकाः

एवं षद्गदितांश्चतुर्नवितकाः सम्यक्समाहृत्य ताः ॥ १४३ ॥

धूम्राचिंरूपा ज्विलनीसमिन्वता सञ्चालिनी स्याद्थ विष्फुलिङ्गिनी। सुश्रीः सुरूपा कपिला वहन्तिका इन्या च कन्याग्निकलाः सयादिकाः॥ १४४॥

तिपनी च तापिनी स्याद्भूमाख्याना मरीचिश्च । ज्वालिन्यपि रुचिसंक्षा सुषुम्ना भोगदा विश्वा ॥ १४५ ॥

बोधिनी तद्तु धारिणी क्षमा

भास्करस्य सहिताः कलाः क्रमात्।

बोधिवृक्षसुरसादिभिः शिखा-

प्रक्षकावधिभिरक्षरद्वयैः॥ १४६॥

|                                                                                                                             |                 | .*               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <sup>1</sup> पश्चादों प्रभवा:—सु. <sup>2</sup> महामद्याणवो                                                                  | मात्केस्येवं-क. | 3 इस्थं तत्र     |
| विभागः—                                                                                                                     | 4.              |                  |
| मान्नेयाः धूज्राषाः डादिफान्ताः कछाः                                                                                        | ••••            | १०               |
| सूर्यजास्तपिन्याबाः कादिठान्ताः क्छाः                                                                                       | ••••            | १२               |
| सोमजा अमृताबा: स्वरा: कछा:<br>अद्याजा: (अकाराव) सृष्ट्याचा: कादिञान्ता: कछा:<br>विष्णुजा: (उकारान्) जराचा: टादिनान्ता: कछा: |                 | १६               |
|                                                                                                                             |                 | १०               |
|                                                                                                                             |                 | १०               |
| सद्रजा: (मकाराच) तीक्ष्णाचा: पादिशान्ता: व                                                                                  |                 | १०               |
| ईशोद्भवा (पिन्दो:) पीताचाः पादिक्षान्ताः कलाः                                                                               |                 | ૪                |
| सदाशिवजा: (नादार्) निवृत्याचा: (स्वरा:) कछा:                                                                                | १६              |                  |
| नाद्ययादयः (नद्याणनः)                                                                                                       | ••••            | E                |
|                                                                                                                             |                 | -                |
| आर्                                                                                                                         | त्य क्षाः       | 68               |
|                                                                                                                             |                 | CHARLES SHAPE OF |

वाचस्परये ककार:

प्रालेयांशोः कलास्ता इति पुनरमृता मानदाख्या सपूषा तुष्ट्याख्या पुष्टिसंज्ञा रतिधृतिशशिनीचिन्द्रिकाकान्तिसंज्ञा। पश्चाज्जयोत्स्नाऽभिधा श्रीस्तद्तु निगदिताः प्रीतिसंज्ञाङ्गदाख्या पूर्णा पूर्णामृताख्या लवपरिलसितैरक्षरैश्चन्द्रनाढयैः॥१४७॥

सृष्टिऋदी स्मृतिश्चापि मेघाद्वया कान्तिलक्ष्म्यौ धृतिः स्यात् स्थिराख्या स्थितिः । सिद्धिरित्यक्षरैः पिष्पलाद्यैः कमाद्रोचनाद्यैर्युतास्ता अकारोद्भवाः ॥ १४८॥

जरा पालिनी शान्तिसंज्ञेश्वरी स्या-द्रतिः कामिकाख्या वराद्या ततोदा। तथा ह्यादिनी प्रीति दीघैंः चटाद्यैः समेता दशोकारजाता इमाः स्युः॥ १४९॥

तीक्ष्णा रौद्रा स्याद्भयाख्या च निद्रा तन्द्री श्वतस्यात्कोधिनी च किया च। उत्कार्याख्या मृत्युसंज्ञा च पाद्यै-रणैंर्युक्तास्ता मकारोद्भवाः स्युः ॥ १५०॥

पीता श्वेतारुणा पश्चादसितेति कला मताः। दुर्वा देवी सहालक्ष्मीः समेता बिन्दुसंभवाः॥ १५१ ॥

निवृत्तिः प्रतिष्ठा च विद्या च शान्ति-स्तथा चेन्धिदा दीपिका रेचिका च । ततो मोचिकाख्या पराख्या च सुक्ष्मा-मृता ज्ञानपूर्णा(च पूर्णा)मृता च ॥ १५२॥

आप्यायिनी व्यापिनी च व्योमरूपाप्यनन्तरम् । अनन्ताचुदितानादिकळास्ताः स्वरसंयुताः ॥ १५३ ॥

प्रणवभुवननायिकाशिवाद्यैः सहितकलापद्शक्तिङेनमोऽन्तैः।

<sup>1</sup> दीघें चटाचै:-क.

यजतु शितमतिः कलाः समस्ता निजनिजनामभिरेव शङ्कतोये ॥ १५४ ॥

आग्नेयीनां त्रिष्टुवर्कोद्भवानां गायत्री स्यादिन्दुजानामनुष्टुप् । सद्याद्याः स्युर्हादिजानां कलाना-मेवं प्रोक्तास्ता रुचोऽत्र क्रमेण ॥ १५५ ॥

### अघोरपीठशक्तय:

सुप्रभा मेघदूती च विजया भास्करा यमा।
गन्धर्वा शकटा शूर्ण मालिनी च वसुन्धरा॥१५६॥
हुंकारा राक्षसी रम्भा त्रिणेत्रा नेत्रभूषिणी।
अञ्जना मित्रपीठा च भद्रा स्रस्ति करालिका॥१५७॥
काळी बलवती शूरा रोगन्नी कामदायिनी।
दूतिनी शाकिनी हंसी माया वागीश्वरी तथा॥१५८॥
वनमाली गवाक्षी च द्वात्रिशच्छिक्तिदेवताः।
एकवक्रास्त्रिणेत्राश्च षद्भुजाः शिखिवाहनाः॥१५९॥
खड्गखट्वाङ्कसंयुक्ता धनुर्वाणकराः स्मृताः।
वराभयधरा नीला अधोरे पीठशक्तयः॥१६०॥

## अघोरे नवशक्तयः

सुप्रभा विजया चैव काळी चैव कराळिका। विकाराळी सुप्रभा च मेघदूती मनस्विनी॥१६१॥ अघोरा नवमी प्रोक्ता अघोरे नवशक्तयः। अघोरशक्तयस्त्वेता विकराळीति संक्षिताः॥१६२॥ सुजाष्टकसमायुक्ता ध्यायेत्ताघोरक्रिपणीः। वरं च फळकं चैव टक्कं पाशं तथाङ्कुशम्॥१६३॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ज्ञास्करा च मा-क. <sup>2</sup> वरदाभयपाण्यक्ष द्वात्रिं शरपीठशक्तय:-क.

गदां त्रिशूलकं चैव 'दधानाः क्रमशोऽसिताः। द्वात्रिशद्धस्तमूर्तेस्तु शक्तयश्च प्रकीर्तिताः॥ १६४॥

### अघोरध्यानम्

एकवक्तं सदानन्दं द्वात्रिंशद्भुजसंयुतम् । जटामकुटसंयुक्तं त्रिणेत्रं चन्द्रशेखरम् ॥ १६५ ॥

अभयं खड्गशूले च चकं डमरुकं तथा। दधानमस्थिवाणौ च गदां <sup>2</sup> पद्मं कपालकम् ॥ १६६ ॥

बानमुद्रां कुन्तहस्तं ³अंकुरां चाक्षमालिकाम् । खट्टाक्नं परशुं चैव दघानं दक्षिणैर्भुजैः ॥ १६७ ॥

वरं च फलकं चैव टङ्कं 'पाशं च मुद्ररम्। नागमित्रं सृगं घण्टां धनुश्च कटिहस्तकम्॥ १६८॥

रतं च कुमुदं कुम्भं खेटकं पुस्तकं तथा । ⁵अघोरमूर्तिं नीलाभं रुण्डमालाविभूषितम् ॥ १६९ ॥

कालमुण्डस्य शिरसि स्थितं सर्वाभयप्रदम् । वामे यस्तु विभर्ति चापफलकौ दक्षेऽसिबाणौ तथा इस्ताभ्यां स चतुर्भुजस्त्रिणयनः श्रीभद्रकाळीयुतः । धत्ते ब्रह्मकपालदाम हृदये यः पादुकान्यस्तपा-दीशकोधसमुद्भवः स भवतु श्रीवीरभद्रः श्रिये ॥ १७० ॥

पवं शास्त्रानुसारेण श्रीमान् सङ्गण्णनायकः। केळदीनाम्नि नगरे तथेकेरीपुरान्तरे॥ १७१॥

कारियत्वा शुभं गेहं तत्र स्थापितवान् क्रमात्। वीरमद्रेश्वरं तद्वद्घोरेश्वरमेव च ॥ १७२ ॥

<sup>1</sup> पद्यं चैन यथाक्रमं –क्क 2 फालं च पद्यक्रम् –क्क. 3 असि चैनाक्षमालिकाम् – कि. 4 पाशाङ्कर्शं तथा –क्क. 5 षतदायुषसंयुक्तं रुण्ड –क्क.

आगमोक्तविधानेन स्थानयोरनयोर्द्वयोः । पट्टाभिषेकमकरोत्पश्चान्निजकनीयसः ॥ १७३ ॥ अनुजाय विनीताय राज्ञामावदयकी नृपः । नीति चोपादिशत्तस्मै शत्रुनिग्रहसाधिकाम् ॥ १७४ ॥ स्ति श्रीशिवतस्वरनाकरे पत्रमक्कोळे देवताप्रतिष्ठाकाळगृहनिर्माणादिनिरूपणे नाम दशमस्तरङः

# अथैकादशस्तरङ्गः -

कृत्वा(भेषेचनं नीतेरुपदेशः कृतोऽभवत् । इत्याख्यातं तत्र कों वा? विधिः पट्टाभिषेचने ॥ १ ॥ शत्रुनिग्राहिणी का वा? नीतिरेतन्निरूप्यताम् । कुमार! कथयाम्येतद्यच्छ्रोतुमभिकाङ्क्षसे ॥ २ ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि भूपानामभिषेचनम् ।

### पष्टासिषेकविधिः

आधानजन्मेशदशाधिनाथरवीन्दुभौमेज्यसितैर्बालिष्ठैः।
उत्पातदोषादिविवर्जितेषु धराधिपानामभिषेक इष्टः॥३॥
मूलित्रकोणसगृहोचमित्रगृहस्थितैर्वापि तदंशसंस्थैः।
शुभे विलग्ने सततं ग्रहेन्द्रा
दिशन्ति लक्ष्मी विपुलां च कीर्तिम्॥४॥
शीर्षांदये चोपचये ग्रहे वा
सजन्मलग्नादथ लग्नेगे वा।
शुभग्रहेर्युक्त'निरीक्षितैर्वा
राज्यं स्थिरं स्थात्स्ततं च राज्ञाम्॥ ५॥

<sup>1</sup> निरीक्षिते वा-क.

पागन्नहैः खान्त्यगतैश्च निःखो रोगी विस्त्रोपगतेर्भवेत्सः । पदच्युति: सप्तचतुर्थगस्तैः पुत्रस्थितैश्चापि सुखैर्विहीनः ॥६॥

भ्रष्टोचकैः कर्मगतैरनायुमृत्युस्थितैर्वाययुत्रैश्च पापैः ।
नूनं व्ययाष्टारिगतः क्षितीशं
निष्टित सद्यश्च तदा बळी चेत्॥ ७॥

त्रिकोणकेन्द्रत्रिधनायसंस्थै-स्त्रिपष्ठलाभायगतैश्च पापैः । षष्ठाप्टलक्ष्ययवर्जिनेन चन्द्रण राज्ञां शुभदोऽभिषकः ॥ ८॥

प्राग्भागे मन्दिरस्याथ गोमयेन तु कारयेत्।
मण्डल चतुरश्चं तु वर्णकैः समलङ्कृतम् ॥ ९ ॥
तत्र भद्रासनं सम्यगर्वयत्सुमनोहरम् ।
गङ्गातोयन संम्पूर्णस्वर्णकुम्भैरनेकद्यः ॥ १० ॥
दिग्विदिश्च स्थितैः शुक्लगन्धमास्याम्बराचितैः ।
शतौषधीमूलहेमरत्नसो द्वजापल्लगैः ॥ ११ ॥

भिषेककुम्भे क्षेपणीयानि मङ्गलद्रम्याणि मृत्तिका तृषश्यक्त च गजदन्ते च रोचनम् । उत्पलं पद्मकं गन्धं 'मुरारेणुश्च कुङ्कमम् ॥ १२ ॥ राजसर्षपमुस्ते च देवदारुसमन्विते । पतानि मङ्गलद्रव्याण्युदकुम्भेषु निक्षिपेत् ॥ १३ ॥ 'देवस्य त्वे 'ति मन्त्रेण आयुःषुष्टियदास्करैः । अञ्लिक्षेवेदमन्त्रेश्च गुभलंग्न गुभान्वितं ॥ १४ ॥

¹ मुस्ता-म्.

<sup>8.</sup> RATNAKARA

भद्रासनस्थनृपतेरभिषेकं च कारयेत्। नीराजनं च कर्तव्यं शङ्खवादित्रनिः स्वनैः ॥ १५ ॥ आशिषो वाचनं कृत्वा पुजयेच सुरेश्वरान्। आयुधानि च संपूज्य विप्रान् गन्धादिनार्चयेत् ॥ १६॥ शुक्रमाल्याम्बरघृतः प्राङ्मुखस्य महीपतेः। पट्टं शिरसि बध्नीयार्दिसहासनगतस्य च ॥ १७ ॥ विषेभ्यो दक्षिणां दद्यादानमेन्मन्त्रपूर्वकम्। ब्र्यात्प्रत्यङ्मुखो राजा नमामि त्वां धरेति च ॥ १८॥ प्राच्यां मामभिषिञ्चन्तु वसवस्तेजसे श्रियै। याम्यायामभिषिञ्चन्तुं मां रुद्रा विजयाय च ॥ १९ ॥ आदित्यास्त्वभिषिञ्चन्तु प्रतीच्यां दिशि वृद्धये । विश्वेदेवास्तथोदीच्यामभिषिञ्चन्तु पुष्ट्ये ॥ २० ॥ दिगीशास्त्वभिषिञ्चन्तु मां सदा विजयाय च। · 'साम्राज्य 'मिति मन्त्रेण राजानं सम्यगर्चयेत्॥ २१॥ व्याद्यचर्भण्यथासीनं नवालङ्कारभूषितम् । छत्रचामरसंयुक्तं राज्यचिद्धसमन्वितम् ॥ २२ ॥ पुरोहितश्च जुहुयात्सावित्र्याग्नौ प्रयत्नतः। उदुम्बरसिमिद्धिश्च आज्येनाष्टोत्तरं शतम् ॥ २३ ॥ विद्वत्युरोहितामात्यवृद्धवन्धुसमन्वितः। तदा संचिन्त्य सप्ताङ्गं प्रजा धर्मेण पालयेत् ॥ २४ ॥ एवं यः कुरुते सम्यक् स राजा वर्धते स्वयम्। अनेन विधिना राज्ञां कुर्यात्पद्वाभिषेचनम् ॥ २५॥

### राजनीति:

अध नीति प्रवक्ष्यामि राष्ट्रनिग्रहसाधिकाम् । श्रीमान् कुलीनोऽन्यसनोऽतिशूरः श्रुतिस्मृतिकः स्मृतिमान् सुदक्षः । धर्मस्वरूपी स्वगतस्त्वलुब्धः श्रुविस्मितो नीतिपरः सुरूपः ॥ २६ ॥

तथ्याभिभाषी निषुणः कलासु वक्ता सुवेषः प्रियवाक्हतद्यः । वृद्धोपसेवी गुणवान् गुणद्यः स्वरन्ध्रगोप्ता पररन्ध्रवेता ॥ २७ ॥

दाता सहिष्णुर्विजितेन्द्रियश्च मानी च सप्ताङ्गयुतो विनीतः। उत्साहमन्त्रप्रभुशक्तियुक्तः चतुर्विघोषाययुतस्त्वभीतः॥ २८॥

पञ्चाङ्गमन्त्रे कुशलः प्रगल्भः षास्गुण्यवृन्दे विजयी नृपः स्यात् ।

### सन्धिः

सन्धिश्चतुर्विधः प्रोक्तो मैत्रीसंबन्धमिच्छताम् । प्रथमो मित्रसन्धिः स्यात् सन्धिजश्च द्वितीयकः ॥ २९ ॥ परस्परोपकाराख्य उपहारस्तथैव च ।

### मित्रसन्धिः

सुजनोऽयमिति ज्ञात्वा स्वयं षड्गुणवात्रृपः ॥ ३० ॥ करोत्यलोभतः सन्धि मित्रसन्धिः स उच्यते ।

#### सन्धिजसन्धिः

कन्यादानेन यः कुर्यात्सिन्धं कार्यवद्यात्रृपः ॥ ३१ ॥ स सन्धितस्तु विद्वयः सन्धिः सन्धिविचारकैः।

# परस्परोपकाराख्यः

अन्योन्यस्योपकारार्थं यत्र सन्धीयते नृपैः ॥ ३२ ॥ परस्परोपकाराख्यः स सन्धिः प्रोच्यते बुधैः ।

### उपदारसन्धः

<sup>1</sup> गजानश्वांस्तथा रतं सुवर्णं भूमिमेव च ॥ ३३ ॥ दत्वा यः क्रियते सन्धिरुपहारः स उच्यते ।

विग्रहस्तज्ञेदाश्च

शूरत्वेन सहायेन सामध्येन बलेन च ॥ ३४॥
मन्त्रहीनेन भूपालः सांधं कुर्वीत विग्रहम्।
कामजो लोभजञ्जेव भूभवो मानसंभवः॥ ३५॥
अभयाख्यः समाख्यात इच्छाजोऽथ मदोत्थितः।
अर्थशास्त्रे परिख्यात एकद्रव्याभिलाषकः॥ ३६॥
इत्यष्टी विग्रहाः प्रोकाः नवमो नोपलभ्यते।

कामजाण्यवित्रहाणां लक्षणम् स्त्रीनिमित्तं हि यो जातो वित्रहः काम उच्यते ॥ ३७ ॥ द्रव्यापहारजनितो वित्रहो लोभजस्तथा। भूम्यथमुरिथतो यस्तु भूभवो वित्रहो महान् ॥ ३८ ॥ विरुद्धार्थकृतो यस्तु वित्रहो मानसंभवः। द्रारणागतरक्षार्थं यो भवेत्कलहो महान् ॥ ३९ ॥ अभयाख्यः स कथितो वित्रहो नीतिवेदिभिः। मित्रार्थे बन्धुभृत्यार्थे वित्रहं यः समाचरेत् ॥ ४० ॥ इच्छाजः स तु निर्दिष्टो नीतिशास्त्रार्थवेदिभिः। मित्रार्थे बन्धुभृत्यार्थे विद्याद्यं समाचरेत् ॥ ४० ॥ इच्छाजः स तु निर्दिष्टो नीतिशास्त्रार्थवेदिभिः। मित्रार्थे समुद्देश्यो मित्रभंदाकरो महान्। अविवेकसमुत्पन्नः स भवेच मदोरियतः॥ ४२ ॥ एकमर्थे समुद्दिश्य यो भवेद्वित्रहो मिथः। स प्रोक्तः शास्त्रतस्वत्रैरेकद्रव्याभिलायकः॥ ४३ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>गजानस्त्रांस्तथा-क.

#### · यानम्

दैवेनोपहतो यस्तु व्याधिना पीडितोऽपि वा। बलकोशिविद्दीनो वा यो मिन्नैर्विनियोजितः ॥ ४४ ॥ तस्य भूयो नृपो यायाजिगीवुर्नयसिद्धये । शरत्काले वसन्ते च रिपोर्नाश उपस्थिते ॥ ४५ ॥ निमित्तं शकुनं लब्ध्वा यात्रां कुर्वीत भूपतिः ।

### यानभेदाः

सन्धानजा पार्ष्णिरोधा मित्रविष्रहिणी तथा ॥ ४६॥ इन्द्रनिव्योजगा कुल्या सप्तमी चापि शीव्रगाः।

#### सन्धानजयानम्

पार्धिणत्राहेण सन्धाय पश्चाद्गच्छेश भूपतिः ॥ ४७ ॥ सन्धानयात्रां विश्वेया नृपाणां हितकारिणी ।

## पार्क्षिरोधयानम्

पार्षिणग्राहस्य रोधार्थे नियोज्यात्मबलं महत् ॥ ४८ ॥ गमनं वा भवेद्यत्र पार्षिणरोधः शुभावहः ।

### **मित्रविद्रहिणीयानम्**

शत्रोः सार्धं स्विमित्रेण कारियत्वा स्विविग्रहम् ॥ ४९ ॥ गच्छतां सा भवेद्यात्रा मित्रविग्रहिणी परा ।

#### द्वन्द्वजयानम्

यस्योपरि स्वयं यायादानयेत्तदरींस्तदा ॥ ५० ॥ सा यात्रा द्वन्द्वजा प्रोक्ता रिपुसंहारकारिणी ।

### निन्याजयानम्

सर्वतः स्वस्थचित्तस्य बलमुख्याविघातिनः ॥ ५१ ॥ भवेद्या नृपतेर्यात्रा निन्धाता परिकीर्तिता ।

#### कुल्यायानम्

रिषुवंदयेन सार्धे यो गच्छेत्परविनाशने ॥ ५२ ॥ सा तु यात्रा भवेत्कुल्या द्विषतां भयकः रिणी।

# शीघ्रगामिनीयानम्

द्विषतो वधमुद्दिश्य त्यक्वा चान्यत्क्रमादिकम् ॥ ५३ ॥ सहसा क्रियते यात्रा सा अवेच्छीव्रगामिनी । देशं काळं तथा वित्तं निमित्तं बलमात्मनः ॥ ५४ ॥ विचार्य कुर्वतो नित्यं यात्रा भवति सिद्धिदा ।

याने प्रशस्तास्तिथिवारनक्षत्राद्यः

यात्रां विद्ध्याच्छुभगोचरेषु भानौ कुलीरालिझपैर्विमुक्ते । शुकेन्दुपुत्रावनिजेष्ववामे-ष्वनस्तोष्वप्रतिलोमगेषु ॥ ५५ ॥

व्यतिपातिषु कार्येषु ग्रहान् संपूज्य यत्नतः। यात्रां कुर्वीत नृपातः कार्यसाद्धकरी सदा॥ ५६॥

स्वपुरपरपुराह्या कर्कटे मासि विद्वान् जमनिमह न कुर्यात्तत्र तावच्छुमार्थी । प्रबलति यदि सम्यक्सत वर्षाणि भूयो भवति सकलदुःखैः सार्धमायुःक्षयाय ॥ ५७ ॥

पृष्ठगं दक्षिणं वापि भृगुं हत्या विशेत्तदा । पुरतो वामभागं वा ग्रुकं हत्वा न चाविशेत् ॥ ५८ ॥ रोहिणी श्रवणा चित्रा सोमवारे ग्रुभावहा । अहिर्वुध्न्यं च पौष्णं च भौमवारे तु शस्यते ॥ ५९ ॥

षुनर्वसुर्गुरोर्वारे भाग्यं च श्रवणं सिते । इरिदेवं द्विदेवं च विद्विवं रानेदिने ॥ ६०॥ घिष्ण्यान्येतानि शस्तानि वारेष्वेतेषु सर्वदा।
चरलग्ने प्रयातव्यं द्विस्वभावोऽतिनिन्दितः ॥ ६१ ॥
लग्ने स्थिरे न गन्तव्यं यात्रायां क्षेमकाङ्क्षिभिः ।
चन्द्रमा दशमे यस्य स यात्रायां जयी भवेत् ॥ ६२ ॥
बुधजीवसितानां च यदि चन्द्रस्त्रिकोणगः।
एको भवेद्रहो यस्य तस्य यात्रा शुभावहा ॥ ६३ ॥

### अतियोगयोगातियोगौ

द्वौ चेत्केन्द्रत्रिकोणस्थावतियोगः स कथ्यते । योगातियोगः कथितस्त्रिभिः केन्द्रत्रिकोणगैः ॥ ६४ ॥

### वारदोषपरिहारकथनम्

पेन्द्रे दिघ यमे तैलं वारुणे गुडमेव च।
कौबेरे श्लीरमादद्याद्वारदोषो न विद्यते ॥ ६५ ॥
कमात्स्यीदिवारेषु घृतं श्लीरं गुडं तथा।
तिलं दिघ यवान्माषान् भुक्ता यायान्नराधिपः ॥ ६६ ॥
अकोंद्ये वजेदैन्द्रीं दिशं भुक्ता तु शर्कराम्।
खेरथेऽकें घृतभुक्पाचीमस्तगे दक्षिणां तिलान् ॥ ६७ ॥
सुखस्थेऽकें पयः पीत्वा पश्चिमां दिशमावजेत्।
लग्नाजन्मर्श्वतो वापि चन्द्रेऽतुपचयं गते ॥ ६८ ॥
श्लीणी च शुभदा यात्रा पूर्णेऽप्युपचये शुभा।

## यानकाले जप्यान्यर्जुननामानि

अर्जुनः फल्गुनः पार्थः किरीटी श्वेतवाहनः ॥ ६९ ॥ बीभत्सुर्विजयः कृष्णः सन्यसाची धनञ्जयः । एतानि दश नामानि अर्जुनस्य महात्मनः ॥ ७० ॥ यात्राकाले स्मरेद्यश्च तस्य शत्रुजयो भवेत् ।

# यानकाले दिग्भेदेन वाहनभेद:

देन्द्रीं यायाद्रजारूढो रथेनैव तु दक्षिणाम् ॥ ७१ ॥ हयेन वारुणीं यायात्रृयानेनोत्तरां दिशम्। शत्रुजन्मादिराशीनामध्मर्क्षे गतो नृपः॥ ७२॥ तत्र ध्वजस्तु संसिद्धो यथावदु दितः क्रमात्। तमुद्भत्य पुरो यायादाहवे शात्रथीं दिशम् ॥ ७३॥ ध्यजं कृत्वा तु दण्डेन वेणुवैकङ्कतेन च। पालारोनाथवा बध्वा घण्टाकिङ्किणिशोभितम्॥ ७४॥ वैनतेयं स्वस्तिकं च कुलिशं च लिखेत्पटे। संपूज्य विधिवन्मन्त्रेर्गन्धपुष्पाक्षतादिभिः॥ ७५॥ हुत्वा च हविषाज्येन पलाशसमिदादिभिः। "यत इन्द्रें तिमन्त्रेण त्रिपुभाजुपुभान्यतः॥ ७६॥ नित्यं संपूज्य यानेन युद्धे नित्यं पुरो वहेत्। पवं दक्षिणतो वामे पृष्ठतश्च वहेन्द्रजान् ॥ ७७ ॥ धनुः शतार्धान्युरतः शुभेऽहनि वसेत्रृपः। वेश्यागारे विणिगोहे भृसुराणां गृहेर्षु च ॥ ७८॥ निर्गमान् प्रक्षिपेद्यत्र तत्र वामे विनिक्षिपत्। स्वयमेव दिन शोक्तं भार्या चैकं दशास्वरम्॥ ७९॥ त्रिर्मन्त्री वाहनं सप्त स्वर्णं मास्रो द्विरायुधम्। मेपाचे युधि दारभृत्यवचनं विद्ववदीप्ताङ्गना आगच्छेदिह मध्यमे खलु तथा दीप्तातिदीप्ताङ्गना । अन्ते विषयुगागमो निगदितस्ताम्रध्वनिर्वा तथा द्रेकाणोदितलक्षणं निगरितं तत्कालभागैः क्रमात्॥ ८० ॥

वृषमाह्येकमृगगोपागमनं चण्डालजोऽथवा शब्दः। मध्ये मङ्गलनादो विष्रागमनं तथा वाच्यम्॥ ८१॥ अन्त्ये च पुष्पधारी आगच्छेदाईवसनविष्रो वा। अजशब्दो मिथुनाचे सङ्गलनादोऽथवा भवति। शकुनिनिनादो मध्ये चण्डालानां ध्वनिर्वा स्यात् ॥ ८२ ॥ अन्त्ये तु गजाकोशस्तुरगागमनस्य शसनं वाच्यम् । आदौ कुषुटशब्दः केकारावोऽध वा कुलीरे स्यात् मध्य चरणनिनादः काष्ठनिनादोऽथ वा भवति ॥ ८३॥ अन्त्ये राङ्कभ्वानो हो विश्री पुष्पधारिणी योषा। आंद्य च मृगागमनं दीपो वा हइयते तु सिहस्य ॥ ८४ ॥ मध्ये शोधनशब्दो मांसागमनं तदीयवार्ता वा। अन्ते दुष्टा नारी आगच्छेदार्द्ववसनविशो वा ॥ ८५ ॥ कम्याचे ताम्ररवो दूतागमनं तथा स्निहः। मध्ये वृषगोपानामागमनं कुम्भधारिणी चान्ते॥ ८६॥ तुलांच तु विणग्देवयोषा पुष्पवती तथा। विप्रह्मयागमश्चीव तुलामध्य उदाहृतः॥ ८७॥ तदन्ते रोषशब्दश्च मृगनादोऽथ वा भवेत्। वृश्चिकाचे पात्रराब्दो द्विजाकोशोऽथ वा भवेत् ॥ ८८॥ तन्मध्ये योबितः शब्दो दीपस्तम्भागमोऽथ वा। वृश्चिकान्ते चेदशब्दो वैदिकागमनं तथा ॥ ८९ ॥ गजागमो वा नृपतेईयाङ्गस्यादिभागके। मध्ये मङ्गलशब्दः स्यादन्त्ये रम्यातपत्रकः॥ ९०॥ पश्वागमो वा युवतेरागमो वा मृगादिके। मध्ये शस्त्राम्युनो चार्ता तदन्ते वायसध्वनिः॥ ९१॥ कुम्भाचे बालशब्दी वा हरिवार्ता भवेलथा। छत्रधारागमो मध्ये भृतकस्य जनस्य वा॥ ९२॥ आकोशः स्यात्तदन्ते तु नासिकोत्यध्वनिस्तथा। अन्धस्यागमनं वाच्यं मीनाद्ये विधरागमः ॥ ९३॥ अन्यथाध्वनिरस्यैव वसुदाब्होऽथ मध्यमे । भेरीराक्क्वनिनादः स्थान्भीनान्ते त्रित्रश्चागके ॥ ९४ ॥ 🕠

गुरौ केन्द्रत्रिकोणस्थे वायसो दक्षिणं व्रजेत्। लग्नस्थे भार्गवे वापि पयः पक्षी च वामतः॥ ९५॥ त्रिपडायगते भौमे खे श्येनस्तत्र वामतः। कृष्णपक्षे भरद्वाजः प्रदक्षिणमगाद्भवम् ॥ ९६ ॥ केन्द्रत्रिकोणगे जीवे दर्शनं छागविष्रयोः। त्रिषडायगते चार्के भरद्वाजो यथा पुरा ॥ ९७ ॥ । आयस्थ वाक्पतौ लग्ने ब्राह्मणौ समुपहिथतौ। बुधशुकौ च केन्द्रस्थौ सवत्सां गां पयस्विनीय् ॥ ९८ ॥ चतुर्थस्थे चन्द्रमसि दशमस्थे यदा तदा। दीपदर्शनसाम्मुख्यं रजके घौतवस्त्रकम् ॥ ९९ ॥ सुतस्थाने यदा सौम्यो वृषभः सम्मुखो सवेत्। गुरुचन्द्रौ च नवमे दक्षिणे वाथ वायसः॥ १००॥ सप्तपष्ठाष्टमे लग्ने जीवझौ यदि संस्थितौ। आदर्शपुष्पमांसानां मद्यस्यालोकनं ग्रुसम् ॥ १०१ ॥ राहुकेत्वष्टमे लग्नात्सर्पद्र्यानमीरितम्। आदित्यराह् सौरिश्च सहजस्या यदा तदा॥ प्रजायुक्ताः सुवासिन्यो दृष्टाः स्युः सर्वकामदाः ॥ १०२ ॥

इति श्रीशिवतत्त्वरत्नाकरे पञ्चमकछोले पद्वाभिषेकविधिसन्धिविग्रहयानस्वरूपवर्णनं नाभैकादशस्तरङ्गः

# अथ द्वादशस्तरङ्गः

सिन्धिविष्रहयानानां मेदान् श्रुत्वास्मि हर्षितः। वृद्धि त्वमासनं द्वैधमाश्रयं च क्रमाद्रुरो !॥१॥ क्रमाराकर्णय स्वैरं सारमेतद्ववीमि ते।

#### **कासनम्**

अनुष्या तोयरहित दुर्भिक्षेण ग्रुचान्त्रिते ॥ २ ॥ परेषां दुःस्थिते देशे नैव यायात्कथंचन । परस्परविरोधेन क्षीयमाणेषु शत्रुषु ॥ ३ ॥ तद्विनाशो भवेद्यावसावतिष्ठेख बुंदिमान् ।

### दश आसनभेदाः

स्वस्थासनमुषेक्षाच्यं मार्गरं घासनं तथा ॥ ४ ॥
दुर्गसाध्यासनं चैव राष्ट्रस्वीकरणासनम् ।
रमणीयासनं चान्यत्तथा च निकटासनम् ॥ ५ ॥
दूरमार्गासनं चैव प्रलोभासनमेव च ॥
पराधीनासनं चेति दशासनमुदाहृतम् ॥ ६ ॥
इतोऽधिकं न दृश्येत नीतिक्षैरन्यदासनम् ।

#### स्वस्थासनम्

निष्कण्टके तथा राज्ये शासिते वैरिमण्डले ॥ ७ ॥ स्वस्थाने या स्थिती राज्ये स्वस्थासनभिति स्मृतम्।

### डपेक्षासनम्

यदस्मासिरनुष्ठेयं दैशेन कियते हि तत् ॥ ८ ॥ उग्रदण्डप्रयोगाञ्च व्यसनाङ्ग्त्यकर्शनात् । उपेक्ष्य यदवस्थानमुपेक्षासनमुच्यते ॥ ९ ॥

### मार्गरोधासनस्

नद्याः पूर्वे प्रवाहेण गमनं रोधितं यदि । तेन रोधेन यत्स्थानं मार्गरोधासनं मतम् ॥ १० ॥

# दुर्गसाध्यासनम्

दुर्गे गृहीतुम्युक्तो वारणार्थं त्रिरोधिनः। तत्रंव निवसेदुक्तं दुर्गस्याध्यासनं हि तत्॥ ११ ॥

## राष्ट्रस्वीकरणासनस्

बलादुपार्जिने राष्ट्रे वशार्थं यत्र तिष्ठति । तत्स्यानं कथितं राज्ञो राज्यस्वीकरणासनम् ॥ १२ ॥

### रमणीयासनम्

विजगीषुर्कृपो 'गत्वा रिपून् हत्वा रणाक्षणे। रम्यां वसतिमालोक्य यत्र तिष्ठति सानुगः॥ १३॥ यवसेन्धनभूयिष्ठे जलधान्यसमन्विते। यत्स्थानं नीतितस्वकैः रमणीयासनं हि तत्॥ १४॥

### निकटासनम्

दूरस्थस्य रिपो राजा विनाशाय समुखतः। समीपे यत्स्थिति कुर्याचद्भवेन्निकटासनम्॥१५॥

### े बूरमार्गासनम्

हूरं देशं नृपो गत्वा कृत्वा कार्यमशेषतः। विज्ञाय स्वपुरं दूरं यत्र तिष्ठत्यनाकुलः॥ १६॥ वर्षर्तुज्यत्ययो यात्रद्यावञ्च शरदागमः। तावद्यदुचितं स्थानं दूरमार्गासनं द्वि तत्॥ १७॥

# प्रलोभासनम्

हस्त्यश्वधनरतानि दुर्ग राष्ट्रं तथैत च । कंचित्कालं स्थितिः कार्या रिपून् हत्वा ददामि ते ॥ १८ ॥ इति प्रलोभितोऽन्येन यत्र तिष्ठति भूभिपः। तत्प्रलोभासनं नाम कथितं नीतिवेदिभिः॥ १९ ॥ मासे पक्षे दशाहे च षडहे पश्चरात्रके। प्रभूतं ते ददामीति प्रलोभ्य स्थापयेष्ट्रपम्॥ २० ॥

<sup>1</sup> मत्वा-क.

आशया धार्यमाणस्तु यत्र तिष्ठति वा चिरम् । प्रलोभासनमेवं वा समाख्यातं मनीषिभिः ॥ २१ ॥

### पश्चीनासनम्

स्नेहाद्वा वैरिभावाद्वा गन्तुं देशं स्वकं न यः। यतते तत्र तत्स्थानं पराधीनासनं स्मृतम् ॥ २२ ॥

#### त्रय आश्रयाः

स्वयं द्वीनवलो राजा जयहेतुं न पश्यति । बिलना पीड्यमानो यः क्षेमस्थानं समाविशेत् ॥ २३ ॥ तत्संश्रयोऽन्यसंसर्गो दुर्गसंश्रयणं तथा । इति भेदास्त्रयः प्रोक्ताश्चतुर्थो नोपलभ्यते ॥ २४ ॥

#### तत्संश्रयः

महता शत्रुणा यस्तु पीडिनोऽन्यस्तथा नृपः । सत्यसन्धं परिश्वाय तमेवाश्रयते बुधः ॥ २५ ॥ बह्रंस्तान् सद्गुणान् वीक्ष्य शत्रुं यस्तु समाश्रयेत् । गुणनीतिषु तत्वश्वास्तत्संश्रयमुशन्ति हि ॥ रैं६ ॥

### **अन्यसंश्रयः**

शत्रुणा बाध्यमानोऽपि स्वयं चाप्यनुपायकः । गुणहीनं रिपुं ज्ञात्वा तस्मादन्यं गुणाधिकम् ॥ २७ ॥ बिलनं कुपया युक्तं धर्मश्चं सत्यवादिनम् । साश्रयेदीश्वरं ज्ञात्वा स समाश्रय उच्यते ॥ २८ ॥

# दुर्गसंश्रय:

वैरिणा बलयुक्तेन पीडितो द्यबलो नृपः। यस्तु संभ्रयते दुर्ग दुर्गसंभ्रय इष्यते॥ २९॥

### द्वैघीभावः

लोभाद्वापि भयाद्वापि योगक्षेमार्थसाघकः। द्वेषिमध्ये चिरं कालं द्वैषीभावेन यापयेत्॥ ३०॥

# पञ्च द्वैघीभावाः

मिथ्याचित्तः समुद्दिष्टो मिथ्यावचन एव च। मिथ्याकरण इत्यन्यस्तथा चोभयवेतनः ॥ ३१॥ युग्मप्राभृतकश्चेति द्वैधीभावोऽत्र पञ्चघा।

# मिध्याचित्तः

चित्ते विरोधमाधते वचसा प्रियभाषणम् ॥ ३२॥ द्वैधीभावोऽयमाख्यातो मिथ्याचित्तोऽर्थकोविदैः।

#### मिथ्यावचनः

वचसाख्याति कर्माणि अनसा तत्ततोऽन्यथा ॥ ३३ ॥ क्वैधीभावोऽपरः ख्यातो मिथ्यावचनसंज्ञितः ।

# मिथ्याकरणः

स्तोकं स्तोकं किमण्यादी कार्यं विश्वासकारणात् ॥ ३४ " करोति तावदुष्टोऽसौ यावत्कार्यं विनाशयेत् । एवं यः कुरुते मिथ्या रिपोर्नाशाय पार्थिवः ॥ ३५ ॥ मिथ्याकरणनामायं द्वैषीभावः प्रकीर्तितः ।

# उभयवेतनः

गुप्तं वेतनमन्यत्र तथैकत्र प्रकाशतः ॥ ३६ ॥ कार्यं करोति सर्वत्र गुप्तदस्य हितेच्छ्या । अलक्षितो रिपोर्मित्रं भूत्वा स्वस्वामिनेऽर्पयन् ॥ ३७ यत्र तिष्ठति द्वैविध्यात्स स्यादुभयवेतनः ।

# उभयप्राभृतकः

सन्नाहं प्रेषयिष्यामि साधयिष्यामि ते रिपुम् ॥ ३८॥

इति ब्रुवन् विरुद्धाभ्यां द्वाभ्यामर्थं समाहरन् । तयोरक्वातरूपः सन्यत्र राजा प्रवर्तते ॥ ३९ ॥ द्वैधीभावं तमप्याद्वर्युग्मप्राश्वतकं बुधाः ।

हैचीभावसन्धादिज्ञानवतः फरुम्
हैचीभावं समालम्बय य एवं वर्तते नृपः ॥ ४० ॥
विपक्षलक्ष्मीमादत्ते मन्त्ररक्षाविचक्षणः ।
सान्ध च वित्रहं चैव यानमासनमाश्रयम् ॥ ४१ ॥
हैचीभावं च यो वेत्ति प्रयोक्तं शत्रुमण्डले ।
बलवान् कोशसंपन्नो गुणवान् सिक्तयाबुधः ॥ ४२ ॥
स हत्सनां पृथिवीं भुद्के देशकालसहायवान् ।

सन्ध्यादिषु तरतमभावः

उपायेष्तमं साम मेदो मध्यम इष्यते ॥ ४३ ॥
उपप्रदानमवरं दण्डः कष्टतरः स्मृतः ।
उपायरहितत्वाच द्रव्यहानेरभावतः ॥ ४४ ॥
सिन्धमायान्ति कार्याणि तस्मात्सामोत्तमं मतम् ।
कुत्सिता भेदमायान्ति न ते विश्वासभूमयः ॥ ४५ ॥
ततः सन्देहकपत्वात्स भेदो मध्यमः स्मृतः ।
वित्तस्य संक्षयः पूर्वं सिद्धिदैवे व्यवस्थिता ॥ ४६ ॥
उपप्रदानमवरं तेन प्रोक्तं मनीषिभः ।
लाभार्थं कियते युद्धं रणे संज्ञायितो जयः ॥ ४७ ॥
राज्यं च जीवितं चैव दण्डः कष्टतरः स्मृतः ।
चतुर्थोपायसाध्ये तु शत्रौ सान्त्वमपिक्रया ॥ ४८ ॥
प्रतसस्येव सहसा सर्पिषस्तोयिवन्दवः ।
कुलीनेषु कृतकेषु सार्द्रचित्तेषु साधुषु ॥ ४९ ॥
कार्यार्थेषु च मेधावी पूर्वं साम प्रयोजयेत् ।

सामोपायपाञ्चविध्यम्

प्रथमं कर्णसुभगं द्वितीयं दैविकं मतम् ॥ ५० ॥
तृतीयं स्मारकं प्रोक्तं चतुर्थं लोभकं स्मृतम् ।
तथैव पञ्चमं साम निजार्पणमिति स्मृतम् ॥ ५१ ॥
उपायषूत्तमं साम कथितं निरुपद्रवम् ।

कर्णसुभगम्

मधुरैः सुखसंह्यापैः श्राव्येश्च इद्यंगमैः ॥ ५२ ॥ एवं वचोभिर्यत्साम तत्कर्णसुभगं मतम् ।

दैविकम्

विश्वासजननोपायैः शपधैर्देवपूर्वकैः ॥ ५३ ॥ क्रियते यच ¹ नीतिक्षैः साम तद्दै विकं स्मृतम् ।

सारकम्

यदासीत्सीहृदं पूर्वं सांप्रतं विस्मृतं त्वया॥ ५४॥ इति संस्मार्यते यत्र साम तत्स्मारकं स्मृतम्।

कोमकम्

ग्रामं पुरं तथा राष्ट्रं वाजिनं वारणं धनम् ॥ ५५ ॥ दास्यामीति च यत्साम स्मृतं तदिह लोभजम्।

निजार्पणम्

भवत्कार्ये मदीयं स्वं शरीरं च मयार्पितम् ॥ ५६॥ इति वागर्पितं साम कथितं तश्विजार्पणम् । सामोपायैस्त्वसाध्या ये शत्रवो मदमोहिताः॥ ५७॥

<sup>1</sup> नीतिबा: साम तहैविकं विदु:-क.

भेरोपायेन ते साध्या नृषेण विजिगीषुणा । क्षीरं नीरं यथा हंसो विश्लेषयित संगतम् ॥ ५८ ॥ तथा च संहतान् शत्रून् भेदाद्विश्लेपयेतु तान् । शत्रुस्थैरात्मपुरुषैर्गूढेरुभयवेतनैः ॥ ५९ ॥ भीतावमानितान् कुद्धान् भेदयेच्छत्रुसङ्गतान् ।

.मित्रभेदाः षट्

<sup>1</sup> प्राणहा मानभङ्गश्च घनहानिश्च बन्धकः॥ ६०॥ दाराभिलापकश्चेति षड्भेदाः साङ्गभङ्गकाः।

प्राणहाः

प्राणापदो भवेद्यस्तु स भेदः प्राणहाः स्मृतः ॥ ६१ ॥

मानभङ्ग.

स्वद्विषट्येरितो राजा तव मानं दरिष्यति। एवमुद्वेज्य यो भेदो मानभङ्गः स वर्णितः॥ ६२॥

# धनहानि:

धिनकोऽयं महानेष किञ्चित्तव न यच्छित ।
तस्मात्केनाप्युपायेन धनमाहर्तुमर्हित ॥ ५३ ॥
हिन संमन्त्रध भूपाय यद्ब्रेत धिनकाय च ।
सर्थातुष्धो ह्ययं राजा तव द्रव्यं हरिष्यति ॥ ६४ ॥
व्हानिरयं भेदो नीतिक्षैः समुदाहतः ॥ ६५ ॥

#### बन्धकः

न करोति तव खामी विश्वानं त्विय कर्हिवित्। बन्धियत्वा तु निगक्षैः कारागारे निधास्यति ॥ ६६ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्राणहानिर्मानभङ्गो धनहानिश्च वन्धनम्-**मु**.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यत्रवं-का.

इति विश्वासमुत्पाच निजस्वामिहितो नरः। यद्भिनत्ति परं बुद्ध्या स भेरो वन्धकः स्मृतः॥ ६७॥

#### दारामिलापक:

विलासी चपलो भोगी रूपवांस्तरुणो विटः। धन्तःपुरे मदीयां स्त्रीं कटाक्षः स्प्रपृतीक्षते॥ ६८॥ वध्योऽयमिनि भूपालो मया सार्घममन्त्रयत्। इति यः कुरुत भेदं स स्याद्दाराभिलाषकः॥ ६९॥

# द्वितीयो दारामिलापक:

न्त्रद्धार्यो रूपसंपन्नां नत्रयौवनशोभिताम् । ममात्रेऽवर्णयद्वाजा सापेक्ष इव लक्षितः ॥ ७०॥ त्वयि जीवत्यलभ्यत्वात्तव द्रोहं विधास्यति । दाराभिलापेभ होऽयमेवं वा परिकीर्तितः॥ ७१॥

#### अङ्गभङ्गकः

अयमस्मिन् कुले जानः कदाचिद्राज्यभिच्छति।
अङ्गुलि वा तथा नेत्रे सन्तिति वा धनानि च॥ ७२॥
इर्तुमिच्छत्ययं राजा सर्वथा तत्करिष्यति।
इति यो निर्मितो भेदः सोऽङ्गभङ्ग इति स्मृतः॥७३॥
सम्यग्मेदेन रात्रूणां भिनत्ति प्रकृति तु यः।
भेदवञ्जण 'तिद्भन्नं हृदयं प्रतिभृभुजाम्॥ ७४॥
2 अर्थहारप्रभेदेन स्वाधिकारव्ययेन च।
अलब्धवेतनत्वेन मानापहरणेन च॥ ७५॥
द्विषतां कारणैरेभिविंरका ये च मन्त्रिणः।
अमात्याः सविवाश्चेव तथा सामन्तमान्यकाः॥ ७६॥

¹ सदिशं-क. ² अर्वहार-क.

भृत्याश्च वान्धवाश्चेव ये चान्तवंतिनो नराः । युद्ध बुद्धि नहाया ये तेपां दानं प्रयोजयेत्॥ ७०॥ अन्थे ये लोभसंयुक्ता व्ययनगसक्तवेनमः । तेभ्योऽपि दानं युञ्जीत नृपः शत्रुजिघांसया॥ ७८॥

# षोडशोषप्रदानभेदाः

अभीष्टं हायनं देइयं करजं दिनम्पिजम् । प्रामजं शासनं भूया वसनं प्रतिपत्तिजम् ॥ ७९ ॥ आक्रं रुक्मजं कन्यावेइयं वेलाकरं तथा । उपप्रदानमेवं तु प्रोक्तं षोडशधा बुधैः॥ ८०॥

# **अ**भीष्टम्

यस्मै यद्गोचने वस्तु तस्मै योग्यानुसारतः । यद्गीयते तदाख्यातमभीष्टं दानमुत्तम् ॥ ८१॥

#### हायनम्

एकसंबत्सरं यावन्कुदुम्बभरणक्षमम् । यस्य यद्दीयतं तस्य तद्दानं हायनं स्मृतम् ॥ ८२ ॥

# देश्यम्

' यहेशेऽण्युदितं दानं तहानं देश्यमुच्यते ।

#### करजम

राष्ट्रोत्थं घनघान्यं यत्तत्स्मृतं करजं बुधैः ॥ ८३॥

दन्तिजम्

बारणस्य प्रदानं यत्तद्दानं दन्तिसिक्षकम्।

सप्तिजम्

इयस्य दानमाख्यातं सप्तिजं नीतिकोविदैः॥ ८४॥

<sup>1</sup> बहेशेऽप्युचितं-क.

#### प्रामजम्

अगृहीतकरों वापि प्रगृहीतकरोऽपि च। ग्रामः प्रदीयते यत्तु तहानं ग्रामजं मतम्॥ ८५॥

#### शासनम्

पुत्रपौत्रप्रपौत्रेषु दसं नैव विलङ्घयते । अवाध्यत्वेन यत्किञ्चित्तदानं शासनं स्मृतम् ॥ ८६ ॥

#### भूषणाख्यम्

रतेन जातरूपेण घटितं चारु भूषणम् । दीयते यत्तु तद्दानं भूषणाख्यमुदाहृतम् ॥ ८७ ॥

#### वसनाख्यम्

नानावर्णविचित्राणि नानास्त्रमयानि च । नानादेशसमुत्थानि स्क्ष्माणि च घनानि च ॥ ८८॥ वस्त्राण्यतिमनोज्ञानि प्रभूतानि प्रसादतः । दीयन्ते यनु तद्दानं वसनं परिकीर्तितम् ॥ ८९॥

# प्रतिपत्तिजम्

आसनं चामरं छत्रं यानं सन्माननोचितम्। नाम वा दीयते यत्तु तद्दानं प्रतिपत्तिज्ञत्र्॥ ९०॥

# **भाकरजम्**

रौष्यकाञ्चनरत्नानि संजायन्ते यतो सुवः। सा खनिर्दीयते यत्तु तदाकरमिति स्मृतम्॥ ९१॥

#### रुक्मजम्

दीयन्ते यत्र ¹ हक्माणि प्रभृतानि ² पराणि च । तद्दानं हक्मजं प्रोक्तमर्थशास्त्रविचक्षणैः ॥ ९२ ॥

¹ निष्काणि-क. ² वराणि-क.

#### कन्यादानम्

भूषणैभूषिता कन्या रुक्षणैश्चं समन्विता। विधिवदीयते यत्तु कन्यादानं तदुच्यते॥ ९३॥

#### वेश्यदानम्

रूपयौवनसंपन्ना नृत्यगीतविशारदा। वेश्या प्रदीयते यसु तद्दानं वेश्यमुच्यते॥ ९४॥

#### वेळाकरम्

यत्राख्या बहवः सन्ति बहिस्तस्योपजीविनः।
रत्नाकरस्य वेलायां बहुपण्यप्रचारिणः॥९५॥
अपूर्वो'पायनोद्भृतं पत्तनं बहुवस्तुदमः
दीयते यत्तु तद्दानं वेलाकरिमिति स्मृतम्॥९६॥
यदसाध्यं हि भेदस्य तद्दानेन प्रसाध्यते।
सर्वेषामप्युपायानां दानं श्रेष्ठतमं स्मृतम्॥९७॥
दानशीलो नृपो लोके देववत्पूज्यते जनैः।

# दण्डप्रयोगे हेतुकथनम्

उपायित्रयेनापि यो न शक्यो भवेद्रिपुः ॥ ९८ ॥
तस्य दण्डं प्रयुश्चीत बळवान्यदि भूगतिः ।
सामादीनां प्रयोक्तारमशक्तं मन्यते रिपुः ॥ ९९ ॥
तस्माइण्डं प्रयुश्चीत दण्डो हि वशकृष्णाम् ।
बळिष्ठेन तथा कार्या दण्डा द्वादशभेदजाः ॥ १०० ॥
अशकेन त्रयं कार्यमेवं पश्चदश स्मृताः ।
अन्ये च दण्डाः कर्तव्या भूभृता धममूर्तिना ॥ १०१ ॥
क्रेशार्तिहरणाञ्चेव जनानां वृत्तरक्षणात् ।

¹ अपूर्वोपविनोद्धतं-क,

# द्वादशदण्डमेदास्तत्स्वरूपं च

देशनाशस्य शत्रुणां जनाङ्गच्छेदकस्तथा ॥ १०२ ॥
गोन्धभुधान इरणो बन्दिप्राहस्तथा परः ।
देशहारो धनाहारः सर्वस्वहरणः परः ॥ १०३ ॥
द्रिगंभक्तः स्थानदाहो देशनिर्वासकस्तथा ।
युद्ध वधो महादण्डः शत्रुसंहारकारकः ॥ १०४ ॥

# देशनाशकदण्डः

प्रामाश्च यत्र दश्चन्ते स दण्डो देशनाशकः।

#### जनाङ्गच्छेदकदण्डः

मासिका श्रवणद्वन्द्वं छिद्यते देशवासिनाम् ॥ १०५ ॥ नराणां यत्र दण्डोऽसी जनाङ्गच्छेदनो मतः।

# गोप्रहदण्डः

देशजाः पशवः सर्वे गृह्यन्ते सहसा बलात् ॥ १०६॥ दण्डोऽसौ गोग्रहो नाम विख्यातः परभूमिषु।

#### धान्यहरगदण्डः

गर्तेषु पिहिनं धान्यं क्षेत्रे सस्यशिखागतम्॥ १०७॥ आपणे पुञ्जिनं यच खले राशीहनं च यत्। तन्सर्वे हयने यच रिपुरांष्ट्रषु सिंश्यतम्॥ १०८॥ दण्डोऽसौ धान्यहरणो देशदुर्भिक्षकारणम्।

# बन्दिग्राहदण्डः

द्वद्विन्निनं गृहस्था ये धनिका व्यवहारिणः ॥ १०९ ॥ नीयन्ते यत्र बध्वा ते स बन्दिग्राह उच्यते ।

# देशहारकदण्डः

जनःनामभयं दत्वा भयं छित्वा तथान्यजम् ॥ ११०॥ आत्मसः त्क्रियंत राष्ट्रं स दण्डो देशहारकः।

#### **धनहारदण्डः**

भाकस्य सैनिकैर्ग्रामान् बलात्कृत्वा ख'सम्मतम् ॥ १११ ॥ भाहरेत्काञ्चनं दण्डो धनहारः स उच्यते ।

# सर्वस्वहरणदण्डः

महत्या सेनया युक्तः ख्यातं नगरपट्टणम् ॥ ११२ ॥ आवेष्ट्य लुण्ठयेदात्र धनधान्यगवादिकम् । लोहभाण्डानि वस्त्राणि गृहोपकरणानि च ॥ ११३ ॥ यस्माच गृह्यते सर्वं सर्वस्वहरणो हि सः ।

# दुर्गभङ्गदण्डः

मानाविधैरुपायैर्यत्परेषां दुर्गसाधनम् ॥ ११४ ॥ कियते स समाख्यातो दुर्गभङ्गामिधानवान् ।

#### स्थानदाहकदण्डः

यस्मिन् पुरे वसेत्कर्ता सपुत्रवलवाहनः ॥ ११५ ॥
तत्पुरं राजनिलयं साष्ट्रप्राकारतोरणम् ।
अन्तःपुरपुरन्ध्रीणां रम्याणि भवनानि च ॥ ११६ ॥
निकेतनानि पुत्राणामपत्यानां गृहाणि च ।
सिववानां निवासांश्च मन्त्रिणां सदनानि च ॥ ११७ ॥
अन्येषां च मनुष्याणां मन्दिराणि बहुनि च ।
मन्दुरा गजशालाश्च विविधान्यापणानि च ॥ ११८ ॥
भस्मसात्कुरुते यस्तु स दण्डः स्थानदाहकः ।

# देशनिर्वासकदण्डः

देशत्यागात्परिश्चष्टो इतभोगः पदच्युतः ॥ ११९ ॥

<sup>1</sup> संमतिम् -का.

¹ गिरीणां कन्द्राक्रान्तः निकुञ्जभवनाश्रयः । वियुक्तो दारपुत्रेश्च बन्धुभिः सचिवैस्तथा ॥ १२० ॥ श्चुत्पिपासापरीतश्च चिन्ताशोकसमन्वितः । यानासनविद्दीनश्च गजवाजिविवर्जितः ॥ १२१ ॥ तत पर्वविधो दण्डो देशनिर्धासकः स्मृतः ।

# युद्धवधदण्डः

युद्धे शशुवधो यस्तु दण्डो युद्धवधामिधः॥ १२२ ॥
सन्ध्यादीन् षद्गुणांश्चेव सामादीनप्युपायकान् ।
सार्वभौमन्वमाप्तोति यथाकालं प्रयोजयन् ॥ १२३ ॥
तस्सान्नित्यं प्रयोक्तव्या एते वैरिषु भूभृता ।
श्चात्वा स्वर्वलं राजा मुद्धतंबलमेव च ॥ १२४ ॥
कुर्वीत सर्वकार्याणि सङ्गामं तु विशेषनः ।
नाच्छित्वा परमर्माणि नाकृत्वा कर्म दारुणम् ॥ १२५ ॥
नाद्दत्वा मत्स्यधातीव प्रामोति महतीं श्रियम् ।
स्ति श्रीशिक्तत्त्रसाकरे पञ्चमक्कोले आसनद्वेषीभावसमाश्रय बतुष्पायवर्णनं
नाम द्वादशस्तदङ्गः

# अथ त्रयोदशस्तरङ्गः

कीरशं तत्स्वरबलं मुहूर्नबलन्नेय च।
मह्ममेतन्समाख्याहि तच्छ्रोतुं मेऽस्ति कौतुकम्॥१॥
पुत्र! ते कथयिष्यामि यस्य अवणमीष्सितम्।
यहिश्राय प्रवृत्तस्य जयः करतलस्थितः॥ ।॥

#### **६** बरबलम्

<sup>2</sup> अथातः संप्रवक्ष्यामि शरीरस्थं खरोदयम्।

¹ गिरिकम्बरकाम्तारिक कुश्रभवनाश्रय:-क. मु. ² नृपित्वयचर्या (पुट ४४).

हंसचारसक्षेण येन झानं त्रिकालजम् ॥ ३॥
नाभिस्थिता कुण्डलिनी शक्तिर्भुजगरूपिणी।
ऊर्ध्वगा दशनाड्यस्तु दश चाधःस्थितास्ततः ॥ ४॥
हे हे तिर्थग्गते नाड्यौ चतुर्धिशतिसङ्ख्यया।
कुण्डलिन्या महाशक्तेर्मूल'मार्गा भवन्त्यमी॥ ५॥
ताभ्यः स्क्ष्ममुखा नाड्यः शरीरस्यातिपोषकाः।
सङ्ख्यया च समुद्दिष्टाः सप्तसप्तशतानि च॥ ६॥
प्रधाना दश नाड्यस्तु दश वायुप्रवाहिषाः।
नामानि नाडिकानां च वातानां च बदास्यहम्॥ ७॥

#### प्रधाननाडीनामानि

पिष्ठलेडा स्युमा च गान्धारी हस्तिजिहिका।
पूषा जया बला व्यूषा कुट्टः शिक्कितिका तथा॥८॥
2 ताभ्यः स्ह्ममुखा नाड्यो द्विसतिसहस्रकम्।
प्रकटं प्राणसंचारो लक्ष्यते देहमध्यतः॥९॥

# वायुनामानि

प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च। नागः कूर्मश्च ककरो देवदत्तो धनंजयः॥१०॥

# चम्द्र सूर्यसङ्क्ष्माः

इडा च पिङ्गला चैव सुष्टुझा च तृतीयका। इडानःडीस्थितश्चन्द्रः पिङ्गला भानुवाहिनी॥ ११॥ सुष्टुझा शम्भुरूपेण <sup>3</sup>हंसः शम्भुस्वरूपकः। <sup>4</sup>हकारो निगमे प्रोक्तः सशक्तिः स्थात्प्रवेशने॥ १२॥

<sup>1</sup> व्याख्यानानुसारेण 'मूकमार्गाञ्चवन्त्यमूः' इति अवितव्यम्. 2 आकरग्रन्टे कमन्यस्मासः. 3 कम्भुईसस्वरूपकः-न्य-चा. 4 इकारः शंकुरुपक शस्यर्थः,

शक्तिरूपः स्थितश्चनद्रो वामनाडीप्रवाहकः। ¹दश्रचारप्रवाहे तु शम्भुरूपी दिवाकरः ॥ १३ ॥ एकैकस्य कलाः पञ्च क्रमेणवोदयन्ति ताः। पृथिबी सलिलं तेजों वायुराकाशमेव च ॥ १४॥ मध्ये पृथ्वी अध्यापी विद्वरूर्वगतो भन्नेत्। तिर्थग्वायुप्रवाहश्च नभो वहति संक्रमे ॥ १५॥ पृथ्व्याचेकैकतत्वे स्यादेकैकघटिकोदयः। अहोरात्रस्य मध्ये स्युस्तेन द्वादशसंक्रमाः॥ १६॥ <sup>2</sup> अष्टाङ्गलो भवेद्वद्विरनिलश्चतुरङ्गलः । दिवाकराङ्गुला पृथ्वी सिललं षोडशाङ्गुलम् ॥ १७॥ चापाकारो वहेद्वायुखिकोणो वृद्धिरुखते। चतुरश्रस्तु माह्यो वर्तुलो वारुणः स्मृतः॥ १८॥ फडुस्वादो भवेद्वायुस्तीक्षणस्वादोऽनलो भवेत्। कषायकस्तु माहेयो मधुरो वारुणो मतः॥ १९॥ शुक्रपतिपरो वायुश्चन्द्रस्त्वकेस्त्रघहं ज्यहम्। <sup>2</sup>पक्षशस्तोऽनया बृश्या विपर्यासे तु दुःखदः ॥ २० ॥ चन्द्रोदये यदा सूर्यश्चनद्रः सूर्योदये यदा। अशुभं <sup>3</sup>ग्लानिरुद्धगः शुभं सर्वे निजोद्ये ॥ २१ ॥ श्राशिनं चारयेदात्री चारयेदह्नि भारकरम्। इत्यभ्यासरतो नित्यं स योगी नात्र संशयः॥ २२॥ यात्रादाने विवाहे च वस्त्रालङ्कारभृषणे। ग्रुभकर्मणि सन्धी च प्रवेशे च शशी ग्रुभः॥ २३॥ विवादसूतयुद्धेषु स्नानभोजन सङ्गम । ब्यवहारे भये भन्ने सूर्यनाडी प्रशस्पते॥ २४॥

¹ दक्षनाडी प्रवाहे-नर्-चः ² अष्टाङ्गुल श्रत्यार ४४ पक्षशस्तः श्रत्यन्तं भाकरे न दृदयते. ³ द्वानिस्ट्रेगस्तः इने जायते ध्रुवम्-नर्-चः ⁴ मेथुने-नर्-चः

होमश्च शान्तिकश्चेव दिव्योषघिरसायनम् । 1 विद्यावस्त्रं स्थितं कर्म कर्तव्यं च निशाकरे ॥ २५॥ <sup>2</sup> उद्यत्स्वरपदे चैव कृता यात्रातिसिद्धिदा। चन्द्रं समं पदं कुर्यात्सुर्ये च विषमं सदा ॥ २६ ॥ पूर्व पूर्व पुरस्कृत्य यात्रा भवित सिद्धिया। यामचारप्रवाहे तु न गच्छेल्पूर्वमुत्तरम् ॥ २७ ॥ दश्चारप्रवाहे तु न गच्छेदास्यपश्चिमे। वामे दक्षिणतो वापि यत्र वायुः प्रवर्तते ॥ २८ ॥ भादौ तत्पादमुद्भत्य यो गच्छेत्कार्यसिद्धये। युद्धकाले यदा चन्द्रः स्थायी जयति निश्चितम् ॥ २९ ॥ यदा सूर्यप्रवाहस्तु यायी विजयते सदा। पृथ्वीजले शुमे तस्वे तेजोमिश्रफलोदयम् ॥ ३०॥ हानिमृत्युकरौ पुंसामशुभौ व्योममाहतौ। पार्थिवे सक्षतं युद्धं सन्धिभवति वाडणे ॥ ३१ ॥ विजयो व इतस्वे च वाया भन्नो सृतिस्तु खे। शयने वा प्रसक्ते वा युवत्यालिङ्गनंऽिय वा ॥ ३२ ॥ यः सूर्येण पिबेश्वन्द्रं स भवेन्मकरध्वजः। जीवेन गृह्यतं जीवो जीवं जीवस्य दापयेत् ॥ ३३ ॥ जीवस्थानगते जीवे बालाजीवान्तगा (व) दशा। मुक्तमात्रेऽथ मन्दासी स्त्रीगां वद्दयार्थकर्मणि॥ ३४॥ <sup>3</sup>न युद्धं सूर्यवाहेन क्षर्तव्यं सर्वदा बुधैः। श्रान्ते शोके तुपार्ते च उवलिते मूर्छिने ऽपि वा ॥ ३५ ॥ सज्जनस्यामिबोधार्थे चन्द्रचारं प्रवाहयेत्। गर्भप्रश्च यदा दूतः पूर्णे पुत्रः प्रजायते ॥ ३६ ॥ शून्ये कन्या युरो युग्मं गर्भपातश्च सङ्कमे । भास्करे विषमा बर्जा समदाणी निशाकरे ॥ ३७ ॥

¹ हिचारम्भ स्थिरं कार्य-नर-च. ² वहन्नाडीपदेडमे च क्रो-नरा-च. ³ शयनं सर्य-क. नर-च.

वाहस्थो भाषते दूतस्तदा लाभोऽन्यथा न हि। अर्ध्ववामात्रतो दूतो '(क्षेयो वामपदे स्थितः ॥ ३८ ॥ दक्षे पृष्ठे तथाधस्तात्स्र्यवाहगतो मतः। पूर्णनाडी स्थितो दूतो) यत्पृच्छित शुभाशुभम् ॥ ३९ ॥ तत्सर्वसिद्धिदं क्षेयं शून्यं शून्यं न संशयः। आदौ शून्यगतः पृच्छित्पश्चात्पूणों विशेद्यदि ॥ ४० ॥ तदा सर्वार्थसिद्धः ²स्याह्रामे वामं न संशयः। पृथिव्याधेन तस्वन ³दिनमासादिकः फलम् ॥ ४१ ॥ शोभनं च तथा दुष्टं व्योममारुतविद्धिमः। श्वासप्रवेशकाले तु द्तो 'वाञ्छित जिल्पतम् ॥ ४२ ॥ इति देहस्तरः प्रोकः शिवालिखितमुच्यते।

# शिवालिखितम्

इमं कश्चिदविश्वाय स्वकायं यः करिष्यति ॥ ४३ ॥ न भविष्यन्ति तस्यैव सर्वकामसमृद्धयः । न सौरं चान्द्रमानं वा तस्यैवं नान्यखेटजम् ॥ ४४ ॥ न शाकुनफळं तस्य यस्यदं करसंस्थितम् ।

षण्मासिषये शून्यादिरेखाकमः
चैत्रवैशाखमासौ द्वी नभोभाद्रपदाविष ॥ ४५ ॥
माघफाल्गुनमासानामेका पद्धतिरीरिता।
शून्यं कालं तथावर्तममृतं रोगसंक्षिकम् ॥ ४६ ॥
पञ्ज बेलास्तु कथिता घटिके द्वे मुद्धतेकम् ।

चतुर्मासविषये

आश्वयुक्कार्तिके मासि सहस्यपि सहस्यके॥ ४७॥ रोगामृते च शून्यं च कालमावर्तनं तथा।

¹ क. पुस्तके नास्ति. ² दिति जानीहि निश्चितम्-सर्. छ. ³ दिन-मासान्दके:-सर-च. ⁴ जकाति वािछतम्-सर-छ.

# द्विमासविषये

शून्याख्यमसृतं चैवमावर्तं रोगसंश्वकम्॥ ४८॥ कालारेखायवाः प्रोक्ता ज्येष्टाषाढद्विमासयोः।

रौद्रादिपञ्चदश सुहूर्ताः

रोद्रश्वेतजमैत्रा-स्तथा परौ चक्रवाकसावित्रो ॥ ४९ ॥

वैरोचनजयदेवा-वभिजातो रावणो मुद्धर्तोऽन्यः। बलवदनो विजयाख्यो नन्दनयमसोमभाग्यवरसंज्ञाः॥ ५०॥

घटिकाद्वयपरिमाणं प्रवर्गते दिवानिशं क्रमशः। रौद्रस्तथा श्वेतजचक्रवाक-वैरोचना रावणबाळवाख्यौ॥ ५१॥

यमस्तथैव क्रमशो मुहूर्ता भान्वादिवारेषु भवेयुराद्याः। रोद्रे दुःखं बन्धनं कार्यनाशो राज्ञां पूजा श्वेतजे भूमिलाभः॥ ५२॥

मैत्रे मित्राद्वाज्य'मर्थागमश्च श्रेयोहानिर्वकता चक्रवाके । सावित्रनाम्नि प्रभवन्ति विद्याः वैरोचने शस्त्रहतिः प्रदिष्टा ॥ ५३ ॥

प्रारम्भसिद्धिर्जयदेवसंज्ञे कार्योऽभिजाते हयरोहणादिः । बलवदनमुहूर्ते रावणे चागुमं स्या-ज्ञयति विजयसंज्ञे नन्दने नन्दनीयः ॥ ५४॥

यमे चाग्रुअसंप्राप्तिः सौम्ये खाद्राजमाननम् । भाग्ये स्त्रीसङ्गमाद्यं च मुहूर्तानां क्रमात्फलम् ॥५५॥

¹ मित्रागमश्च<del>-क</del>.

F

É

F

.1

西

4

Ħ

4E

P

·IF

4H

Æ

47

Ħ

40

H

P

415

(A)

41

Ħ

1

·F

便

te

F

8

15

410

मुधवासरे

2

15

40

H

P

414

樓

41

F

4E

Þ

-15-

Q.

1

F

गुरुवासरे

回

D

F

\$

15

/ lo

E

P

41

A.

47

E

4E

4

3

15

বাত

H

P

41

.

AN

Ħ

4E

4

-15

व

T

मान्वादिवासरेषु घटिकाद्वयपरिमितानि (दिवा) रौद्रादिमुह्ततीनि. ap. F F ø 4E ٦Į. D F 5 15 2 to 40 15 F E 410 2 E F 15 4HF P 410 每 415 H

de

:

4

:

D

:

(रात्रावच्चेवस्)

# ग्रून्यादिपञ्चरेखास्वरूपक्रमफलानि

कतरी रोगरेखा च पञ्चरेखाः प्रकीतितः। शून्ये शून्यं भयेत्कार्यमावते विभ्रमो भयेत्॥५७॥ रिबिसीम्यार्किवारेषु आदी शून्यं प्रजायते। ँगुरुवन्द्रं तथाऽवतेमसुनास्यं सिते कुजे॥ ५९॥ कालरेखा भवेन्सृत्युरर्थहानिश्च कर्तरी । अस्तेन भवेतिसद्धिः सद्यो भवति निश्चयः ॥५८॥ शूच्यं बिन्द्रसमाकारममृतं चोध्वेरेखया। कालं काकपरं क्षेयमावर्तं धनुराकृति ॥ ५६॥

चैत्र-वैशाख-श्रावण-भाद्रपद्-माघ-फाल्गुनमासेषु

पुक्कस्या आपि रेखाया घटिकाद्वयपरिमितः कालः । (रात्रावच्येवम्) तो. यु.-

रविसीम्याकैंजेष्वादौ रोगरेखां लिखेत्या। इन्दौ जीवेऽमृतार्धं च कालार्धं नामग्रुक्तयोः॥६०॥

चतुणमित्र मासानां पञ्चरेखाक्रमस्त्वयम्।

माश्रयुज-कार्तिक-मार्गशीर्ष-पुष्यमासेषु

पुकैकस्या आपि रेखाया घटिकाद्वयपरिमितः कालः । (रात्रावप्येवम्)

रबीन्दुजार्केजेष्वादी शून्यरेखा भवेत्तथा ॥ ६१ ॥ इन्दौ गुरी तथावर्तमधेरोगं कुजे सिते । पञ्चरेखाक्तमस्त्वेष लेख्यो मासद्वये भवेत् ॥ ६२ ॥

ज्येष्टाषाढमासयो:

m. g. n. - 0 666 (26) 0 666 (26) 0 666 (26) सो. य.-

कुकस्या अपि देखाया घटिकाद्वयपरिमितः काकः । (रात्रावप्येवस्)

1 अत्रादी स्थिता अमृतरेखा अवसाने बिन्धुरेखात; परं योजनीया,

घटिकाचतुष्टयपरिमितानां सन्वरजस्तमोषेळानां ज्ञानोपायः

|   |          |          |          | है व     |          |            |          |      |          |          |          | K          |          |        |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|------|----------|----------|----------|------------|----------|--------|----------|
|   |          | tr<br>tr | P P      | 10<br>10 | स        | H<br>H     | च<br>ज : | स, स | hr<br>hr | ic<br>tc | सःस      | hr<br>hr   | 10       | म      | *        |
| : | TE TE    | to to    | ा<br>व   | tr<br>tr | 44       | <b>1</b> 0 | म        | P,   | tc<br>tc | सस       | le le    | ic<br>ic   | म        | *      | ह<br>ह   |
|   | 100      | ic ic    | E E      | 10       | च        | in in      | *        | च    | H<br>H   | 4        | u<br>u   | in in      | 2        | च<br>च | स        |
|   | ic<br>ic | tr<br>tr | hv       | ाह<br>वि | स        | 44         | to<br>to | स, स | 4        | to       | स        | *          | ic<br>ic | सस     | Pr       |
| : | म        | h-       | tc<br>tc | म        | to       | 10         | tr<br>tr | 4,4  | 10<br>10 | tr<br>tr | 4        | E          | स        | 2 2    | 15<br>15 |
| : | 100 M    | ic<br>ic | in in    | h.       | lo<br>lo | tr<br>tr   | *        | ज ज  | tr<br>tr | h        | to<br>to | प्र<br>प्र | 4        | च<br>च | H H      |
| i | it to    | स        | hv       | to       | tr<br>tr | 100        | lt lt    | म, स | N        | lo<br>lo | म        | P .        | ा<br>ज   | म      | *        |
|   |          |          |          |          |          |            |          |      | -        |          |          |            |          |        |          |

अङ्गनाधनुषि मीनकर्कटे सत्त्वकालमरणं तु यायिनाम् । कौलिमेषनृषनृश्चिकराशौ राजसे तु मरणं तु यायिनाम् ॥ ६३॥

सिंहकुम्भमृगयुग्मराशय-स्तामसे तु मरणं तु यायिनाम् । सत्त्वं रजस्तम इति वेळाक्रम इहोच्यते । चतुश्चतुर्घटी चैषां भूयो भूयः क्रमादिह् ॥ ६४ ॥

गुरुसोमे सत्ववेळा भृगुभौमे रजस्तथा। शन्यर्कसौम्यवारेषु तमस्तु द्विमुद्दैतकम् ॥६५॥

# शून्यादिवेलाफलम्

शून्यबिन्दौ च मृत्युः स्यात्कालिबन्दुश्च मृत्युदः । आवर्ते लभते युद्धममृतं रोगनाशनम् ॥६६॥ रोगेण रोगसंप्राप्तिरिति बिन्दुफलं कमात् । न तिथिनं च नञ्जनं न योगः करणं तथा॥६७॥ अमृतस्य तु वेलायां सर्वकार्याणि कारयेत्।

# सस्वादिवेलाः

तामसं सास्विकं चैव राजसं च त्रिधा मतम् ॥६८॥ तत्तद्दाति बहुधा स्वनामसददां फलम् ।\* रजोवेला भवेच्छीघ्रं सस्ववेला स्थिरं तथा ॥६९॥ एवं ज्ञान्वा मुह्तीनां बलं गच्छेद्विचक्षणः। इदानीं भूबलं वक्ष्ये विजयो येन लभ्यते॥ ७०॥

# भ्वलचकं तदुद्धारक्रमश्र

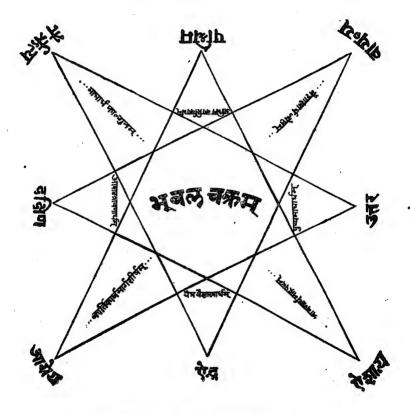

चतुरश्रं लिखेचकं तन्मध्ये चाष्टकोणकम् । आरभ्य पूर्वदिग्भागाद्रेखामावर्तयेत्सुधीः ॥ ७१ ॥ पूर्वादारभ्य वायव्यं वायव्याद्याम्यमानयेत् । याभ्यादीज्ञानदिग्भागमैज्ञानात्पश्चिमं नयेत् ॥ ७२ ॥ पश्चिमात्कोणमाग्नेयमाग्नेयादुत्तरं नयेत्। उत्तराष्ट्रिर्ऋतं कोणं नैर्ऋतादैन्द्रमानयेत्॥ ७३॥ पवमष्टाश्रकं चकं जायते सम्निवेशतः। तत्र चैत्रादिमासानां विन्यासो दिश्च वक्ष्यते॥ ७४॥

# भूबलचके मासविन्यासकमः

चैत्रमासार्घवैशाखं पूर्वभागे न्यसेत्सदा ।
अर्धे वैशाखमासस्य ज्येष्ठं वायव्यतः क्षिपेत् ॥ ७५ ॥
आषाढं श्रावणस्यार्धं याम्यभागे प्रकल्पयेत् ।
श्रावणस्यार्धमेशान्यां नमस्यं च विनिक्षिपेत् ॥ ७६ ॥
आश्रिकं कार्तिकस्यार्धं वारुण्यां दिशि विन्यसेत् ।
कार्तिकार्धं मार्गशीर्षं हुताशनदिशि क्षिपेत् ॥ ७७ ॥
पौषमर्धं च माघस्य कौवेर्यां ककुभि क्षिपेत् ।
माघस्यार्धं फाल्गुनं च नैर्ऋत्यां दिशि कल्पयेत् ॥ ७८ ॥

#### **भूभ्रमणक्रमः**

यस्यां दिशि स्थितो मासः सार्धस्तत्रोदयो भवेत्। तावत्कालं भुवः सोऽपि तावन्नाडीचतुष्टयम् ॥ ७९ ॥ यामार्धे तु बलं भूमेः क्रमादिश्च व्यवस्थितम् । रेखाविन्यासमार्गेण क्रमाञ्चवति मेदिनी ॥ ८० ॥ उद्यादस्तपर्यन्तमस्ताद्प्युद्याविषे । चतुर्यामेषु मेदिन्या दिश्च भ्रमणमष्टसु ॥ ८१ ॥ भूवलं पृष्ठतः कार्यं दक्षिणे वा जिगीषुणा । पवं कृतानि कार्याणि सिद्धि यान्ति न संशयः ॥ ८२ ॥ अस्यैव चक्रराजस्य कोणानाश्रित्य विन्यसेत्।

भूबलचके अक्षरवर्गाष्टकविन्यासकमः अष्टौ वर्गानकारादीन् प्रादक्षिण्येन पूर्वतः ॥ ८३॥ अवर्गे गरुडः प्रोक्तः कवर्गे पृषद्शकः ।
ववर्गे मृगराजः स्याद्धवर्गे सरमासुतः ॥ ८४ ॥
तवर्गे पन्नगः प्रोक्तः पवर्गे मृषकस्तथा ।
यवर्गे तु गजः प्रोक्तः शवर्गे शश इष्यते ॥ ८५ ॥
पृवित्रैर्ज्ञतपर्यन्तं भक्षकाः समवस्थिताः ।
(पश्चिमाद्रौद्रविग्भागे यावद्भक्ष्या व्यवस्थिताः ॥ ८६ ॥
भक्षकात्पञ्चमस्थाने स्थितो भवति भक्ष्यकः ।)
तस्माद्विचार्य यत्नेन स्वशात्रुं पञ्चतां नयेत् ॥ ८७ ॥
भक्ष्यस्थाने स्थिते शजौ भक्षकस्थानमाश्रयेत ।

ब्रह्माणी पूर्विदिग्भागे प्रतिपन्नवमीतिथौ ॥ ८८ ॥
ब्रह्माणी पूर्विदिग्भागे प्रतिपन्नवमीतिथौ ॥ ८८ ॥
ब्रितीयायां दशम्यां च माहेशी सौम्यदिग्गता ।
पकादश्यां चतीयायां कौमारी विद्विद्ग्गता ॥ ८९ ॥
ब्रादश्यां च चतुथ्यां च वैष्णवी नैर्न्नतौ स्थिता ।
पञ्चम्यां च न्योदश्यां वाराही दक्षिणे स्थिता ॥ ९० ॥
वतुदृश्यां तथा षष्ठ्यामिन्द्राणी पश्चिमोद्या ।
सप्तम्यां पौर्णमास्यां च वायव्ये चिष्डका स्थिता ॥ ९१ ॥
अमावास्याष्ट्रमीतिथ्योमहालक्ष्मीस्तथेशगा ।
दक्षिणे पृष्ठतः कार्या योगिन्यो विजिगीषुणा ॥ ९२ ॥
योगिनीनां बलं चैव सर्वेषामुत्तमोत्तमम् ।
पवं स्वरमुदूर्तानां बलं भूमस्तथैव च ॥ ९३ ॥
बलं वर्गस्य योगिन्याः ज्ञात्वा गच्छन् जयी भवेत् ।
बलं श्रीशिवतस्वरस्नाकरे पश्चमकल्लोले स्वरमुद्दिनंभूमिवर्गयोगिनीबष्ठवर्णनं नाम त्रयोदशक्तरङः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> क. पुस्तके नाहित.

# अथ चतुर्दशस्तरङ्गः

स्वरादीनां बलं झात्वा यात्रां कुर्यादितीरितम् । कथं यात्रा विधातव्या दात्रूणां विजये नृपैः ॥ १ ॥ एतन्मह्यं समाख्याहि श्रोतुं कौतुकितं मनः । कुमार! ते प्रवक्ष्यामि यच्छोतुमभिकाङ्क्रसे ॥ २ ॥

# राज्ञां दिग्विजययात्राप्रस्थानकमः

युद्धपूर्वदिने राजा कृतोत्साहः सभागतः। कुमारान्मण्डलाधीशान् सामन्तान्मान्यकानपि ॥ ३ ॥ सुवर्णवस्त्राभरणैस्तेषां ये सैनिकाः स्थिताः। वाग्भिः प्रोत्साहयेत्तांश्च गुणकीर्तनमाननैः॥ ४॥ तेषां प्रतिश्वाः संश्रुत्य सुभटानां नृपोत्तमः। मातङ्गान्मद्संयुक्तान् वाजिनश्च जवाचिकान् । ५॥ दचाचथाई सर्वेषां सङ्ग्रामजयकाङ्क्षया। ततो विसर्जयेत्सर्वान् युद्धाय कृतनिश्चयः ॥६॥ तस्यां रात्री बलारावैः पूरयेद्वगनाङ्गणम्। महातूर्यप्रघोषेश्च काहलाशङ्खनिःस्वनैः॥ ७॥ सिंहनादैर्भटानां च त्रासयेद्रिपुसैनिकान्। अधिवास्य ततो राजा शस्त्राणि कुलदेवताः॥ ८॥ ततः शयीत मेदिन्यां कुशानास्तीर्य यत्नतः। ततः प्रातः समुत्थाय निरीक्ष्य घृतदर्पणः ॥ ९ ॥ स्नात्वा तीर्थज्ञलैः पुण्यैः श्वेताम्बरविभूषितः । समाराध्य जगन्नाथमभीविसतफलप्रदम् ॥ १० ॥ धेतुं भूमिं हिरण्यं च विश्रेभ्यो विधिनार्पयेत्। तदाशिषः समादाय नीराजितजयद्विपः॥ ११॥ दक्षिणात्रखुरोहेखेईयानां हेबितैरपि। बामेतरविषाणात्रवेष्ट्रनेन करस्य च ॥ १२ ॥

षुंहितेन गजानां च जानीयाज्जयमञ्जसा। नराणां शुभवाक्यैश्च मङ्गलद्रव्यद्शेनैः ॥ १३ ॥ प्रविश्वणगतैश्चापि भरद्वाजिशाखण्डिनाम्। अन्येश्च शकुनैभंद्रैर्जयमङ्गळस्चकैः॥ १४॥ दक्षिणाक्षिपरिस्पन्दं दक्षिणस्य भुजस्य च । मनसम्ब प्रसादेन खानुकूलानिलेन च ॥ १५॥ एवं निमित्तैर्निश्चित्य जयं समर'दुर्जयम्। ग्रुभस्थानस्थितैः सर्वेष्ठंद्वैस्ताराभिरेव च ॥ १६॥ उदितेन स्वरेणाथ जयभूमिबलेन च। निमित्तैर्विजयोत्साही निर्गत्य निजमन्दिरात्॥ १७॥ ताडियत्वा महामेरीं प्रतिसैनिकभीषणम्। धनुषां हे शते गत्वा तत्र स्थित्वा नृपोत्तमः ॥ १८॥ मेळियत्वा ततः सर्वमेवमाघोषयेत्रतः। दास्यामि तस्मै प्रयुतं राजानं हन्ति यो रणे॥ १९॥ तत्कुमारप्रहर्नृणां दास्यामि नियुतं तथा। सामन्तमण्डलाधीर्यं हर्तृणामयुतं तथा ॥ २०॥ तथैवामात्यइन्तृणामयुतं पारितोषिकम्। प्रधानयोधहन्तृणां दास्ये पञ्चसहस्रकम् ॥ २१॥ <sup>3</sup>(हिसहस्रं प्रदास्यामि गजन्यूहनिघातिनाम्। सहस्रं प्रतिदास्यामि स्यन्दनौघविघातिनाम्॥ २२॥ अभ्वसादिनिहन्तॄणां प्रदास्ये शतपञ्चकम्।) श्वतं तस्मै प्रदास्यामि समानयति यः शिरः॥ २३॥

पवं प्रलोभ्य तान् सर्वान् प्रयायाद्युद्धसम्मुखः । सुभटान् बलसंयुक्तान् हृयविद्याविशारदान् ॥ २४॥

¹ दुर्जयः-क. ² इंतॄणा-क. ³ श्रदमचैत्रयं क. पृस्तके नास्ति.

वरवाजिसमारूढान् भूपरीक्षा विचक्षणान् । क्रिशतं वा तदर्घे वा बलिनो हयसादिनः ॥ २५ ॥ पुरः प्रस्थापयेद्राजा ¹ प्रतिन्यृहं विचक्षणान् ।

अश्वव्यूहोचिता भूमिः

अस्पवृक्षाचला <sup>2</sup> च्छिद्रे लङ्गनीयदरीस्थिता ॥ २६ ॥ विदार्करा विपङ्का भूरश्वन्यृद्दाय दास्यते ।

रथब्यूहोचिता भूमि:

निस्थाणुर्निष्कुटापङ्का निर्वस्मीकोपला समा ॥ २७ ॥ केदारव्रततिश्वश्चवृक्षगुरमविवर्जिता । स्थिरा समतला घात्री रथव्युहे प्रशस्यते ॥ २८ ॥

गजब्यूहोचिता भूमिः

विपङ्कातीतपङ्काभूगंजव्यूहे प्रशस्यते।

चतुरङ्गबङोचिता भूमिः

सर्वदोषोज्यिता भूमिः सरिद्वारिसमन्विता ॥ २९ ॥ विशाला गुणभूषिष्ठा चतुरङ्गबलोचिता । एवं परीक्ष्य भूभागं यस्मिन्यत्र यथोचितम् ॥ ३० ॥ तत्र संचारयेत्सैन्यं नृपो गुद्धविशारदः ।

विजिगीयोः पुरःसराः अनुवायिनश्च अरिभित्रमरेर्मित्रं मित्रामित्रमतः परम् ॥ ३१ ॥ तथारिमित्रं मित्रं च विजिगीयोः पुरःसराः । पार्ष्णित्राहस्ततः पश्चादाकन्दस्तदनन्तरम् ॥ ३२ ॥ आसारावनयोश्चापि विजिगीयोस्तु पृष्ठतः । अरेश्च विजिगीयोश्च मध्यमो भूग्यनन्तरः ॥ ३३ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रतिब्यूहविचक्षणान्-क. <sup>2</sup> छिद्रलंबनीय-क.

अनुष्रहे संहतयोर्व्यस्तयोश्च वचे प्रभुः।
मण्डलाद्वहिरेतेषामुदासीनो बलाचिकः॥ ३४॥
अनन्तरमरि विन्द्यादरिसेविनमेव च।
अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम्॥ ३५॥
एवं तेषां क्रमान् हात्वा तत्तद्भागे प्रचारयेत।

# ब्यूहरचना

सर्वलक्षणसंपन्नं समस्तिरिपुमर्दनम् ॥ ३६ ॥ रचयेदुत्तमं न्यूहं परन्यूहविभेदकम् । मुखे रथा गजाः पृष्ठे तत्पृष्ठे च पदातयः ॥ ३७ ॥ पार्ष्वयोश्य हयाः कार्या न्यूहस्यायं विश्विः स्मृतः ।

# व्यूहनामानि

अर्धचन्द्रं च वकं च शकटं मकरं तथा ॥ ३८ ॥
कमलं श्रेणिकां गुल्मं न्यूहानेवं प्रकल्पयेत् ।
क्षत्रं सारभृतं शूरं शस्त्रक्षमनुरागि च ॥ ३९ ॥
अपि स्वल्पं श्रिये सैन्यं वृथ्यं मुण्डमण्डली ।
अपि पञ्चशतं शूरा मृहन्ति महतीं चमूम् ॥ ४० ॥
अथवा पञ्च षद् सप्त विजयन्तेऽनिवर्तिनः ।
परस्परानुरक्ता ये योधाः शार्क्षधनुर्धराः ॥ ४१ ॥
आकर्णपलिता योधाः सङ्गामे जयशालिनः ।
एकः कापुरुषो जीणों दारयेन्महतीं चमूम् ॥ ४२ ॥
भोगप्राप्तिश्च विजये स्वर्गप्राप्तिर्मृताविष ।
निष्कृतिः स्वामिषिण्डस्य नास्ति युद्धसमा गितः ॥ ४३ ॥
शूराणां रक्तमायाति तेन पापं त्यजन्ति ते ।
धातादिवुःखसहनं रणे तु परमं तपः ॥ ४४ ॥
वराप्सरस्सहस्राणि यान्ति शूरं रणे मृतम् ।
स्वामी सुकृतमाद्ते भक्षानां विनिवर्तनात् ॥ ४५ ॥

ब्रह्महत्याफलं तेषां <sup>1</sup> तथा प्रोक्तं पदे पदे । अश्वमेघफलं प्रोक्तं शूराणामनिवर्तिनाम् ॥ ४६॥

# युद्धेऽवध्याः

गजाद्याश्च न हन्तव्याः न हन्तव्याः पलायिनः । <sup>2</sup> न प्रेक्षकाः प्रविष्टाश्च विद्यस्त्रपतितादयः ॥ ४७ ॥

³ एकेभैकरथं ज्यश्वं पञ्च ⁴पञ्च पदातिका । पत्त्यक्नैस्त्रिगुणैः सर्वैः क्रमादाख्या यथोत्तरम् ॥ ४८॥

# सेनामुखादिसैन्यमेदाखत्खरूपं च

सेनामुखं गुल्मगणा वाहिनी पृतना चमः। अनीकिनी दशानीकिन्युकाऽक्षौहिणिका ततः॥ ४९॥

महाऽक्षोहिणिका चान्या तत्सङ्ख्याथ प्रकीर्त्यते। दशभिस्तु भवेत्पत्तिः (१०) त्रिशत्सेनामुखं तथा (३०)॥ ५०॥

गुक्मस्तु नवतिः (९०) सप्तत्यधिकं द्विद्यतं गणः (२७०)। दशोत्तराष्ट्रशतकं वाहिनी परिकीर्तिता (८१०)॥ ५१॥

ब्योमाग्निवेदनेत्रैस्तु पृतना परिकीर्तिता (२,४३०)। आकाशनिषिनेत्राद्रिसङ्ख्यया कथिता चमुः (७,२९०)॥ ५२॥

व्योमाद्रिवसुभूनेत्रैः कथिताऽनीकिनी बुधैः (२१,८७०)। खद्वयं स्वरवस्विन्दुनेत्रैरक्षौहिणी मता (२,१८,७००)॥ ५३॥

अक्षौद्धिण्यां प्रदिष्टानां रथानां करिणामपि। सङ्ख्यागणिततत्वद्धाः सहस्राण्येकविंशतिः॥ ५४॥

उपर्यष्टौ शतान्याहुस्तथा भूयश्च सप्ततिः। क्षेयं लक्षं पदातीनां सहस्राणि तथा नव ॥ ५५ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पकेभेकरथा ज्यन्या पत्तिः 1 तथालोकं पदे पदे-क. <sup>2</sup> न प्रेषकाः-क पंचपदातिका-क. 4 पत्तिः पश्च-क्क

शतानि त्रीणि पञ्चाशच्लूराणां शस्त्रधारिणाम् । पञ्चषष्टिसहस्राणि तथाश्वानां शतानि च ॥ ५६॥

दशोत्तराणि षद्प्राद्धः सङ्ख्यातस्वविदो जनाः। रथाः (२१,८७०)॥ गजाः (२१,८७०)॥ अश्वाः (६५,६१०)॥

पदातयः (१,०९,३५०)॥ खद्धयं निधिवेदाक्षिचन्द्राक्ष्यग्निहिमांशुभिः॥५७॥ महाक्षौहिणिका प्रोक्ता सङ्ख्या गणितकोविदैः। (१३,२१,२४,९००)॥

महाभौहिणिकायां तु रथाः कोटिमिताः स्मृताः ॥ ५८॥ सप्तित्रिशच लक्षाणि गीयन्ते तत्त्ववेदिभिः। द्वादशैव सहस्राणि चत्वार्येव ज्ञतानि च ॥ ५९॥

प्रोक्ता च नवतिस्तद्वदेवमेव गजा मताः। रथाः (१,३७,१२,४९०) ॥ गजाः (१,३७,१२,४९०)॥

अभ्वाश्चतुःकोटिमिता लक्षाण्येकाद्शैव तु ॥ ६० ॥ सप्तर्तिश्चत्सहस्राणि तथा शतचतुष्टयम् । पञ्चाशदिति सङ्ख्याता महाऽक्षौहिणिकास्थिताः॥ ६१ ॥

अश्वाः (४,११,३७,४५०) ॥
पद्कोटयस्वपशीतिश्च लक्षाणि च ततः परम् ।
द्विषष्टिश्च सहस्राणि चत्वारि च शतान्यतः ॥ ६२ ॥
पश्चाशदिति सङ्ख्याता गणितक्षैः पदातयः ।
पदातयः (६,८३,६२,४५०) ॥
संभावितेन सैन्येन रचयेद्वयृहमुत्तमम् ॥ ६३ ॥

# ध्युद्दविभागः

मुखं पूर्वविभागः स्यादुरश्च तदनन्तरम् । उरसः पश्चिम भागे प्रोरस्यं परिकीर्तितम् ॥६४॥ प्रोरस्यस्य तथा पृष्ठे प्रतिगृह इति स्मृतः। कक्षौ प्रकक्षौ कक्षौ च प्रकक्षौ पार्श्वयोः क्रमात्॥६५॥

प्रतिगृहात्परो भागः पृष्ठमित्यभिधीयते । एवं न्यूहविभागं च विज्ञाय ' नुपसत्तमः ॥ ६६ ॥

मुखे मुखमदं नागं शूरारूढं सुशिक्षितम्। तनुत्राणसमायुक्तं योधद्वयसमन्वितम्॥ ६७॥

त्रिशतैः षद्शतैर्वापि नवभिर्वा तथा घतैः। त्रिघा विभक्तैः सुभटैः स्थानत्रयसुसंस्थितैः॥६८॥

पृष्ठे च कक्षभागे च रक्षितं खद्गपाणिभिः। प्रकक्षदेशे निक्षिप्तैश्चण्डकोदण्डसंयुतैः॥ ६९॥

सुभटैः शतसंख्याकैस्तद्धैर्वा समावृतम् । प्रकक्षे जवसंयुक्तैर्गात्रत्राणसुरक्कितैः॥ ७०॥

अभ्वैः सर्वायुघोपेतवाहकैश्च समन्वितैः। शतपञ्चकसङ्घातप्रकश्चद्वयकस्पितैः॥ ७१॥

परितः पत्तिभिः शूरैरावृतं च पुरो न्यसेत्। दारुणं शत्रुसैन्यानां वारणं वैरिवारणम् ॥ ७२ ॥

प्वंविधवलोपेतं न्यूहस्याग्रे नियोजयेत् । द्विमुखं त्रिमुखं तद्वदेकवक्तमथापि वा॥ ७३॥

परव्यूहस्य भेदार्थं कुर्योद्वयूहमुखं तृपः। उरस्स्थाने महीपालः श्रेणमाटविकं बलम् ॥ ७४॥

अभित्रजं तथा फल्गु युद्धभूमी नियोजयेत्। प्रोरस्ये युद्धभाण्डानि शस्त्राणि विविधानि च ॥ ७५ ॥

वारि भूरि नयेदुष्ट्रैः सुषार्तानां सुत्रतये । प्रतिगृहप्रदेशे तु स्वयं तिष्ठेनमहीपतिः ॥ ७६ ॥

<sup>1</sup> नृपतिस्ततः-क.

भद्रलक्षणसम्पन्नमैरावतकुलोङ्गवम् । विष्णवंशकं ग्रुभान्कं कालिङ्गवनसंभवम्॥ ७७॥ भूभृच्छिखरसंकाशं शिक्षितं च वघावघे। मदावस्थां चतुर्थी च संप्राप्तं गिरिसिश्वभम् ॥ ७८॥ शूरं महाबलं वीरं धीरमन्वर्थवेदिनम्। सुवर्णघण्टिकोदारकक्षपक्षसमन्वितम् ॥ ७९ ॥ वक्त्राणसमोपेतं पिञ्छगुच्छसमन्वितम्। नानावर्णविचित्राङ्गं पताकापरिशोभितम् ॥ ८०॥ हॅकिकान्तस्थितयोंधैर्मध्ये कुन्तधरैर्वृतम्। पश्चाच सादिना युक्तं शक्तितोमरपाणिना ॥ ८१ ॥ आरूढमतिशूरेण खेटकद्वयघारिणा। ईंहग्गुणयुतं नागमारोहेद्विजयोद्यतः॥ ८२॥ विख्यातनामभिर्मौंहैः खिद्गकाचर्मपाणिभिः। अङ्गरक्षान्वितैः शूरैर्वृतः सन्नङ्गरक्षकैः॥ ८३॥ कक्षस्थैर्देशसंवासैस्तदर्थैर्वा सुरक्षितैः। प्रकक्षे सचिवामात्यकुमारेभभटान्वितः॥ ८४॥ मित्रभृत्यबद्धैः कक्षे चापसायकघारिभिः। नानायुधधरैर्वीरैरश्वाह्नढैः सुरक्षितैः ॥ ८५ ॥ धेनुकाध्यासितारोषकोशेनाश्विष्ठिते स्थिरम्। तेषां तु पृष्ठरक्षार्थं नरवाजिबलं न्यसेत्॥ ८६॥ इंदर्शी व्यूहरचनां विधाय परवीरहा। वजेदन्धिरिव क्षुन्धो जिगीषुः परवाहिनीम् ॥ ८७ ॥ शूराणां सिंहनादैश्च वाजिनां घोषितस्वनैः। मेरीप्रहारपातैश्च काहलाशङ्खनिःस्वनैः॥ ८८॥ युद्धाद्यांसिमहातूर्यनिनादैः स्फोटयन् दिशः। यतः फल्गु यतो भिन्नं यतो धृष्टैरिधिष्ठितम् ॥ ८९ ॥

तद्वलं प्रथमं हन्यादात्मनश्चोपबृंहयेत्। सारं द्विगुणसारेण फल्गु सारेण पीडयेत् ॥ ९० ॥ संहतं तु गजानीकैः प्रचण्डैरवदारयेत्। प्रचण्डेर्वीरमुख्यैश्च परसैन्यं विदारयेत् ॥ ९१ ॥ अश्वव्यूहैभेटानीकं वाजिव्यूहांश्च दंन्तिभिः। बाणासारैस्तथा कुन्तप्रासराक्तथसितोमरैः॥ ९२॥ अग्निज्वालाञ्चितैर्बाणैर्वि सिन्द्याद्दिपयूथपान् । पभूतं कुञ्जरानीकं घटासंघट्टनैद्वेतम्॥ ९३॥ पाटयेत्करटप्रान्तं ताडयेद्विपमूर्धनि । विमुश्य राजचिद्धानि निश्चित्य नृपतेः पदम् ॥ ९४॥ सर्वसैन्येन संयुक्तं तत्र यायाज्जयोन्मुखः। नाराचैर्झर्झरीकृत्य कुन्तैर्निभिंद्य निर्भरम् ॥ ९५॥ चकाघातैर्द्धिघा कृत्य 'पाशैराकृष्य पातयेत्। संचुर्ण्य मुद्रराघातैश्चित्वा पर्शुना भटान् ॥ ९६ ॥ <sup>2</sup> अश्वारूढे क्षुरेणाथ संयोज्य वरवारणम् । तमश्वं च गजोद्दामदन्ताघातैर्निपात्य च ॥ ९७ ॥ निस्त्रिशेन रिपोदिछन्दात्कुण्डलालङ्कृतं शिरः। पवं निहत्य सङ्गामे दुष्टशत्रुं मदोद्धतम् ॥ ९८ ॥ जयतूर्यनिनादेन हर्षयन् सुभटान् स्वकान्। कुमारामात्यसचिवान् सामन्तान्मण्डलेश्वरान्॥ ९९॥ विनिहत्यागतानां च मानं दद्याद्यथोचितम्। द्विषतां रक्तपूरेण पूरियत्वा तु मेदिनीम् ॥ १०० ॥ पिशितेन पिशाचादीन् ऋव्यादानान्त्रमालया । पळायनपरान् भीतान् रक्षयित्वा तु धर्मतः ॥ १०१ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पादै -क. <sup>2</sup> अम्बारूढान् श्वरेण-मु.

औरोद्दमुक्तान् स्वीकृत्य तुरगान् वरवारणान् । घेनुकाश्चोष्ट्रसङ्घातं निक्शेषं कोशमेव च ॥ १०२॥ परिगृह्य तथा सर्वेषयताद्वीक्य सर्वतः। एवं तु युध्यते यत्र युद्धे शत्रुर्महाबलः॥ १०३॥ नृपेण बलिना स स्याइण्डो युद्धपदाभिधः। एवं बहुविघोपायैविजित्य द्विषतो रणे ॥ १०४॥ विधूतंतिमिरोन्मेषो भास्वानिव सुखी भवेत्। पवं चोपादिशदाजनीति रणजयावहाम्॥ १०५॥ कियन्तं कालमनयत्पालयन् वसुधां ततः। ततः परं कतिपये दिने समतिवाहिते ॥ १०६ ॥ ¹ (सङ्कण्णनायको ज्यायान् सनाम्नि खानुजन्मनि। दत्तराज्यभरः सोऽयमवर्तत शमोन्मुखः ॥ १०७॥ भूयिष्ठानि शिवस्थानान्यालोक्य च समन्ततः।) उपरिष्टानि संद्रष्टुमिव कैलासमासदत्॥ १०८॥ ¹ (ततस्तद्वजन्मापि चिक्कसङ्कण्णनायकः। अज्ञात्रवां वसुमतीमशेषामन्वपालयत् ॥ १०९ ॥)

इति श्रीशिवतस्वरकाकरे पश्चमकक्कोले दण्डयुद्धोपायम्यूहरचनाक्रमवर्णनं नाम चतुर्दशस्तरक्षः

# अथ पश्चदशस्तरङ्गः

<sup>2</sup>(ज्येष्ठसङ्कण्णभूपस्य प्रशस्तान्यद्भुतानि च । चरित्राणि समाकण्यं चित्तमालम्बते मुद्म् ॥ १ ॥

हमी कुण्डलितपाठी क. पुस्तके न दृश्येते. <sup>2</sup> ज्येष्ठेत्यादिसार्थहादशङीकाः क. पुस्तके न दृश्यते.

ज्येष्ठािचगतराज्येऽस्मिन् चिक्कसङ्कण्णनायके। कान्यासन्नपदानािन निदानािन यशःश्रियः॥२॥ तािन महां समाचक्ष्व गुरो! गुणगणालय। कुमार! वर्णयाम्येतत्समािहतमनाः श्रृणु॥३॥ ततः संप्राप्तराज्येऽस्मिन् चिक्कसङ्कण्णनायके। फलािमवृद्धया व्युरुचत्सर्वतः श्लितिमण्डलम्॥४॥ ततः कतिपयेष्वेवं नीतेषु दिवसेष्वि।

#### सिद्धपनायकजननम्

सिद्धव्यनायकस्तस्माज्जातः सङ्कण्णनायकात् ॥ ५ ॥ विद्याभिः स बभौ चूतलताभिः सुरभिर्यथा । एकदा स च सङ्कण्णनायकः समुपागतम् ॥ ६ ॥ विजयास्यपुरस्थायिम्लेच्छसाहाय्यकोद्धतम् । वायव्यदिगवस्थायिसामन्तं पर्यभूत्ततः॥ ७॥ शत्रुपद्मवने दन्ती भूत्वा लक्ष्मीमपाहरत्। पुनः कियदिनादू वें महत्या सेनया सह ॥ ८॥ योद्धं मञ्जलखानाख्ये म्लेच्छे च समुपागते।-गजांस्तद्वाजिनश्चापि विजित्य तमपाहरत्॥ ९ ॥ अनन्तरं गेरसप्पिमैरादेवीमुखान्नृपान्। महीपतिः पराभूय तेभ्यो <sup>1</sup> घनमुर्णाददौ ॥ १० ॥ ततः परं वेंकटप्पनायकं ज्यायसः सुतम्। अभ्यषिञ्चित्रिजे राज्ये यौवराज्येऽस्य चानुजम् ॥ ११ ॥ सङ्कण्णनायको रामराजनायकनामकम्। राज्यसप्ताङ्गविवृतिं तस्मै सम्यगुपादिशत् ॥ १२ ॥ तां तुभ्यं कथयाम्यही कुमार श्रुणु सादरम्।)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> धनमपाहरत्-मु,

S. RATNAKARA

वंकटप्पनायकाय सङ्गण्णनायकेनोपदिष्टा राज्यससाङ्गविवृतिः वद्यसामन्तताराकिर्देश्वत्वं क्षिप्रकारिता ॥ १३ ॥ उद्योगित्वमनिर्वेदः सर्वदा धर्मकारिता । जनानुरागः सौभाग्यं रास्त्रशास्त्रेषु नैपुणम् ॥ १४ ॥ दोषानुरूपदण्डत्वं सर्वसत्त्विहितेषिता । प्रियवादः प्रसन्नत्वं भृत्यानां सुखदृश्यता ॥ १५ ॥ आर्जवं तत्त्वदर्शित्वमश्चद्रपरिवारता । मङ्गलाचार इत्येतैर्गुणैर्युको नृपो वरः ॥ १६ ॥ राजा कार्यवशादेव लोकपालत्वमृच्लति ।

राज्ञोऽष्टिद्दिनपालांशस्तम् अष्टानां लोकपालानामंश्वभूतो महीपितिः ॥ १७ ॥ महैश्वर्ये महाभोगे शत्रूणां च पराजये । ¹ महाश्रियां महाराज्ये महेन्द्रत्वेन राजते ॥ १८ ॥ राजा चाधमंत्रृत्तेषु दहत्यग्निवदुल्बणः । यमवहण्डयत्येतानपराधानुरूपतः ॥ १९ ॥ धनं हरति रक्षोवदसाधूनां महीपितिः । न्यायवृत्तेषु धर्मातमा प्रसीद्ति जलेशवत् ॥ २० ॥ वायुवद्वंसनेऽरीणां बलवान् भवतीश्वरः । कोशसंवर्धने सोमो भवतीतस्ततो नृपः ॥ २१ ॥

राज्ञः सर्वदेवतामयत्वम्

सर्वद्यत्वेऽप्रघृष्यत्वे शूलीभवति भूपतिः । <sup>2</sup> धृष्टत्वे हि प्रतिब्रह्मा कामसृष्टौ सदा नृषु ॥ २२ ॥ बुध्या संन्यापनाद्विष्णुः क्षमायां तु वसुन्धरा । स्थैर्ये महीधरो वीर्ये त्रिषुरारिमहीपतिः ॥ २३ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> महाश्रियां-क. <sup>2</sup> धृष्णुत्वे-क.

बाईस्पत्यं चौशनस्यं नीतौ वहति वै 1 नृपः ।
गाम्भीर्यं सागरत्वं च समत्वे व्योमक्पताम् ॥ २४ ॥
कालाग्नित्वं महाक्रोधे रुद्रत्वं लोकसंहतौ ।
एवं सर्वामरत्वं च काले काले दधाति सः ॥ २५ ॥
सर्वदेवमयो राजा तस्माद्भवति निश्चयः ।
यस्य दर्शनमात्रेण तुष्यन्तीह सुसाधवः ॥ २६ ॥
चरन्तीह सुखं राज्ये स्वपन्ति विगतज्वराः ।
एवं विधं महात्मानं कोऽवमन्येत बुद्धिमान् ॥ २७ ॥
अवमत्य क्षणादेव विनश्यति सहान्वयः ।
विभूतिं च तथा कीर्तिं धर्मं च विजयं सुखम् ॥ २८ ॥
य इच्छेत्सततं राजा गुणानेतान् विधारयेत् ।

## सप्ताङ्गानि

महिषी च कुमारश्च द्रविणं खब्गमित्रणौ ॥ २९ ॥ अश्वाश्चेव गजाश्चेति राज्ञः सप्ताङ्गमीरितम् ।

## राजमहिषीलक्षणानि

राज्ञाऽत्रया महिषी कार्या सर्वेळक्षणसंयुता ॥ ३० ॥
विनीता गुरुसका च ईर्ष्याकोधविवर्जिता ।
²कुत्याकृत्यगुणज्ञा च भृत्यानामन्ववेक्षिणी ॥ ३१ ॥
रागद्वेषविमुक्ता च सपत्नीषु सदैव या ।
भोजनासनपानेन सर्वोसामन्ववेक्षिणी ॥ ३२ ॥
सपत्नीनां च पुत्रेषु पुत्रवद्वर्तते सदा ।
³मिन्त्रणः सचिवामात्यान्या संभावयते सदा ॥ ३३ ॥
बाह्मणेषु दयायुक्ता कार्यज्ञा च विशेषतः ।
प्वं विधगुणोपेता चारुवेषा प्रियंवदा ॥ ३४ ॥
अभिषेच्या भवेद्वाज्ञा पौराणां प्रीतिकारिणी ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पुर:-क. <sup>2</sup> भ्रत्याभृत्यगुणज्ञा च-क. <sup>3</sup> मन्त्रिसंबत्सरामात्यान्-ग.

## सत्पुत्रप्रशंसा

पकेनापि सुपुत्रेण जायमानेन सत्कुलम् ॥ ३५ ॥ शशाक्केनेव गगनमेकेनैवोज्ज्वलीकृतम् । पात्रं न तापयति यो न मलं प्रस्ते स्नेहं न भक्षयति नैव दशां क्षिणोति । दोषावसानसमये चलतां न घत्ते सत्पुत्रकः ¹ सुकृतसमानि कोऽपि दीपः ॥ ३६ ॥

# पञ्चसुवर्णभेदाः

पञ्चमेदाः सुवर्णस्य तान् प्रवक्ष्ये सुरेश्वरि । प्राकृतं सहजं विद्वसंभूतं खनिसंभवम् ॥ ३७ ॥ रसेन्द्रवेधसंजातमिति सिद्धान्तशासनम् ।

प्राकृतसुवर्णम्

ब्रह्माण्डं संवृतं येन रजोगुणभवं खलु ॥ ३८ ॥ तत्प्राकृतमिदं प्रोक्तं देवानामिष दुर्लभम् ।

सहजसुवर्णम्

ब्रह्मा येनावृतो जातः सुवर्ण सहजं हि तत् ॥ ३९॥ वहिसंभूतसुवर्णम्

विसृष्टमित्रना शैवं तेजः पीतं सुदुःसहम् । अभूत्स्वर्णं तदुद्दिष्टं वर्णैः षोडशिभर्युतम् ॥ ४०॥ धारणादेव तत्कुर्याच्छरीरमजरामरम् ।

खनिजसुवर्णम्

तत्र तत्र गिरीणां हि जातं खनिषु यद्भवेत् ॥ ४१ ॥ तचतुर्दशवर्णांख्यं अक्षितं सर्वरोगहृत् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रकृतसर्जनकोऽपि-क.

## रसवेधजसुवर्णम्

रसेन्द्रवेधात्संजातं तद्वेधजमुदाहृतम् ॥ ४२ ॥
रसायनमिदं श्रेष्ठं पवित्रं वेधजं हि तत् ।
कक्षं विवर्णं मिलनं कठोरं
कृष्णं च दाहे कृषणे च पाण्डु ।
स्थूलायकं निर्भिरकं कडारं
स्फुटत्खुवर्णं दशधा न शस्तम् ॥ ४३ ॥

### **ब**ङ्गलक्षणम्

उत्ताने चाथ कुञ्जे वा बले साचिगतेऽपि वा। संविष्टे चोपविष्टे वा खद्ग एव प्रायणम् ॥ ४४ ॥ प्रतप्तजाम्बूनदरेखिकाभः समाङ्गुलः पङ्कजसौरभाद्यः। नीलोत्पलाभो लघुमुष्टियुक्तः खद्गो जयश्रीविद्वृति विधत्ते॥ ४५ ॥

## मन्त्रिलक्षणम्

कुलीनाः श्रुतसंपन्नाः ग्रुचयश्चानुरागिणः। श्रूरा धीरा <sup>1</sup> विरागाश्च नीतिशास्त्रविशारदाः॥ ४६॥ <sup>2</sup> प्रगल्भवादिनः प्राज्ञाः रागद्वेषविवर्जिताः। आये व्यये च निपुणाः स्वामिकार्यरताः सदा॥ ४७॥ कार्याकार्यविवेकका देवबाह्मणपूजकाः। अमार्गे वर्तमानस्य नृपस्य प्रतिकृलगाः॥ ४८॥ बोधयन्तः प्रभुं वाक्यैमेन्त्रिणो राष्ट्रवृद्धये।

## सचिवकक्षणम्

अन्वयादागतान् वृद्धानुपधाभिः परीक्कितान् ॥ ४९॥

¹ विरोगाश्च-क.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> प्रगल्मा वाग्मिन:-मानस.

सचिवान् सप्त वाष्ट्रौ वा कुर्वीत मतिमान्नृपः। स्रदेशवासिनः प्राज्ञा ऊहापोहपरायणाः॥ ५०॥ देशकालविदो धीराः साध्यासाध्यविवेकिनः। परेक्षितज्ञा धीमन्तः स्वकार्यस्य निगृहकाः॥ ५१॥ एवंविधा महीभर्तुः सचिवाः कार्यसिद्धये।

# पुरोहितलक्षणम्

त्रय्यां च दण्डनीत्यां च शान्तिकर्मणि पौष्टिके ॥ ५२ ॥ आथर्वणे च कुशलः स स्याद्राजपुरोहितः।

## ज्यौतिषिकलक्षणम्

अद्वेषी नित्यसंतोषी ब्राह्मणो गणितेक्षणः॥ ५३॥ प्रहचारविधानज्ञः स वै ज्यौतिषिकः स्मृतः।

# सेनापतिलक्षणम्

कुलजः शीलवान् वीरश्चतुर्भाषाविशारदः॥ ५४॥ व्यूहभेदविधानज्ञः सादितस्वविशेषवित्। दाता प्रियंवदः शान्तो मतिमान् दढनिश्चयः॥ ५५॥ राज्ञा सेनापतिः कार्यः शूरो भृत्यविशेषवित्।

धर्माधिकारिलक्षणम्

स्मृतिशास्त्रार्थकुशला रागद्वेषविवर्जिताः ॥ ५६॥ धर्माधिकारिणः कार्या विलोभा भयवर्जिताः ।

## दण्डधरलक्षणम्

स्मार्तैः सह समालोच्य यथार्हं दण्डपातिनम् ॥ ५७ ॥ धर्माधर्मविचारज्ञं कुर्यादण्डधरं नृषः ।

कोशाध्यक्षलक्षणम्

लोहवस्त्राजिनादीनां रत्नानां च विशेषवित्॥ ५८॥

व्ययेऽिप <sup>1</sup>च विशेषक्षो रक्षणे निपुणः शुचिः। अन्चानः सुसंतुष्टश्चाप्तो बहुकुदुम्बकः॥ ५९॥ सावधानो गणितविद्धाण्डागारे नियुज्यते।

अङ्काः (सङ्ख्या)

पकाद्या नवपर्यन्ता नवैवाङ्काः सरूपतः ॥ ६० ॥ दशोत्तराः क्रमेणैते वर्धन्ते बिन्दुवृद्धितः ।

पुकादिपरार्धपर्यन्तानि त्रिंशत्स्थानानि बिन्दुरेको दशस्थाने शते बिन्दुद्वयं भवेत्॥ ६१॥ बिन्दुत्रयं सहस्रे स्यादयुते तच्चतुष्टयम्। बिन्दवः पञ्च लक्षे स्युः प्रयुते बिन्दवश्च षद् ॥ ६२ ॥ बिन्दवः सप्त कोट्यां स्युर्दशकोटिस्तथाष्टभिः। शतं कोट्यस्तु नविभर्बुदं दश्चिन्दुभिः॥ ६३ 🛭 एकादश न्यर्बुदे स्युः खर्वे द्वादश विन्दवः। त्रयोदश महाखर्वे पद्मे च मनुबिन्दवः॥ ६४॥ तिथिसङ्ख्या महापद्मे श्लोणौ षोडरा बिन्द्वः। महाक्षोणी सप्तदश राङ्केऽष्टादश बिन्दवः॥ ६५॥ महाशक्के तु ते सैकाः क्षितौ विंशति बिन्दवः। महाक्षितौ तु ते सैकाः श्लोमे द्वाविंशतिः स्मृताः॥ ६६॥ एकाधिका महाक्षोभे ते चतुर्विदातिर्विधौ। महानिचौ सागरे च महासागरके तथा॥ ६७॥ हरी महाहरी सङ्ख्ये महासङ्ख्ये फणी तथा। महाफणी कतौ तद्धन्मद्दाकतुपरार्धयोः॥ ६८॥ एकाधिका विधातच्याः क्रमादेतेषु विन्दवः। स्थानान्येतानि षट्त्रिंशद्वणितव्यवहारकैः ॥ ६९॥

¹ सविशेष-क

पकाङ्के बिन्दुरेकश्चेदशकं तत्प्रकीर्तितम् । द्वितीयाङ्के पुरोबिन्दौ सङ्ख्या विश्वतिरिष्यते ॥ ७० ॥ एवं तृतीयाद्यङ्केषु बिन्दुः स्थात्पुरतो यदि । त्रिशदाद्यास्तदा सङ्ख्या नवत्यन्ताः प्रकीर्तिताः ॥ ७१ ॥ शताश्चिके परार्थान्ते यावन्तो बिन्द्वस्थिताः । यस्याङ्कस्य पुरोभागे तावत्सङ्ख्या तु संभवेत् ॥ ७२ ॥

# गणिते गुणकक्रमः

अङ्कान् कतिपयान् स्थाप्य गुणनीयतया स्थितान्।
अधस्तात्मथमाङ्गस्य गुणकल्पाङ्कमालिखेत्॥ ७३॥
पक्तैकं गुणयेत्सर्वेष्ठपरिष्टमधस्तनैः।
लब्धं निवेशयेदत्र साङ्कस्योपिर लेखयेत्॥ ७४॥
पकादिगुणने वाच्या बुधैरङ्का विपर्ययात्।
लब्धं तु दशकस्थानं पूर्वणाङ्केन योजयेत्॥ ७५॥

1 (गुणाकारक्रमेणादावङ्कान् कतिपयान् । यसेत्।)

# गणिते भागहारः

² विभागकथनं तेषां सुसमं विन्यसेद्धुधः।
अघोऽङ्कं हृद्ये कृत्वा तर्कयेदङ्कमूर्ध्वगम् ॥ ७६ ॥
विभागो येन जायेत तेन भागं प्रकल्पयेत्।
अनेन क्रमयोगेन भजनीयं विभाजयेत्॥ ७७ ॥
एकत्र स्थापयेद्धन्धमविशिष्टं तथान्यतः।
अविशिष्टं पुनर्भङ्क्षा यथाभागानुसारतः॥ ७८ ॥
छन्धेन मेळयेत्ततु भागहारोऽयमीदशः।

गणिते त्रैराक्षिकादि प्रमाणं फलमिच्छेति राशित्रितयमुच्यते ॥ ७९ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मानसोङ्घासे, <sup>2</sup> विभाजकानधस्तेषां-मानस.

इच्छया गुणितं वस्तु प्रमाणेन विभाजयेत् ।
प्रमाणं द्रव्यमाख्यातं फलं द्रविणमिष्यते ॥ ८० ॥

¹ द्रव्यभागविभागार्थमिच्छामिच्छन्ति साधवः ।
ततस्त्रैराशिकमिदं प्रोक्तं गणितकोविदैः ॥ ८१ ॥
पञ्चराशिकमत्रैव सप्तराशिकमेव च ।
नवराशिकमण्यस्मिन् क्षेपश्चैर्हारके विधौ ॥ ८२ ॥
सकलं गणितं प्रोक्तं संक्षेपेण प्रसङ्गतः ।

#### गणकलक्षणम्

ईदशं गुणकारं च भागहारं च तत्त्वतः॥८३॥ त्रैराशिकविधानं च यो जानाति विनिश्चितम्। अलुब्धः सावधानश्च रागद्वेषविवर्जितः॥८४॥ स राज्ञा गणकः कार्यः कोशे राष्ट्रे च धीमता।

## शासनलेखकः

सक्रदुक्तिगृहीतार्थों लघुहस्तो जिताक्षरः ॥ ८५ ॥ मेथावी वाक्पदुः प्राज्ञः भवेच्छासनलेखकः।

## प्रतीहार:

जलाग्निधूमादकेषु लिपीनां दश्यताजुषाम् ॥ ८६ ॥ नानादेशालिपीनां च तद्भाषाणां च वेक्षकः । स्वर्णादिद्रुतिमिर्भूयो लेखनक्रमशिक्षितः ॥ ८७ ॥ उन्नतो रूपवान् दक्षः प्रियवाग्दर्पवर्जितः । गृहीतचित्तः सर्वेषां प्रतीहारः स उच्यते ॥ ८८ ॥

#### सारथिः

प्रगच्भो मतिमान् दक्षः सर्वभाषाविद्यारदः। बलाबलस्थाभिज्ञः प्रियवाक् स्थिरदर्शनः॥ ८९॥ कृतविद्यश्च शुरुश्च सार्राथः पार्थिवोचितः।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> द्रव्यजातिविभागोस्थमिच्छा-मानस्.

#### सुधाध्यक्षः

असंभेद्यः द्युचिर्दक्षः कृतान्नस्य परीक्षकः ॥ ९० ॥
<sup>1</sup> सुपान्नस्य विशेषज्ञः सुघाष्यक्षो विधीयते ।

## सुदाः

कुलक्रमसमायातास्तुष्टेष्टाश्चानुरागिणः ॥ ९१ ॥ कृत्तकेशनखाः <sup>2</sup> शान्ताः पराभेद्या नृपे रताः। पानन्यञ्जनतत्त्वज्ञाः <sup>3</sup> खण्डभेदप्रवेदिनः॥ ९२॥ सीरप्रकारबोद्धारः स्दाः कार्याः महीभृता।

#### मिषजः

नराणां च गजानां च वाजिनां च गवामि ॥ ९३॥
मृगाणां च खगानां च ये जानिन्त चिकित्सितम्।
परम्परागताः सम्यगद्याङ्गेषु चिकित्सकाः॥ ९४॥
द्याख्यकमैकलादक्षा मन्त्रयन्त्रेषु कोविदाः।
देहे च शिरसि व्याले विषे शन्ये ग्रहेऽपि च॥ ९५॥
मृध्ये रसायने चैव कुशला भिषजोऽद्यसु।
रोगनाम निदानं च तथा चाङ्गरुजारुजम्॥ ९६॥
औषधं रूपनामभ्यां जानन्तो भिषजो वराः।

## वैद्याः

वमी विरोचने नस्ये बस्तिशस्त्रिक्षास्विण ॥ ९७ ॥ शस्यन्ते भिषजः सम्यक् 'अष्टोनाः पञ्चकर्मसु । असाध्याः परकीयानामात्मस्वामिहिते रताः ॥ ९८ ॥ धर्मश्रा दढिचित्ताश्च वैद्याः कार्या महीसुजा ।

¹ सूदानां च विशेषश: - मानस. ² दान्ता:-क. ³ खण्डपाकस्य वेदिन:-मानस. ⁴ निष्णाता:-मानस.

#### कुमाराध्यक्षाः

विबुधा लोभद्दीनाश्च भाविश्वाश्च जितेन्द्रियाः॥ ९९ कार्या राश्चा कुमाराणामध्यक्षाः सुपरीक्षिताः।

#### **अङ्गरक्षकाः**

कर्मस्वन्येषु सर्वेषु दक्षाश्च ग्रुचयस्तथा ॥ १००॥ शूराश्च बुद्धिमन्तश्च शस्त्रशास्त्रार्थकोविदाः । योगक्षेमसुखार्थाय दुष्टसंयमनाय च ॥ १०१॥ प्राणतुल्याः सदा धीरा निद्रालस्यविवर्जिताः । अन्यग्राः ग्रुचयो दक्षाः कार्या राज्ञाङ्गरक्षकाः ॥ १०२॥

## **अ**न्तःपुरसेवकाः

काणाः खञ्जाश्च कुन्जाश्च तथा वृद्धाश्च पङ्गवः। एते चान्तःपुरे नित्यं नियोक्तव्याः क्षमाभृता॥१०३॥

#### सभासदः

धर्मशास्त्रार्थकुशलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । समाः शत्रौ च मित्रे च नृपतेः स्युः सभासदः ॥ १०४ ॥

#### दूत:

क्रमागतो हितमतिः सर्वभावपरीक्षकः । धीरो यथोक्तवादी च दृत एवंविधो भवेत् ॥ १०५॥

#### गजाः

सुगन्धिदानद्रवशीकरेषु दन्ताभिघातस्फुटितोपलेषु । गजेषु नीलाभ्रसमप्रभेषु राज्यं निबद्धं पृथिवीपतीनाम् ॥ १०६ ॥

#### अश्वाः

दीर्घग्रीवाः सुपार्श्वाः पृथुनयनकटिस्कन्धवक्षोललाटाः इस्बाः पृष्ठाण्डकर्णैः कठिनधनखुरा दीर्घनिर्मासजङ्काः । सुक्ष्माः स्फिन्नोमवाला मृदुतनुरसनाप्रोथस्कोष्ठकेशाः
शुद्धावर्ताः सुवर्णा घनसितदशनाः सप्तयो राजवाद्धाः ॥१०७॥
एवं विश्वाय सप्तानां चाङ्गानामि लक्षणम् ।
यथानीति प्रवृत्तस्तु नृपतिः सुखमश्तुते ॥१०८॥
एवमाख्याय सप्ताङ्गराजनीति समासतः ।
काले याते कियति स गोपायन् वसुधामिमाम् ॥१०९॥
भूयो राज्यसुखं सैरमतुभूय विरज्य किम् ।
तपोराज्यसुखावाप्तये जगाम सुतपोवनम् ॥११०॥
प्राप्तराज्ये वेङ्कटप्पनायके शासति क्षमाम् ॥
१११॥
इति श्रीमदनाषनन्तसकलत्त्वोत्तीर्णवडस्वोपादानविन्दुकारणचिदन्वरक्षितसमन्वित-

ति श्रीमदनाषमन्तसकळतत्त्वोत्तीर्णषडध्वोधादानविन्दुकारणचिदम्बरशक्तिसर्मन्वित-परमेश्वरपसादासादितशिवाद्वैतविद्याविशारदश्रीमत्केळदिवसवराजेन्द्रविरचिते वेदागमान्तर्गतविविधविद्यातन्त्रसारभूते शिवतत्त्वरत्नाकरे पञ्चमकछोळे राज्यसप्ताङ्गकथनं नौम पञ्चदशस्तरङ्गः समाप्तः

कामन्दकीयनीति च गुरुभागवयोमेतम् ।
वहामरेश्वरं तन्त्रं खण्डं सद्याद्रिनामकम् ॥
निश्चित्रदीपिकां चैव जौतिषाण्वमेव च ।
आगमं शिल्पशास्त्रं च शास्त्रं शकुनवोधकम् ॥
आलोक्य संगृहीतोऽयं कल्लोलः पञ्चमोऽभवत् ।
तरङ्गेरन्वितः पञ्चदशसङ्ख्यासमन्वितः ॥
सैकत्रिंशत्पञ्चशताभ्यधिकं तु सहस्रकम् ।
प्रन्थानामत्र कल्लोले सङ्ख्या समवलोक्यताम् ॥
श्रीमत्सद्रुणसोमशेखरलसञ्चन्नाम्बिकास्तुना
श्रीदीक्षागुरुचन्नवीरकरसंजातेन विद्यान्धिना ।
श्रीमत्सद्रुणसोप्तरा सदापि वसवक्षोणीभृता निर्मिते
कल्लोलः परिपूरितः स्तिवरे तस्मन्नभूत्यञ्चमः ॥

# षष्ठः कङ्कोलः

\* \*;

## प्रथमस्तरङ्गः

¹ केकालापिनि शैलजाकचभरे मेघभ्रमाद्वर्षिण स्कन्दस्याहिषु विद्रवत्सु परितस्यका द्वृते मूषके । आश्वासागतमातृपत्रहरिणो भूयः स्वलन्तं भिया संश्विष्यानु च सान्त्वयन् गजमुखं नः पातु गौरीपितः॥ १॥

पवं सर्वां भुवं रक्षन् किं किं रिचतवानसौ। तस्यापदानमिखलं मद्यं स्वामिन्निरूपय॥२॥ श्रुणु नन्दन! तत्सर्वं वर्णयामि यथाकमम्।

# वेङ्कंटप्पनायकचरितवर्णनम्

इकेरिनाम्नि देशे च रम्यं पुरमकल्पयत् ॥ ३ ॥ तत्र चाश्चर्यजनकं भवनं निरमापयत् । तत्र नाटकशालां च विचित्रामुद्पादयत् ॥ ४ ॥ प्रौद्यचमत्कृतीः किंच सत्कृतीरप्यकारयत् । सङ्गलाख्येऽपि च ग्रामे तटाकं च व्यधापयत् ॥ ५ ॥ तत्र नानाद्रुमलतारम्यमुद्यानमातनोत् । एतेषां वर्णये पुत्र ! निर्मापणविधि श्रणु ॥ ६ ॥

### पुरनिर्माणविधानम्

तत्रादौ पुरनिर्माणविधानं वर्णयामाहे । वर्धते भूगुणैर्देशो देशः कोशाभिवृद्धिकृत् ॥ ७ ॥ भूमि गुणवतीं ² तस्मात्संविशेद्भूतये नृपः । सर्वसस्यवती सेव्या खनिद्वविणगर्भिणी ॥ ८ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इत आरभ्य षट्श्होका: क्ह. ंपुस्तके न सन्ति. <sup>2</sup> तस्मादाविशे—क्ह. (461)

वस्तव्या बहुपानीया पुण्यकृद्धिर्जनैर्युता। स्तम्बेरमाध्वनोपेता बहुद्यानसुशोभना॥९॥ भूनैदीशोभिता शस्ता सर्वदा घरणीभृताम्। ईंदरभूमियुतं राष्ट्रं महापत्तनभूषितम्॥१०॥ पालनाद्वर्घयद्वाजा स्वकोशस्याभिवृद्धये।

प्रामखेटकखर्वडद्रोणमडम्बानां स्वरूपाणि वृत्त्या समावृतस्तत्र प्राम इत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ नचद्रिवेष्टितं विश्वैः खेटकं परिकीर्तितम् । खेटकेर्दशिर्युकं खर्वंडं परिकीर्तितम् ॥ १२ ॥ समुद्रतिटनीयोगसमीपस्थलसंस्थितम् । पर्वतेन परीतं च द्रोणमित्यभिधीयते ॥ १३ ॥ युक्तमेकादशप्रामैर्मडम्बं परिकीर्तितम् ।

पत्तनविधानम्

अनेकजातिसहितमपारद्रव्यशोभितम् ॥ १४॥
पत्तनं तत्समाख्यातं सागरोपान्तसंश्रयम् ।
नगरं सचतुर्द्वारं गोपुराद्वालशोभितम् ॥ १५॥
देशान्तराहृतद्रव्यक्रयविक्रयसाधनम् ।
नानाजातिसमाकीणं भूपालेन परिष्कृतम् ॥ १६॥
प्राच्यां दिशि कुलालानां पश्चिमे मांसजीविनाम् ।
उत्तरे तैलवृत्तीनामैशान्यां पृष्पजीविनाम् ॥ १७॥
परितः शुद्रजातीनां शिल्पिनां तु यथेच्छया ।
चण्डालानां तु वायव्ये कारूणां ग्रामतो बहिः ॥ १८॥
स्थलं किंविच परितो गवां चाराय कल्पयेत् ।
धतुद्दशतं परीणाहो ग्रामक्षेत्रान्तरं भवेत् ॥ १९॥
द्वे शते खर्षेडस्य स्यान्नगरस्य चतुःशतम् ।

## वास्तुकर्मणि मासपक्षादिनिर्णयः

वैशाखे फाल्गुने मार्गे कार्तिके श्रावणे तथा॥ २०॥ शुक्रपक्षे गृहान् कुर्यात्सर्वकामफलप्रदान् । उत्तरात्रितयं चित्रा रोहिणी खातिरेव च ॥ २१ ॥ ज्येष्ठा मृगशिरो मूला अश्विनी हस्त एव च। ऋक्षाण्येतानि शस्यन्ते सर्वदा वास्तुकर्मणि ॥ २२ ॥ कर्यहैरदृष्टानि सौख्यदानि भवन्ति हि । आदित्यमङ्गलौ त्यक्ता सर्वे वाराः शुभावहाः ॥ २३ ॥ गृहकर्मणि शस्यन्ते वास्तुशास्त्रविशारदैः। नन्दा चैकादशी षष्ठी प्रतिपचेति कीर्तिताः ॥ २४ ॥ <sup>1</sup>पश्चमीद्रामीपूर्णिमास्यः पूर्णा इमाः स्मृताः । नन्दाश्च पूर्णास्तिथयो मन्दिरारम्भणे शुभाः ॥ २५॥ नातिक्षीणे निशानाथे गृहारम्भा भवन्ति हि। वृषो घनुस्तुला कन्या मिथुनं कलशस्तथा॥ २६॥ लग्नान्येतानि शस्तानि गृहप्रासादकर्मणि। यथा नाम तथा तेषां फलसिद्धिरुदाहृता॥ २७॥ माहेन्द्रे रौहिणे वैव सावित्रे मैत्र एव च। गान्धर्वे चैवाभिजिति मुद्धर्ते कारयेद्रुहान् ॥ २८॥ चन्द्रार्कादिग्रहाः सर्वे स्वक्षेत्रे शुभदा गृहे। न वृद्धा न च नीचस्था न च तीक्ष्णांशुदूषिताः॥ २९॥

## विप्रादीनां प्रशस्तभूमिनिर्णयः

विप्राणां पाण्डुरा भूमिलोंहिता क्षत्रजन्मनाम्। पीता विशां समाख्याता वृष्ठानां च मेचका॥ ३०॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> बदमध क. पुस्तके नास्ति.

## वास्तुयोग्बभूपरीक्षा

रिक्तमात्रं कृतं गर्तं पूरयेत्तन्मृदा पुनः । लाभमभ्यिके विन्द्याद्धीने हानिः समे समम् ॥ ३१ ॥ धनिष्ठादीनि संत्यज्य पञ्चर्काणि प्रयत्नतः । शुभनक्षत्रयोगे च तह्नन् छिन्द्याच्छुभावहान् ॥ ३२ ॥

## गृहनिर्माणे निषिद्धा वृक्षाः

सनीडसीरवृक्षं च वायुविह्निविदूषितम् । दिन्तदन्ताहतं चैव विद्युत्पातिनपातितम् ॥ ३३ ॥ स्वयं ग्रुष्कं च भग्नं च वक्तं देवालयोद्भवम् । चैत्यवृक्षं शिवक्षेत्रनदीसङ्गमसंभवम् ॥ ३४ ॥ तटाककूपमध्यस्थं कण्टकाकुलितं तथा । नीपं विमीतकं निम्बं स्रोध्मातकमहीरुहम् ॥ ३५ ॥ असारांच्छाखिनः सर्वान् वर्जयेद्गृहकर्मणि । पकजात्या द्विजात्या वा त्रिजात्या वापि भूरुहाम् ॥ ३६ ॥ कारयेन्मिन्दरं राजा श्रियमिच्छन् महीमुजाम् ।

वास्तुकर्मण्यायविभागस्तत्र ग्रुभाग्रुभविभेदश्च
व्यासेन गुणितं दैर्घ्यमष्टभिश्च विभाजितम् ॥ ३७ ॥
तच्छेषस्तु भवेदायः प्रोक्तो नामभिरष्टभिः ।
आद्यो घ्वजः परो धूमस्तृतीयः सिंह एव च ॥ ३८ ॥
वतुर्धः सारमेयस्तु पञ्चमो वृष उच्यते ।
षष्ठः खरो विनिर्दिष्टः सप्तमः सामजो भवेत् ॥ ३९ ॥
अष्टमो वायसः प्रोक्त आयनामविनिर्णयः ।
एतेषु च समा निन्द्या विषमास्तु ग्रुभावहाः ॥ ४० ॥
ऐन्द्री दिशं समारभ्य प्रदक्षिणविधानतः ।
अष्टासु दिश्च बोद्धव्याः क्रमादाया ध्वजादिकाः ४१ ॥

पश्चिमाशामुखः स्थाच्यो ध्वजः पूर्वमुखोऽथ वा।
उत्तराभिभुखः सिंहो वृषः प्राचीमुखः शुभः ॥ ४२ ॥
दक्षिणाभिमुखो हस्ती समस्ते वास्तुकर्मणि ।
सुखं द्वारं विनिर्दिष्टं मन्दिरस्य विचक्षणेः ॥ ४३ ॥
मध्ये स्तम्भशतं तस्य भद्राख्ये विशतिस्तथा ।
चतुभेद्रेषु च शतं स्तम्भानां द्वादशाधिकम् ॥ ४४ ॥
वत्वारि मध्ये हि स्तम्भा यत्र तत्स्याचतुष्ककम् ।
यस्या बहिरिलन्दः स्याच्छाला स्यात्तदनन्तरम् ॥ ४५ ॥
अलिन्दं च पुनः शाला क्रमेणैवं 'प्रवर्तते ।
यावत्कर्तुमभीष्टं स्याद्रहं नरपतेः शुभम् ॥ ४६ ॥
यचतुष्का हतं क्षेत्रं पञ्चधा तद्विभज्यते ।
तद्भागप्रमितं कार्यं त्रिभिर्भागैरिलन्दकम् ॥ ४७ ॥
सार्धित्रभागिका शाला कर्तव्या सुविचक्षणैः ।
इति स्थितः समस्तानां गृहाणां प्रतिपादिता ॥ ४८ ॥
नाम्ना तमुक्तकोणं यत्तत्कार्यं रिवभागतः ।

## सर्वतोभद्रगृहरुक्षणम्

मध्यस्तम्माः शतं साधं षड्भिन्यूना निरूपिताः ॥ ४९ ॥
चत्वारिंशत्तथा स्तम्मा भद्रे भद्रे निरूपिताः ।
शतं षष्ट्यधिकं ते स्युश्चतुभद्रेषु सङ्ख्यया ॥ ५० ॥
पकादश तथा कोणाः विदिशं विदिशं प्रति ।
चतुर्दश तथा त्रिशचतस्र्विण सङ्ख्यया ॥ ५१ ॥
कथ्यते सर्वेतोभद्रमनुभागैर्विभागितम् ।
मध्ये स्तम्भो भवेत्तस्य पण्णवस्यधिकं शतम् ॥ ५२ ॥

¹ चत्वारो मध्यमा: स्तरभा:-क. ² प्रवर्धते-मानस. ³ ६तं-क. गतं-मानस.

S. BATNAKARA

वत्वारिंशत्तथा चैव भद्रे स्तम्मा निरूपिताः।
पवं चतुर्षु भद्रेषु शतं षष्टिस्तथाष्टकम्॥ ५३॥
कोणास्तस्य विधातन्यास्त्रयोदशमिता बुधैः।
समस्ता गुणिताः कोणा द्विपञ्चाशद्भवन्ति ते॥ ५४॥.
श्रीवत्समष्टमागं स्याचतुष्षष्टिस्तु मध्यगाः।
तस्य स्तम्भाः प्रयोक्तन्या भद्रेऽष्टादशसञ्चयया॥ ५५॥
चतुर्ष्विप च भद्रेषु द्विसप्ततिकदाहृताः।
सप्त कोणाः समन्ताच द्विगुणा मनुसञ्चयया॥ ५६॥
प्रवमादीन्यनन्तानि गृहाणि धरणीसुजाम्।
कियन्त्यिप मयोक्तानि प्रधानानि यथाक्रमम्॥ ५७॥

चतुश्शालिदिराजभवनभेदास्तल्लक्षणं च चतुश्शालं द्विशालं च त्रिशालं चैकशालकम् । चक्ष्यामि भवनं राह्यां नामलक्षणसंयुतम् ॥ ५८ ॥ अिलन्दगैश्चतुद्विश्चतुःशालमुदाहृतम् । सर्वतोभद्रनामेदं नृपाणां शस्यते गृहम् ॥ ५९ ॥ नन्धावर्ते तथा ख्यातं पश्चिमद्वारवर्जितम् । चर्धमानं तथा ख्यातं दक्षिणद्वारवर्जितम् ॥ ६० ॥ स्वस्तिकं तद्भवेन्नाम्ना पूर्वद्वारविवर्जितम् । उत्तरद्वारहीनं चेद्रुचकं तद्भवेद्गृहम् ॥ ६१ ॥ सर्वतोभद्रनामेदं चतुःशालमुदाहृतम् ॥ ६२ ॥ सर्वतोभद्रनामेदं चतुःशालमुदाहृतम् ॥ ६२ ॥ सर्वतोभद्रनामेदं चतुःशालमुदाहृतम् ॥ ६२ ॥ वन्धावर्ते वर्धमानं स्वस्तिकं क्वकं तथा । चत्वादि स्युख्निशालानि गेहानि धरणीभुजाम् ॥ ६३ ॥ नैर्ऋते मुख्यगेद्वं स्याच्छाले चोत्तरपूर्वगे । ¹ पूर्वायां चोत्तरद्वारमुत्तरायां च पूर्वतः ॥ ६४ ॥

¹ पूर्वायास्योत्तरद्वारमुलरायास्य पूर्वतः-मानसः

कर्तव्ये गर्भगेहस्य द्वारे द्वे तु विचक्षणैः। एकं स्थात्पूर्वतो द्वारमन्यदुत्तरतः स्थितम् ॥ ६५॥ अङ्कणादक्षिणा शाला हस्तिनी परिकीर्तिता। अङ्कणात्पश्चिमा शाला महिषीति निगद्यते ॥ ६६ ॥ इदं द्विशालं सिद्धार्थं सर्वकामफलपदम् । नृपाणां शस्यते स्थानं विशेषाद्वित्तवर्धनम् ॥ ६७॥ बायव्ये गर्भगेहं स्याच्छाले दक्षिणपूर्वगे। द्वारे शालामुखे कार्ये शालाद्वारे च सम्मुखे ॥ ६८॥ महिषी त्वङ्कणात्पश्चादुत्तरा गौः प्रकीर्तिता । द्विशालं भयदं चैतद्यमपुर्याश्च निन्दितम् ॥ ६९ ॥ ईशाने प्रथमं वेरम शाले दक्षिणपश्चिम । दक्षिणादङ्कणात्पूर्वभागे शालोत्तरा स्थिता ॥ ७० ॥ <sup>1</sup>दण्डाख्यं नामतः प्रोक्तं नृणामुद्वेगकारकम् । नृपाणां नैव कर्तव्यं निवासार्थं कथंचन ॥ ७१ ॥ विशालमें के सिद्धार्थ प्रशस्तं पृथिवीभुजाम्। क्रीडार्थ तनिवासार्थ भोगार्थ च प्रश्रेस्यते ॥ ७२ ॥

## 'षोडश राजगेहभेदाः

ध्रुवं हीनमिलन्देन पूर्वालिन्दं तु धन्यकम्। जयं स्याद्दक्षिणालिन्दं पश्चिमालिन्दं वरम्॥ ७३॥ दुर्मुखं चोत्तरालिन्दमकालिन्दं चतुर्गृहम्। धन्यं जयं च शुभदं निन्दिते वरदुर्मुखं॥ ७४॥

<sup>े</sup> इण्डाख्यं नामत: प्रोक्तं विशालं भयदं नृणाम् । वर्जनीयं प्रयत्नेन नृपैरावासकर्मणि ॥ आग्नेये च सुखे वेदम स्याच्छाले चोत्तरपश्चिमे । अक्षणात्पूर्वगा छागी दक्षिणा हस्तिनी मता ॥ वाताक्यं नामतः प्रोक्तं नृणामुद्वेगकारकम् । —का

पूर्वविक्षणतोऽलिन्दं नन्दमित्यभिधीयते। याम्यपश्चिमतोऽछिन्दं मनोरमसुदाहृतम्। पूर्वदिग्भागतोऽालिन्दं गृहं ऋ्रं निगद्यते ॥ ७५ ॥ पश्चिमोत्तरतोऽलिन्दं क्षयमित्यभिधीयते। पूर्वपिश्चमतोऽछिन्दं कान्तं नाम्ना निगद्यते ॥ ७६॥ दक्षिणोत्तरतोऽलिन्दं सुपक्षं परिचक्षते। उत्तरालिन्दहीनं यत्सुमुखं तत्प्रकीर्तितम् ॥ ७७ ॥ पश्चिमालिन्दतो हीनं धनदं गृहमुच्यते। दक्षिणालिन्दहीनं यदाकान्तं तदुवाहृतम् ॥ ७८॥ पूर्वालिन्दविहीनं यद्विपुलं परिकीर्तितम्। सर्वतोलिन्दतो युक्तं विजयं परिकीर्तितम् ॥ ७९ ॥ एवं योडश गेहानि कथितानि परिस्फुटम्। यथानाम फलं तेषु विश्वेयं तिन्नवासिनाम् ॥ ८० ॥ राज्ञा तस्मात्प्रकर्तव्यं नृपाणां गेहमुत्तमम्। हीनस्तम्भमलिन्दं स्याच्छाला स्तम्भैः समावृता ॥ ८१॥ नृपाणां गृहकर्तृणां क्रम एष निरूपितः।

### राजभवनान्तरप्रकार:

श्वन्यश्चतुष्प्रकारं तदेकशालं गृहं भवेत् ॥ ८२ ॥
प्रधानगेहस्तम्भश्च शालास्तम्भैः समो भवेत् ।
तस्य लक्ष्म प्रवक्ष्यामि ग्रुभागुभक्लोद्यम् ॥ ८३ ॥
उत्तरा शस्यते शाला शाला पूर्वा प्रशस्यते ।
दक्षिणा पश्चिमा शाला हे शाले परिनिन्दिते ॥ ८४ ॥
नृपाणां खुखवासार्थं न कर्तन्ये कदावन ।
तिष्ठन् गृहेषु शस्तेषु श्चियमामोति पुष्कलाम् ॥ ८५ ॥
आरोग्यं विजयं कीर्ति सन्तोषं परमामुयात् ।
हैद्दुन्लक्षणसंयुक्तान् विविधान् बहुभूमिकान् ॥ ८६ ॥

कारियत्वा महीपालः प्राप्य चन्द्रवलं महत्। विधाय वास्तुपूजादि तर्पयित्वा द्विजानिप ॥ ८७ ॥ सह मङ्गलवाचेन प्रविशेत्तत्र हर्षितः।

इति श्रीशिवतस्वरत्नाकरे षष्ठकछोले पुरभवननिर्मीणकथनं नाम प्रथमस्तरङ्गः

# द्वितीयस्तरङ्गः

नगरागारिनर्माणकमाः खामिकिरूपिताः। मथ नाटकशालायाः कमसिच्छामि वेदितुम् ॥ १ ॥ मुवे नाटकशालाया निर्माणस्य कमं श्टणु ।

## नाटकशालानिर्माणक्रमः

सुधाधवित रम्थ्रं वास्तुलक्षणसंयुतम् ॥ २ ॥
जालमार्गकृतोद्यानं कापि सर्वप्रकाशकम् ।
कापि सन्तमसोपेतं मणिदीपप्रकाशितम् ॥ ३ ॥
दन्तिदन्तविनिर्माणमत्तवारणशोभितम् ।
सौवर्णस्तम्भकृतिवासं चन्द्नस्तम्भगन्धितम् ॥ ४ ॥
रत्नस्तम्भकृतावासं प्रवालस्तम्भरश्चितम् ॥ ४ ॥
काचकुद्दिप्ररोचिष्णु स्फिटकोज्ज्वलकुद्दिमम् ॥ ५ ॥
सुधायाः कुद्दिमोपेतं स्पुरद्वर्णककुद्दिमम् ॥ ५ ॥
स्फाटिकोपलविन्यासद्पर्णाकाराभित्तिमत् ॥ ६ ॥
विचित्रचित्रसंयुक्तप्रमोदप्रदर्भित्तिमत् ।
स्वमाश्चर्यजनकं किञ्चित्रमापयद्वद्वम् ।

**चित्रकारस्वरूपञ्** 

प्रगरभेभावतत्त्वक्षैः सूक्ष्मरेखाविद्यारदैः॥ ७॥

विद्विद्धिर्मानकुशलैक्षित्रलेखनकोविदैः। वर्णप्रणद्सैश्च मिश्रणे च कृतश्चमैः॥८॥ चित्रकैर्लेखयेचित्रं नानारससमुद्भवम्। सुधया निर्मितां भित्ति स्ठक्ष्णां क्षतिववर्जिताम्॥९॥ छेपयेचित्रकर्मार्थे लेपद्रव्यं प्रवक्ष्यते।

## लेपद्रब्याणि

माहिषीं त्वचमादाय नवां तोयेन पाचयेत्॥ १०॥ नवनीतिमवायाति यावचिक्कणतां भृदाम्। तत्कक्कं चिक्कणीभृतं दालाकाः परिकल्पयेत्॥ ११॥ यत्नेन द्योषयेत्पश्चाद्यावत्कािठन्यमाप्रयात्। यद्येन द्योषयेत्पश्चाद्यावत्कािठन्यमाप्रयात्। यद्येन द्यातं चित्रे सर्वत्र शस्यते॥ १२॥ तद्दृढं मृत्तिकापात्रे तोये कृत्वा प्रतापयेत्। संतमो द्रवतां याति सर्ववर्णेषु तद्रवः॥ १३॥ मिश्रणीयः प्रमाणेन यथावर्णः प्रशस्यते। आदाय मृत्तिकां श्वेतां वज्जलेपेन मिश्रयेत्॥ १४॥ तया लेपं प्रकुर्वीत परिशुष्के त्रिवारतः। शङ्कचूर्णं सितापिष्टं वज्जलेपसमिन्वतम्॥ १५॥ शङ्कचूर्णं सितापिष्टं वज्जलेपसमिन्वतम्॥ १५॥ धातुं नीलगिरौ जातं श्वेतं चन्द्रसमप्रमम्॥ १६॥ नागनामैव विख्यातं शिलया परिवेष्टितम्।

## वर्णलेपनप्रकारः

मिश्चितं बज्जलेपेन समादाय च पाणिना ॥ १७ ॥ लेपयेन्मृदुयोगेन स्वच्छमच्छं शनैः शनैः । पश्चाबित्रं विचित्रं च तस्यां भित्तौ लिखेद्वधः ॥ १८॥

¹ बादाब मित्तिकां छिम्पेद्यावत्सा — मानस

नानाभावरसैर्युक्तं सुरेखं ' वर्णकोचितम् । किनिष्ठिकापरीणाहां भागद्वयसमायुताम् ॥ १९ ॥ घनवेणुसमुद्भूतां त्लिकां परिकल्पयेत् । तद्ये ताम्रजं शङ्कं 'यवमात्रं विनिक्षिपेत् ॥ २० ॥ तावन्मात्रं बहिः कुर्यात्पत्री नामेरिता बुधैः।

लेपनसाधनवर्तिका

खर्जूरं भक्तसिक्थेन मृदित्वा <sup>3</sup>कण्टकाकृतिम् ॥ २१ ॥ वर्ति कृत्वा तया लेख्यं वर्तिका नाम सा भवेत्।

लेखनी

बत्सकर्णसमुद्भूतरोमाण्यादाय यन्नतः ॥ २२ ॥ त्रुलिकाग्रे न्यसेत्तानि लाक्षाबन्धनयोगतः । लेखनी नाम सा प्रोक्ता सा चैव त्रिविधा भवेत् ॥ २३ ॥

स्थूलादिमेदेन लेखन्याद्वैविष्यं तदुपयोगश्च
स्थूला मध्या तथा स्हमा तया चित्रं विरच्यते ।
स्थूलया लेपनं कार्यं तिर्यगाहितया तया ॥ २४ ॥
अङ्गनं मध्यया कुर्यादग्रपार्श्वनिविष्टया।
स्रह्मया च तथा स्हमां रेखां कुर्वीत कोविदः ॥ २५ ॥
अग्रेण चित्रिको धीमान् चित्रविद्याविद्याददः ।
प्राणी वा यदि वाऽप्राणी यत्प्रमाणमिति श्रुतम् ॥ २६ ॥
चित्रे तयोस्तत्प्रमाणं झात्वा भित्तौ निवेद्ययेत् ।
भित्तौ निवेदितस्यास्य दद्यमानस्य चेतसा ॥ २७ ॥
तन्मानेन लिखेल्लेखां सर्वाङ्गेषु विचक्षणः ।
पूर्वं किट्टेन लेख्यं स्याद्यद्वा वर्तिकया बुद्यैः ॥ २८ ॥

¹ स्वर्णकोत्त्रितम्-क. ² यावन्मात्रं, ³ कन्दुका-मानस्य.

आकारमाधिकां रेखां विना वर्ण लिखेत्पुरः। आकारजिनकां रेखां किट्टवर्तिविनिर्मिताम्॥ २९॥ लिखेत्तामेव लेखिन्या गैरिकोद्भृतवर्णतः। प्रयेद्वर्णतः पश्चात्तत्तद्भृपो चितैः स्फुटम्॥ ३०॥ उज्ज्वलं प्रोन्नतस्थाने स्थामलं निम्नदेशतः। पक्वणेंऽपि तं कुर्यात्तारतम्यविभेदतः॥ ३१॥ अञ्ज्ञक्षेदुज्जुलो वर्णः ² पुनः स्थामलतां वजेत्। भिम्नवर्णेषु रूपेषु अभित्तौ वर्णः प्रयुज्यते॥ ३२॥

## ग्रुद्धवर्णाः

श्वेतेषु पूरयेच्छक्षं शोणेषु दरदं तथा। रक्तेष्वलक्तरसं लोहिते गैरिकं तथा॥ ३३॥ पीतेषु हरितालं स्यात्कृष्णे कज्जलभिष्यते। शुद्धा वर्णा इमे प्रोक्ताश्चत्वारश्चित्रसंश्रयाः॥ ३४॥

#### मिश्रवर्णाः

मिश्रान् वर्णानथो वश्ये वर्णसंयोगसम्भवान् ।
दरदं शङ्क्षसम्मिश्रं भवेत्कोकनदच्छवि ॥ ३५ ॥
सलकं शङ्क्षसम्मिश्रं बोराइवसदद्यं भवेत् ।
गैरिकं शङ्क्षसम्मिश्रं जायते मधुकच्छवि ॥ ३६ ॥
हरितालं शङ्क्षसम्मिश्रं जायते मधुकच्छवि ॥ ३६ ॥
हरितालं शङ्क्षसम्मिश्रं घूमच्छायं निरूपितम् ॥ ३७ ॥
नीली शङ्क्षेन सम्मिश्रा कपोताभा प्रजायते
राजावर्तः स एव स्यादतसीपुष्पसन्निभः ॥ ३८ ॥
केवलैव च या नीली इन्दीवरसमन्नभा ।
हरितालेन मिश्रा चेजायते हरितच्छविः ॥ ३९ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> चित्रे-क, <sup>2</sup> घनवयामलतां-क. <sup>3</sup> मिश्रो वर्णः-मानस.

गैरिकं हरितालेन मिश्रितं गौरतां वजेत्। कज्जलं गैरिकोपेतं श्यामवर्णं 'निक्वितम् ॥ ४० ॥ अलक्तकेन सम्मिश्रं कज्जलं पाटलं भवेत्। अलकं नीलिकायुक्तं जम्बूवर्णं स्फुटं भवेत्॥ ४१॥ एवं गुद्धाश्च सम्मिश्चा वर्णभेदाः प्रकीर्तिताः।

### **चित्रलेखनप्रकारः**

तत्तद्रूपानुसारेण पूरणीयास्तु चित्रकैः ॥ ४२ ॥

एणसारङ्गशार्द् लिशिखितिचिरिकादिषु ।

मिन्नवर्णेषु सत्त्वेषु पृथग्वणः प्रयुज्यते ॥ ४३ ॥

गौरवर्णेषु नीलेषु हरितालं पुरो न्यसेत् ।

गौरेषु गैरिकं पश्चान्नीलीं नीलेषु योजयेत् ॥ ४४ ॥

श्वरेण तीक्ष्णधारेण रेखां न्यूनाधिकां हरेत् ।

पाण्डुरं विन्दुजातं यत्तत्त्ववं तेन कारयेत् ॥ ४५ ॥

पूरितं वर्णमात्रं यत्तावन्मात्रं हरेत्सुधीः ।

मृदुधर्षणयोगेन यथा सङ्ख्या न नद्यति ॥ ४६ ॥

# भाभरणलेखनम्

रोमराजिसितां कुर्याद्रेखां नानाविधामि । वीरणैः स्हमतुण्डाग्रैमृंदुघर्षणयोगतः ॥ ४७ ॥ ग्रुखं सुवर्णमध्यर्थे शिलायां परिपेषितम् । कृत्वा वकामये पात्रे गालयेत्तन्मुहुर्मुहुः ॥ ४८ ॥ क्षिप्ता तोयं तदालोक्य निर्हरेत्तज्जलं मुहुः । याविच्छलारजो याति तावत्कुर्वीत यत्नतः ॥ ४९ ॥ धनत्वान्मस्रणं हेम न याति सह वारिणा । मास्ते तद्मलं हेम नालार्करुविद्युक्ति ॥ ५० ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रजायते—मानस. <sup>2</sup> कांस्यमये—मानस.

तत्करकं हेमजं स्वन्पं वज्रलेपेन मेलयेत्।
मिलितं वज्रलेपेन लेखिन्यमे निवेशयेत्॥ ५१॥
लिखेदाभरणं कापि यत्किचिद्धमकिष्पतम्।
चित्रे निवेशितं हेम यदा शोषं प्रपद्यते॥ ५२॥
चराइदंष्ट्रया तत्तु 1 घट्टयेच्छनकं शनैः।
यावत्कान्ति समायाति विद्युचिकतिविष्रहम्॥ ५३॥
सर्वचित्रषु सामान्यो विधिरेष प्रकीर्तितः।
प्रान्ते कज्जलवर्णेन लिखेलेखाविचक्षणः॥ ५४॥
चल्लमाभरणं पुष्पं मुखरागादिकं सुधीः।
अलकेन लिखेत्पश्चाचित्रं पूर्णं भवेत्ततः॥ ५५॥

# चित्रेषु मुख्यस्थानानि

क्रजु स्यात्सम्मुखं स्थानमन्यदर्धर्जुंसिक्षतम्। तृतीयं स्थानकं साचि तुर्ये द्यर्धर्जुसंज्ञितम्॥ ५६॥ पञ्चमं भित्तिकं प्राहुस्तज्ञाः पार्श्वगतं च यत्। एवं स्थानानि मुख्यानि कथितानीह संज्ञया॥ ५७॥ तेषां तु लक्षणं वक्ष्ये ब्रह्मसूत्रविभेदतः।

बह्मस्त्रमेदेन गुल्यस्थानद्यक्षणानि सित्तिषु द्वन्यस्त्रक्रमश्च ब्रह्मस्त्रबहिःस्त्रे षट्षडंगुलमध्यमे ॥ ५८ ॥ यत्र स्यात्तदज्जस्थानं कपं साम्मुख्ययोगवत् । अन्तरं ब्रह्मस्त्रस्य पक्षस्त्रस्य चैकतः ॥ ५९ ॥ अष्टाङ्गुलं ततोऽन्यत्र चतुरङ्गुलमन्तरम् । उक्तमर्धर्जुके स्थाने लम्बस्त्राक्रियाक्रमः ॥ ६० ॥ अङ्गुलानि दशैकत्र कलामात्रं ततोऽन्यतः । अन्तरं ब्रह्मस्त्रस्य पक्षस्त्रद्वयस्य च ॥ ६१ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> षष्ट्येत्कनकं-मानसः

े साविस्थाने समाख्यात ऊर्ध्वस्त्रामितिकमः। एकत्रैकाङ्गुळं यस्मिन्नन्यत्रैकादशाङ्गुळम् ॥ ६२ ॥ मध्याद्यर्थाक्षिके स्थाने लम्बस्त्रकमो भवेत्। पक्षस्त्रद्वयं तिष्ठेद्रह्मस्त्रं न दश्यते ॥ ६३ ॥ लम्बस्त्रकमो होष भित्तिके समुदाहृतः।

# स्थानेषु छम्बसूत्रक्रमः

स्थानेषु परिवृत्तेषु लम्बस्त्रक्रमो ह्ययम् ॥ ६४ ॥ केशान्ततः समागत्य भूमध्यं नासिकाग्रतः । चुबुकाद्भदयं नाभेश्चरणद्वयमध्यगम् ॥ ६५ ॥ आभूमेर्मस्तकं यावद्वह्यस्त्रमुदाहृतम् । अबलं तहजुस्थाने स्थानेष्वन्येषु तद्वलम् ॥ ६६ ॥

## पक्षसूत्रस्थानम्

पार्श्वयोस्तस्य स्त्रे हे षद्षडङ्गुलदूर्गे।
कर्णान्ताचुनुकाजानुमध्यात्त्वलकवाह्यतः॥६७॥
पादप्रदेशिनीमध्याङ्ग्मिप्रान्ते उमे अपि।
पक्षस्त्रे समाख्याते सर्वस्थानेषु निश्चले॥६८॥

## परमाण्वादिप्रमाणम्

<sup>2</sup> परमाणुभिरष्टाभिर्वालाग्रमभिषीयते । बालाग्रैरष्टभिर्लीक्षा यूका लीक्षाष्टकं भवेत् ॥ ६९ ॥ यूकाष्टकं यवः मोक्तो यवाष्टकमथाङ्गुलम् । एकाङ्गुलं भवेन्मात्रा द्वे मात्रे गोलकं कला ॥ ७० ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> साचिस्थानं समाख्यातं मूर्थस्त्रस्थितिकमः-मानस्त.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> परमाणुभिरष्टाभिस्त्रसरेणुर्निगद्यते । वसरेणुभिरष्टाभिर्वास्त्रवासमधीयते ॥—्मानसः

त्रिमात्रमध्यर्धकला भागस्तु चतुरङ्गुलः । त्रयो भागा वितस्तिः स्याद्वितस्तिस्ताल उच्यते ॥ ७१ ॥ तालस्तु मुखमाख्यातं व्यवहाराय कोविदैः ।

मानत्रयम्

इत्सेघस्तु भवेदैर्घ्यं विस्तारस्तिर्थगीरितः॥ ७२॥ स्नानादः परिघिस्थौल्यमेवं मानत्रयं भवेत्।

दशतालादिकमः

ं उत्तमं द्वातालं स्याचतुर्विदाच्छताङ्गुलम् ॥ ७३ ॥ सर्विशकं शतं मध्यं कनिष्ठं षोडशाधिकं । दशतालमिति बेयं नवतालं तु वस्यते॥ ७४॥ सद्वादशशतं तत्र ज्येष्ठमष्टाधिकं भवेत्। मध्यमाङ्कं ततो वेदमात्राधिकराताङ्गुलम्॥ ७५॥ ज्येष्ठेन दशतालेन ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। तथैव मध्यमेनेषा दुर्गा लक्ष्मीः सरस्वती ॥ ७६॥ ब्राह्मी माहेश्वरी ज्येष्ठा वैष्णवी भूश्व सम्मिता। क्षेत्रपालस्य मानं तु कनिष्ठेन विधीयते ॥ ७७ ॥ आदित्यस्कन्ददेवेन्द्रा मोहिनीत्रित्रयं तथा। अग्निश्चण्डेश्वरश्चैव यमश्च वरुणस्तथा ॥ ७८॥ वायुश्चापि कुवेरश्च गन्धर्वा यक्षराक्षसाः। सिद्धचारणनागेन्द्रविद्याधरगणा इमे ॥ ७९ ॥ वरुणानी तथेन्द्राणी कौमारी गरुडस्तथा। ज्येष्ठेन नवतालेन विद्येशा निर्ऋतिस्तथा॥ ८०॥ मध्यमेनाधमे चैव दोषाणां परिकल्पयेत्। अष्टताळेन मर्त्याः स्युः सप्तताले विज्ञाखिकाः ॥ ८१ ॥ षदतालं कुष्जकानां तु पञ्चतालो गणाधिपः । वामनस्तु तथैव स्याचतुस्तालास्तु भूतकाः ॥ ८२ ॥ किन्नराश्च त्रितालाः स्युः क्रूदमाण्डाश्च पिदााचकाः । पकतालाः कवन्धाः स्युरेवं तालक्रमं विदुः ॥ ८३ ॥

## प्रतिमामानम्

अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रतिमामानमुत्तमम् । मानं प्रमाणमुन्मानं परिमाणोपमानकम् ॥ ८४ ॥ कम्पमानं षडेतानि मानानि कथयाम्यहम् । मानपुत्सेधमानं स्यात्प्रमाणं सहनं मतम् ॥ ८५ ॥ मानं च तिर्यग्र्धं यत्तदुन्मानमिहोच्यते ।

## उत्तमप्रतिकृतेरङ्ग्ळनियमः

तच प्रतिकृतेस्तावचदङ्गानां च कथ्यते ॥ ८६ ॥
उत्सेधमानं मूर्धादिपदान्तमनुपूर्वदाः ।
लब्धाङ्गदेहिनां तावदङ्गलानां द्यतेन च ॥ ८७ ॥
चतुर्विद्यत्युत्तरेण प्रतिमां परिकल्पयेत् ।
उत्धाषमङ्गलमितं केद्यान्तं ज्यङ्गलं तवः ॥ ८८ ॥
उत्स्वाचत आरभ्य षद्त्रिदाद्यवसम्मितम् ।
तद्वन्नासापुदं तत्स्यानद्वज्ञुक्तमेय हि ॥ ८९ ॥
तेन केद्यान्तमारभ्य मुखमानं चतुर्मुख!।
अष्टोत्तरं यवद्यतं जुबुकावयवाविध ॥ ९० ॥
गलमूर्धाङ्गलं सार्ध जयङ्गलं कण्ठ दृष्यते ।
भिक्कास्त्रं समारभ्य हृदयान्तं मुखोन्नतम् ॥ ९१ ॥
ततः प्रभृति नाभ्यन्तं सार्धं सित्रद्वाङ्गलम् ।
ततः प्रभृति नाभ्यन्तं सार्धं सित्रद्वाङ्गलम् ।
ततः प्रभृति नोभ्यन्तं तद्वदुत्सेध दृष्यते ॥ ९२ ॥

तन्मूलाजानुपर्यन्तं तन्नयूनं त्रिदशाङ्गुलम् । चतुरङ्गुलमुन्सेधं जानुमण्डलमिष्यते ॥ ९३ ॥ अक्षान्तं जानुनोऽधस्तादेतत्सममितीरितम् । ततस्तालान्तमुन्सेधं चतुरङ्गुलसम्मितम् ॥ ९४ ॥ देहाङ्गुलानि यावन्ति दशतालेऽभिपूजिते ।

# मध्यमप्रतिकृतावङ्गुळनियमः

विभज्य तावन्त्युक्तानि, मध्यमे श्रूयतां क्रमात् ॥ ९५ ॥ त्रयोदशाङ्गुळं वक्तं त्रिस्थानं चतुरङ्गुळम् । षड्विंदात्यङ्गुळोत्सेधमूर्योर्मानमुदाद्वतम् ॥ ९६ ॥ तद्वजङ्गासमुत्सेधमुक्तमेनेतरत्समम् ।

अधमप्रतिकृतावङ्गु छनियमः

अधमे दशताले तु मुखं शतयवं मतम् ॥ ९७ ॥
अन्यत्तस्य तदेव स्याद्रूर्यवशतद्वयम् ।
जङ्घा च तत्समोत्सेधा मुख्येनान्यत्समं मतम् ॥ ९८ ॥
विशयवशतं पादद्राधिमा कमलासन ! ।
अङ्गुष्ठं त्र्यङ्गुलायामं तदायामा च तर्जिनी ॥ ९९ ॥
पक्रविशयवायामा मध्यमाङ्गुलिरिध्यते ।
विशयवानामिकान्या कनिष्ठा ज्यङ्गुलापि च ॥ १०० ॥
यवैश्च पश्चिमर्युक्ता पार्षिणश्च चतुरङ्गुलः ।
भक्का तयोरधो बाह्योरङ्गुल्यः सप्तविश्वतिः ॥ १०१ ॥
ततश्च मणिबन्धान्तं षड्विशत्यङ्गुलायतम् ।
यवद्वयेन च युतं मणिबन्धान्तं पुनः ॥ १०२ ॥
मध्यमाङ्गुलिमूलान्तं पश्चाशयवसम्मितम् ।
पश्चाङ्गुलमथाङ्गुष्ठं तर्जनी तद्वदायता ॥ १०३ ॥

षड्यवैश्वाधिकायामा मध्यमा तु षडङ्गुला। भायता षड्यवैश्वापि तत्समानामिका मता ॥ १०४ ॥ कनिष्ठाङ्गुळतुळिता मांसळा च नषायतिः। एकाङ्गुलनखायामा शिष्टा षड्यवसम्मिता॥ १०५॥ बाहवश्चोपबाहुः स्याचतुरङ्गुलमायतम्। चतुर्यवं चोध्वेकण्ठं नालं पञ्चाङ्गुलायतम् ॥ १०६॥ लिङ्गं पञ्चाङ्गलायामं सुष्कं तु चतुरङ्गुलम्। सार्घाष्टाङ्कुळविस्तारं ललाटं तदनन्तरम्॥ १०७॥ द्वादशाङ्गुलविस्तारं बालचन्द्रसमाकृति। ततस्तु कर्णयोर्भध्यं साधि सित्रदशाङ्गुलम् ॥ १०८॥ दशाङ्गुलमधस्तस्य विस्तारश्चुवुकस्य च। . सपादद्यङ्गुलं पूर्णे किञ्चिन्निम्नाकृतिभेवेत् ॥ १०९ ॥ मूलमध्यात्रविस्तारो त्रीवायाः क्रमशो भवेत्। मवाङ्गुळं तथैकोनसार्घसप्ताङ्गुळं तथा॥ ११०॥ भिका तयोरधोबाहुमूलयोरन्तरं भवेत्। यवैश्चतुर्भिविंस्तारं स चत्वारिंशदङ्गुलम् ॥ १११ ॥ कक्षयोर्भध्यविस्तारस्त्रयङ्गुलं सार्घविशतिः। अष्टादशाङ्गुलमितं स्तनयौरपि चान्तरम् ॥ ११२॥ षोडशाङ्गुलविस्तारं तुङ्गमध्यमुदाहृतम्। मद्यादशाङ्गुलं भ्रोणिरघरोदरमिन्यते ॥ ११३॥ कटिप्रदेशविस्तारस्त्रयङ्गुलं सार्धविशतिः। **ऊ**रुमूलस्य विस्तारः साधेसत्रिदशाङ्गुलः ॥ ११४ ॥ अग्रमेकाङ्गुलं सार्धज्यङ्गुलं मध्यमिष्यते । द्याङ्गुलो मूलविस्तारो लिङ्गस्य समुदाहृतः॥ ११५॥ विस्तीर्णे इयङ्गुलं मूलं मध्यमर्घाधिकं पुनः। विस्तीर्णमम् मुष्कस्य द्वात्रिशचवसम्मितम् ॥ ११६॥ विस्तीर्णमेकादशिभरङ्गुलैक्कमध्यमम्। अग्रं दशिभरेतस्य विस्तीर्णं कमलासन ॥ ११७॥ नवाङ्गुलं जानुवक्त्रं पार्श्वे चार्धेन्दु<sup>।</sup>सन्निभे । मूळे नवाष्ट्री मध्ये स्याजङ्घार्थ सार्धसप्तकम् ॥ ११८॥ विस्तीर्णो नलिकाभागः सार्धेश्च चतुरङ्गुलैः। अङ्घिमूलस्य विस्तारस्रयङ्गुलाश्च चतुर्यवः ॥ ११९ ॥ सार्धे पञ्चाङ्गुलं मध्यमग्रं सार्धे षडङ्गुलम् । सार्धमष्टाङ्गुळं मूले बाह्नोः सप्ताङ्गुळौ पुनः ॥ १२०॥ मध्याग्रौ तुल्यविस्तारौ प्रकोष्ठावयवात्परम्। सार्घेश्च सप्तभिर्मूले विस्तीर्ण सार्घपञ्चभिः ॥ १२१॥ अग्रे चतुभिर्मध्ये च मणिवन्धस्य तूच्यते। पञ्चाङ्गुळोर्धसहितस्तद्वत्करतळं स्मृतम् ॥ १२२ ॥ अङ्गुष्ठमूलविस्तारो द्यङ्गुलो मध्यमङ्गुलम्। सष्ड्यवममुष्याध्रमङ्गुलेन समन्वितम् ॥ १२३॥ तर्जन्या मूळविस्तारो नवभिः सहितो यवैः। मध्यमेकाङ्गुळं सप्तयवमत्रमुदाहृतम् ॥ १२४॥ मूलं द्दायवं मध्यं मध्यमाया यवा नव। अग्रमेकाङ्कुलं घोकमितरा तर्जिनीसमा॥ १२५॥ मुले त्वष्टी कनिष्ठाया यवाः सप्तैव मध्यमे । पडेंग्रेऽङ्गुस्यग्रपर्वस्वर्धे स्यान्नखविस्तृतिः ॥ १२६ ॥ मध्ये करतलं रेखा मध्यमामूल उत्थिता। कनिष्ठामूलमारभ्य रेखा मध्यमगा भवेत्॥ १२७॥ मध्यमाङ्गुलितर्जिन्योर्निसा तुस्या विचक्षणैः। बङ्गुष्ठमूळमारभ्य तर्जिन्याश्चेव मध्यतः ॥ १२८॥

¹ सन्निम<del>ं क</del>.

तयोश्च रेखयोर्मध्ये तर्जनीमूलगामिनी। रेखा कल्प्या यथाशास्त्रं शास्त्राभिन्नन शिल्पिना ॥ १२९ ॥ छलाटस्य च विस्तारः सपादद्यङ्गुलो भवेत्। तस्याधस्ताद्ववौ कल्प्ये चत्वारिंशद्यवायते ॥ १३० ॥ मध्ये यवेन विस्तीर्णे नेत्रमष्टादशायतम्। चक्षःकनीनिकायामो विस्तारश्च यवः स्मृतः ॥ १३१ ॥ अङ्गुलं श्वेतवर्णस्य विस्तारः कृष्णमण्डलम् । यवोनमङ्गुलं ज्योतिस्तन्मध्ये यवसम्मितम् ॥ १३२॥ युकमानं च तन्मध्ये दृष्टिपक्ष्मावली पुनः। ऊँर्ध्वा समञ्चिता साधेत्र्यङ्गुळा दशिभिर्यवैः॥ १३३॥ विस्तीर्णा स्यात्तदायामो विस्तारश्च तद्र्वकः। अशीतिः पक्ष्मरोमाणि वकाग्राणि शतानि च ॥ १३४ ॥ द्यङ्गुलं चश्चुषोर्मध्यं मध्यं च श्रुत्यपाङ्गयोः । चत्वारिंशद्यवं कर्णविस्तारो द्यङ्गुळो अवेत् ॥ १३५ ॥ ऊर्ध्वं कण्ठस्य चायामः सद्दार्धचतुरङ्गुलः । नालं पश्चाङ्गुलमितं विस्तारं षड्यवैः पुनः ॥ १३६ ॥ पश्चाचतुर्यवा नाडी नालतुल्यं चतुर्भुख !। श्रवणस्य च पिष्पल्या मध्यगर्तं चतुर्यवम् ॥ १३७ ॥ <sup>1</sup> श्रीवत्सकर्णपिष्पस्यङ्गुलमात्रमवस्थिता । बन्धनं ज्यङ्गुलं रन्धं नेत्रसूत्रसमन्वितम् ॥ १३८ ॥ नासिकामूलमध्यात्रविस्तारः कथ्यते क्रमात्। अङ्गुलं <sup>2</sup> चाङ्गुलस्यार्घे त्रयङ्गुलं च चतुर्यवम् ॥ १३९ ॥ अङ्गुलेनोन्नतं मूलं तेन सार्धेन मध्यमम्। द्वाभ्यां यवाभ्यां मूलेन द्यङ्गलेनात्रभुन्नतम् ॥ १४० ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> एवमेव मात्रकायां विद्यते. <sup>2</sup> चाङ्गुलं सार्ध-क.

षक्यवं सुषिरं तस्य पुटमध्यं चतुर्यवम्। पुटपार्थ्वस्य विस्तारो द्वियवः परिकीर्तितः ॥ १४१ ॥ दन्तपाल्यङ्गुलोत्सेघो दर्पणोदरसम्निभः। विस्तीर्णावयवी तुष्यी राजदन्ती चतुर्यवी ॥ १४२ ॥ द्वात्रिशद्दशनाः कल्प्या यथाशास्त्रोक्तमार्गतः। जिह्ना षडकुलायामा विस्तीर्णा ज्यक्नुला भवेत् ॥ १४३ ॥ एकाद्शाङ्गुलं वृत्तं द्यङ्गुलं स्तनमण्डलस् । चतुर्यवं चूचुकं स्यात् स्तनमण्डलमध्यगम् ॥ १४४ ॥ चतुर्यवं नाभिगर्तं दक्षिणावर्तमिष्यते । अध्यर्धमङ्गुलं वृत्तं बहिर्रधाङ्गुलोन्नतम् ॥ १४५ ॥ उण्णीषात्पृष्ठकेशान्तमेकाश्विकदशाङ्गुलम् । उष्णीषात्पार्श्वकेशान्तं द्वादशाकुलमानकम् ॥ १४६॥ कर्णयोरन्तरं विद्यात्सार्धे सत्रिदशाङ्गुलम्। मूलमध्यात्रदेशेषु पृष्ठग्रीवा यथाक्रमस् ॥ १४७॥ विस्तीणां नविभः सार्चेरङ्गुलैनविभस्तथा। अष्टभिश्च अवेत्तस्माद्घस्तात्ककुदः स्थितः ॥ १४८॥ आयामोत्सेधविस्तारैः क्कुदं तचतुर्यवम्। षट्त्रिंशदङ्गुलं बाह्योरङ्गुलैनेवभिस्तथा ॥ १४९॥ षर्डिशतिश्चाङ्गलानां कक्षयोरन्तरं अवेत्। पृष्ठमध्यस्य विस्तारो ब्रह्मन् सप्तदशाङ्गुलः ॥ १५०॥ विस्तीणौं पञ्चविंशत्या श्रोणीपाश्वौं तथाङ्गुलैः। कटिप्रदेशविस्तारः षर्द्विशत्यकुलो भवेत् ॥ १५१ ॥ षट्त्रिंशदङ्गुलं मध्यं ककुदस्य कटिस्तथा। द्यञ्जूळोच्छ्रयतस्तस्य स्फिजौ तन्मध्यमञ्जूळम् ॥ १५२ ॥ अष्टाङ्गुलं तयोर्भूलं मध्यं सप्ताङ्गुलं भवेत्। अग्रं ज्यक्कुलविस्तारमूर्वीर्मूलादिषु त्रिषु ॥ १५३॥

भवेत्क्रमेण विस्तारः सार्धं सन्निद्शाङ्गुलम्। द्वादशाङ्गुलवत्तस्य तथैव द्वादशाङ्गुलः ॥ १५४ ॥ जङ्गाष्टाङ्गुलविस्तारः सार्धमष्टाङ्गुलं भवेत्। जङ्गामध्यं सुविस्तीर्णे नालिका चतुरक्कुलम् ॥ १५५ ॥ चतुर्यवाश्विकं चैव गुक्फं च चतुरङ्गुलम्। विस्तारमानं त्रिगुणं सर्वेषां नहनं मतम् ॥ १५६॥ अभीतिदो वा वरदो मुख्यो वामेतरः करः। स्तनसूत्रसमं कार्यमङ्ख्यमं करस्य तु॥ १५७॥ तयोभवेदन्तरालं हादशाङ्गुलमञ्जज!। अङ्ग्रष्ठतर्जनीमध्ये सनालं कमलं भवेत् ॥ १५८ ॥ वरदे कमलाकरं लिखेत्करतलोदरे। अङ्गुलार्घो यवादर्वाक्सजीवः क्रियते सखः ॥ १५९ ॥ ततोऽग्रे जीवहीनं तु नखाग्रं परिकल्पयेत्। सजीवो लोहितः किञ्चिन्निर्जीवः पाण्डुरच्छविः॥ १६०॥ यवित्रतयमानेन नखात्रं परिकल्पयेत्। एवं लक्षणसंयुक्तान्मूर्तिमेदान्मनोहरान् ॥ १६१ ॥ देवानां मानुषाणां च तिरश्चां प्राणिनामपि। यथाविधानं देवानां मूर्तिभेदाननेकराः ॥ १६२ ॥ भाषप्रकाशने दक्षैः वर्णपूरणकोविदैः। चित्रकैः कारयामास चित्रमेवं समन्ततः ॥ १६३ ॥ स्वयं नाटकशालायां सकलाश्चर्यकारकम्।

इति श्रीशिवतस्वरत्नाकरे पष्ठकछोले वर्णसंयोजनन्त्रित्रलेखनप्रतिमाकक्षणनिरूपणं नाम द्वितीयस्तरङ्गः

# अथ तृतीयस्तरङ्गः

खामिन्नाटकशालैवं कारितेति समीरितम्। यद्धं तद्विनिर्माणं नटनं तच्च कीदशम्॥१॥ नटनार्हाः स्त्रियः काः स्युस्तस्य वा कीदशः कमः। तन्मद्यमित्वलं वृहि विज्ञातािष्वलवास्तव!॥२॥ कुमार! तद्बुवे तुभ्यं समाकर्णय सादरम्।

#### नृत्तस्वरूपम्

प्रागक्भ्यमप्रगत्भानामुत्साहो दीनचेतसाम् ॥ ३॥ ईश्वराणां विलासश्च कीर्तिरौदार्यशालिनाम् । दुःखिनां दुःखहरणं स्थैर्यं च चलचेतसाम् ॥ ४॥ मानो मानवतां यस्मात्तन्नृत्तं सततं मतम्।

नृत्तप्राशस्त्रम्

पुत्रोत्पत्तावभीष्टार्थसंसिद्धौ सर्वपर्वस्र ॥ ५ ॥ शोभावहं सुमङ्गल्यं कृत्यं सर्वजनप्रियम् । नरेन्द्राणां विशेषण तस्मादेतत्प्रशस्यते ॥ ६ ॥

## नृत्तस्योत्पत्तिः

इन्द्राभ्यर्थनया पूर्वं भरताय चतुर्मुखः । प्रमोदाय महेन्द्रस्य नाट्यं समुपदिष्टवान् ॥ ७ ॥

वाचिकादिभेदेन नृत्तचातुर्विध्यम्

तद्वाचिकाङ्किकाहार्यसात्विकं स्याचतुर्विधम् । स च पुत्रशतोपेतः सममप्सरसां गणैः॥ ८॥ पुरम्दरस्य पुरतः प्रयोगमकरोन्मुनिः।

मार्गनृत्तम्

नृत्तं यदुद्धतं तत्तु ताण्डवं तण्डुने शिवः॥९॥

विकृतैरङ्गहाराचैष्येतमुपदिष्टवान् ।
तण्डनोक्तं मुनिभ्यो वै मनुष्येभ्यो महिषिभिः ॥ १० ॥
लास्यरूपं तु यन्नृत्तं तत्पार्थत्यै महेश्वरः ।
पुरोपदिष्टवान् सम्यक् सुकुमारप्रयोगतः ॥ ११ ॥
तङ्गक्तितुष्ट्या गौर्या शिक्षिता बाणकन्यका ।
द्वारवत्यां तयाप्येतद्गोपीभ्यः संप्रदर्शितम् ॥ १२ ॥
ततः सौराष्ट्रनारीभ्यो गोपीभिस्संग्रदर्शितम् ।
किंच वित्ररथाष्येन गन्धविप्रभुणार्जुनः ॥ १३ ॥
शिक्षितो विविधं नृत्तं तच्च मार्गमिति स्मृतम् ।
शिक्षितो विविधं नृत्तं तच्च मार्गमिति स्मृतम् ।
शिक्षितो लिवधं नृत्तं तच्च मार्गमिति स्मृतम् ।
शिक्षितो लिवधं नृत्तं तच्च मार्गमिति स्मृतम् ।

देशनृत्तम्

अपि नृत्तं विरूपं यत्तत्त्वेद्दशनिवासिनाम् ॥ १५॥ देशनृत्तं तदेव स्याःसर्वलोकानुरक्षनम् ।

नृत्तद्रष्ट् (प्रोत्साहक) राजनिवेशनस्थानम् विचित्रभावचित्रार्थचित्रचित्रोपशोभिते ॥ १६ ॥ आस्थानमण्डपे रम्ये सर्वलक्षणसंयुते । नानारत्नसमाकीणं नानालङ्कारशोभितम् ॥ १७ ॥ सिंहासनं पूर्वमुखं तन्मध्ये विनिवेशयेत् । श्रीमान् दाता गुणग्राही भावज्ञः कीर्तिलम्पटः ॥ १८ ॥ सङ्गीतगुणदोषज्ञः सर्वभाषाविशारदः । प्रियवाग्वादिमध्यस्थो मार्गदेशप्रभेदवित् ॥ १९ ॥ धीमान् सर्वकलादक्षः सदस्यासीत भूपतिः ।

तादशराजमहिषीनिवेशनस्थानम् रूपयौवनसंपन्ना सदा श्टङ्गारलोलुपा॥ २०॥ सौभाग्यशालिनी भर्तविसनेत्रानुसारिणी। देवी चौपविशेत्तत्र वामभागे महीपतेः॥ २१॥

# राजविकासिनीनिवेशस्थानम्

रूपयौवनसंपन्ना सर्वाभरणभूषिता । हावभावविळासाढ्या विभ्रमादिगुणान्विता ॥ २२ ॥

विलासिनी महीपस्य पश्चाद्भागे निवेशयेत्। वागोयकारकविताकारा ये नर्तकादयः॥ २३॥

लास्यलक्षणदक्षाश्च स्यात्तेषामुपवेशनम् । अन्येऽपि ये यथायोग्यं तत्तिद्वधाविशारदाः ॥ २४ ॥

भवेयुस्ते महीशस्य नातिदूरोपवेशिनः।
रम्यं कुसुमसङ्कीणं दीपिकाशतभोभितम्॥ २५॥
चित्रोज्नलविशालाढयं मण्टपं नृत्तदर्शने।

# नर्तकस्थाणस्

पाइस्थानकचारीषु मण्डलीकरणे तथा ॥ २६ ॥

अञ्जहारे दृष्टिहस्तिशिरोभावेषु शिक्षितः। गुरुसंकीर्णताभिषो वितते सुषिरे घने ॥ २७॥

तते च वाच्ये निपुणो देशदेशाङ्गनुत्तवित्। स्वयं जुत्तिकयाभिङ्गः सर्वभाषाविशारदः॥ २८॥

अरोगो वंशवान् खामिवत्सलो विजिनेन्द्रियः। नित्यालोडितसङ्गीतशास्त्रो नर्तक इष्यते॥ २९॥

षुरोदेशे नरपतेर्दशहस्तान्तरे ततः। धार्यो यचनिका रम्या नानावर्णविभूषिता॥ ३०॥

क्षत्रियाणां च वैद्यानां शूद्राणामथ मेदतः। वर्णाः स्युः कथिताः कामं वरमध्याधमाः क्रमात्॥ ३१॥

## उसमादिमेदेन नर्तकीविभागः

छाटघूर्जरसौराष्ट्रमहाराष्ट्रसमुद्भवाः। उत्तमाः स्युर्वरारोहा नृत्ताभिनयकर्मणि ॥ ३२ ॥ मध्योत्तरासमुद्भृता मध्यमाः स्युर्मृगीदशः। कर्नाटद्राषिडान्ध्रेषु संभूताः स्युः स्त्रियोऽधमाः॥ ३३ ॥

### नर्तकीनां वयोज्यवस्था

वयो विंशतिपर्यन्तमारभ्य द्वादशाब्दकात् । उत्तमं स्यात्तदुपरि यावर्त्त्रिशत्तु मध्यमम् ॥ ३४॥ आचत्वारिंशद्धमं त्रिंशदृध्वेमुदाद्यतम् ।

### वर्णमेदः

गौरः खादुत्तमो वर्णः वर्णः कृष्णोऽधमो अवेत् ॥ ३५ ॥ अध्यमो मध्यमो वर्णः वर्णस्यैवं विनिर्णयः ।

# नर्तकीलक्षणम्

नातिदीर्घा नातिहस्या न स्थूला न कृशा तथा ॥ ३६॥ स्पौदार्थगुणैर्युक्ता सुमुखी दीर्घलोचना। सुविभक्तान्नवेचित्रया घनस्तननितिम्बनी ॥ ३७॥ जितश्रमा बहुमन्ना सुन्निश्चितगतिकमा। अरोगा रागसम्पन्ना सततं श्रियवादिनी ॥ ३८॥ डिक्तमत्युक्तिचतुरा सहिता रुचिरैर्गुणैः। गुरुदेवद्विजातीनां पूजनोयुक्तमानसा ॥ ३९॥ भूषिता भूषणैः सम्यक्सा मता नर्तकी बुधैः।

# **मृत्तोपक्रमः**

रङ्गमण्डपमध्यस्था नमस्कुर्याखनुर्मुखम् ॥ ४०॥ विकीर्णपुष्पप्रकरा भारतीं भावयेबृदा । महादेव महायोगिन् देवदेवामरोत्तम ॥ ४१॥ प्रगृह्यतां बल्दिंव मन्त्रसंस्कारसंस्कृतः । नमोऽस्तु सर्वदेवेभ्यो द्विजातिभ्यो नमो नमः ॥ ४२ ॥ नमोऽस्तु सर्वजातीयसज्जनेभ्यो नमो नमः । प्रशाधि त्वं महाराज पृथिवीं च ससागराम् ॥ ४३ ॥ इज्यया चानया नित्यं प्रीयन्तां सर्वदेवताः । इति पुष्पाञ्जलिं कृत्वा क्षिप्त्वा यवनिकापटम् ॥ ४४ ॥ वादनोपक्रमं कुर्युमाई क्षिप्त्वा यवनिकापटम् ॥ ४४ ॥

# मार्देङ्गिकादीनां सङ्ख्या

षोडश द्वादशाष्टी वा सममार्दिक्षका मताः ॥ ४५॥ इडुकावंशवादौ द्वौ द्वौ तद्वसारिणौ। चतस्यः कांस्यतालिन्यो गायत्येका सवल्लकी ॥ ४६॥ अष्टौ तद्वुगायिन्यस्तासु द्वे तालकोविदे। अष्टौ षड्वाथ चत्वारः समाः काहलधारिणः॥ ४७॥ एकश्च करडाचश्चरेष वाद्यविधिः स्मृतः।

# गेया रागविशेषाः

मध्यमादि पुरस्क्रत्य श्रीरागमथवा ध्रुवाम् ॥ ४८॥ आदाय प्राञ्जलौ लिप्ति सृदु गायेयुरङ्गनाः । श्रीरागो मध्यमादिश्च नाटकर्णाटगोलकौ ॥ ४९॥ छायानादश्च गातव्याः रागाः षद्प्राञ्जलौ स्फुटम्।

# अङ्गोपाङ्गप्रसङ्गानि

नाट्यादिकतये तज्ज्ञाः षडङ्गानि प्रचक्षते ॥ ५० ॥ शिरो वर्धाः करः पार्श्वं कटिश्चरणमित्यपि । उपाङ्गानि श्रुवौ नेत्रे नासा गण्डस्थलाधरम् ॥ ५१ ॥ खुकुकं चेति षद्प्राद्वर्नृत्यविद्याविशारदाः । प्रत्यङ्गानि पुनर्यीवाबाद्वपृष्ठं तथोदरम् ॥ ५२ ॥ करू जङ्घायुगं चेति षडुक्तानि महर्षिभिः।
शीर्षे दृष्टिस्तथा तारापुटश्रूभङ्गनासिकम् ॥ ५३ ॥
तथाऽघरो हृनुश्चेव मुखरागस्तथापरः।
हस्तकमं तथा हस्तप्रचारश्च तथा किया ॥ ५४ ॥
वाहुरंसश्च हृद्यं, जठरं पार्श्वमेव च ।
किटक्रस्तथा जङ्घा पादकर्ण तथा परम् ॥ ५५ ॥
स्थानकं च तथा चारिमण्डलं पाद एव च ।
अङ्गहारस्तथा जेयो रेचकस्तदनन्तरम् ॥ ५६ ॥
शिक्षा च पद्धतिश्चेति कथितो नृत्यसंग्रहः।

इति श्रीशिवतस्त्रत्ताकरे षष्ठकञ्चोले नाट्यक्रमनिरूपण नाम तृतीयस्तरङ्गः

# अथ चतुर्थस्तरङ्गः

शिरोद्दष्यादिकानां तु प्रोक्ता नृत्तोपयोगिता।
उपभोगस्तयाङ्गस्य कथ्यतां कस्य कुत्र वा॥ १॥
स्वामिन्! मह्यमिदं ब्र्हि श्रोतुं मेऽस्ति कुत्र्हलम्।
कुमार! श्रणु तत्सर्वं वर्णयामि तवेष्सितम्॥ २॥
शिरोद्दष्टिकरादीनां चाङ्गानामुपयोगिनाम्।
यथाक्रममथात्रैव लक्षणं प्रतिपाद्यते॥ ३॥

# नृत्तोपयोगिशिरोभेदाः

धुतं विधुतमाधूतमञ्जितं कम्पितं तथा। आकम्पितं परावृत्तमवधूतमधोमुखम् ॥ ४ ॥ निकुञ्जितं तथोत्क्षितं छोछितं परिवाहितम् । इति त्रयोदशविधं शिरः प्रोक्तं मनीषिभिः॥ ५ ॥

#### धुतम्

रेचितं तिद्ध शनकैस्तिर्यञ्जीतं शिरः स्मृतम् । प्रतिषेषे विषादे च तथा पार्श्वावलोकने ॥ ६॥ विस्मयादौ प्रयोगोऽस्य कथितो नाट्यनृत्तयोः।

## विधुतम्

तदेव शीव्रचलनाद्विधुतं वर्णितं शिरः॥ ७॥ भये शीते विषादादौ शिरस्तु विधुतं मतम्।

### बाध्तं

उष्धेः कृतं शिरस्तिर्यगाधृतमभिषीयते ॥ ८॥ पार्श्वस्थोष्मतवीक्षायां गर्वादौ नाट्यमृत्तयोः।

# अञ्चितम्

मनाग्विनमितं पार्श्वे कथयत्यिञ्चतं शिरः ॥ ९॥ विनियोगोऽस्य नाट्ये स्याद्याधिमूर्जमदादिषु ।

# कस्पितम्

कम्पितं तु शिरः जीव्रं मुहुरूर्ध्वं प्रकम्पितम् ॥ १०॥ नाट्ये वितर्कविद्यानपृच्छादौ विनियुज्यते।

# **जाकि**गतम्

¹ शनैकःर्वमधस्ताच कम्पादाकम्पितं शिरः ॥ ११ ॥ पृच्छोपदेशसंद्वादावेतत्स्यान्नाट्यनृत्तयोः ।

बर्षो स्थायिभावजाः दृष्टिभेदाः

किंग्धा दृष्टा च दीना च कुद्धा ² धृष्टा भयान्विता ॥ १२ ॥ जिगुप्सिता विस्मितेति दशोऽष्टौ स्थायिभावजाः।

¹ इत कथ्वं सप्तानां शिरसां रुक्षणानि जुप्तानि. ² इप्ता-स्तं. र.

### व्यमिचारिद्दष्टिभेदाः विंचतिः

शून्या च मिलना श्रान्ता सलजा शिक्कता तथा॥ १३.॥ विषण्णा मुकुला जिह्या लिलता च वितर्किता। श्रान्तार्धमुकुला त्रस्ता विकासा केकरा तथा॥ १४॥ विष्लुता मिदरा ग्लाना अभितप्ता च कुञ्जिता। इति विश्तिकहिष्टा दष्टयो व्यभिचारिणः॥ १५॥

# अष्टी रसदृष्ट्यः

कान्ता भयान्विता हास्या करुणा च तथाऽद्भुता। रौद्रा वीरा च मीभत्सा इत्यष्टौ रसदृष्टयः॥ १६॥ एवमेकत्र गणिताः षद्त्रिंशन्नाट्यनृत्तयोः।

रतिभावजा दृष्टिमेदाः

सहर्षा साभिलाषा च मधुरान्तर्विकासिनी ॥ १७ ॥ स्मेरतारा भवेदृष्टिः श्चिग्धा रत्यास्यभावजा।

हास्बे प्रयुज्यमाना दृष्टयः

चञ्चला सोरगर्भा च मझतारा निमेषभाक् ॥ १८॥ ईषदाकुञ्चिता दृष्टिहेषा हास्ये प्रयुज्यते।

शोके प्रयुज्यमाना दृष्टयः

विस्नस्तार्थोत्तरपुटा बाष्पस्थगिततारका ॥ १९ ॥ प्रन्दसंचारभाग्दछिर्दीना शोकेऽभिघीयते ।

कोधे प्रयुज्यमाना रष्टयः

स्थिरोबृतपुटा रूक्षा निश्चलोद्भृततारका॥ २०॥ बाविज्ञबज्जञ्जुरुटी दृष्टिः कुद्धा भवेत्कुघि।

उत्साहे प्रयुज्यमाना दृष्टयः

स्थिरतारा समुत्फुला प्रसादगुणशालिनी ॥ २१ ॥ भृष्टा दिष्टः प्रयोक्तव्या भाव उत्साहनामनि ।

## भये प्रयुज्यमाना दृष्टयः

स्थिरा विकाससिहता निश्चलीकृततारका ॥ २२ ॥ दृष्टिर्निष्कान्तमध्येयं भये क्षेया भयान्विता।

जुगुप्सायां प्रयुज्यमाना दृष्टयः

लक्ष्यालोकसमुद्धिया दिष्ठस्स्थगिततारका ॥ २३ ॥ ससंकोचपुटा सा स्याज्जुगुप्सायां जुगुप्सिता ।

विस्मये प्रयुज्यमाना दृष्टयः

उद्घृत्ततारकात्यर्थं समा विकसि (ता) तं तथा ॥ २४ ॥ विस्पष्टमुकुला दिष्टर्विस्मये विस्मयाभिधा । इत्यष्टौ दष्टयः प्रोक्ताः स्थायीभावसमाश्रयाः ॥ २५ ॥

### शून्या दृष्टि:

निश्चला समतारा च प्राह्यानर्थानगृह्धती । तथा समपुटोपेता शून्या दृष्टिरुदाहृता ॥ २६ ॥

मलिना दृष्टि:

मनाङ्निमीलितप्रान्ता किंचिइर्शिततारका। ईषदस्पष्टपक्ष्मात्रा मलिना दिष्टरिष्यते॥ २०॥

श्रान्ता दृष्टिः

सममप्रपुटद्वन्द्वा क्षामा चिकततारका। तथैवाञ्चितनेत्रा च दृष्टिः श्रान्ताभिधीयते॥ २८॥

लजिता दृष्टिः

मनाक्पतितपक्ष्मात्रा लज्जावस्थिततारका । किंचित्संकुचिता दृष्टिलेजिता कथिता बुचैः॥ २९॥

शक्किता दृष्टि:

चला किंचित्स्थरा किंचिद्र्दा चकिततारका। आयता तिर्यगुत्रुङ्गा शङ्किता दृष्टिरीरिता॥ ३०॥

#### विषण्णा दृष्टिः

विस्तारितपुटद्वन्द्वा अवऋस्तब्धतारका। पर्यस्ता सनिमेषा च विषण्णा दृष्टिरीरिता॥ ३१॥

### मुकुला दृष्टि:

विस्फुरिच्छ्छप्रक्षमा या सुखोन्मीलिततारका । सकोचितपुटद्वन्द्वा दृष्टिः सा मुकुछाभिधा ॥ ३२ ॥

### जिह्या दृष्टि:

लम्बवकपुटद्वन्द्वा मन्दा तिर्थिन्विलोकिनी। निगूढतारका दृष्टिर्नामा जिस्नेति कीर्तिता॥ ३३॥

### **लिता रिष्ट**:

वक्रोहन्तसकामा च भ्रूविकारसमन्विता । सविस्मया च मधुरा छलिता दृष्टिरिष्यते ॥ ३४ ॥

### विवर्किता दृष्टि:

तर्कोंद्वृत्तपुटद्वन्द्वा विकासान्विततारका। अधः स्थितप्रचारा च क्षेया दृष्टिर्वितर्किता॥ ३५॥

#### भ्रान्ता दृष्टि:

चश्रलीकृततारा च न्याकुला भ्रान्तदर्शना । भृशं संस्पृष्टमध्या सा विभ्रान्ता दृष्टिरिष्यते ॥ ३६ ॥

# अर्धमुकुला दृष्टि:

ईषदुत्फुल्लपक्ष्मात्रा किंचिद्वकपुटद्वया । मनाङ्मीलिततारा या ज्ञेयाऽधेमुकुलाभिधा ॥ ३७ ॥

#### त्रस्ता दृष्टिः

उद्वर्तितपुटा त्रासात्तरलीकृततारका । सुन्याकोशा च मध्या च त्रस्ता दृष्टिः प्रकीर्तिता ॥ ३८ ॥

#### विकासा दृष्टिः

विकासितपुरद्वन्द्वा निर्निमेषा विकासिनी । तथा चश्चलतारा च विकासा दृष्टिरिष्यते ॥ ३९ ॥

### केकरा दृष्टिः

मनाग्वक्रपुटा योगमीलिताधिनिमेषभाक्। भृशं विभ्रान्ततारा रुग्दूरालोकेषु केकरा॥ ४०॥

### विप्छुता दृष्टि:

स्फुरणं पुरयोर्यत्र शैथिबयं स्तब्धता तथा। उद्युत्ततारकाद्वनद्वां दशं तां विप्लुतां विदुः॥ ४१॥

# मदिरा दृष्टि:

आकम्पमानमध्या या सौष्ठवेन विवर्जिता। दृष्टिर्विकासतारा सा मदिरेति निगद्यते॥ ४२॥

#### ग्काना दृष्टि:

भूपक्ष्मात्रपुटैः श्रान्तैः क्रमान्मीलिततारका। शिथिला मन्दसंचारा ग्लाना दृष्टिरुदाद्वता॥ ४३॥

# अभितसा दृष्टिः

सन्यथा मन्दतारा च संतप्ता चञ्चलैः पुदैः। अभितप्ताभिधा दृष्टिविष्टेया भावुकैर्जनैः॥ ४४॥

### कुञ्चिता

मनाग्वर्तितपक्ष्मात्रा वक्रीकृतपुरद्वया । श्रान्ता विकृततारा च कुञ्जिता दिष्टिरिष्यते ॥ ४५ ॥ इत्युक्ता व्यभिचारिण्यो विंशतिर्नाट्यदृष्ट्यः ।

### शुन्यादिदृष्टीनां विनियोगाः

अभितप्ता च शून्या च चिन्तायां दृष्टिरिष्यते ॥

वैवर्ण्यं चातिनिर्वेदे दृष्टिः स्यानमिलनाभिघा। मेदे श्रमे भवेच्छान्ता त्रपायां लज्जिता मता ॥ ४६ ॥ व्यायामे चाप्यपस्मारे ग्लाना दृष्टिः प्रकीर्तिता । स्रविषादा विषादे स्याच्छङ्कायामपि शङ्किता॥ ४७॥ दुःखे समे सुषुप्तौ च मुकुला दृष्टिरिष्यते। अक्किरोगेऽज्यस्यायां दुष्पेक्षे कुञ्चिता च हक् ॥ ४८॥ निर्वेदे त्वभितप्ता इगभिघातोपतापयोः। जडतायामसूयायां जिल्ला दृष्टिः प्रकीर्तिता ॥ ४९ ॥ वितर्किता स्मृते तर्के छिलता धृतिइर्षयोः। **बानन्दे चार्धमुकु**ला स्पर्शगन्धरसादिषु ॥ ५० ॥ विभ्रान्ता विभ्रमे दृष्टिः सङ्ग्रामावेगयोरिप । बिह्नुता दृष्टिरुन्मादे चापले मरणादिषु॥ ५१॥ केकरा च भवेड्रिष्टर्रुरालोकविलोकने। मदेषु मदिरा दृष्टिः स्त्रासा त्रासदर्शने ॥ ५२ ॥ प्रसादहर्षसंभूता सकामापाङ्गसङ्गता । संभोगनाम्नि शृङ्गारे कान्ता दृष्टिः प्रयुज्यते ॥ ५३ ॥ स्थब्घोद्वृत्तपुटद्वन्द्वा ललितोद्वृत्ततारका। भये भयानका दिष्टनीट्यक्कैः संप्रयुज्यते ॥ ५४ ॥ कमवकपुटद्वन्द्वा किंचिद्विभ्रान्ततारका। हास्यडिंहरियं घोका हास्याभिनयकर्मणि ॥ ५५ ॥ पतितोर्ध्वपुटा साम्ना नासिकाग्रावलोकिनी । शोकमन्दरताराच करुणे करुणैव दक्॥ ५६॥ समाकुञ्चितपक्ष्मात्रा विरूपष्टोद्वृत्ततारका । विस्तीर्णान्ता च साम्या च दृष्टिः स्याद्क्कुतेऽक्कुता ॥ ५७ ॥ रूक्षा कूरारुणोद्धृत्ता विस्नब्धपुटतारका। कुटिलभुक्टी इंष्टी रौद्रा रौद्ररसे भवेत्॥ ५८॥

गम्भीरा समतारा च दीप्ता क्षेपिववर्जिता।
उत्फुल्लाभ्यन्तस्य दृष्टिवीरा वीररसे भवेत् ॥ ५९ ॥
निकुञ्चितपुटोपान्ता सुश्लिष्टा स्थिरस्क्ष्मभाक्।
भीभत्से सघृणा दृष्टिभीभत्सा कथिता रसे ॥ ६० ॥
इत्यष्टै। दृष्ट्यो नाट्ये कथिता रससंश्रयाः।
एवमेकीकृताः सर्वाः षद्त्रिंशदृष्ट्यः स्मृताः॥ ६१ ॥

# आलोकिताचष्टदर्शनानि

आलोकितं समं त्रयश्चं प्रलोकितविलोकिते। उल्लोकितानुवृत्ते च ततोऽन्यद्वलोकितम्॥ ६२॥ इत्यष्टौ दर्शने भेदास्तेषां लक्षणमुच्यते।

# आलोकितादिदर्शनानां लक्षणानि

वीक्षणं सहसा यत्स्याद्वदन्त्यालोकितं हि तत् ॥ ६३ ॥
समं यत्समतारं च समन्ताइर्शनं विदुः ।
दृष्टिः सा च भवेत्रयश्रपक्ष्मान्तर्वर्तितारकम् ॥ ६४ ॥
पार्श्वयोर्द्शनं यत्स्यात्तत्प्रलोकितमुच्यते ।
विलोकितं तु विश्वयं पृष्ठभागनिरीक्षणम् ॥ ६५ ॥
उल्लोकितं तु विश्वयमूर्ध्वदेशनिरीक्षणम् ।
दूरस्थदर्शनं प्राहुरतुवृत्तं विचक्षणाः ॥ ६६ ॥
अधस्थाद्दर्शनं पाहुरवलोकितसंश्वितम् ।
इत्यष्टौ दर्शने भेदा वृत्तनाट्यसमाश्रयाः ॥ ६७ ॥

# नव तारकाकर्मभेदाः

वेपनं चलनं पातो भ्रमणं च प्रवेशनम् । निवर्तनं च निष्कामः समुद्धृत्तमतः परम् ॥ ६८ ॥ प्राकृतं चेति कर्मेदं तारयोर्नवधा स्मृतम् ।

### तेषां स्वरूपम्

वेपनं चलनं प्रोक्तं वलनं तिर्यगीक्षणम् ॥ ६९ ॥ स्रस्ततारं भवेत्पातो भ्रमणं च पुटान्तरे । तारयोर्मण्डलावृत्तिः प्रेवशोऽन्तः प्रवेशनम् ॥ ७० ॥ निवर्तनं कटाक्षस्य निष्कामो निर्गमो मतः । समुन्नतिः समुद्रनं सहजं प्राकृतं भवेत् ॥ ७१॥

#### तेषां विनियोगः

निष्कामं चलनं चैव करुणे च भयानके। हास्ये रसे च बीभत्से प्रवेशनमुदाहृतम्॥ ७२॥ निष्कामश्चलनोद्गृत्तिर्श्रमणं शैद्रवीरयोः। करुणे पातनं कार्यं निष्कामश्चाद्भते रसे॥ ७३॥ तारकर्मेति कथितं रसभावसमाश्रयम्।

### तारापुटप्रकारस्तद्विनियोगश्च

विवर्तितं तथोन्मेषः पिहितं कुञ्चितं समम्॥ ७४॥
विवातितं च स्फुरितं निमेषः प्रमृतं तथा।
विवर्तितं समुद्धृत्तमुन्मेषः पुटयोः पुनः॥ ७५॥
विश्वेषस्सु परिश्वेयः पिहितं स्थगितं भवेत्।
अञ्चितं कुञ्चितं स्यात्तु समं नैसर्गिकं मतम्॥ ७६॥
विवातितं वाहितं स्यात्स्यन्दितं स्फुरितं भवेत्।
निमीतितं निमेषः स्यात्ममृतं च प्रसारितम्॥ ७७॥
कोपे विवर्तितं प्रोक्तं निमेषोन्मेषसंयुतम्।
धीरविस्मयहर्षेषु प्रसृतं तु प्रकीर्तितम्॥ ७८॥
निकुञ्चितनिमेषे च गन्धस्पर्शरसादिषु।
स्फुरितं स्यादनर्थाय शृङ्गारे तु समं मतम्॥ ७९॥

8. RATNAKARA

धूमोष्णवातमूर्छादौ पिहितं परिकीर्तितम् । विचालितं परिज्ञेयमभिघाते मनीषिभिः ॥ ८० ॥ तारापुटपकारोऽयं रसभावेषु दर्शितः ।

सस भ्रविश्वपासत्स्वरूपं विनियोगश्च भुकुटिः कुञ्चितं चैव रेचितं पातनं तथा ॥ ८१ ॥ उत्क्षेपं सहजं चैव चतुरं चेति सप्तधा । भूमध्यमूलविश्वेपो भुकुटिः कथिता बुधैः ॥ ८२ ॥ एकस्य मृदुभन्नेन द्वयोवी स्यान्निकुञ्चितम् । रेचितं पुनरेकस्यः द्वयोवी स्यान्निकुञ्चितम् ॥ ८३ ॥ पातनं पुनरेकस्याः द्वयोवी स्याद्धोगितः । सममुद्रतिरुद्धोपो भुवोरेकैकशोऽथवा ॥ ८४ ॥ निसर्गतः समुत्पन्नं सहजं परिकीर्तितम् । चतुरं चेषदुच्छ्वासमसृणायतता भ्रुवोः ॥ ८५ ॥ वेलावितर्ककोपेषु दर्शने भ्रवणे तथा । लीलायां सहजे चैकामूर्ध्वं संचारये द्ववम् ॥ ८६ ॥

रोषिवस्मयहर्षेषु स्यादुत्क्षेपो द्वयोर्श्ववोः। हासास्याजिगुष्सासु घाणे च पतनं भ्रुवोः॥८७॥ कोघाश्रयेष्वनेकेषु भुकुटी घटिता भवेत्। चतुरं स्यात्सुखस्पर्शे गृङ्गारे लिलते तथा॥८८॥ मोहान्विते विलासे च किलिकिञ्चितनृत्तयोः। तथा कुट्टमिते प्राक्षैः भ्रुवोः कार्यं निकुञ्चितम्॥८९॥ विधेयं रेचितं सद्भिः कारणादानतेक्षणे। अनुद्धतेषु भावेषु भवेत्स्वाभाविकं मतम्॥९०॥ एवं प्रदर्शितान्यत्र भ्रुवोः कर्माणि सप्तधा।

षण्णासिकाभेदास्तासां स्वरूपं विनियोगश्च स्वाभाविकी नता मन्दा सोच्छ्वासा च निकूणिता॥ ९१॥ विकृष्टा चेति निर्दिष्टा नासिका षड्विघा बुधैः।
स्वाभाविकी समा श्रेया मुद्दुः श्रिष्टपुटा नता॥ ९२॥
निभृता कथिता मन्दा सोच्छ्वासा हतमारुता।
निकृणिता ससंकोचा विकृष्टा विकसत्पुटा॥ ९३॥
इति नाट्ये समुद्दिष्टा नासाः षोढा मनीषिभिः।
रुदिते मन्द्विच्छिन्ने सोच्छ्वासा नासिका मता॥ ९४॥
औत्सुक्ये चित्तनिर्वेदे मन्दा शोके च नासिका।
तीवगन्धे विकृष्टा स्याद्रोषश्वासभयार्तेषु॥ ९५॥
हृद्यगन्धेषु सोच्छ्वासा दीर्घोच्छ्वासे कृते तथा।
अस्यायां जिगुण्सायां हास्ये प्रोक्ता निकृणिता॥ ९६॥
स्वाभाविकी स्याद्भावेषु शेषेष्वेच तु नासिका।

गण्डभेदाः षट् तह्रक्षणं विनियोगश्च

किंग्पतः कुञ्चितः क्षामः फुल्लः पूर्णः समस्तथा ॥ ९७ ॥ इति षोढा समुद्दिष्टो गण्डस्तल्लक्ष्म कथ्यते । स्फुरितः किंग्पताभिष्यः ससंकोचस्तु कुञ्चितः ॥ ९८ ॥ अवनम्रस्तथा क्षामः फुल्लो विकसितः पुनः । पूर्णः समुन्नतः प्रोक्तस्तथा स्वाभाविकः समः ॥ ९९ ॥ इति गण्डाः समुद्दिष्टाः षड्विधाः पूर्वसूरिभिः । दुःखे क्षामो विधातव्यः प्रमोदे फुल्ल इष्यते ॥ १०० ॥ उत्साहगर्वयोः पूर्णः किंग्पतो दुःखहर्षयोः । शिते ज्वरे भये स्पर्शे रोमाञ्चे चैव कुञ्चितः ॥ १०१ ॥ अविशिष्टेषु भावेषु प्राकृतं कर्म गण्डयोः ।

अधरकर्माणि षट् तल्लक्षणं विनियोगश्च विवर्तितं विसर्गश्च कम्पनं विनिगूहनम् ॥ १०२ ॥ सन्दष्टकसमुद्रौ च षोढा कर्माघराश्रयम् । विवर्तितं समुद्दिष्टमघरस्याविकोणनम् ॥ १०३॥ विसर्गश्च विनिष्कामः स्फुरणं कम्पनं भवेत् । विनिगृहः प्रवेशः स्यात्सन्दष्टो दशनक्षतम् ॥ १०४ श्विष्ठष्टोऽधरः समुद्रः स्याद्धरे लक्ष्म षिद्धधम् । अवश्वविदनास्याहास्यादौ स्याद्धिवर्तितम् ॥ १०५ ॥ जये रोषे भये श्रान्ते वेदनादौ च कम्पितम् । आयासे च विलासे च रक्षनादौ च गृहनम् ॥ १०६ ॥ कोधकर्मणि सन्दष्टं समुद्रं चुम्बनादिषु ।

चुनुकमेदाः सस तल्लक्षणं विनियोगश्च खण्डनं कुट्टनं छिन्नं लेहिनं लुरितं समम् ॥१०७॥ दष्टं च दन्तयोगेन चुनुकं सप्तधा भवेत्। कोपे च खण्डनं क्षेयं दन्तघृष्टौ च कुट्टनम् ॥१०८॥ भयव्याधिजराज्ञीतग्रस्तानां कुट्टनं स्मृतम्। व्यायामे हिंदते ज्ञीते चिल्लनं व्याधिभयादिषु॥१०९॥ लेहनं लेह्यलेहादौ लुम्भायां खुरितं मतम्। समं सहजभावेषु संदष्टं कोपकमंणि॥११०॥ इति जिह्वोष्टदन्तानां व्यापारैश्चनुककिया।

श्यामं रक्तं प्रसन्नं च तुर्यं खाभाविकं मुखम् ॥ १११ ॥ श्यामं तु जायते वक्त्रं भीभत्से च भयानके । मदे वीरे च रौद्रे च जायते रक्तमाननम् ॥ ११२ ॥ प्रसन्नमञ्जुते वक्त्रं हास्यगृङ्गारयोरिष । खरूपावस्थितं वक्त्रं भवत्खाभाविकं पुनः ॥ ११३ ॥ कन्धरायास्तु कर्माणि शिरःकर्मानुगानि यत् ।

चःवारि मुखचिह्नानि

अतस्तस्या मया कर्म पृथङ्नेह प्रदर्शते ॥ ११४ ॥ इति शीर्षादिकण्ठान्तमङ्गानां कर्म वर्णितम् ।

इति श्रीशिवतस्वरत्नाकरे षष्ठकञ्जोले भरतेरितशीर्षादिकण्ठान्ताभिनय-निरूपणं नाम चतुर्थस्तरङ्गः

# अथ पश्चमस्तरङ्गः

अङ्गानां शीर्षमुख्यानां विनियोग उदीरितः। इदानीं शृणु इस्तस्य विनियोगो निरूप्यते ॥ १॥

### हस्तकर्माणि विंशतिः

विसर्गों धूननं रक्षा संश्लेषो मोक्षणं तथा। विक्षेपान्दोलने चैव निग्रहस्तु परिग्रहः॥२॥ आकर्षणं विकर्षः स्याद्वियोगोत्कर्षणं तथा। ताडनं मोटनं भेदं छेदनं १ स्फुटनं तथा॥३॥ आह्वानं तर्जनं चेति हस्तकर्माणि विंशतिः। एषामन्वर्थसंब्रत्वान्न पृथग्लक्ष्म कथ्यते॥४॥

#### करप्रचारखिविधः

अधोमुखस्तथोत्तानस्तथा पार्श्वगतः परः । करप्रचारस्त्रिविधो नाट्ये नृते च युज्यते ॥ ५ ॥

# चतुर्धा हस्तकरणम्

पूर्वमावेष्टितं श्रेयमुद्धेष्टितमतः परम् । ज्यावर्तितं ततः प्रोक्तं परं च परिवर्तितम् ॥ ६ ॥ चतुर्धा हस्तकरणं प्रोक्तं तल्लक्ष्म कथ्यते ।

## हस्तकरणलक्षणानि

सभ्यन्तरे यथाक्षुल्यस्तर्जनीप्रमुखाः क्रमात् ॥ ७ ॥ प्रवेक्ष्यन्ते तु करणमावेष्टितमिदं हि तत् । बहिर्मुखा यदाक्षुल्यस्तर्जन्याद्या यथाक्रमम् ॥ ८ ॥ उद्येष्ट्यन्ते तु करणमुद्वेष्टितपदाभिष्यम् । सभ्यन्तरे कनिष्ठाद्या स्थावर्तन्ते यथाक्रमम् ॥ ९ ॥

<sup>1</sup> स्फोटनं -क.

अङ्गुल्यः करणं क्षेयं तदा व्यावर्तिताभिधम्। अङ्गुल्यः परिवर्तन्ते कनिष्ठाद्या बहिर्यदा॥ १०॥ क्रमेणैव तदा क्षेयं करणं परिवर्तितम्।

## बाहुप्रचारा दश

अर्ध्वः प्रसारितस्तिर्थगञ्जितोऽघोमुखस्तथा ॥ ११ ॥ स्वस्तिको मण्डलगतिरपविद्धस्तथापरः । पृष्ठानुसारितश्च स्यादुद्वेष्टितक इत्यपि ॥ १२ ॥ दशघा कथितः प्राज्ञैः प्रचारो बाहुसंश्रयः । संज्ञातो ज्ञातरूपाणामेषां लक्ष्म न कथ्यते ॥ १३ ॥

## **नृत्तहस्ताखिंश**त्

¹ चतुरश्रौ करौ पूर्वमुद्धृत्ताख्यौ ततः परम् ।
ततस्तलमुखौ क्रेयौ स्वस्तिकौ विप्रकीर्णकौ ॥ १४ ॥
² अरालकटकावक्रौ ततश्राविद्धवक्रकौ ।
स्व्यास्यौ रेचितास्यौ च भवेतामधं'रेचितौ ॥ १५ ॥
उत्तानवश्चितौ चान्यौ पल्लवौ च नितम्बकौ ।
केशबन्धौ लताख्यौ च करिहस्तावतः परम् ॥ १६ ॥
पश्चवश्चितनामानौ पश्चप्रोद्यतकौ ततः ।
तार्स्यपक्षौ करौ स्यातां दण्डपक्षौ प्रकीर्तितौ ॥ १७ ॥
उध्वमण्डलिनौ हस्तौ पार्श्वमण्डलिनाविष ।
उरोमण्डलिनावन्यावुरःपार्श्वार्धमण्डलौ ॥ १८ ॥

<sup>1</sup> भरतनाटचे चतुःषष्टिनृत्तहस्ता अभिहिताः. 2 अराळखटकौ क्क्रौ-ह्यं. र. 3 अर्थरेचितोत्तानवश्चितयोर्लक्षणं कोशेषु न दृश्यते । संगीतरक्काकरे तयोर्लक्षणमेनं विश्वते—— " पकेन चतुरश्रेण तो स्यातामधेरेचितो ॥ कपोळांसळळाटानां क्षेत्रे तक्यतमे स्थितौ । त्रिपताकौ करौ किंचित्तियंश्चौ संमुखौ मिथः ॥ अंसक्रूपंरयोः किंचिचळतोरूर्श्वतस्तळो । अ्षणं भूखा प्रचलितौ श्रेयानुत्तानविश्चतौ ॥ " इति.

मुष्टिकस्वस्तिकौ हस्तौ निलनीपद्मकोशकौ । ललितौ वलितौ ख्यातावलपद्मौ तथोस्बणौ ॥ १९ ॥ मृत्तहस्ता इमे प्रोक्ताः संयुक्ता मृत्यवेदिभिः ।

चतुरश्रहस्तौ

समकूर्परसस्कन्धौ वक्षसोऽष्टाङ्गुळान्तरौ ॥ २० ॥ प्राङ्मुखौ कटकावक्रौ चतुरश्रौ निरूपितौ ।

उद्गत्तहस्तौ

तालवृन्तवदुद्वृत्तौ हंसपक्षौ यदा करौ ॥ २१ ॥ वक्षसः सम्मुखीभूताबुद्वृत्ताविति कीर्तितौ ।

तलमुखौ

हंसपक्षो तथा हस्तावन्योन्याभिमुखौ स्थितौ ॥ २२ ॥ रेचितौ ज्यश्रभावेन स्यातां तलमुखौ तथा ।

स्वस्तिकौ

मणिबन्धसमीपस्थौ हंसपक्षाभिधौ करौ॥ २३॥ स्थितौ स्वस्तिकरूपेण स्वस्तिकौ कथितौ करौ।

# विप्रकीणौ

करौ स्वस्तिकनामानौ विश्विष्ठधै माणवन्धनात् ॥ २४ ॥ भवेतां हंसपक्षाख्यौ विप्रकीर्णाभिधौ मतौ ।

# अरालकटकामुखौ

पुरस्तादुरसो न्यस्तः कटकाख्यः पराङ्मुखः ॥ २५ ॥ तिर्थकप्रसारितः किंचिद्रालश्चोन्नताननः । निजस्थानगतावेतौ विन्यस्तब्यस्तकौ तथा ॥ २६ ॥ ¹ सब्यापसन्यौ तत्स्यातामरालकटकामुखौ ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सच्यापसञ्चतः स्यातां -क.

# **भाविद्धवक्तृको**

भुजकूर्परवाह्रप्रैर्वकैरावर्तितौ करौ ॥ २७ ॥ अवाङ्मुखतलौ हस्ताबुकावाविद्ववक्तृकौ ।

# सूचीवक्त्रौ

∕भुजङ्गमस्तकौ हस्तौ किञ्चित्कुञ्चितकूर्परौ ॥ २८॥ मध्याङ्गुष्ठानतौ तिर्यक्सुचीवकूौ प्रकीर्तितौ ।

# रेचिताख्यी

इंसपक्षी भृती भ्रान्ती पार्श्वदेशप्रसारिती ॥ २९॥ इस्ती इस्तविशेषक्षैः कथिती रेचितासिधी।

# पछवी

रेचितो दक्षिणो हस्तश्चतुरश्चं ततः परम् ॥ ३०॥ इस्ताभिनयतस्वज्ञैः कथितौ पह्नवौ करौ।

### नितम्बकी

स्कन्धादृष्वेविनिष्कान्तौ त्रिपताकौ करौ यदा ॥ ३१ ॥ नितम्बाविति विख्यातौ नितम्बे कृतिरेचितौ ।

# केशबन्धी

पार्श्वतः केशवन्धाच नितम्बा बहुशो यदा ॥ ३२॥ तदा हस्तविशेषक्षैः केशबन्धाविति स्मृतौ ।

## लताभिधी

त्रिपताको यदा हस्तौ पार्श्वदेशप्रसारितौ ॥ ३३ ॥ भूयो भूयोऽपि तत्रैव रेचितौ तौ छताभिधौ ।

## करिहस्ती

त्रिपताकौ यदा हस्तौ कर्णोपान्तमुपागतौ ॥ ३४ ॥ डोलितौ पार्श्वतः पार्श्वे हस्तौ तु करिहस्तकौ ।

### पक्षविखतौ

कटिमस्तकल्यात्रौ त्रिपताकौ यदा करौ ॥ ३५ ॥ प्रयोगक्षैः सदा क्षेयौ पक्षवञ्चितसंज्ञिकौ ।

'पक्षप्रोचतकौ ं

पतावेव परावृत्ती पक्षप्रद्योतकी करी ॥ ३६ ॥

तार्स्यपक्षकी

त्रिपताको पताको वा नितम्बस्थावधोमुखौ। कूर्परौ कुञ्चितौ किंचित्करौ गरुडपक्षको ॥ ३७॥

दण्डपक्षी

हंसपक्षी यदा हस्तौ ज्यावृत्ती परिकीर्तिती । प्रसारितभुजी तिर्थग्दण्डपक्षाबुदाहृती ॥ ३८॥

कर्ष्वमण्ड लिनी

हस्तावरालनामानावृष्वंदेशविवर्तितौ । आवृत्तिपरिवृत्तिभ्यासूर्ध्वमण्डलिनौ करौ ॥ ३९ ॥

पाइवैमण्डलिनौ

तथैव पार्श्वविन्यस्तौ पार्श्वमण्डलिनौ करौ ।
¹ (तथैव पार्श्वविन्यस्तौ पार्श्वमण्डलिनाविमौ ॥ ४० ॥)

**उरोमण्डलिनौ** 

एक उद्वेष्टितो हस्तो द्वितीयोऽप्यपवेष्टितः। वश्वस्समीपनिक्षिप्तानुरोमण्डलिनौ करौ॥ ४१॥

**उर:पाइर्वार्धमण्डली** 

अलपञ्जवकारालाबुरःपार्श्वान्तरस्थितौ । पूर्ववद्गमितौ हस्ताबुरःपार्श्वार्धमण्डलौ ॥ ४२ ॥

<sup>1</sup> अधिक इति भाति,

# मुष्टिकस्वस्तिकौ

मणिबन्धसमीपस्थौ स्वस्तिकाकारधारिणौ। कटकावदनौ हस्तौ मुष्टिकस्वस्तिकौ मतौ॥ ४३॥

निलनीपचकोशको

व्यावृत्तवा परिवृत्तवा च पद्मकोशाभिधौ करौ। स्यातां जानुसमीपस्थौ नलिनीपद्मकोशकौ ॥ ४४॥

लितौ

पछवाख्यौ श्चिरःस्थाने हस्तौ छितसंबितौ।

वलितौ

मुष्टिकस्वस्तिकौ हस्तौ शिरोदेशविवर्तितौ ॥ ४५ ॥ उक्तौ वित्तनामानौ नृत्तविद्याविशारदैः ।

भलपद्मौ

करौ प्रसारितावुःवाैवलपग्रसमाश्रयौ ॥ ४६॥

उल्बणी

उद्वेष्टिताग्रौ विश्वयौ नृत्तंश्वेरुखणाभिधौ।

पताकादिताम्रचूडान्ताश्चतुर्विशतिरसंयुतहस्ताः

पताकः प्रथमो हस्तस्त्रिपताकस्तततः परम् ॥ ४७ ॥ कर्तरीमुखसंज्ञः स्यादर्धचन्द्रोऽप्यरालकः । शुकतुण्डस्ततो ज्ञेयो मुष्टिकस्तदनन्तरम् ॥ ४८ ॥ शिखरश्च कपित्थश्च तथान्यः कटकामुखः । स्ट्यास्यः पद्मकोशश्च सर्पशिषेस्ततः परम् ॥ ४९ ॥ सृगशीर्षश्च व ॥ शहलो ह्यलपद्मस्तथैव च ।

चतुरो भ्रमरश्चैव हंसास्यो हंसपक्षकः ॥ ५०॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> काङ्क्लो-संगीतरस्नाकरे.

संन्दंशमुकुलौ स्थातासूर्णानाभिस्ततः परम्। ताम्रचुड इति श्रोकाश्चतुर्विशतिसङ्ख्यया॥ ५१॥

#### पताक:

अङ्गुष्ठस्तर्जनीमूले संलग्नो यत्र कुञ्चितः । अङ्गुल्यः प्रख्ताः स्मिष्टाः स पताकः करः स्मृतः ॥ ५२ ॥ प्रतापनप्रहारादौ विनियोगोऽस्य दर्शितः ।

#### **त्रिपताकः**

स एव त्रिपताकः स्याद्धिकतानामिकाङ्गुलिः॥ ५३॥ मङ्गलद्रव्यसंस्पर्शे तिलकस्य क्रताविषि। अश्रुप्रमार्जनादौ च विनियोगोऽस्य दर्शितः॥ ५४॥

# कर्तरीमुखः

अस्यैव मध्यमा पार्श्वे तर्जनीपृष्ठदर्शिनी । कर्तरीमुखनामासौ करः घोक्तस्तथा बुधैः ॥ विद्यादिरञ्जने मार्गदर्शनादावयं करः ।

# अर्धचन्द्रः .

साङ्गुष्ठाः करशाखाः स्युर्विनता यत्र चापवत् ॥ ५५ ॥ तमाहुरर्धचन्द्राख्यं चन्द्रलेखादिदर्शने ।

#### अरालकः

पताके तर्जनी वका नाम्ना सोऽयमरालकः ॥ ५६ ॥ शौर्यगाम्भीर्यधैर्यादौ विनियोगोऽस्य दर्शितः ।

#### ग्रुकतुण्डः

अस्यैव यदि हस्तस्य कुञ्चिताऽनामिका भवेत् ॥ ५७॥ शुकतुण्डस्तदा नाहं सत्यमित्यादिषु स्मृतः।

### मुष्टिकः

अङ्गुष्ठेनातिपीडवन्ते यदाङ्गुल्यस्तलस्थिताः ॥ ५८ ॥ तदा स्यान्मुष्टिकः खड्गग्रहणादौ नियुज्यते ।

#### शिखरः

अङ्गुष्ठो मुष्टिकस्यैव यदा स्यादृध्वेनिर्गतः॥ ५९॥ तदासौ शिखरः कार्यः प्रश्रहग्रहणादिषु ।

### कपित्थकः

अस्यैव तर्जनी वका यदाङ्गुष्ठनिपीडिता ॥ ६० ॥ तदा कपित्थकः कार्यः खड्गाद्यायुधदर्शने ।

### कटकामुखः

किपत्थस्यैव हस्तस्य किनष्ठाऽनामिका यदा ॥ ६१ ॥ उत्क्षिता कुञ्चिता किंचित्तदा स्यान्कटकामुखः । आदर्शचामरच्छत्रधारणादौ नियुज्यते ॥ ६२ ॥

# स्चीमुखः

अस्यैव यदि हस्तस्य तर्जनी 'प्रिश्रता भवेत्। सुचीमुखस्तदा हस्तो विद्यदीपादिद्दीने॥ ६३॥

# सर्पमस्तकः

अङ्गुष्ठसिहताः सर्वाः करशाखाः सुसंहताः । निस्नं तळं च यत्र स्यात्स हस्तः <sup>2</sup> सर्पमस्तकः ॥ ६४ ॥ इभकुम्मस्थलास्पाले भुजङ्गातिदर्शने । अम्बश्चलकपानादौ विनियोगोऽस्य दर्शितः ॥ ६५ ॥

¹ प्रस्ता-क. ² सर्वहस्तक:-क.

### मृगशीर्षकः

यस्मिन् कनिष्ठिकाङ्गुष्ठावृष्ठ्वीवन्याश्च संहताः। अधोमुखास्तथाङ्गुल्यः स हस्तो मृगशीर्षकः॥ ६६॥

¹ अक्षपाते तथा स्वेदमार्जनादौ नियम्यते।

# लाङ्गुलम्

सध्यमाङ्गुष्ठतर्जन्यो यत्र त्रेताग्निवित्स्थताः ॥ ६७ ॥ कुञ्चितानामिका चोध्वां किनष्ठा चेत्तु लाङ्गुलम् । मणिपूगफलादीनां दर्शने सा नियुज्यते ॥ ६८॥

#### अलपद्मक:

आवर्तिताः करतले यस्मिन्नङ्गुलयोऽखिलाः। पार्श्वागताश्च विरलाः करोऽसावलपद्मकः॥६९॥ निषेधशून्यवाक्यादौ हस्तोऽयं विनियुज्यते।

#### चतुरः

ऊर्ध्वं कतीयसी यस्मिन्नन्यास्तिस्नः प्रसारिताः ॥ ७० ॥ अङ्गुष्ठो मध्यमामध्ये स हस्तश्चतुरः स्मृतः । विनये नियमादौ च विनियोगोऽस्य दार्शेतः ॥ ७१॥

#### भ्रमरः

वका प्रदेशिनी यस्मिन् सन्दंशोऽङ्गुष्ठमध्ययोः। कनिष्ठानासिका चोध्वें विरले अमरस्तु सः॥ ७२॥ विनियोगोऽस्य विश्वेयः कर्णपूरादिदर्शने।

### हंसवक्तु:

मध्यमाङ्गुष्ठतर्जन्यः संस्थिष्टायाः परे पुनः ॥ ७३ ॥ ऊर्ध्वे च विरस्रे यस्मिन् हंसवक्तः स कीर्तितः । किंचित्प्रसारिताम्रोऽसौ मृदुत्वादौ नियुज्यते ॥ ७४ ॥

<sup>1</sup> असपाते-क.

### इंसपक्षः

जध्वां कनीयसी यस्मिन्नङ्गृष्टः कुञ्चितो मनाक्। शेषाः प्रसारिताः श्लिष्टाः स हस्तो हंसपक्षकः॥ ७५॥ प्रतिग्रहेष्वाचमन'प्रभृतिष्वेष दश्यते।

### सन्दंशः

यत्राङ्गष्ठस्य तर्जन्याः सन्दंशः परिदृश्यते ॥ ७६ ॥ ऊर्ध्वाश्च विरलाः शेषाः स सन्दंशकरो मतः । एष प्रयुज्यते हस्तः कुसुमापचयादिषु ॥ ७७ ॥

#### मुकुल:

अङ्गुळीपञ्चकं यत्र मिलिताग्रं प्रदश्यते । मुकुळो मुकुळाकारः करोऽसौ परिकीर्तितः ॥ ७८॥ भोजने देवपूजायामेष हस्तः प्रयुज्यते ।

## ऊर्णानासि:

अङ्गुल्यः कुञ्चिताः सर्वाः <sup>2</sup> पद्मकोशे यदा तदा ॥ ७९ ॥ ऊर्णानाभिस्तदा हस्तः शिरःकण्डूयनादिषु । ताम्रच्डः

तर्जनी कुञ्चिता यत्र सन्दंशोऽङ्गुष्ठमध्ययोः ॥ ८० ॥ शेषे तलगताग्रे च ताम्रचूडकरः स्मृतः । बालविश्वासने शैष्ठचद्शेने तालपातने ॥ ८१ ॥ जुम्भणे च तथा राज्ञां ताम्रचूडकरो भवेत् । इत्यसंयुतहस्तानां चतुर्विंशतिरीरिताः ॥ ८२ ॥

अञ्जल्याद्यवहित्थकान्तास्त्रयोदश संयुतहस्ताः

अञ्जलिः प्रथमः प्रोक्तः कपोतः कर्कटस्तथा। स्वस्तिकाख्यः स विज्ञेयः कटकावर्धमानकः ॥ ८३॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रमृतिष्वेव—क. <sup>2</sup> पद्मकोशो—क.

उत्सङ्गो निषधान्दोलौ ततः पुष्पंपुटः करः। मकरो गजदन्तश्च वर्धमानोऽवहित्थकः॥८४॥ एते तु संयुता हस्तास्त्रयोदश निरूपिताः।

### अञ्जलि:

पताकाकारहस्ताभ्यां श्लिष्टाभ्यामञ्जलिभवेत् ॥ ८५ ॥ गीर्वाणगुरुविप्राणामयं स्यादभिवादने ।

#### कपोत:

अन्योन्यपाद्रवेसंऋेषात्कपोतः करयोर्भतः ॥ ८६ ॥ प्रणामे विनयादौ च प्रयोगोऽस्य प्रदृश्यते ।

## कर्कट:

अङ्गुल्यः <sup>2</sup>करयोर्याः स्युरन्योन्यं मध्यनिर्गताः ॥ ८७ ॥ स करः कर्कटः कम्बुवादनादौ प्रयुज्यते ।

#### स्वस्तिक:

करावरालावुत्तानौ मणिबन्धे निवेशितौ ॥ ८८ ॥ वामपार्श्वगतौ चेत्स्यात्स हस्तः स्वस्तिकाभिधः । ³मेघवार्धिवनादीनां विश्विष्टानां च द्र्शने ॥ ८९ ॥

### कटकावर्धमानः

कटकाख्यो यदा हस्तावन्योन्याभिमुखीकृतौ । कटकावर्धमानोऽयं प्रणामादौ नियुज्यते ॥ ९० ॥

#### उत्सङ्ग:

करौ चेत्सर्पशीर्षाख्यौ किथेते स्वस्तिकाछती। व्यत्यस्तभुज¹संबाधः उत्सङ्गः स्यात्करः स्मृतः ॥ ९१ ॥ परिरम्भे च कम्पादौ करोऽयं विनियुज्यते।

<sup>1</sup> पट:-क. 2 करयोर्यस्मिन् अन्योन्यं-क. 3 मघावार्धि-क. 4 मुजसंबन्ध:-क.

#### निषध:

करं मुकुछनामानं किपत्थकरवेष्टितम् ॥ ९२ ॥ वदन्ति निषधं सोऽयं समयादिषु दृश्यते ।

### मान्दोल:

शिथिलांसौ यदा हस्तौ पताकाख्यौ प्रलम्बितौ ॥ ९३ ॥ तदान्दोलाह्वयो हस्तो विषादादौ प्रयुज्यते ।

#### पुष्पपुटः

हस्तः सर्पशिरः संज्ञो ह्यन्योन्यं पार्श्वसङ्गतौ ॥ ९४ ॥ हस्तः पुष्पपुटः स स्यादेवतातर्पणादिषु ।

#### मकर:

हस्तौ पताकनामानावूध्वाङ्गिष्ठावधोमुखौ ॥ ९५॥ उपर्युपरि विन्यस्तौ मकरः कथितः करः। विनियोगोऽस्य शार्दूळासिंहनकादिदर्शने ॥ ९६॥

#### गजदन्त:

अन्योन्याभिमुखौ हस्तौ किंचित्कुञ्चितकूर्पकौ । सर्पशीर्षकरौ सोऽयं गजदन्तः प्रकीर्तितः ॥ ९७ ॥ पाषाणपर्वतोत्पाटे स्तम्भादिग्रहणादिषु ।

### वर्धमानः

पराङ्मुखौ हंसपक्षौ वर्धमानो भवेत्करः॥९८॥ विनियोगोऽस्य मन्तव्यः कवाटोद्घाटनादिषु।

### अवहित्थ:

अभिवक्षस्थलं स्यातां ग्रुकतुण्डौ यदा करी ॥ ९९ ॥

¹ संशावन्थोन्यं-क.

शनैरघोमुखौ नीताववहित्थस्तदा करः । दौर्बस्यौत्सुक्यिनःश्वासगात्रकाद्येष्वसौ भवेत् ॥ १०० ॥ पते तु संयुता हस्तास्त्रयोदश निरूपिताः । पवं कराश्चतुष्षिर्घाट्यनुत्तोपयोगिनः ॥ १०१ ॥ दिश्वताः संब्रहेणैव विनियोगपुरस्सरम् ।

इति श्री शिवतत्त्वरत्नाकरे पष्ठकछोले इस्तामिनयवर्णनं नाम पञ्चमस्तरङ्गः

# अथ पष्टस्तरङ्गः

भय वक्षःप्रभृत्यङ्गभेदानां लक्षणानि तु । निगद्यन्ते क्रमेणैव विनियोगपुरःसरम् ॥ १ ॥

# पञ्चविधवक्षोभेदाः

सममुद्राहितं चैव निभुग्नं च प्रकम्पितम् । आभुग्नं चेति विश्वेयं वक्षः पञ्चविधं भवेत् ॥ २ ॥

#### समवक्षः

सक्छैरङ्गविन्यासैः समैः सौष्ठुवसंयुतम् । स्वभावाविस्थतं वक्षः समं नाम प्रकीर्तितम् ॥ ३॥

# उद्वाहितवक्षः

ऊर्ध्ववक्तं तु विश्वेयं वक्ष उद्घाहिताभिधम् । उन्नतालोकजूम्भादौ प्रयोगोऽस्य प्रदश्यते ॥ ४ ॥

# निभुग्नवक्षः

उन्नतं निम्नपृष्ठं च निश्चग्नांसं च निश्चलम् । निभुग्नसंद्वकं वक्षो गर्वादौ विनियुज्यते ॥ ५ ॥ s. BATNAKARA

## प्रकम्पितवक्षः

वक्षो यत्र भवेद्युक्तमूर्ध्वक्षेपैर्निरन्तरम् । प्रकम्पिताच्यं विज्ञेयमुरो हासादिकर्मसु ॥ ६ ॥

## **मां**भुग्नवक्षः

उदप्रपृष्ठं निसं च कुञ्चितांसं ऋथं मनाक्। आभुग्नाख्यमुरस्तत्स्यान्मूर्छोशोकभयादिषु ॥ ७॥ इति पञ्चविधं वक्षः प्रोक्तं, जटरमुच्यते।

# जठरत्रैविध्यम्

1 खब्वं क्षामं तथा पूर्णं जठरं कथितं त्रिघा ॥ ८ ॥ निस्नं खब्वं नतं क्षाममाध्मातं पूर्णमुच्यते । क्षुधिते व्याधिते शान्ते जठरं खब्वमिष्यते ॥ ९ ॥ जुम्भारोदनहास्यादौ जठरं क्षामिष्यते । व्याधावत्यशनादौ च पूर्णं जठरमुच्यते ॥ १० ॥

# पञ्च पार्श्वभेदाः

समुन्नतं नतं चैव प्रसारितमतः परम्।
विवर्तितं चापस्तं पार्श्वं पञ्चविधं भवेत्॥ ११॥
पार्श्वं भुजकिटिस्कन्धेरुन्नतैः स्यात्समुन्नतम् ।
आभुग्नस्तु किटियंत्र स्कन्धोऽप्यपस्तो मनाक्॥ १२॥
नताभिधानं तत्पार्श्वं किथतं नाट्यवेदिभिः।
आयामात्पार्श्वयोर्श्वेयं पार्श्वं नाम प्रसारितम्॥ १३॥
पार्श्वं विवर्तितं श्चेयं त्रिकस्यैव विवर्तनात्।
पार्श्वादपस्ते किन्नित्पार्श्वं चापस्तं भवेत्॥ १४॥
समुन्नतं चापस्तं नतं स्यादुपस्पंणे।
प्रसारितं प्रमोदादौ परिवृत्तौ विवर्तितम्॥ १५॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> क्षांम खळं समं पूर्णमुदरं स्याश्वतुर्विधम्। शति चतुर्धा जठरं वर्णयन्ति ।

¹ निवृत्तेऽपस्तं पार्श्वे बेयं नाट्यविशारदैः । इति पार्श्वे समुद्दिष्टं, अधुना कटिरुच्यते ॥ १६ ॥

#### पञ्चविधाः कटयः

विवृत्ता रेचिता च्छित्रा कम्पितोद्वाहिता तथा।

इति पञ्चिवधा प्रोक्ता किटर्नाट्यविद्यारदैः ॥ १७ ॥

विवृत्ता सा किटर्नेया सम्मुखी या पराङ्मुखी ।

परितो भ्रमणाज्ज्ञेया संज्ञया रेचिता किटः ॥ १८ ॥

तिर्यङ्मध्यस्य चलनाच्छित्रा नाम किटर्भवेत् ।

तूर्ण गतागतैस्तर्यक्किटिरुक्ता प्रकम्पिता ॥ १९ ॥

उद्घाहिता गतैः उपार्श्वनितम्बोद्वाहिता किटः ।

वर्तनेषु विवृत्ता स्याद्धमणेषु च रेचिता ॥ २० ॥

व्यायामेषु भवेच्छिन्ना कम्पिता गमनादिषु ।

### **करमेदाः** पञ्च

उद्घाद्दिता किटः स्थौन्ये तथा लीलागतादिषु ॥ २१ ॥

विलतः कियतश्चैव स्तिमितोद्वितिताविष ।
निर्वितिताह्वयश्चेति भवेदूरुस्तु पञ्चधा ॥ २२ ॥
वलनिवया युक्तः स्यादूरुर्विलताभिधः ।
नमनोन्नमनात्पार्णेक्षरः स्यात्किमितो मुद्दुः ॥ २३ ॥
अपत्रुत्ते कियायोगे ऊरुः स्यात् स्तिमिताभिधः ।
विलताविद्वकरणाद् रुरुद्वाहितो मतः ॥ २४ ॥
पाष्ण्यौरभ्यन्तरगतेक्षरुर्तिवैतितः स्मृतः ।
स्वेच्छाविहारे विरितो भवेद्गीतौ च कम्पितः ॥ २५ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> निवृत्ते प्रसृते पाइवें. <sup>2</sup> पराङ्मुखे इति भवितुमुचितम्. <sup>3</sup> पाइवें नितम्ब-क. <sup>4</sup> बलित इत्यर्थः.

विषादे साध्वसे चैव स्तम्भितं विनियोजयेत् । उद्घतितः प्रयोक्तव्यो व्यायामे ताण्डवे तथा ॥ २६ ॥ संभ्रमादिपरिभ्रान्तावृष्ठीनंवीतितः स्मृतः ।

# पञ्चविधा जङ्घा

उद्घाहिता नता क्षिप्ता परिवृत्ता ततः परम् ॥ २०॥ आवर्तितेति विश्वेया जङ्घा पश्चिवधा बुधः । ऊर्ध्वमुद्धाहनाज्जङ्घा भवेदुद्धाहिताभिधा ॥ २८॥ जानुसंकोचनादुका नता जङ्घा मनीषिभः । विश्लेपणेन जङ्घायाः क्षिप्ता जङ्घा निगद्यते ॥ २९॥ परिवृत्ता भवेज्जङ्घा प्रतीपप्रापणकमात् । वामतो दक्षिणः पादो वामोऽपि हि तथान्यतः ॥ ३०॥ क्षिण्यते यत्र विद्वद्भिजंङ्घा सावर्तिताभिधा ॥ ३१॥ स्थानासनादौ तु स्याजङ्घोद्वाहिताभिधा ॥ ३१॥ स्थानासनादौ कर्तव्या नता जङ्घा प्रयोक्तभिः । व्यायामे ताण्डवे चैव क्षिप्ता जङ्घा नियुज्यते ॥ ३२॥ परिवृत्ता तु कर्तव्या कोविदैस्ताण्डवादिषु । गतौ विदृषकस्य स्थाजङ्घावर्तितसंज्ञिका ॥ ३३॥

# षड्विधश्चरणः

अञ्चितः कुञ्चितः स्ची तथाऽत्रतलसंचरः।
उद्घृद्धितः समश्चेति चरणः षिट्वधः स्मृतः॥ ३४॥
भूमौ यस्य स्थितः पार्षणरङ्गुष्यः किचिद्ञ्चिताः।
ऊर्ध्वमग्रतलं पादः सोऽञ्चितः परिकीर्तितः॥ ३५॥
यस्य पार्षणः समुत्क्षिप्तस्तथाङ्गुस्यश्च कुञ्चिताः।
कुञ्चितो मध्यभागश्च कुञ्चितश्चरणस्तु सः॥ ३६॥
यस्योत्क्षिप्ता भवेत्पार्षणरङ्गुष्ठाग्रे व्यवस्थितः।
वामपादः स्वभावस्थः सूचीपादः स उच्यते॥ ३७॥

¹ अङ्गुष्ठौ प्रस्तौ यस्मिन्नुतिक्षतः पार्षणरेव च ।
अङ्गुल्यः कुञ्चिताः स स्यात्पादोऽप्रतलसंचरः ॥ ३८ ॥
स्थित्वा चाङ्गितलाग्रेण भूमौ पार्षणिनिघद्विते ।
उद्घट्टिताभिधः पादो नृत्यन्नैः संप्रकीर्तितः ॥ ३९ ॥
स्वभावसंस्थितो भूमौ न्नेयः पादः समाभिधः ।
पादाहतादौ कर्तव्यश्चरणोऽञ्चितसंज्ञकः ॥ ४० ॥
उदारगमनाधेषु कुञ्चितश्चरणो भवेत् ।
चरणे नृपुराख्याने स्चीचरण इष्यते ॥ ४१ ॥
घरणीताडनादौ स्यात्पादोऽप्रतलसंचरः ।
उद्घाहिताख्यकरणे पाद उद्घट्टितः स्मृतः ॥ ४२ ॥
स्वभावस्याभिनयने समपादः प्रकीर्तितः ।

त्रयः स्थानकभेदाः

स्थानकत्रितयं स्त्रीणां तत्रैकं चायतं भवेत्॥ ४३॥ अश्वकान्तं द्वितीयं स्यानृतीयं चाविहत्थकम्।

#### भायतस्थानकम्

समः स्याइक्षिणः पादस्त्र्यश्रस्तदितरो भवेत्॥ ४४॥
तालमात्रं तयोर्मध्यं मितं चेइक्षिणः करः।
तालसंद्वस्तथा पादः समुन्नतमुरस्थलम्॥ ४५॥
मुखं प्रसन्नं तत्र स्यादुन्नता च समा कटिः।
तदेतदायतं नाम स्थानकं परिकीर्तितम्॥ ४६॥
इदं रक्नप्रदेशे स्यात्पुष्पाञ्जस्यर्पणादिष्ठः।

**अश्वकान्तस्थानकम्** 

एकः समो द्वितीयोऽङ्गिर्थस्मिन्नग्रतलाञ्चितः॥ ४७॥

¹ अङ्ग्रष्टोप्रस्तौ-क.

विद्धं सूच्याथवाविद्धमश्वकान्तं तदुच्यते । साहित्य च विलासादौ प्रयोगोऽस्य प्रदृश्यते ॥ ४८॥

### **अ**वहित्थस्थानकम्

अधुनोदितहस्ताङ्किविन्यासस्य विपर्ययात् । अवहित्थाभिषं सद्भिः स्थानकं परिकीर्तितम् ॥ ४९ ॥ छीछायां च वितकें च विस्मयादौ च तद्भवेत् ।

वैष्णवादिभेदेन स्थानकषाडिष्यम्
प्रथमं वैष्णवं क्षेयं समपादमतः परम्॥ ५०॥
वैशाखं मण्डलं च स्यादालीढं तदनन्तरम्।
प्रत्यालीढमिति क्षयान्युकानि स्थानकानि षद्॥ ५१॥

# वैष्णवस्थानकम्

सार्धं तालद्वयं यस्मिन्नन्तरं पादयोभेवेत् । जङ्गा च कुञ्चिता किञ्चिच्छेषमङ्गुष्ठसौष्ठवम्॥ ५२॥ स्थानकं वैष्णवं तत्स्याद्विष्णुरस्याधिदेवता ।

# वैशाखस्थानकम्

<sup>1</sup> पक्षत्र्यस्वस्थयोर्यत्र पादयोरन्तरं भवेत् ॥ ५३ ॥ सार्धं तालत्रयं द्वेयं वैशाखस्थानकं च तत् । विशाखो देवता चात्र कीर्तिता भरतादिभिः ॥ ५४ ॥ तुरङ्गवाहनादौ च <sup>2</sup> प्रयोगोऽस्य प्रदश्यते।

<sup>े</sup> प्रधानं संष्ठवं पादमेकनालान्तरी सभी । यत्र तत्समपादं स्याचतुराननदैनतम् ॥ इति समपादस्थानकलक्षणं सङ्गीतस्ताकरे.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> विनियोगोऽत्र दृश्यते—क.

#### मण्डलस्थानकम्

पादी पदास्थितौ ज्यस्रावेकतालान्तरस्थितौ ॥ ५५ ॥ कटिजानू समानौ च स्थानकं मण्डलं तथा । चतुरस्रं तदा लोके महेन्द्रश्चास्य देवता ॥ ५६ ॥ गजानां वाहनादौ च विनियोगोऽस्य दश्यते । स्थानान्येतानि चत्वारि दश्यन्ते नाट्यमृत्तयोः ॥ ५७ ॥

### **भाली**ढस्थानकम्

वामस्त्रयस्रस्थितः पादो दक्षिणः प्रसृतः पुनः । अन्तरं पञ्चतालं चेत्तयोरालीढकं तदा ॥ ५८॥ रुद्रोऽपि देवता चास्य प्रयोगो वीररुद्रयोः ।

# प्रत्यालीहस्थानकम्

विपरीतपदन्यासं प्रत्यालीढमितीरितम् ॥ ५९ ॥ देवता विनियोगश्च द्वयमालीढवरस्मृतम् । अनयोर्विनियोगस्तु नाट्य एव प्रदृश्यते ॥ ६० ॥ उक्तानि भरतोक्तानि स्थानकानि मयाधुना । अन्यानि च मनोज्ञानि लिख्यन्ते लक्ष्यदर्शनात् ।

# प्रकारान्तरेणैकविंशतिस्थानकभेदाः

संहतं समपादं च स्वस्तिकं वर्धमानकम् ॥ ६१ ॥
नन्दावतं चत्रश्रं पार्षिणिविद्धं तथैव च ।
पार्षिणपार्श्वगतं स्थानमेकपार्श्वगतं तथा ॥ ६२ ॥
पक्तजानुकृतं चैव परावृत्तं तथाऽपरम् ।
पृष्ठोत्तानतलस्थानमेकपादं तथैव च ॥ ६३ ॥
ब्राह्मं च वैष्णवं शैवं गारुडं वृष्मासनम् ।
समस्चिकमित्युक्तं तथा विषमस्विकम् ॥ ६४ ॥
च(स्व)ण्डस्विकमित्येवं स्थानकान्येकविंशतिः ।

संहतस्थानकम्

गुरुप्तयोः संगतिर्यत्र मिथश्चाङ्गुष्टयोरिष ॥ ६५॥ स्वभावावस्थितं देहं स्थानकं संहतं तु तत्।

समपादम्

समायृजुस्थितौ पादौ वितस्त्यन्तरमायतौ ॥ ६६ ॥ भवेतां यत्र तत्स्थानं सम्रपादमुदाहृतम् ।

स्वस्तिकम्

न्पुरस्थानसंबद्धं कनिष्ठाद्वयसंगतम् ॥ ६७ ॥ ईषदुचतलं नाम्ना स्वस्तिकं स्थानकं विदुः ।

वर्धमानकम्

तिरश्चीनमुद्धी पादी पार्ष्णिभ्यां यत्र संगती ॥ ६८॥ स्थानकं वर्धमानाख्यं तदुक्तं नृत्यकोविदैः।

नन्द्यावर्तम्

षधेमानं यदा स्थानं षडङ्गुलकृतान्तरम् ॥ ६९ ॥ मन्द्यावर्ते तु तङ्क्षयं नृत्यभेदविशारदैः।

चतुरश्रम्

सार्घा वितस्तिर्यंत्र स्यादन्तरं पादयोर्यदा ॥ ७०॥ नन्यावर्ते तदा क्षेयं स्थानकं चतुरश्रकम् ।

पार्डिणविद्धकम्

पाष्प्रं हुष्ठसमायोगात् स्थानकं पार्षिणविद्धकम् ॥ ७१ ॥

पार्धिणपार्श्वकम्

पार्श्वस्यान्तर्गता पार्ष्णिः कीर्तितं पार्ष्णिपार्श्वकम् ।

### एकपार्श्वम्

एकः पादः समो यत्र बहिस्तिर्यकृतोऽपरः॥ ७२॥ स्थानकं तत्समुद्दिष्टमेकपार्श्वाभिधं बुधैः।

#### एकजानुकम्

एकः पादः समो यस्मिन् परः कुञ्चितजानुकः ॥ ७३ ॥ चतुरङ्गुलविश्लेषादेकजानु निगद्यते ।

#### परावृत्तम्

पाष्ण्येङ्गुष्ठसमी यत्र स्यातां पार्ष्णिकनिष्ठके ॥ ७४ ॥ परावृत्तं परिक्षेयं स्थानकं स्थानकोविदैः।

## पृष्ठोत्तानतलम्

अङ्गुळीपृष्ठसंळग्ना पाश्चात्याङ्किर्यदा भवेत् ॥ ७५ ॥ समः पादः ¹ पुरस्ताचेत्पृष्ठोत्तानतळं भवेत् ।

#### एकपादम्

समस्थानस्थितस्त्वेकः पुरस्ताजानुमूर्धनि ॥ ७६ ॥ बाह्यपार्थ्वेन संलग्नमेकपादं तदीरितम् ।

#### बाह्मम्

एकः संमो द्वितीयस्तु कुञ्चितश्चरणो यदि ॥ ७७ ॥ जानुसन्धिसमानश्च ब्राह्मं स्यात् स्थानकं तदा।

### वैध्यवम्

सममेकं पर्व भूमावन्यत्किचिच कुञ्चितम् ॥ ७८ ॥ पुरः प्रसारितः पादस्तिर्यकद्वैष्णवं विदुः।

¹ पुरस्थश्चेत्-क.

### शैवम्

यत्र वामः समः पादो जानुशीर्षसमोऽपरः॥ ७९॥ कुञ्जितश्च निरालम्बः स्थानकं शैवमिष्यते।

### गारुडम्

भाकुंश्चिताङ्किर्वामश्चेत्तदन्यो जानुना स्थितः ॥ ८० ॥ भूतले तु तदाख्यातं स्थानकं गारुडं बुधैः।

### वृषभासनम्

जानुद्वयं यदा भूमौ संवृत्तं समवस्थितम् ॥ ८१ ॥ तिर्यक्सौष्ठवसंयुक्तं तदा स्यादृषभासनम् ।

## समस्चि

तिर्यक्प्रसारितौ पादावृरुजङ्घांसपार्धिणकम् ॥ ८२ ॥ भूमिलक्षं तदा स्थानं समस्चीति कीर्तितम्।

## विषमस्चिकम् ।

पुरः प्रसारितस्त्वेकः पश्चारेकः प्रसारितः ॥ ८३ ॥ जानुगुल्फे च भूलग्ने भवेद्विषमस्विकम् ।

## च(ख)ण्डसूचिकम्

एकस्तु कुञ्चितः पादो द्वितीयस्तिर्यगायतः ॥ ८४ ॥ ऊरू पार्ष्णिसमौ लग्नौ भुवि स्याचण्डस्चिकम् । स्थानकानामिति त्रिंशन्नियोज्यं नाट्यनृतयोः ॥ ८५ ॥

### चारीलक्षणम्

न चारीरहिनं नाट्यं नृत्यं वा दृश्यते कवित्। तस्मात्तस्रक्षणं वक्ष्ये यदुक्तं अरतादिभिः॥८६॥ कटेक्रोश्च जङ्घायाः कियया कियते/समम्। पादमचारणं यत्र सा चारीत्यभिधीयते॥८७॥

## चारी द्वैविध्यम्

भूमिजाकाशिनी चेति सा चारी द्विविधा मता।

भूमिचार्याः षोडशभेदाः प्रत्येकमेतयोर्ज्ञेया भेदाः षोडश पोडश ॥ ८८ ॥ समपादा <sup>1</sup> चार्धगितिः <sup>2</sup>स्थितावर्तात ईपिता । <sup>3</sup> ऊठनृत्ता डिता बद्धा जनितोच्चण्डिता तथा ॥ ८९ ॥ स्यन्दिता शकटास्याथ स्यादपस्यन्दिता तथा ।

'समासादितमत्तक्षी मत्तत्वयभ्यधिका तथा ॥ ९० ॥ एडकाकीडिताँ चेति भूमिचार्यः प्रदर्शिताः ।

आकाशचार्याः षोडशमेदाः

स्रतिकान्तोर्ध्वजानुश्च सूची नृपुरपादिका ॥ ९१ ॥ विद्युद्भान्ता च दण्डा च भुजङ्गत्रासिता तथा। डोलापादा ततोद्भृता स्यादाक्षिता मृग्युता ॥ ९२ ॥ पार्श्वाकान्ताप्यपकान्ता भ्रमर्याविद्धसंज्ञिता। श्रलाता चेति चार्योऽसूराकाशिन्यः प्रकीर्तिताः ॥ ९३ ॥ एकैकमण्डलोत्पत्तिश्चारिभिषंडुभिभेवेत्। अधुना कथ्यते तेषां नाम प्रत्येकमेव हि ॥ ९४ ॥ द्विधा भवन्ति चैतानि भौमान्याकाशगानि च।

भौमचारीमण्डलानि दश '
अपरं शकटास्यं च समं स्फुरितमण्डलम् ॥ ९५॥
अध्यर्धं पृष्ठकुट्टाख्यमेडकक्षीडितं तथा।
आस्कन्दितं तथाचातं तथा चाधोगताभिधम् ॥ ९६॥
इति प्रोक्तानि भौमानि मण्डलानि दश क्षमात्।

¹ चाषगतिः-स. र. ² स्थितावर्ताथ विच्यवा, जनितोस्यस्थिता तथा इत्यपि शठः स्याद, ³ करवृत्ता द्विता-क. ⁴समोश्तारितमत्त्वछी-स. र.

### भाकाशचारीमण्डलानि दश

अतिकान्तं दण्डपादं स्वीविद्धमलातकम् ॥ ९७ ॥ विचित्रं विद्वितं कान्तं तथा चलितसञ्चरम् । वामाविद्धं तथा श्चेयं तथा च चलिताभिधम् ॥ ९८ ॥ उक्तान्याकाद्याजान्येवं मण्डलानि पुनर्दशः । प्वमष्टोत्तरद्यातं करणान्यपराणि च ॥ ९९ ॥ पाताः षोडशः संप्रोक्ता नृत्यतत्त्वविद्यारदैः । विस्तरः क्रियतेऽस्माभिनैव संग्रहकाङ्क्षिभः ॥ १०० ॥ दित श्रीशिवतस्तरक्षाकरे षष्ठकङ्कोले वक्षःप्रभृतिपादान्ताभिनयस्थानकचारी-मण्डलमेदवर्णनं नाम षष्ठस्तरङ्कः

## अथ सप्तमस्तरङ्गः

सभापतेश्च सभ्यानां नर्तक्या नर्तकस्य च।
रक्तस्थलस्य लक्ष्माणि तथा पुष्पाञ्जलेरपि ॥ १ ॥
शिरःप्रश्वतिगात्राणां लक्ष्माण्यभिनयस्य च।
श्रीमद्भिः कीर्तितान्यासन् बहुधा विबुधोत्तम!॥ २ ॥
निर्नृतं हृदयं श्रीमह्रचोभिरमृतैरिव।
अधुना नटनार्थं यो गीततालावपंक्षितौ ॥ ३ ॥
तौ बृह्वि सप्रमेदौ मे श्रोतुकामोऽस्म्यहं गुरो!।
मनीषा तव निर्देषा नन्दनानन्ददायिनी ॥ ४ ॥
गीततालौ सप्रमेदौ श्रणु तौ वर्णयामहे।
प्रथमं तत्र गीतस्य स्वक्षं वर्ण्यतेऽधुना ॥ ५ ॥

**अ**ष्टादशगीताङ्गानि

नादश्रुतिस्वरघ्राममूर्छनातानवर्णकाः। अळङ्कारोऽथ गमकं जातिरागौ तथापरौ ॥ ६ ॥ रागाङ्गभाषाभाषाङ्गविभाषान्तरभाषिकाः। उपाङ्गं च क्रियाङ्गं चेत्यङ्गान्यद्यौ तथा दश ॥ ७ ॥ अष्टादशानाभेतेषां स्वरूपमधुनोच्यते।

गीतवाद्यमुत्तानां नादाधीनत्वम् गीतं नादात्मकं वाद्यं नाद्यु(व्य)कं प्रशस्यते ॥ ८॥ तद्वयानुगतं नृत्तं नादाधीनमतस्त्रयम्।

जगतो नादाधीनस्वम् नादेन व्यज्यते वर्णः पदं वर्णात्पदाद्वचः ॥ ९ ॥ धचसो व्यवहारोऽयं नादाधीनमतो जगत्।

नादहैविध्यं तत्राहतनादस्य लोकरक्षकत्वं च आहतोऽनाहतश्चेति द्वेधा नादो निगद्यते ॥ १० ॥ तत्र चानाहतं नादमेकाग्रन्यस्तमानसाः । गुरूपदिष्टमार्गेण महान्तः पर्युपासते ॥ ११ ॥ स च रिक्तविहीनत्वात्र मनोरक्षको नृणाम् । तस्मादाहतनादस्य श्रुत्यादिद्वारतोऽखिलम् ॥ १२ ॥ गेयं वितन्वते लोकरक्षनं भवभक्षनम् । उत्पत्तिमभिधास्यामस्तस्य श्रुत्यादिहेतुताम् ॥ १३ ॥

### नादोस्पत्तिक्रमः

आत्मा विवक्षमाणोऽयं मनः प्रेरयते मनः। नाभिस्थं विद्यमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्॥ १४॥ ब्रह्मग्रन्थिस्थितः सोऽथ कमादृष्वेपथे चरन्। नाभिद्यत्कण्डमूर्थास्येष्वाविर्भावयति ध्वनिम्॥ १५॥

## पञ्चभेदा नादाः

नादोऽतिस्हमः स्हमञ्च पुष्टोऽपुष्टश्च कृत्रिमः । इति पञ्चाभिधां धत्ते पञ्चस्थानस्थितः क्रमात् ॥ १६ ॥ व्यवहारे त्वसौ त्रेघा हिंद मंद्रोऽभिधीयते।
कण्ठे मध्यो मूर्भि तारो हिगुणश्चोत्तरोत्तरः॥१७॥
नाकारः प्राणनामा स्याहकारश्चानलो मतः।
जातः प्राणाग्निसंयोगात्ताद इत्यभिधीयते॥१८॥
तस्य द्वाविंशतिर्भेदाः श्रवणाच्छुतयो मताः।
हृद्यूर्ध्वनाडीसंलग्ना नाड्यो द्वाविंशतिर्भताः॥१९॥
तिरश्चयस्त्वासु तावत्यः श्रुतयो माघताहतेः।
उद्योचतरतायुक्ताः प्रभवन्त्युत्तरोत्तरम्॥२०॥
प्वं कण्ठे तथा शीर्षे श्रुतिर्द्वाविंशतिर्भताः।
प्रथमश्रवणाच्छव्दः श्रूयते हस्वमात्रकः॥२१॥
सा श्रुतिः संपरिश्वेया स्वरावयवलक्षणा।

#### सप्त स्वराः

श्रुतिभ्यश्च स्वराः षड्जर्धभगान्धारमध्यमाः ॥ २२॥ पञ्चमो दैवतश्चाथ निपाद इति सप्त ते ।

द्वार्विशतिश्रुतीनां सप्तस्वरेष्वन्तर्भावः चतुश्चतुश्चतुश्चेव षड्जमध्यमपञ्चमाः ॥ २३ ॥ द्वे द्वे निषादगान्धारौ त्रिस्त्री ऋषभदैवतौ । तेषां संज्ञाः सरिगमपधनीत्यपरा मताः ॥ २४ ॥

### स्वराणां वंशाः

गीर्वाणकुळसंभूताः षड्जगान्धारमध्यमाः । पञ्चमः पितृवंद्योत्थो रिधावृषिकुळोद्भवौ ॥ २५ ॥ निषादोऽसुरवंद्योत्थो ब्राह्मणाः समपञ्चमाः। रिधौ तु क्षत्रियौ क्षेयौ वैदयजाती निगौ मतौ ॥ २६ ॥ शुद्धावन्तरकाकन्यौ, स्वरे वर्णास्त्विमे क्रमात् ।

### स्वराणां वर्णभेदाः

पद्माभः पिञ्जरः स्वर्णवर्णः कुन्दप्रभोऽसितः ॥ २७ ॥ पीतः कर्बुर इति, एषां जन्मभूमीरथ ब्रुवे ।

## स्वराणां जन्मभूमि:

जम्बूरााककुशकौञ्चरााच्मलीश्वेतनामसु ॥ २८॥ द्वीपेषु पुष्करे चैते जाताः षड्जादयः क्रमात्।

### स्वरद्रष्टारः

विद्विवेधाः राशाङ्कश्च लक्ष्मीकान्तश्च नारदः॥ २९॥ ऋषयो दद्युः पञ्च षड्जादींस्तुम्बुरुर्ध्वनीन्।

## स्वराणां देवता:

विद्वव्रह्मसरस्वत्यः शर्वश्रीशगणेश्वराः॥ ३०॥ । सद्दस्रांशुरिति प्रोक्ताः क्रमात् षड्जादिदेवताः ।

## स्वराणां छन्दांसि

क्रमादनुषुष्गायत्री त्रिष्टुष्च बृहती ततः॥ ३१॥ पङ्किरुष्णिक्च जगतीत्याहुदछन्दांसि सादिषु।

### स्वराणां रसविशेषाः

सरी वीरेऽद्भृते राँद्रे घो भीभत्से भयानके ॥ ३२ ॥ कार्यों गनी तु करुणे हास्यश्रृङ्गारयोर्भणौ ।

## स्वरविशेषवादनाः पक्षिविशेषाः

षद्जं मयूरो वद्ति गावस्त्वृषभभाषिणः ॥ ३३॥ अजाविकं तु गान्धारं क्रौश्चः कर्णात मध्यमम् । पुष्पसाधारणे काले पिकः क्रजति पश्चमम् ॥ ३४॥ दैवतं द्वेषते वाजी निषादं बृंद्दते गजः।

### त्रयो प्रामाः

ष्रामः <del>स्</del>वरसमूहः स्यान्मूर्छनादेः समाश्रयः ॥ ३५ ॥ षड्जग्रामो भवेदादौ मध्यमग्राम एव च। गान्धारत्राम इत्येतद्रामत्रयमुदाहृतम् ॥ ३६ ॥ षड्जमध्यमनामानौ ग्रामौ गायन्ति मानुषाः। न तु गान्धारनामानं स लक्ष्यो देवयोनिभिः॥ ३७॥ लक्षणं त्रामयोर्वक्षये षड्जमध्यमसंज्ञयोः। षद्जप्रामः पश्चमे च चतुर्थस्वरसंस्थिते ॥ ३८॥ स्वोपान्त्यश्रुतिसंस्थेऽस्मिन्मध्यमग्राम इष्यते। बद्वाथ त्रिश्रुतिः षड्जे मध्यमे तु चतुःश्रुतिः॥ ३९॥ रिमयोः श्रुतिमेकैकां गान्धारश्चेत्समाश्रितः। पश्चिति घो निवादस्तु घश्चिति सश्चिति श्चितः॥ ४०॥ गान्धारत्राममाचष्टे तदा तन्नारदो मुनिः। ववर्तते स्वर्गछोके ब्रामोऽसौ न महीतछे॥ ४१॥ क्रमाद्रामत्रये देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। हेमन्तव्रीष्मवर्षासु गातन्यास्ते यथाक्रमम् ॥ ४२ ॥ पूर्वाह्वकाले मध्याहेऽपराहेऽभ्युदयार्थिभिः। क्रमात्स्वराणां सप्तानामारोहश्चावरोहणम् ॥ ४३ ॥ मूर्छनेत्युच्यते त्रामद्वये ताः सप्त सप्त च। षड्जे तूत्तरमन्द्रादी रजनी चोत्तरायता॥ ४४॥ शुद्धा षड्जा मत्सरीरुद्श्वकान्ताभिरुद्गता। मध्यमे स्यात्तु सौवीरी हरिणाश्वा ततः परम्॥ ४५। स्यात्कलोपनता शुद्धा मध्या मार्गी च पौरवी। हुष्यकेत्यथ तासां तु लक्षणं प्रतिपाद्यते ॥ ४६ ॥

। मध्यस्थानस्थवह्जेन सूर्छनाऽरभ्यतेऽग्रिमा । **अधस्तनैर्निपादाधैः षडन्या मूर्छनाः क्रमात् ॥ ४७ ॥** मध्यमध्यममारभ्य <sup>2</sup>सोवीरी मूर्छना भवेत्। षडन्यास्तद्धोऽधस्थात्स्वरानारभ्य तु क्रमात्॥ ४८॥ षड्जस्थानस्थितं वन्याधि रजन्याद्याः परे जगुः। हरिणाश्वादिका गाद्यैर्मध्यमस्थानसंस्थितैः॥ ४९॥ षड्जादीन्मध्यमादीश्च तदूध्वं 1 सारयेत्क्रमात्। चतुर्धा ताः पृथक्छुद्धाः काकलीकलितास्तथा ॥ ५० ॥ सान्तरास्तद्वयोपेताः षट्पञ्चाशदितीरिताः। श्चितिद्वयं चेत् षड्जस्य निषादः संश्रयेचदा ॥ ५१ ॥ स काकली मध्यमस्य गान्धारस्त्वन्तरः स्वरः। यस्यां यावतियौ षड्जमध्यमौ ग्रामयोः क्रमात्॥ ५२॥ मूर्छना तावतिध्येव सा निदशङ्केन कीर्तिता। प्रयमादिस्वरारम्भादेकैका सप्तधा अवेत्॥ ५३॥ तास्चार्यान्त्यस्वरांस्तान् पूर्वानुचारयेत्क्रमात् । ते कमास्तेषु सङ्ख्या स्याद्विनवत्या शतत्रयम् ॥ ५४ ॥

षड्जग्रामे मूर्छनादेवताः

यक्षरक्षोनारदाञ्जभवनागाहिवपाशिनः। षड्जप्रामे मूर्छनानामेताः स्युरैवताः क्रमात्॥ ५५॥

मध्यमयामे मूर्छनादेवताः

ब्रह्मेन्द्रवायुगन्धर्वशिवद्गृहिणभानवः । स्युरिमा मध्यमत्रामे मूर्छनादेवताः क्रमात् ॥ ५६ ॥ तासामन्यानि नामानि नारदो मुनिरव्रवीत् ।

षड्जप्रामे सप्त मूर्छनाः

मूर्छनोत्तर<sup>ऽ</sup>वर्णाद्या षड्जग्रामे समुद्रता ॥ ५७ ॥

¹ मध्यमस्यानषड्जेन - का.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> षडस्यामुच्छेना-कः

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> नादी:-क्त.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> सादयेल्—क. <sup>5</sup> मन्द्राचा—क.

अश्वकान्ता च सौवीरी हृष्यका चोत्तरायता। ¹ रजनीति समाख्याता ऋषीणां सप्त मूर्छनाः॥ ५८॥

## मध्यमयामे सप्त मूर्छनाः

आप्यायिनी विश्वहृता चन्द्रा हैमा कपर्दिनी। मैत्री चान्द्रमसी पिज्या मध्यमे मूर्छना इमाः॥ ५९॥

## गान्धारग्रामे सप्त मूर्छनाः

नन्दा विशाला सुमुखी चित्रा चित्रवती सुखा। आलापा चेति गान्धारत्रामे स्युः सप्त मूर्छनाः॥ ६०॥ तास्र स्वर्गे प्रयोक्तव्याः विशेषात्तेन नोदिताः।

#### तानाः

तानाः स्युर्मूर्छनाः ग्रुद्धाः षाडवौड्डवितीरिताः ॥ ६१ ॥ षड्जगाः सप्त हीनाश्चेत् क्रमात्सरिपसप्तमैः । तदाष्टाविंशतिस्ताना मध्यमे सरिगोज्झिताः ॥ ६२ ॥ सप्त क्रमाद्यदा तानाः स्युस्तदा त्वेकविंशतिः । एते चैकोनपश्चाशादुभये षाडवा मताः ॥ ६३ ॥ सपाभ्यां द्विश्वतिभ्यां च ² रिपाभ्यां सप्त वर्जिताः । षड्जग्रामे पृथकाना एकविंशतिरौडुवाः ॥ ६४ ॥ रिधाभ्यां द्विश्वतिभ्यां च मध्यमग्रामगास्तु ते । हीनाश्चतुर्दशैव स्युः पञ्चित्रंशत्तु ते युताः ॥ ६५ ॥ सर्वे चतुरशीति स्युर्मिलिताः षाडवौडुवाः ।

### कूटतानाः

असम्पूर्णाश्च संपूर्णा व्युत्क्रमोचारितस्वराः ॥ ६६ ॥ मूर्छनाः कूटतानाः स्युस्तत्संङ्ख्यामभिदध्महे । पूर्णाः पञ्चसहस्राणि चत्वारिशयुतानि तु ॥ ६७॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> रजनीति-क. <sup>2</sup> रिधाभ्यां-क.

पकैकस्यां मूर्छनायां कूटतानाः सह क्रमैः। षट्पञ्चाशन्मूर्छना स्युः पूर्णाः कूटास्तु योजिताः॥ ६८॥ लक्षद्वयं सहस्राणि ह्यशीतिर्द्वे शते तथा। चत्वारिशच सङ्खयाता दश्यं भेदान्तरं बुधैः॥ ६९॥

### तानसंख्यापरिज्ञानोपायः

श्रद्धानेकादिसप्तान्तानूर्ध्वमूर्वे लिखेत्क्रमात्।
हते पूर्वेण पूर्वेण तेषु चोङ्के परे परे ॥ ७० ॥
एकस्वरादिसङ्ख्या स्थात्क्रमेण प्रतिमूर्छनम् ।
¹ क्रमं न्यस्य स्वरः स्थाप्यः पूर्वः पूर्वः परादधः ॥ ७१ ॥
स चेदुपीर तत्पूर्वः पुरस्तूपरि'वर्तनम् ।
मूलक्रमक्रमात्पृष्टे शेषाः प्रस्तार ईंदशः ॥ ७२ ॥

### खण्डमेरूद्धारः

सप्ताचेकान्तकोष्ठानामधोऽधः सप्त पङ्क्तयः। तास्वाद्यायामाद्यकोष्ठे लिखेदेकं परेषु खम्॥ ७३॥ वेद्यतानस्वरमितान्नयसेक्तेष्वेव लोष्टकान्। प्राक्पङ्कयन्त्याङ्कसंयोगमूर्ध्वाधः स्थितपङ्क्षिषु॥ ७४॥ शून्यादधो लिखेदेकं तं चाधोऽधः स्वकोष्ठकान्। कोष्ठसङ्खवागुणं न्यस्येत्खण्डमेह्रस्यं मतः॥ ७५॥

## खण्डमेरावुद्दिष्टनष्टज्ञानोपायः

स्वरान्मूलकमस्यान्त्यात्पूर्वं यावतिथः स्वरः । उद्दिष्टान्त्यस्तावतिथे कोष्ठेऽधो लोष्टकं क्षिपेत् ॥ ७६ ॥ लोष्टवालनमन्त्यात्स्यात्त्यक्वा लब्धं क्रमो भवेत् । लोष्टाकान्ताङ्कसंयोगादुद्दिष्टस्य मितिभवेत् ॥ ७७ ॥ यैरङ्कैनेष्टसङ्ख्या स्यान्मौलैकाङ्कसमन्वितः । तेषु लोष्टान् ³ क्षिपेन्मूले लोष्टस्थानस्थितं भवेत् ॥ ७८ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> क्रमादन्यः **नक. मु**. <sup>2</sup> वर्तिन: **– सं**. र. <sup>3</sup> क्षिपेन्मीले **– क**.

नष्टतानस्वरस्थानं ततो यावतिथे पदे । अधः क्रमाघस्थलोष्टः स्वरस्तावातिथो भवेत्॥ ७९॥

क्रमान्तिमस्वरात्पूर्वालुब्धत्यागादि पूर्ववत्।

## खण्डमेरः

| स | रि | ग | ' म | q   | ध          | नि   |
|---|----|---|-----|-----|------------|------|
| 9 | •  | 0 | •   |     |            | •    |
|   | 9  | 2 | Ę   | ₹8. | 120        | 650  |
| • |    | 8 | 12. | 86  | 580        | 1880 |
|   |    |   | 96  | ७२  | ३६०        | २१६० |
|   |    |   |     | ९६  | 850        | ₹660 |
|   |    |   |     |     | <b>ξ00</b> | 3800 |
|   |    |   |     |     |            | ४३२० |

खण्डमेरी तानसङ्ख्याज्ञानोपायः

तानस्वरमितोध्वधःपङ्किगान्त्याङ्कमिश्रणात्॥ ८०॥ एकस्वरादितानानां सङ्ख्या संज्ञायते क्रमात्।

## स्थाय्यादिभेदेन चतुर्विधा वर्णाः

¹ गानिक्रयोच्यते वर्णः स चतुर्घा निरूपितः ॥ ८१ ॥ स्थाच्यारोद्यवरोद्दी च सञ्चारीत्यथ लक्षणम् । स्थित्वा स्थित्वा प्रयोगः स्यादेकैकस्य स्वरस्य यः ॥ ८२ ॥ स्थायी वर्णः स विश्वेयः परावन्वर्धनामकौ । पतत्सम्मिश्रणाद्वर्णः सञ्चारी परिकीर्तितः ॥ ८३ ॥

अलङ्कारलक्षणं तत्र विशेषश्च

<sup>2</sup>विशिष्टवर्णसन्दर्भमलङ्कारं प्रचक्षते । <sup>3</sup>तत्र भेदा बहुविधास्तत्र स्थायिगतान् ब्रुवे ॥ ८४॥ येषामायन्तयोरेकः स्वरस्ते स्थायिवर्णगाः ।

मसन्नाचाचलङ्कारभेदाः सप्त

प्रसन्नादिः प्रसन्नान्तः प्रसन्नाद्यन्तसंज्ञकः ॥ ८५ ॥ ततः प्रसन्नमध्यः भ्यात्परश्च क्रमरेचितः । प्रस्तारोऽथ प्रसादः स्यत्सप्तैते स्थायिनि स्थिताः ॥ ८६ ॥

### तारमन्द्रस्वरूपम्

मन्द्रः प्रकरणेऽत्र स्यान्मूर्छनात्रथमस्वरः । स एव द्विगुणस्तारः पूर्वः पूर्वोऽथवा भवेत् ॥ ८७ ॥ मन्द्रः परः <sup>६</sup>परस्तारः पसन्नो मृदुरित्यपि । मन्द्रस्तारस्तु दीप्तः स्यान्मन्द्रो बिन्दुशिरा भवेत् ॥ ८८ ॥ ऊर्ध्वरेखाशिरास्तारो रिपास्त्रिर्वचनाप्लुतः ।

## स्थायिगतालङ्काराः

मन्द्रद्वयात्परे तारे प्रसन्नादि हदीरितः ॥ ८९ ॥ सं सं सं

¹ मानिकया-क. ² विशिष्टं वर्ण-क. ³ तस्य मेदारतु बहवस्तत्र-स. र. र. र्वस्यारपंचम:-स. र. ऽ प्रसादोऽथाप्रसाद:-बृहद्देशी. ६ ततस्तार:-स. र.

<sup>1</sup> तद्वैषम्ये प्रसन्नान्तः सं सं सं । प्रसन्नद्वयमध्यमे ॥ ९० ॥ दीप्ते प्रसन्नाचन्तः स्यात् । . सं से सं । तारयोर्भध्यमे पुनः॥ ९१॥ मन्द्रे प्रसन्नमध्याख्यमलङ्कारविदो विदुः। संसं सं । <sup>2</sup> आद्यन्तौ मूर्छनादिश्चेत्स्वरो मध्ये द्वितीयकः॥ ९२॥ सैका कलाथ चेन्मध्ये <sup>3</sup>तत्तृतीयचतुर्थकौ । सा द्वितीया पञ्चमाद्यास्त्रयोऽन्त्याश्चत्कला परा ॥ ९३ ॥ एवं कलात्रयेणोक्तोऽलङ्कारः क्रमरेचितः। संरिसं। संगमसं। संपधनिसं। दीप्तान्तश्चेत्प्रतिकलं प्रस्तारः सोऽभिधीयते ॥ ९४ ॥ संरिसं। संगमसं। संप घनिसं। तारमन्द्रविपर्यासात्तं प्रसादं प्रचक्षते। संदिसं। संगमसं। संपधनिसं।

आरोद्धाळङ्काराः द्वादश

स्यातां विस्तीर्णनिष्कर्षे विन्दुरभ्युश्चयोऽपरः ॥ ९५॥ इसितप्रेङ्किताक्षिप्तसन्धिप्रच्छादितास्तथा । उद्गीतोद्वाहितौ तद्वत् त्रिवर्णो वेणुरित्यमी ॥ ९६॥ द्वादशाऽरोहिवर्णस्थालङ्काराः परिकीर्तिताः ।

अवरोद्यलङ्काराः द्वादश

अवरोहक्रमादेते द्वादशाप्यवरोहिणि॥ ९७॥

¹ तहैलोम्ये—स. र. ² आयन्तयोमूंच्छनाऽऽदिश्वेत्स्वरोऽन्तर्द्वितीयक:—स. र. ३ स्तस्त्रतीय—स. र.

तथा संचारिवर्णस्थाः सङ्खयाताः पञ्चविदातिः । एवमेकोनपञ्चाद्यद्भेदास्तत्र व्यवस्थिताः ॥ ९८ ॥ द्रष्टव्यास्ते सूक्ष्मबुष्येत्यत्र नैतत्वपञ्चयते ।

प्रकारान्तरेण सप्तालङ्कारमेदाः अन्येऽपि सप्तालङ्कारा गीतज्ञैरुपदर्शिताः ॥ ९९ ॥ तारमन्द्रपसन्नश्च मन्द्रतारप्रसन्नकः । आवर्तकः सम्प्रदानो विधुतोऽप्युपलोलकः ॥ १०० ॥ उल्लासितश्चेति तेषामधुना लक्ष्म कथ्यते । कलास्तेषां द्वितीयाद्याः पूर्वेकैकप्रहाणतः ॥ १०१ ॥

### तारमन्द्रप्रसन्नालङ्कारः

अष्टमस्वरपर्यन्तमारुह्याचं व्रजेचित् । तारमन्द्रप्रसन्नोऽयमलङ्कारस्तदोच्यते ॥ १०२ ॥ सं रि ग म प घ नि सं सं ।

### मन्द्रतारत्रसञ्चालङ्कारः

मन्द्रादष्टममुत्युत्य सप्तकस्यावरोहणे। मन्द्रतारप्रसन्नाख्यमाह माहेश्वरोत्तमः॥ १०३॥ सं सं नि घ प म ग रि सं।

## भावतेकालङ्कार:

आद्यं द्वितीयमाद्यं च द्विद्विर्गत्वा द्वितीयकम् । सकृदाद्यं यत्कलायां गायेदावर्तकस्तदा ॥ १०४ ॥ सस्त रिरि सस्त रिस । रिरि गग रिरि गरि । गग मम गग मग । मम पप मम पम । पप धध पप धप । धध निनि धध निध ।

## संप्रदानालङ्कारः

पतस्यैव कलान्त्यौ द्वौ स्वरौ संत्यज्य गीयते। यदा तदा संप्रदानमलङ्कारं चितुर्बुधाः॥ १०५॥ सस रिरि सस। रिरि गग रिरि। गग मम गग मम पप मम। पप धध पप। धध निनि धध।

## विधुतालङ्कारः

थुग्ममेकान्तरितयोस्त्यकाद्प्येवमेव चेत्। द्विद्धिः प्रयुज्येत तदा विधुतो बुधसम्मतः॥ १०६॥ सग सग। रिम्न रिम्न। गए गए। मध मध। पनि पनि।

# उपलोलाङ्कारः

कलायामाद्ययोर्युगमं चेत्तृतीयद्वितीययोः । द्विद्धिः प्रयुज्यते तज्ज्ञैरुपलोलस्तदोच्यते ॥ १०७ ॥ स्तरि सरि गरि गरि। रिग रिग मग मग। गम गम पम पम। मप मप धप धप। पध पध निध निध।

## **र**छासितकालङ्कारः

द्विर्गात्वाऽऽयं तृतीयं च प्रथमं च तृतीयकम् । सत्कृद्वायेचत्कलायां तमुल्लासितमृचिरे ॥ १०८॥ सस गसग। रिरिमरिम। गगपगप। ममधमध। पपनिपनि। इति सप्तालङ्काराः।

# **अ**ळङ्कारनिरूपणफळम्

रक्तिलाभः स्वरज्ञानं ¹वर्णगानविचित्रता । इति प्रयोजनान्याद्धरलङ्कारनिरूपणे ॥ १०९ ॥

¹ वर्गमानविचित्रता-क, वर्णमान-स. र.

पञ्चदश गमकभेदास्तेषां स्वरूपं च

स्वरस्य कम्पो गमकः श्रोतृचित्तसुखावहः। तिरिपुः स्फुरितश्चेव कम्पितो लीन एव च ॥ ११० ॥ थान्दोलितश्च वल्ली च त्रिभिन्नः कुरुलस्तथा। थाहतोछासितौ चैव प्रावितो गुम्मितस्तथा॥ १११॥ मुद्रितोनामितो मिश्र इति पञ्चदश स्मृताः। छि । छि । ११२॥ द्रततुर्यांशवेगेन तिरिपुः परिकीर्तितः। वैगाइतत्ततीयांशं ¹कस्पिते स्फुरितो सतः॥ ११३॥ द्रतार्धमानवेगेन कम्पितं गमकं विदुः। छीनस्तद्द्**तवेगेनान्दोलितो लघुवेगकः ॥ १**१४ ॥ येन कैनापि वेगेन हृद्यत्वे कुरुलः स्मृतः। त्रिभिन्नस्तु त्रिषु स्थानेष्वविश्रान्तघनस्वरः ॥ ११५॥ कुरुलो वलिरेव स्यादग्रन्थिः कोमलस्वरः। स्वरमित्रममाहत्य विविक्तस्त्वाहतो मतः॥ ११६॥ उल्लासितस्तु स प्रोक्तः यः स्वरानुत्तरोत्तरान्। फ्रावितं तु कमाद्यत्स्यात्प्लुतमानेन कम्पनम् ॥ ११७ ॥ हृद्यंगमहुंकारगम्भीरो गुम्भितो भवेत्। मुखमूर्घान्तसंवीतो मुद्रितो गमको भवेत्॥ ११८॥ स्वराणां नमनादुको नामितो ध्वनिवेदिभिः। एतेषां मिश्रणे ताचिनमिश्रितो गमको मतः॥ ११९॥ गमकानां लक्षणानि प्रोक्तान्येवं क्रमेण तु।

इति श्रीशिवतस्वरत्नाकरे षष्ठकछोले नादादिगमकान्तनिरूपणं नाम सम्रमस्तरङ्गः

<sup>1</sup> कंपितः स्फूरितो मतः-क.

## अथाष्ट्रमस्तरङ्गः

जात्यादीनामथाङ्गानां स्वरूपं वर्ण्यते क्रमात्। समजातयः

शुद्धाः स्युर्जातयः सप्त ताः षड्जादिस्वराभिधाः ॥ १ ॥ षाड्ज्यार्षभी च गान्धारी मध्यमा पञ्चमी तथा । धैवती चाथ नैषादी, शुद्धतालक्ष्म कथ्यते ॥ २ ॥

जातेः ग्रुद्धतालक्षणम्

यासां नामस्वरो न्यासोपन्यासोंऽशो ग्रहस्तथा। तारन्यासविहीनास्ताः पूर्णाः शुद्धाभिधा मताः॥ ३॥

## वैकृता मेदाः

विक्रता वर्जिता न्यासैर्छक्ष्मद्दीना भवन्त्यमूः।
संपूर्णत्वग्रहांशोपन्यासेष्वेकैकवर्जनात्॥ ४॥
भवन्ति मेदाश्चत्वारो द्वयोस्त्यागे तु षण्मताः।
त्यागे त्रयाणां चत्वार एकस्त्यके चतुष्टये॥ ५॥
मेदाः पञ्चदशैवेते षाङ्ज्याः । सिद्धिर्निरूपिताः।
2 तथाष्टौ पूर्णताहीनाः (सप्त त्वितरवर्जिताः॥ ६॥
द्विधा स्युः पूर्णताहीनाः) षाडवौडुवभेदतः।
अतोऽष्टावधिकाश्चार्षभ्यादिष्वौडुवजातिषु॥ ७॥
अतस्रयोविंशतिधा 3 षड्जाः प्रत्यकमीरिताः।

# वैकृतजातिसंसर्गाजाता भेदाः

विकृतानां तु संसर्गाज्ञाता एकादश स्मृताः ॥ ८॥ स्यात् पड्जकैशिकी षड्जोदीच्यवा षड्जमध्यमा । गान्धारोदीच्यवा रक्तगान्धारी कैशिकी तथा ॥ ९॥

¹ षड्च्याः षड्मिनिंरुपिता:-क.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तत्राष्टी-क

मध्यमोदीच्यवा कार्मारवी गान्धारपञ्चमी। तथान्ध्री नन्दयन्तीति तद्धेतूनधुना ब्रुवे ॥ १० ॥

## संयोगहेतव:

षाड्जीगान्धारिकायोगाजायते षड्जकैशिकी।
षाड्जिकामध्यमाभ्यां तु जायते षड्जमध्यमा॥ ११॥
गान्धारीपश्चमीभ्यां तु जाता गान्धारपश्चमी।
गान्धार्यार्षभिकाभ्यां तु जातिरानभी प्रजायते॥ १२॥
पाड्जी गान्धारिका तद्वद्वैवती मिलितास्त्विमाः।
षड्जोदीच्यवर्ती जाति कुर्युः कार्मारवी पुनः॥ १३॥
उत्पादयन्ति नैषादीपश्चम्यार्षभिका युताः।
नन्दयन्तीं च गान्धारीपश्चम्यार्षभिका युताः॥ १४॥
गान्धारी धैवती षाड्जी मध्यमेति युतास्त्विमाः।
गान्धारोदीच्यवां कुर्युर्भध्यमोदीच्यवां पुनः॥ १५॥
पता एव विना पड्जं पश्चम्या सह कुर्वते।
कुर्युस्ता रक्तगान्धारी नैषादी थसा च धैवती॥ १६॥
आर्षभी धैवती त्यक्वा पश्चभ्यः कैशिकी भवेत्।

### सर्वासां जातीनां ग्रामविभागः

चतस्रः षड्जराब्दिन्यो नैषादी धैवती तथा ॥ १७ ॥ आर्षभी चेति सप्तैताः षड्जग्रामस्य जातयः । शेषाः स्युर्भध्यमग्रामे पूर्णत्वाद्यधुनोच्यते ॥ १८ ॥

### नित्यपूर्णा जातयः

कार्मारवी च गान्धारपञ्चमी षड्जकैशिकी। मध्यमोदीच्यवेत्येता नित्यपूर्णाः प्रकीर्तिताः॥ १९॥

¹ षाड्ड्या-स. र. ² न च घैनती-स. र.

## संपूर्णाः षाडवाः

षाइजी च नन्दयन्त्यानभी गान्धारोदीच्यवेत्यमूः।
संपूर्णाः षाडवाः प्राह चतस्रः कादयपो मुनिः॥ २०॥
दशाविशिष्टाः सम्पूर्णाः षाडवौडुविता मताः।
पञ्चमीमध्यमायइजमध्यमाख्यासु जातिषु॥ २१॥

¹ स्वरसाधारणः प्रोक्तो मुनिभिभेरतादिभिः।

## भष्टादशसु जातिषु त्रिषष्टिरंशाः

पकांशा नन्दयन्ती च मध्यमोदीच्यवा तथा ॥ २२ ॥
गान्धारपञ्चमीत्येतास्तिस्रो द्ववंशा स्तथैव च ।
गान्धारोदीच्यवा चाथ पञ्चमीत्युदिता इमाः ॥ २३ ॥
नैवाद्याविभकाषद्जकैशिक्यस्त्रयंशिका मताः ।
धान्श्रीकार्मारवीषद्जोदीच्यवाश्चतुरंशिकाः ॥ २४ ॥
पञ्चांशा रक्तगान्धारी गान्धारी मध्यमा तथा ।
वाद्जीत्येताश्चतस्तः स्युः षडंशैकैव कैशिकी ॥ २५ ॥
सतांशा स्रभः षद्जमध्यमा परिकीर्तिता ।
वित त्रिवष्टिरंशाः स्युजीतिष्वष्टादशस्वमे ॥ २६ ॥

### रागस्वरूपं तद्भेदाश्च

थोऽऽसौ ध्वनिविशेषस्तु स्वरवर्णविभूषितः। रक्षको जनचित्तानां स रागः कथितो बुधैः॥ २७॥

श्वरसाधारणं प्रोक्तं मुनिमिभरतादिभिः । अंशेषु समपेष्येतवथारवनियमाम्ब्येत् ॥ षतद्वपिनगास्वाद्यः सम्बलाखारादयः । अवर्गाद्वश्वतिके रागभाषादावि तन्मतम् ॥ निगयोरंशयोः षड्जमध्यमायां न तम्रवेत् । विकृता एव तत्रापि स्वरसाधारणाश्रयाः ॥—स. र.

² रत थेवती-स. र.

प्रधानरागा द्वात्रिंशत्तेष्वष्टौ पुरुषाः स्मृताः । शेषा योषा इति श्रेयाश्चतुरुत्तरविंशतिः ॥ २८ ॥

## अष्टी पुरागाः

रागी बङ्गालभूपाली भैरवो मालवस्तथा । श्रीरागोऽथ वसन्तश्च सालङ्गः पलवज्जरः ॥ २९ ॥ अष्टावेत रागविद्भिः पुरुषाः संप्रकीर्तिताः ।

## चतुर्विशतिः स्त्रीरागाः

वेलावती मलहरी कुरक्षी मेघरिक्षनी ॥ ३० ॥ छायागौली च धन्यासी तुण्डी मङ्गलकौशिकी । कर्णाटगौली देशाक्षी वराळी रीतिगौलिका ॥ ३१ ॥ बौली रामिकया देविकया गुण्डिकया अपि । लिलता देशकारी च गोलनारायणाह्यया ॥ ३२ ॥ गुर्जिरी पूर्वगौली च भलारी साहुरीति च । आन्दोलीति स्त्रियः प्रोकाश्चतुष्ठत्तरिंशितः ॥ ३३ ॥

एकैकस्य पुंरागस्य तिस्रसिक्षोऽङ्गनारागा इति विभागः
पुरुगाह्वयरागाणामेकैकस्य मनीषिभिः ।
स्त्रीरागाः प्रविभज्यन्ते तिस्रस्तिस्रोऽङ्गना इति ॥ ३४ ॥
वेलावती मलहरी बौली भूपालकस्य च ।
बङ्गालस्य च धन्यासी छायाकर्णाटगौलिके ॥ ३५ ॥
देविकया भैरवस्य कुरश्जी मेघरिङ्गनी ।
मालवे गुर्जरी गुण्डिकया नारायणाह्वया ॥ ३६ ॥
श्रीरागस्य तथान्दोली भल्लारी साहुरीति च ।
रामिक्रया वसन्तस्य वराली शुभकेशिकी ॥ ३७ ॥
सारङ्गस्य च देशाक्षी रीतिपूर्वादिगौलिके ।
स्रिता देशकारी च तुण्डी शेषस्य योषितः ॥ ३८ ॥
मतङ्गस्य मतेनैवं रागसङ्ख्या प्रदर्शिता ।

## षाडवौडुवसंपूर्णभेदेन रागत्रैविध्यम्

षाडवा औडुवाश्चेव संपूर्णाश्चेति ते त्रिघा ॥ ३९ ॥ स्वरैः षड्भिः षाडवः स्यात्तेस्तु पञ्चभिरौडुवः । सप्तभिस्तु स्वरैंज्ञेयो रागः संपूर्ण उच्यते ॥ ४० ॥

## षाडवौद्धवस्वरशब्दानां निर्वेचनम्

षडवन्ति प्रयोगं ये खरास्ते षाडवा मताः।

¹षद्स्वरास्तेषु जातत्वाद्गीतं षाडवमुच्यते॥ ४१॥

चान्ति यान्त्युडवोऽत्रेति व्योमोक्तमुडुवं बुधैः।

पञ्चमं तच्च भूतेषु पञ्चसङ्ख्या तदुद्भवा॥ ४२॥

औडुवी साऽस्ति येषां च स्वरास्ते त्वौडुवा मताः।

ते संजाता यत्र गीते तदौडुवितमुच्यते॥ ४३॥

गीतादिविहितस्तत्र स्वरो ग्रह इतीरितः।

गीते समाप्तिकृत्रवासः ² स्वर इत्युच्यते बुधैः॥ ४४॥

पुमाश्रया रागाः षट्

भैरवः कौशिकश्चैव हिन्दोलो दीपकस्तथा। श्रीरागो मेघरागश्च षडेते पुरुषाह्नयाः ॥ ४५॥

## भैरवरागस्य स्त्रीरागाः

मध्यमादिभैरवी च बङ्गाली च वराटिका। सैन्धवी च पुनर्ज्ञेया भैरवस्य वराङ्गनाः॥ ४६॥

## कौशिकस्य खीरागाः

तोडी कुम्भावती गौडी गुण्डकी ककुभा तथा। रागिण्यो रागराजस्य कौशिकस्य वराङ्गनाः॥ ४७ ॥

¹ षट्स्वरं तेषु—स. र. षट्स्वरमिति गीतिविशेषणम्. ² एकविशितिधा च स:—स. र.

## हिन्दोळख स्रीरागाः

वेलावती रामकरी देशाक्षी पलमञ्जरी। ललिता सहिता पता हिन्दोलस्य वराङ्गनाः॥ ४८॥

दीपकस्य स्त्रीरागाः

केतारी कानडी देशी काम्बोजी नाटिका पुनः। दीपकस्य प्रियाः पञ्च ख्याता रागविशारदैः॥ ४९॥

### श्रीरागस्य स्त्रीरागाः

वसन्ती मालवी चैव मालवश्रीर्घनासिका । असावरीति विज्ञेयाः श्रीरागस्य वराङ्गनाः ॥ ५० ॥

### मेघरागस्य स्त्रीरागाः

मल्हारी देशकारी च भूपाली गुर्जरी तथा।

1 टक्का च पञ्चमी भार्या मेघरागस्य योषितः॥ ५१॥

पण्णां पुरुषरागाणां पञ्च पञ्च स्त्रियो मताः।

एवं स्त्रीपुंसभेदेन षद्त्रिंशत्समुदीरिताः॥ ५२॥

कमादेषां लक्षणं च ध्यानं च समुदीर्यते।

स्त्रीपुंभेदिश्वनानां भैरवादीनां षद्त्रिंशद्वागाणां रुक्षणं ध्यानं च (भैरवराग:)

धैवतांशग्रहन्यासो रिपहीनो धमान्तकः ॥ ५३ ॥ भैरवः स तु विश्वेयो धैवतादिकमूर्छनः । धैवतो विक्रतो यस्मिन्नौडुवः परिकीर्तितः ॥ ५४ ॥ गङ्गाधरः शशिकलातिलकस्त्रिनेत्रः सपैंविंभूषिततनुर्गजकत्तिवासाः । भास्वित्रशूलकर एष नृमुण्डधारी शुभ्राम्बरो जयति भैरव आदिरागः ॥ ५५ ॥

ध निसगमपधम। इति भैरवः॥

¹ वृकारपद्ममी-क.

### मध्यमादिः

मध्यमादिश्च रागाङ्गग्रहांशन्यासमध्यमा।
सप्तस्वरैस्तु गातव्या मध्यमादिकमूर्छना॥ ५६॥
संपूर्णा कथिता तज्ज्ञै रिघहीना कचिन्मता।
पत्या सहासं परिरभ्य कामं
सुचुम्बितास्या कमलायताश्ची।
स्वर्णच्छविः कुङ्कमलिप्तरेहा
सा मध्यमादिः कथिता मुनीन्द्रैः॥ ५७॥
म प ध नि स रि ग म। इति मध्यमादिः।

### भैरवी

संपूर्णा भैरवी क्षेया प्रहांशन्यासमध्यमा।
सौवीरीमूर्छना क्षेया मध्यमप्रामचारिणी ॥ ५८ ॥
कैश्चिदेषा भैरववत्स्वरैक्षेया विलक्षणा।
स्कटिक रजतपीठे रम्यकैलासश्टेक्ष
विकचकमलपत्रैरच्यन्ती महेक्सम्।
करधृतवनवाद्या पीतवर्णायताक्षी
सुकविभिरियमुक्ता भैरवी भैरवस्त्री ॥ ५९ ॥
स प ध नि स रि ग म । स नि स ग म (प)ध म । इति भैरवीः

### बङ्गाली

बङ्गाली त्वौडुवा श्वेया त्रहांशन्यासषड्जभाक्। रिधदीना च विश्वेया मूर्छना प्रथमा मता ॥ ६० ॥ पूर्णा वाङ्गत्रयोपेता कछिनाथेन भाषिता।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> रचित-क.

कक्षे निवेशितकरण्डथरा तपस्विन्युद्यच्चिश्र्लपरिमण्डितवामहस्ता।
भस्मोज्ज्ला निविडवद्धजटाकलापा
बङ्गालिकेत्यभिद्दिता तरुणार्करोचिः॥ ६१॥
स ग म प नि स । म प घ नि स रि ग म। इति बङ्गाली।

### वराटिका

षड्जग्रहांशकन्यासा वराटी कथिता बुधैः।
प्रथमा मूर्छना यस्याः संपूर्णा कीर्तिवर्धिनी ॥ ६२ ॥
विनोदयन्ती दियतं सुकेशी
सुकङ्गणा चामरचालनेन ।
कर्णे दधाना सुरवृक्षपुष्पं
वराङ्गनेयं कथिता वराटी ॥ ६३ ॥
स रि ग म प ध नि स । इति वराटिका ।

### सैन्धवी

षड्जग्रहांशकन्यासा पूर्णा सैन्धविका मता।
मूर्छनोत्तरमन्द्राद्या कैश्चित् षाडिवका मता॥ ६४॥
रिहीना तु भवेकित्यं रसे वीरे प्रयुज्यते।
विश्रूलपाणिः शिवभक्तियुक्ता
रक्ताम्बरा धारितबन्धुजीवा।
प्रचण्डकोपा रसवीरयुक्ता
सा सैन्धवी भैरवरागिणीयम्॥ ६५॥
सारि गमप धनिसा सागमप धनिस। इति सैन्धवी।

### मालवकौशिकः

षड्जब्रहांशकन्यासः पूर्णो मालवकौशिकः। मूर्छना प्रथमा न्नेया काकलीस्वरसंयुता ॥ ६६॥ S. BATNAKARA आरक्तवर्णो घृतगौरयष्टिः वीरः सुवीरेषु कृतप्रहारः । वीरैर्वृतो वीरकपालमाला-घारी मतो मालवकौशिकोऽयम् ॥ ६७ ॥

सरिगमपधनिसः। सनिधपमगरिसः। इति मालव-कौशिकः।

### तोडी

मध्यमांशग्रहन्यासा सौवीरी मूर्छना मता। संपूर्णा कथिता तज्ज्ञेस्तोडी स्त्री कौशिकी मता॥६८॥ श्रहांशन्यासपद्जां च केविदत्र प्रचक्षते। तुषारकुन्दोज्ज्ञलदेहयष्टिः काश्मीरकपूरविलिसदेहा। विनोदयन्ती हरिणं वनान्ते वीणाधरा राजति तोडिकेयम्॥६९॥ म प ध नि स रि ग म । स रि ग म प ध नि स। इति तोडी।

### कम्भावती

धैवतांशत्रहन्यासा षाडवा त्यक्तपञ्चमा।
कम्भावतीति विश्वेया मूर्छना पौरवी मता॥ ७०॥
कम्भावती स्यात्सुखदा रसज्ञा
तारुण्यलावण्यविभूषिताङ्गी।
गानिष्या कोकिलरम्यनादा
पियंवदा कौशिकरागिणीयम्॥ ७१॥
ध नि स रि ग म ध। इति कम्भावती।

### गौडी

ग्रहांशन्यासवड्जा स्याद्रिपहीना सुखप्रदा। मूर्छना प्रथमा क्षेया गौडी सर्वाङ्गसुन्दरी॥ ७२॥ निवेशयन्ती श्रवणेऽवतंस-माम्राङ्करं कोकिलनादरम्या । इयामा मधुस्यन्दिसुस्मनादा गौडीयमुक्ता किल कोहलेन ॥ ७३॥ स ग म घ नि स । इति गौडी।

गुण्डक्रिया

रिधहीना गुणकरी त्वौडुवा परिकीर्तिता।
निग्रहांशे तु विन्यासा कैश्चित् षड्जत्रया मता॥ ७४॥
रजनी मूर्छना चात्र मालवाश्चयिणी च सा।
शोकाभिभूतनयना करुणं रुदन्ती
नम्रानना घरणिधूसरगात्रयष्टिः।
आमुक्तचारुकवरी प्रियदूरवृत्तिः
सङ्कीर्तिता गुणकरी करुणे कृशाङ्की॥ ७५॥
नि स ग म प नि । ¹(स ग म प नि स) इति गुण्डिकया।

### ककुभा

धैवतांशग्रहन्यासा सम्पूर्णा ककुमा मता।
तृतीयमूर्छनोत्पन्ना श्रङ्गाररसमण्डिता ॥ ७६ ॥
सुपोषिताङ्गी रसमण्डिताङ्गी
चन्द्रानना चम्पकदामयुक्ता।
कटाश्चिणी स्यात्परमा विचित्रा
े हाने नियुक्ता ककुमा मनोज्ञा॥ ७७॥
ध नि स रि गंम प ध। इति ककुमा।

## हिन्दोल:

हिन्दोलको रिघलकः सत्रयो गदितो बुधैः । मूर्छना शुद्धमध्या स्यादौहवः काकलीयुतः ॥ ७८ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> क. पुस्तके नास्ति, <sup>2</sup> गाने-क.

इति रामकरी।

नितम्बिनीमन्दतरङ्गितासु डोलासु खेलासुखमादधानः। तासां कपोलेष्वतिकामयुक्तो हिन्दोलरागः कथितो मुनीन्द्रैः॥ ७९॥ भेस ग म प नि स । इति हिन्दोलः।

### वेळावळी

धैवतांशग्रहन्यासा पूर्णा वेलावली मता। पौरवीमूर्छना बेया रसे वीरे प्रयुज्यते॥ ८०॥ सङ्केतवीक्षां दियताय दत्वा वितन्वती भूषण्यमङ्गुलीषु। मुद्दुः स्मरन्ती व्यपिष्टदेवं वेलावली नीलसरोजकान्तिः॥ ८१॥ ध निस रिग म प ध। इति वेलावली।

### रामकरी

वड्जप्रहांशकन्यासा पूर्णा रामकरी मता।
मूर्छना प्रथमा बेया करुणे सा प्रयुज्यते ॥ ८२ ॥
रिघत्यका तु कैश्चित्त् कैश्चित्पञ्चमवर्जिता।
हेमप्रभाभासुरभूषणा च
नीलं निचोलं वपुषा वहन्ती।
कान्त समीपे पदमाश्चितेऽपि
मानोन्नता रामकरी मतेयम् ॥ ८३ ॥
स रिगम प घ नि स। स गम प नि स। स रिगम घ नि स।

देशाक्षी

देशाक्षी षाडवा क्षेया गत्रयेण विभूषिता। ऋषभेण वियुक्ता सा शार्क्षदेवेन कीर्तिता॥ ८४॥

¹स गप म नि स–का. ² मज़केषुं–का. ³ स्मर्मिष्ट–का.

मूर्छना हरिणाश्वा च संपूर्णां केचिद्व्विरे। वीरे रसे व्यक्षितरोमहर्षे निरुध्य संबद्धविलासबाहुः। प्रांद्युः प्रचण्डः कलितेन्दुरागो देशाश्चिरागः कथितो मुनीन्द्रैः॥ ८५॥ ग म प घ नि स रि ग। इति देशाक्षी।

### पलमञ्जरी

पश्चमांशग्रहन्यासा पूर्णा च पलमञ्जरी।
हष्यका मूर्छना न्नेया रसिकानां सुखप्रदा॥ ८६॥
वियोगिनी क्लान्तविशीर्णगात्रा
स्रजं वहन्ती वपुषा च शुक्लाम्।
आश्वास्यमाना प्रियया च सख्या
सुध्सराङ्गी पलमञ्जरीयम्॥ ८७॥
प घ नि स रि ग म प । इति पलमञ्जरी।

### छलिता

रिपवर्जा च लिलता त्वौडुवा सत्रया मता।
मूर्छना शुद्धमध्या स्यात्संपूर्णां केचिद्वचिरे ॥ ८८ ॥
धैवतत्रयसंयुक्ता द्वितीया लिलता मता।
प्रफुल्लसप्तच्छदमाल्यधारी
हजा च गौरोत्पललोचनश्रीः।
विनिर्गता दैववशात्प्रभाते
विलासवेषा लिलता प्रदिष्टा ॥ ८९ ॥
स ग म घ नि स । घ नि स ग म घ। इति लिलता।

### दीपकः

षड्जग्रहांशकन्यासः संपूर्णो दीपको मतः। मूर्छना शुद्धमध्या स्याद्गातच्या गायनैः सदा॥ ९०॥ बाला रतार्थं प्रविलीनवेषा
गृहेऽन्धकारे सुखसंप्रयुक्ता।
तस्याः शिरोभूषणरत्नदीपैर्लज्जामुद्रयां कृतवान् प्रदीपः ॥ ९१ ॥
स रि ग म प ध नि स। इति दीपकः।

### केताररागः

केतारी रिघहीनास्यादौडुवा परिकीर्तिता। नित्रया मूर्छना मार्गी काकलीस्वरमण्डिता॥ ९२॥ जटां दधानः सितचन्द्रमौलि-र्नागोत्तरीयो धृतयोगपीठः।

गङ्गाघरो प्याननिमीलिताक्षः केताररागः कथितस्तपस्वी ॥ ९३ ॥

निसगमपनि। इति केतारी।

### कर्नाटी

त्रिनिषादाथ संपूर्णा निषादो विकृतो भवेत्। मार्गी च मूर्छना न्नेया कर्नाटीयं सुखप्रदा॥ ९४॥

कृपाणपाणिर्गजदन्तपत्र-मेकं दधद्वश्चिणहस्तकेन । संस्त्यमाना सुरचारणोद्येः कर्नाटिकेयं क्षितिपालमूर्तिः॥ ९५॥

नि स रिगमप घनि। इति कर्नाटी।

### देशी

देशी पञ्जमहीना सा ऋषभत्रयसंयुता। कपोळळतिका श्रेया मूर्छना विकृतर्षभा॥ ९६॥ निद्रालसं सा कपटेन कान्तं विवोधयन्ती सुरतोत्सवाय। गौरी मनोज्ञा शुकपिञ्छवस्त्रा स्याता च देशी रतपूर्णचित्ता॥९७॥ रिगमधानिसरि। इति देशी।

काम्भोजी

धांशन्यासग्रहा पूर्णा पौरवी मूर्छना मता।
मन्हारी निकटा श्रेया काम्भोजी च निगद्यते ॥ ९८ ॥
पीतं वसाना वसनं सुकेशी
वने रुदन्ती शुकनाददूना ।
चिलोकयन्ती विदिशासु भीता
काम्भोजिका कान्तमनुस्मरन्ती ॥ ९९ ॥
ध नि स र ग म प ध । इति काम्भोजी ।

नाटिका

त्रहांशन्यासषड्जा स्यात्संपूर्णा नाटिका मता। प्रथमा मूर्छना बेया गमकैर्बहुभिर्मता॥ १००॥

तुरङ्गमस्कन्धनिषणवाहुः
स्वर्णप्रभः गोणितशोणगात्रः।
संत्रामभूमौ विचरन् प्रतापी
नाटोऽयमुक्तः किल गृङ्गमूर्तिः॥ १०१॥
स रि ग म प घ नि स । इति नाटी।

श्रीरागः

श्रीरागः स तु विख्यातः सत्रयेण विभूषितः। पूर्णः सर्वगुणोपेतो मूर्छना प्रथमा मता॥ १०२॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> निकटे श्रेया—क.

केचित्तु कथयन्त्येनमृषभत्रयसंयुतम्।

अष्टादशाब्दः स्मरचारुमृर्ति-र्धारो छसत्पछ्छवकर्णपूरः । ¹षड्जाधिदेवोऽरुणवस्त्रघारी श्रीरागराजः क्षितिपालमृर्तिः ॥ १०३॥

सरिगमपधनिस। रिंगमपधनिसरि। इति श्रीरागः।

### वसन्ती

वसन्तिका तु संपूर्णा सत्रया कथिता बुधैः । श्रीरागम्र्छनैवात्र क्षेया रागविचक्षणैः ॥ १०४ ॥

शिखण्डिवहोंचयबद्धचूडः कर्णावतंसीकृतशोभनाम्नः। इन्दीवरस्यामतनुर्विलासी वसन्तकः स्यादलमञ्जलश्रीः॥ १०५॥

स रिगमप घनिस। इति वसन्ती।

### माखवी

मालवी त्वौडुवा क्षेया नित्रया रिपवर्जिता। रजनीमूर्छना क्षेया काकलीस्वरमण्डिता॥ १०६॥

नितम्बिनीचुम्बितवकूपद्यः समुङ्कालखुण्डलवान् प्रमत्तः। सङ्केतशालां प्रविशन् प्रदोषे मालाधरो मालवरागराजः॥ १०७॥

निसगमधनि। इतिमालवी।

भड्जादिसेन्यो-क.

### मारुवश्रीः

मालवश्रीस्तु रागाङ्गपूर्णा सत्रयभूषिता । मूर्छनोत्तरमन्द्रा स्याच्छ्रङ्गाररसमण्डिता ॥ १०८ ॥ रक्तोत्पलं हस्ततले नियुक्तं विभावयन्ती तनुदेहयष्टिः । रसालवृक्षस्य तले निषण्णा तोकस्मिता सा किल मालवश्रीः ॥ १०९ ॥ स रि ग म प घ नि स । इति मालवश्रीः ।

### धनश्रीः

सत्रया ऋषभत्यका षाडवा च घनश्रिका।
मूर्छना प्रथमा ब्रेया रसे वीरे प्रयुज्यते ॥ ११० ॥
दूर्वादलक्ष्यामतनुर्मनोक्षा
कान्तं लिखन्ती चरणेन दूना।
खिन्ना कपोले नयनेऽश्रुविन्दुनिष्यन्दिनी धूतकचा घनश्रीः॥ १११ ॥
स ग म प घ नि स । इति घनश्रीः।

### असावरी

असावरी गरित्यका धग्रहांशा तथौ हुवा।
न्यासस्तु चैवतो क्षेयः करुणारसिनर्भरा ॥ ११२ ॥
अथवा।
ककुभा चैवतोत्पन्ना ख्याता मांशग्रहा मता।
पञ्जमेनैव रहिता षाडवा च निगचते ॥ ११३ ॥
श्रीखण्डशैलशिखरे शुकपुच्छवस्त्रा
मातङ्गमौक्तिककृतोत्तमहारवल्ली।
आकृष्य चन्दनतरोहरगं वहन्ती
सासावरी वलयमुज्ज्वलनीलकान्तिः॥ ११४ ॥
ध नि स म प ध। म ध नि स रि ग ध। इत्यसावरी।

### मेघरागः

मेघः पूर्णो धत्रयः स्यादुत्तरायणमूर्छनः । विकृतो घैवतो क्षेयः श्रृङ्गाररसपूरितः ॥ ११५ ॥ नीलोत्पलामवपुरिन्दुसमानशीलः पीताम्बरस्तृषितचातकयाच्यमानः । पीयूषमन्दहसितो द्रुममध्यवर्ती वीरेषु राजति युवा किल मेघरागः ॥ ११६ ॥ ध नि स रि ग म ए घ । इति मेघरागः ।

### मल्हारी

मन्हारी सपहीना स्यादौढुवी पौरवीयुंता। वर्षासु सुखदा क्रेया घांशन्यासग्रहान्विता॥ ११७॥ गौरी कृशा कोकिलरम्यनादा गीतच्छलेनात्मपति स्मरन्ती। आदाय वीणां मिलना रुदन्ती मन्हारिका यौवनदूनिचत्ता॥ ११८॥ ध नि रि ग म ध । इति मन्हारी।

### देशकारी

देशकारी तु संपूर्णा षड्जन्यासग्रहांशिका।
मूर्छना प्रथमा बेया वराटी मिश्रिता भवेत्॥ ११९॥
भर्त्रा समं केलिरतिः सुकेशी
सर्वाङ्गपूर्णा कमलायताश्ली।
पीनस्तनी रुक्मततुः सुपूर्णा
चन्द्रानना सैव च देशकारी॥ १२०॥
स रि ग म प ध नि स । इति देशकारी।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वीरेष राजति—क.

## भूपाली

षड्जग्रहांशकन्यासा भूपाली कथिता बुधैः । मूर्छना प्रथमा क्षेया संपूर्णा शान्तके रसे ॥ १२१ ॥ कैश्चित्त रिपहीनेयमोडुवा परिकीर्तिता ।

गौरद्यतिः कुङ्कमिलप्तदेहा तुङ्गस्तनी चन्द्रमुखी मनोज्ञा। भर्तुः स्मरन्ती विरहेण दूना भूपालिकेयं रसद्यान्तियुक्ता॥१२२॥

सरिगमपधनिस। सगमधनिस। इति भूपाछी।

### गुर्जरी

त्रहांशन्यासऋषभा संपूर्णा गुर्जरी मता।
सप्तमी मूर्छना तस्या भूपाच्या सह मिश्रिता॥ १२३॥
स्यामा सुकेशी मलयदुमाणां
मृदूल्लसत्पल्लवतन्यमध्ये।
श्रुतिस्वराणां दघती विभागं
तन्त्रीमुखाइक्षिणगुर्जरीयम्॥ १२४॥
रि ग म प घ नि स रि। इति गुर्जरी।

#### टका

दक्का स्यात्तु त्रिधा षड्जा संपूर्णा स्वादिम्छंना । शय्यासु सुप्तं नलिनीदलानां वियोगिनं वीक्ष्य विषण्णचित्ता । सुवर्णवर्णा गृहमागता सा सुभूषयन्ती किल टक्कसंज्ञा ॥ १२५ ॥ स रि ग म प ध नि स । इति दक्का ।

¹ संपूर्णाश्वादि-क. .संपूर्णश्चादि-सङ्गीतदर्पणे.

इति क्रमेण षद्त्रिंशद्रागाः सम्यङ्क्तिपताः । रागास्त्वनन्ता विश्वेयास्ते द्रध्व्या मनीषिभः॥ १२६॥

रागाङ्गमाषाङ्गोपाङ्गिःश्वाङ्गानां रुक्षणानि
रागच्छायानुकारित्वाद्रागाङ्गमिति कथ्यते ।
मध्यमादिमुखाः प्रोक्ता रागाङ्गानि त्रयोदश ॥११२७॥
किंचिद्भाषानुसारित्वं भाषाङ्गमिति कथ्यते ।
उपसामीप्यतो वृत्ती रागानां स्यादुपाङ्गता॥१२८॥
तानानां करणं तत्र कियाशब्देन कथ्यते ।
कियायां यद्भवेदङ्गं कियाङ्गं तदुदाहृतम् ॥१२९॥
भावक्रवादिकियाङ्गानि प्रोक्तानि द्वादशैव तु ।
प्रोक्ताः षण्णवितर्भाषा विस्नाषा विश्वादाः स्मृताः॥१३०॥
स्रतस्रोऽन्तरभाषाः स्युः शाङ्गदेवस्य सम्मताः।

अथ वेलाः (पूर्वयामे गातन्या रागाः) पूर्वयामे तु देशाक्षी भैरवः पलमञ्जरी ॥ १३१॥ भूपाली <sup>1</sup>सावरी देविकया गुर्जरसंभवा।

द्वितीये यामे गातन्या रागाः वेळावळी द्वितीये तु कुरुक्षी शुभकौशिकी ॥ १३२ ॥ <sup>2</sup> तोडी वराळी धन्यासी बङ्गालश्च वसन्तकः।

तृतीवे यामे गातन्या रागाः लिलताथ तृतीये तु यामे जीसूतरिञ्जनी ॥ १३३ ॥ बौली चान्दोलिका रामिकया गुण्डिकया अपि । मन्हारी देशकर्यांच्या अल्लाली च तनः परम् ॥ १३४ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> साहुरी—क. <sup>2</sup> तुंडी—क. <sup>3</sup> मछाले—क.

यामे तु मालवी छायागौलः कर्नाटगौलिका । श्रीरागः पूर्वगौली च सारङ्गो रीतिगौलिका ॥ १३५ ॥ गौलनारायणाख्या च गातव्या गांयकोत्तमैः ।

सायंकाले निषिद्धा रागाः

देशाक्षी भैरवी शुद्धा सालगाख्या च भैरवी ॥ १३६ ॥
देवकी रक्तहंसी च 'मुहरी रागरञ्जकः ।
पते सूर्योशतो जाताः सायकाले तु निन्दिताः ॥ १३७ ॥
प्रगायति प्रभाते यः स नरः सुखमेधते ।

सायंकाले गातब्या रागाः

² गुद्धनाला सालगा च नटा गुद्धवराटिका ॥ १३८ ॥
वराटिका द्राविडी च देशी नागवराटिका ।
छायावराटिका च स्थानमाहुर्यम्बालिका तथा ।
मल्हारिका तथा छाया गौडी कर्नाटिकाह्वया ।
गौडो मालवगौडश्च ३ रामिकहितरत्तमा ॥ १३९ ॥
छायारामकृती रङ्गछाया सर्ववराटिका ।
कर्नाटाह्वयवङ्कोलसहिताश्चन्द्रमोंऽशकाः ॥ १४० ॥
सायमेते प्रगातन्यास्तस्य श्रीरतुला भवेत् ।
अत्रोकेतररागाणां न वेलानिर्णयः कचित् ॥ १४१ ॥

अवेलारागश्रवणे प्रायक्षित्तम् अवेलारागमाकण्ये तस्य दोषप्रशान्तये । ईशानं च हरिं स्मृत्वा मध्यमादिं प्रयोजयेत् ॥ १४२ ॥ देवताविषये गीतं पुण्यगीतं च यद्भवेत् । अध्यात्मं चैव यद्गानं तथा तत्यापनाशनम् ॥ १४३ ॥

<sup>1</sup> साहरी-क. 2 शुद्धनद्दा सालगा च नद्दा-क. 3 रामकी "'रुत्तमा-क.

विवाहसमये गानं देवतास्तुतिपूर्वकम्। अवेलारागमाकण्यं न दोषः परिकीर्तितः॥ १४४॥ आयुर्धमों यशो बुद्धिर्धनं धान्यं बलं शुभम्। राज्यामिवृद्धिः सन्तानं पूर्णराषे फलं भवेत्॥ १४५॥ संग्रामरूपलावण्यं विरहो गुणकीर्तनम्। बाडवेन प्रगातव्यं लक्षणं चरितं तथा॥ १४६॥ व्याधिनाशे शत्रुनाशे भयशोकविनाशने। दुःस्थिते चैव सन्तापं मङ्गलाशिष संयुगे॥ १४७॥ औडुवेन प्रगातव्यं क्षामे च ग्रहमोक्षणे।

### उत्तमोत्तमगायकः

प्रवीणः शब्दविद्यायां तथालङ्कारपद्धतौ ॥ १४८ ॥
तथा शास्त्रेषु कुशलो लोकन्यापारकोविदः।
गीतशास्त्रेषु निष्णातः स्वरलक्षणलक्ष्यवित् ॥ १४९ ॥
रागरागाङ्गभाषासु क्रियासु च विचक्षणः ।
कर्ता म्स्रियवन्धानां धातुमातुविचक्षणः ॥ १५० ॥
स्वष्टा च सर्वरीतीनां देशभाषाविशारदः ।
तालमानकियादक्षो निर्भयः प्रतिभान्वितः ॥ १५१ ॥
स्वरपाटप्रयोगेषु प्रवीणः पदवन्धने ।
श्रेष्ठो वाग्गेयकारोऽयमुत्तमोत्तम उच्यते ॥ १५२ ॥

#### उत्तमगायक:

गुणैः कैश्चिद्विहीनोऽपि धातुमातुविचक्षणः। उत्तमः स तु विज्ञेयो गीतशास्त्रविशारदैः॥ १५३॥

#### स्थानभ्रष्ट:

श्रुतिहीनस्वरंकुर्वन्नप्राप्तस्थानकत्रयः। स्थानभ्रष्टः स विज्ञयो गायकेष्वतिनिन्दितः॥ १५४॥

<sup>1</sup> सर्वप्रबन्धानां -क.

#### अस्वरो गायकः

प्रयुक्के वर्जितं यस्तु खरं रागिकयाविधौ । प्रारब्धांशं न शक्नोति पुनः स्थापयितुं घिया ॥ १५५ ॥ स चास्वर इति क्षेयो निन्धितो गायकाधमः।

## श्रुतिबाह्य:

न्यूनाधिका श्रुतिर्यस्य षड्जादिषु विभाज्यते ॥ १५६ ॥ स बाह्यो निन्दितो क्षेयो गायको रागनाशकः।

#### कपिकगायकः

नासाद्वारगतेर्नादैर्थस्तु गायति गायकः ॥ १५७ ॥ कपिछः स तु विश्वेयः सोऽपि कष्टतमो मतः।

## काकी गायक:

काकस्वरसमो यस्य स्वरः कर्णकठोरकः॥ १५८॥ ध्वनिर्यत्र प्रयोगेषु स काकी निन्दितो भृशम्।

#### संदष्टगायक:

संद्द्य द्दानान् सर्वान् चर्वन्निव पदावलिम् ॥ १५९ ॥ यो गायति स विश्वेयः संदृष्टो गीतनाद्यकः।

#### अच्यवस्थितगायकः

व्यवस्थितं तु यद्गीतं यः करोत्यव्यवस्थितम् ॥ १६० ॥ अव्यवस्थितनामासौ निन्दितो गायको बुधैः ।

#### फूत्कारी गायकः

मुहुरुच्छ्वासनिःश्वासफूत्कारपरिगर्जितैः ॥ १६१ ॥ खासैर्निष्ठयूतसंयुक्तैः फूत्कारी गायकोऽधमः ।

#### कम्पक

त्रीवायां यस्य भाले च सिरालाभः प्रदृक्यते ॥ १६२ ॥ घोणः फुल्लोऽरुणे नेत्रे गायन्निन्दः स कम्पकः ।

#### वकी गायकः

अत्यर्थं कन्धरां वक्तां कृत्वा गीतं च गायति ॥ १६३ ॥ समं गातुं न जानाति स वक्ती कथ्यतेऽधमः।

कराली गायकः

ब्यादाय वदनं यस्तु करालध्वनिना युतः ॥ १६४ ॥ गीतं गायति विश्वेयः कराली स निराकृतः ।

निमीलनो गायकः

निमीस्य नयनद्वन्द्वमपद्यत्रव्रतः स्थितान् ॥ १६५ ॥ गायन्निन्दाः परिज्ञेयः निन्दितः स निमीलनः ।

उष्ट्रप्रीवो गायकः

उष्ट्रवत्कन्धरां कृत्वा जानुभ्यामाश्चितो महीम् ॥ १६६ ॥ यो गायति स विज्ञेयः उष्ट्रग्रीवोऽतिनिन्दितः।

प्रसारी गायक:

प्रसार्य गात्रं हस्तौ च गीतं चाप्यविचक्षणः ॥ १६७॥ गायन्मानाधिकं प्रोक्तः प्रसारी स न शस्यते ।

कस्पितः

कम्पमानो ध्वनिर्यस्य सहजो गीतकर्मणि ॥ १६८॥ कम्पितः स तु विश्वेयो निन्दितो ध्वनिकोविदैः।

शारीरलक्षणम्

अभ्यासेन विना यत्तु रागाणां विक्त कारकम् ॥ १६९ ॥ शारीरेण सहोत्पन्नं शारीरं तत्प्रचक्षते । चम्पकेषु यथा गन्धः कान्तिर्मुकाफलेन्विव ॥ १७० ॥ यथेश्चुदण्डे माधुर्ये शारीरे श्राव्यता तथा । अन्यजन्मकृताभ्यासाद्दानयोगान्छिवार्चनात् ॥ १७१ ॥ शारीरं प्राप्यते पुम्भिरभ्यासान्नैव लभ्यते ।

## पञ्च गायकसेदाः

श्चिक्षको भावकश्चैव रञ्जको रसिकस्तथा ॥ १७३ ॥ अपरः कुटिकाराख्यः पञ्चघा गायकाः स्पृताः ।

### <sup>°</sup> शिक्षकलक्षणम्

कृतं वाग्गेयकारेण श्रुतं गृह्णात्यनुक्तकम् ॥ १७४ ॥ न विस्मरन् सावघानः शिक्षाकारः स कथ्यते ।

#### भावकलक्षणम्

रसहानौ न संधत्ते निर्भाव भावमानयेत् ॥ १७५ ॥ रागं करोति वैदग्ध्यात् भावकः सोऽभिधीयते ।

### रञ्जकलक्षणम्

श्रोतृणां हृदयं ज्ञात्वा तेषां चित्तानुसारतः ॥ १७६ ॥ गायनृक्षयते यस्तु स रञ्जक इति स्मृतः ।

#### रसिकलक्षणम्

स्निग्धामात्मश्रुति । कृत्वा भृशमानन्दभाग्भवेत् ॥ १७७ ॥ पुलकाञ्चितसर्वाङ्गो गाता च रसिकः स्मृतः।

### कुटिकारलक्षणम्

परगीतानुकारं यो ध्वनिचेष्टादिसंयुतम् ॥ १७८ ॥ सम्यक्प्रकुरुते दक्षः कुटिकारः स कथ्यते ।

#### सकण्ठगायक:

स्वरं वर्ण च तालं च युक्तं यो घटयेत्रयम् ॥ १७९ ॥ शोभनध्वनिसंयुक्तः सकण्ठो गायको हि सः।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्रुखा-क.

S. RATNAKARA

#### क्रियापरगायकः

यथाशास्त्रप्रयोगेण मार्गे देशीयमेव च ॥ १८० ॥ यो गायति विना दोषैः कथ्यतेऽसौ कियापरः।

### रकादिध्वनिभेदाः

वेणुवीणासमैर्नादै रक्तोऽसौ ध्वनिरिष्यते ॥ १८१ ॥
कोकिलस्वनसंकाको मधुरो ध्वनिरुच्यते ।
उच्चस्थानेऽपि यः श्राव्यः क्विग्धो ध्वनिरसौ मतः ॥ १८२ ॥
अकृको निषिडो यस्तु खरोऽसौ ध्वनिरिष्यते ।
दूरस्थः श्रूयते यस्तु बृन्दमध्यिश्वतोऽपि वा ॥ १८३ ॥
स माधुर्यगुणोपेतः श्रावकोऽसौ ध्वनिर्वरः ।
स्थानत्रयेऽपि यः श्राव्यः शोभनो लक्षणान्वितः ॥ १८४ ॥
ध्वनीनामुक्तमः प्रोको ध्वनिस्थानकशोभनः ।

# गाने सप्त महागुणाः

शारीरं च ध्विनमेघा प्रौढिर्गमककौशलम् ॥ १८५॥ तालकानममीतिश्च गातुः सप्त महागुणाः । गीतस्याङ्गानि नादादिन्यासान्युक्तानि यानि तु ॥ १८६॥ तान्यष्टादशसंख्याकान्याख्यातानि यथाक्रमम् ।

इति श्रीशिवतस्वरत्नाकरे पष्ठकछोले जात्यादिकाङ्गगायकस्रक्षणनिक्रपणं नामाद्यमस्तरङ्गः

### अथ नवमस्तरङ्गः

### तालस्य मुस्यत्वम्

अतः परं च कियते तालानां खुनिरूपणम्।
गीतं वाद्यं च नृतं च सर्वं ताले प्रतिष्ठितम् ॥१॥
न तालेन विना किंचित्तस्मात्तालस्य मुख्यता।
तकारात्ताण्डवं प्रोक्तं लकाराल्लास्यमुच्यते॥२॥
तकारः शङ्करः प्रोक्तो लकारः पार्वती स्मृता।
शिवशक्तिसमायोगात्ताल इत्यमिधीयते॥३॥
न तालेन विना गीतं न वाद्यं तालवर्जितम्।
न नृतं तालहीनं स्याद्वञ्जकः स ततो मतः॥४॥

#### वालमेदाः

अतः परं तालभेदा उदीर्थन्ते यथाक्रमम्।

शिवपञ्चाननोद्भृताः पञ्च तालाः प्रकीर्तिताः ॥ ५ ॥

सद्योजातमुखे चच्चत्पुटतालः समुद्रतः।
वामदेवमुखे चाचपुटतालः समुद्रतः॥ ६ ॥

अघोरे तु मुखे जातः षट्पितापुत्रकस्तथा।

मुखे तत्पुरुषे जातः सम्पद्वेष्टकसंज्ञकः॥ ७ ॥

शैशानाख्ये मुखे देवि ताल उद्धद्वसंज्ञिकः।

तस्मादेते पञ्च तालाः प्रशस्ताः पातकापहाः॥ ८ ॥

# सङ्गीतसमयसारोकां एकोत्तरशतवाळाः

े वसत्पुरक्षाचपुरः षर्णितापुत्रकस्तथा । संपद्वेष्टक उद्धर्ट आदितालश्च द्र्णणः ॥ ९ ॥ वसरी सिंहलीलश्च <sup>2</sup> कन्द्र्पः सिंहविकमः । श्रीरङ्गो रतिलीलश्च <sup>3</sup> रङ्गतालः परिकमः ॥ १० ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अत्र सङ्गीतसमयसारोत्त्रक्रमं अत्रैष विवरणक्रमं चानुस्तय पाठमेद: क्रममेदश्चा-श्रित: <sup>2</sup> त्रिभिन्नो नीरविक्रम:-स्तु. <sup>3</sup> रङ्गतालश्च कञ्चक:-स्तु.

प्रत्यक्षो गजलीलश्च 1 त्रिभिन्नो वीरविकमः। हंसळीळो वर्णभिन्नो राजचूडामणिस्तथा॥ ११॥ रङ्रोद्योतो राजतालः <sup>2</sup> सिंहविक्रीडितस्ततः । वनमाली वर्ण³तालस्ततो रङ्गप्रदीपकः ॥ १२ ॥ हंसनादः सिंहनादो मिहकामोदसंज्ञकः । ततः शरमलीलश्च रङ्गाभरण एव च ॥ १३॥ ततस्तुरङ्गलीलश्च सिंहनन्दनसंज्ञकः। जयश्रीर्विजयानन्दः प्रतितालो द्वितीयकः ॥ १८॥ मकरन्दः कीर्तितालो विजयो जयमङ्गलः। राजविद्याधरो महो ⁴ जयतालः कुडुककः ॥ १५ ॥ ⁵ततो निस्सारुकः कीडा त्रिभङ्गी <sup>6</sup> कोकिलप्रियः । · श्रीकीर्तिर्विन्द्रमाली च समतालश्च <sup>7</sup> मण्डलः ॥ १६ ॥ दुरीक्षणो महिका च ढेङ्किका वर्णमहिका। अभिनन्दो<sup>8</sup>ऽन्तरकीडो मह्नतालश्च दीपकः॥ १७॥ अनक्रतालो विषमो नान्दी <sup>१</sup> मुकुलकन्दुकौ । 10 एकतालश्च कङ्कोलश्चतुस्तालश्च दोम्बली ॥ १८ ॥ अभङ्गो राजभेङ्गोलस्तथैव लघुशेखरः। प्रतापद्मेखरश्चान्यो जगझम्पश्चतुर्भुद्धः॥ १९॥ झम्पश्च प्रतिमदृश्च तथा तालस्तृतीयकः। तस्प्रादुपरि विश्वेयो <sup>ग</sup> वसन्तल्रलितौ रतिः॥ २०॥ करणाख्ययतिश्चैव षट्तालो वर्धनस्तथा । ततो वर्णयतिश्चैव राजनारायणस्तथा॥ २१॥

¹ सिंहिनक्रीडितस्तथा-मु. ² कन्दर्प: सिंहिनक्रम:-मु. ³ ताल: पूणी रङ्ग-मु. ⁴ जयश्चेव हुडुक्क:-मु. ⁵ ततो निस्सारिणी क्रीडा मछतालश्च दीपक:-स. मकरन्दः. ७ केरलिप्रिय:-स. समयसार: <sup>7</sup> नन्दन:-मु. <sup>8</sup> रितिक्रीडो-मु. <sup>9</sup> मुकुरूः संज्ञक:-मु. <sup>10</sup> सिंहतालश्च-मु. <sup>11</sup> वसन्ततिलक्को रित: मु.

मदनश्चैव विज्ञेयः पार्वतीलोचनस्तथा।
ततो गारुडितालः स्यात्ततः श्रीनन्दनो जयः॥ २२॥
लीला विलोकितौ चन्यो ललितप्रिय एव च।
जनकश्चैव लक्ष्मीशो रागवर्धनसंज्ञकः॥ २३॥
उत्सवश्चेति तालानां स्यादेकाभ्यिषकं शतम्।

चच्चत्पुटादिताललक्षणम्

चतुरश्रादितालानासिदानीं कथयाम्यहम् ॥ २४॥ प्रस्तारसद्दं लक्ष्म तद्भेदांश्च चतुर्विधान्। ताले चचन्पुटे बेयं गुरुद्दन्द्वं लघुप्नुतौ ॥ २५ ॥ गुरुर्लघुर्गुरुश्चैव भवेचाचपुटाभिधे । पलगा गलपाश्चेव षर्षिताषुत्रके स्मृताः॥ २६॥ मगणः स्थात्प्रताद्यन्तः संपद्वेष्टकतालके। उद्घेट्ट मगणस्त्वेकः आदिताले लघुः स्मृतः ॥ २७ ॥ द्र्पणः स्याद्तद्वन्द्वं गुरुश्चैकः प्रकीर्तितः। अष्टकृत्वस्तु चचर्यां विरामान्तौ द्वृतौ लघुः ॥ २८ ॥ सिंहलीले विधातव्यं लघ्वाद्यन्तं द्रुतत्रयम् । द्रुतद्वयं यकारश्च कन्दर्पे परिकीर्तितः ॥ २९ ॥ सिंहविक्रमताले स्युर्मगणो लपला गपौ। श्रीरङ्गसंशके ताले सगणो लघुपौ मतौ ॥ ३०॥ रतिलीले विधातव्यं लघुद्धन्द्वं गुरुद्वयम् । चत्वारो रङ्गताले स्युद्धेता गुरुरतः परम्॥ ३१॥ परिक्रमे लघुद्धन्द्वं युगणस्तदनन्तरम्। प्रत्यक्रसंज्ञके ताले मगणः स्यालघुद्रयम्॥ ३२॥ लचतुष्कं विरामान्त्यं गजलीले प्रकीर्तितम्। लघुर्गुरुलघुश्चैव त्रिभिन्ने परिकीर्तितः॥ ३३॥

वीरविक्रमताले तु लद्भुतौ लगुरू ततः। सविरामं लघुद्रन्द्वं ताले स्यादंसलीलके ॥ ३४ ॥ वर्णभिन्नाभिषे ताले द्रुतद्वन्द्वं लघुर्गुरुः। राजचूडामणी ताले दुंती नश्च दुंती लगी॥ ३५॥ रङ्गद्योतनताले तु मगणो लघ्नुतावपि\*। गणौ दुतौ लगौ पश्च सिंहविकीडिते लपौ॥ ३६॥ व्दी द्भुतौ लो द्भुतौ च वनमालिनि गस्ततः। गुरुर्लघुद्तौ गश्च वर्णे स्याचतुरश्रके ॥ ३७ ॥ लघुदुतौ लघू गश्च ज्यश्चे वर्णे प्रकीर्तितः। प्रतित्यें विरोमान्त्या मिश्राख्ये द्वाद्वश दुताः॥ ३८॥ ष्रुतो गुरुर्दुतद्वन्द्वं गद्वयं लो गुरुस्ततः। रङ्गप्रदीपताले स्यात्तगणाद्वस्नुतौ यदि ॥ ३९ ॥ लप्नुतौ दुतयुग्मं च हंसनादे निरूपितः। यगणो लो गुरुश्चेव सिंहनादे निरूपितः॥ ४०॥ ताले स्यान्मल्लिकामोदे लद्दयं खचतुष्टयम् । लघुर्दुतचतुष्कं ली स्यातां शरभलीलके ॥ ४१॥ <sup>2</sup> तगणाह्यौ च गौराघौ रङ्गाभरणसंशको। तपला गो दुतौ गौ ली पलपा गश्च लह्नयम् ॥ ४२ ॥ निःशब्दं लचतुष्कं च ताले स्यारिसहनन्दने। तुरङ्गळीळताळे स्याद्भुतद्वन्द्वं <sup>३</sup> लघुस्ततः ॥ ४३ ॥ भगणाल्लो गुरुश्चेव जयश्चीः परिकीर्तिता।

भवेयुर्विजयानन्दे लद्वयाद्वरवस्त्रयः॥ ४४ ॥ लौ दुतौ प्रतितालस्य दुतौ लश्च द्वितीयके । मकरन्दे द्वतद्वन्द्वं लघुत्रयमतो गुरुः ॥ ४५ ॥

<sup>1</sup> वेददुताः—क. 2 तगणा की च गौ कार्यों रक्त—क. 3 लबू ततः—क. \* राजताके गपौ दौ च गको छुतः—सं. र.

<sup>1</sup> लपी पगी लपो चैव कीर्तिताले प्रकीर्तिताः। ष्ठुतो गश्च ख़ुतो गश्च ताले विजयसंज्ञके ॥ ४६॥ सगणद्वितयं यत्र स तालो जयमङ्गलः। लघुर्वको दुतौ ताले राजविद्याघराभि**घे ॥ ४०**॥ सकारान्महुताले स्यात्किष्पतं लचतुष्ट्यम्। भकारतो गुरुद्वन्द्वं निरशन्दमथवा भवेत् ॥ ४८॥ अथवा नगणो गश्च छघू चेति प्रकीर्तितः। जगणो लो दुतौ पश्च जयताले प्रकीर्तितः ॥ ४९ ॥ द्रुतद्वयं लघुद्रन्द्वं भवेत्ताले कुबुक्कने। लघुद्धन्द्वं विरामान्त्यं ताले निस्सारुके भवेत्। द्रतद्वन्द्वं विरामान्त्यं कीडाताले प्रकीर्तितम् ॥ ५० ॥ चण्डनिस्सारुकः कैश्चिद्यमेवाभिघीयते। सकाराद्वरुणैकेन त्रिभिद्धरिभघीयते॥ ५१॥ कोकिछिपयताले स्युः कमाद्गुरुलघुष्ठुताः। श्रीकीर्तिसंबके ताले गुरुद्दन्द्वं लघुद्वयम्॥ ५२॥ चत्वारो विन्दवो गुर्वोभध्ये स्युर्विन्दुमालिनि। समताले लघुद्रन्द्रं विरामान्तं द्रुतद्वयम् ॥ ५३ ॥ <sup>2</sup> ली द्रुतश्च प्रुतश्चान्त्यस्ताले स्यान्मण्डलाभिषे । केचि। इवकयोर्भध्ये बिन्दुयुग्मं प्रचक्षते ॥ ५४ ॥ दुरीक्षणे लघुद्र-द्वाद्रुहरेकः प्रकीर्तितः। महिकायां विधातव्या गुरुविन्दुष्ठुताः क्रमात्॥ ५५॥ विरामं ब्योमयुग्मं च लद्वयं चेति केचन। हेड्डिका रगणेन स्थात्केषांचिक्वव योजना ॥ ५६॥ लो बिन्दू लश्च बिन्दू च विद्वेया वर्णमहिका। लद्वयं बिन्दुयुग्मं च गुरुश्चैवाभिनन्दने ॥ ५७ ॥

¹ तथी पगी तपी चैव-का. ² लो हुती च प्रतिश्वान्ते ताळे स्थात्रन्दनामिषे।

विधातव्यान्तरकीडे विरामान्तं द्रुतद्वयम्। मह्नताले च लघवो विरामान्त्यं द्वुतद्वयम् ॥ ५८ ॥ द्रुतद्वयं लघुद्वन्द्वं गुरुद्वन्द्वं च दीपके। लघुष्ठुतौ सकारश्च स्यादनक्काभिधे पुनः ॥ ५९ ॥ वेदद्वता विरामान्ता द्विवारं विषमे मताः। नान्दीताले समुद्दिष्टा लघुबिन्दू लघू गुरू ॥ ६०॥ मुकुलाख्ये तथा ताले लघुर्बिन्दू लघुर्गुरः। अन्यैर्लच्चादिगुर्वन्तं मध्ये बिन्दुचतुष्ट्यम्॥ ६१ ॥ **लघुद्रन्द्वात्सकारेण कन्दुकः परिकीर्तितः** । एकेनैव द्रुतेन स्यादेकतालश्च संज्ञया॥ ६२॥ चतुर्विधान्यकङ्कालः पूर्वखण्डः समोऽसमः। पूर्णे। लघुचतुष्केन गुरुणा लघुना कमात्॥ द्रतद्वन्द्रं लघुः खण्डे गुरुद्वन्द्रं लघुः समे। एको लघुर्गुरुद्धन्द्धं कङ्कोले विषमे भवेत्॥ चतुस्ताले गुरुः पूर्वं ततो बिन्दुत्रयं भवेत्॥ विरामान्त्यं लघुर्बिन्दुर्दोम्बन्यास्ये प्रकीर्तितः। लघुमेकं वदन्यन्ये ताले बद्धपणाभिधे ॥ ६३॥ अभक्ताले कर्तव्यो लघोरग्रे त्रिमात्रकः। रगणाद्विन्दुयुग्मेन राजभेङ्कोल इष्यते ॥ ६४॥ एकेन सविरामेण लघुना लघुशेखरः। व्रतापशेखरः स्याद्गाद्विरामान्तं द्रुतत्रयम् ॥ ६५ ॥ (जगझम्पे गुरुस्त्वेको विरामान्त्यं द्रुतत्रयम्।) चतुर्मुखाभिधे ताले भगणानन्तरं प्रुतः। गुरुर्लघुः प्रुतः कैश्चिदयमेव प्रकीर्तितः॥ ६६॥ व्योमद्वयं विरामान्तं लक्ष झम्पासिधे भवेत् । सगणो भगणो वापि प्रतिमद्वे बुधैः स्मृतः॥ ६७ ॥ तालज्ञैरयमेवान्यैः सोलकः परिकीर्तितः। तृतीयताले बिन्दोः स्यात्सविरामं द्रुतद्वयम् ॥ ६८ ॥ वसन्तताले कर्तव्यो नगणो मगणस्तथा। ताले ललितसंबे स्याद्रुतद्वन्द्वं गुरुर्लघुः॥ ६९॥ रतिताले लघुः कार्यस्ततश्चैको गुरुः स्मृतः। ताले करणयत्याख्ये ज्ञेयं विन्दुचतुष्टयम् ॥ ७० ॥ षट्तालसंक्षके ताले बिन्दुषट्कं निरन्तरम् । वर्धने बिन्दुयुगलं ततः कार्यौ लघुयुतौ ॥ ७१ ॥ वर्णयत्यभिधे ताले लघुद्रन्द्रं प्रुत्द्रयम्। राजनारायणे विन्दुद्वितयं जगणो गुरुः॥ ७२॥ द्रतद्वयं प्रुतश्चैको मद्ने परिकीर्तितः। पार्वतीलोचने प्रोक्तो लौ द्रुतौ तनभाः क्रमात्॥ ७३॥ े गत्रयं लघुविन्दू च गुरुद्वन्द्वं द्रुतद्वयम्। गारुडी कथ्यते प्राज्ञैर्विरामान्त्यश्चतुर्द्धतः॥ ७४॥ श्रीनन्दनस्य तालस्य भगणात्प्रुत इष्यते । जये स्याज्जगणी लश्च बिन्दुयुग्मं प्रुतस्ततः॥ ७५॥ बिन्दुर्लघुः प्रुतश्चैव लीलाताले प्रकीर्तितः। विलोकिते लघुर्वकः शून्ययुग्मं प्रुतस्ततः॥ ७६॥ ललितिप्रयताले स्यात्सगणानन्तरं लघुः। जनकाभिधताले स्यान्नयसेभ्यः परं गुरुः॥ ७७॥ बिन्दुद्वयं विरामान्तं लक्ष्मीशे लघ्नुतै। ततः। लघुद्वयं विरामान्तं लघुतौ रागवर्धने ॥ ७८ ॥ उत्सवः कथितः प्राज्ञैर्लघोरूर्ध्वं द्रुतो लघुः।

अस्मिन् शास्त्रेऽप्रसिद्धानामितरेषां रागाणां प्रत्ययार्थसुपायाः अन्येऽपि सन्ति भूयांसः तालास्ते लक्ष्यवर्त्मनि ॥ ७९ ॥

<sup>1</sup> यत्रयं-क.

प्रसिद्धिविधुरत्वेन शास्त्रेऽस्मिन्न प्रदर्शिताः।
तद्भदमत्ययार्थे तु लघूपाया भवन्त्यमी ॥ ८० ॥
प्रस्तारसङ्ख्ये नष्टं चोद्दिष्टं पातालकस्ततः।
द्रुतमेच्लंघोर्मेच्युंचमेचः प्रुतस्य च ॥ ८१ ॥
मेचः संयोगमेच्य्य खण्डपस्तारकस्ततः।
प्राचां चतुर्णां मेक्णां नष्टोद्दिष्टे पृथक्पृथक् ॥ ८२ ॥
पकोनविद्यातिरिति प्रत्ययास्तान् बुवेऽधुना।

#### प्रस्तार:

न्यस्यास्पमाद्यान्महतोऽधस्ताच्छेषं यथोपरि ॥ ८३ ॥ प्राग्ने वामसंस्थांस्तु संभवे महतो लिखेत् । अन्पानसंभवे तालपूर्ये भूयोऽप्ययं विधिः ॥ ८४ ॥ सर्वद्रुतावधिः कार्यः प्रस्तारोऽयं लघौ गुरौ । ¹ प्रुतौ व्यस्ते समस्ते च न तु व्यस्ते द्वुतेऽस्ति सः ॥ ८५ ॥

#### सङ्ख्या

पकडाक्की कमान्नयस्य युश्जीतान्त्यं पुरातनैः।
भितीयतुर्यपष्ठाक्कैरभावे तुर्यपष्ठयोः॥८६॥
तृतीयपञ्जमाङ्काभ्यां कमान्तं योगमप्रतः।
लिखेइक्षिणसंस्थैवमङ्कश्रेणी विधीयते॥८७॥
सा चाङ्कैरिएतालस्थद्रुतसङ्ख्यः समाप्यते।
द्रुतो लघुः लार्धमात्रो गुरुः सार्धद्विमात्रिकः॥८८॥
प्रुतः सार्धत्रिमात्रश्चेत्येकैकद्रुतवर्धितः।
तालभेदाः कमादङ्कैः सङ्ख्यायन्ते स्थितैरिह।
यदङ्कयोगादन्त्योऽङ्को लन्धस्तैरन्ततः कमात्॥८९॥
भेदा द्रुतान्ता लघ्वन्ता गुर्वन्ताश्च प्रुतान्तकाः।
सञ्जवायन्त इति प्रोक्ताः सङ्क्ष्या निक्शङ्कस्रिरणा॥९०॥

¹ ध्रते<del>-क</del>.

|   | 9 | , ર | 3 | Ę | 90 | १९ | 23 | _ |
|---|---|-----|---|---|----|----|----|---|
| - |   | }   |   |   |    |    |    |   |

#### नष्टम्

अत्रैतावतिथो भेदः किं रूप इति पृच्छिति।

यत्र तंत्रष्टमाख्यातं तस्योत्तरमिष्टोच्यते।

भेदानां यावतां मध्ये नष्टप्रश्नः कृतो भवेत्॥ ९१॥

तावत्सङ्खयाङ्कपर्यन्तां लिखेत्सङ्खयाङ्कसन्ततिम्।

यन्त्याङ्के तत्र नष्टाङ्कं पातयेदथ देष्वतः॥ ९२॥

पातयेत्पूर्वपूर्वाङ्कं तत्र त्वपतिताद्दुतः।

पूर्वश्चेत्पतितो न स्याल्लघुस्तु पतिताद्भवेत्॥ ९३॥

उत्तरेणाकृतार्थेन सहितात्तदसंभवे।

अकृतार्थेन पूर्वेण सान्तरे पतिते पृथक्॥ ९४॥

लघुनिरन्तरे त्वस्मिन् लघुरेव गुक्भवेत्।

गुक्हेतौ तृतीये तु पतिते च ग्रुतिभवेत्॥ ९५॥

अङ्काभावे द्रुता प्राह्मस्तालपूरणहेतवः।

इति नष्टस्य विश्वयमुत्तरं रूपनिर्णयात्॥ ९६॥

# उद्दिष्टम्

1 नष्टेऽत्र कथितो भेदः कतमः प्रश्न ईरशः । उद्दिष्टं तत्र सङ्ख्याङ्कसन्तितं नष्टवस्थितेत् ॥ ९७ ॥ यैरङ्कैः पतितैर्नष्टे सम्यन्ते ये स्नुतादयः । तानेवाङ्कान् समन्ते ते भेदमुद्दिष्टमाश्चिताः ॥ ९८ ॥ 2 यद्वा स्नुतं भवेदङ्कं मध्येऽङ्कात्माप्तसप्तमे । तदभावे तु षष्टाङ्के पातितेऽन्त्याङ्कमध्यतः ॥ ९९ ॥

¹ ईहुमूपोऽत्र कतिथा मेद: प्रश्न इत दृशः—सं. र. ² यदा षद्युतहेल्ब्र्ह्यमध्येऽ-न्यात्प्राचि सप्तमे—सं. र.

यः रोषः स प्रुताल्लभ्यो लब्धहीनान्त्यरोषतः। ज्ञानं पूरणसङ्ख्याया उदिष्ठोत्तरमिष्यते॥ १००॥

#### पाताललक्षणम्

आदौ रूपमथैकैक¹मङ्कं सङ्ख्याङ्कसङ्ख्यकम् । क्रमादघोऽघो विन्यस्येदन्त्यादिश्चतुरस्तथा ॥ १०१ ॥ स्वपङ्क्तिस्थान्छिखेदङ्का²दन्त्यसङ्ख्याङ्कवद्वतम् । . किंतु प्रतिनिधिर्नात्र विद्यते तुर्यषष्ठयोः ॥ १०२ ॥ इष्टताळद्वत³मितां वीथिकां विळिखेदिष । क्रमादन्त्योपान्त्यतुर्यषष्ठैर्यत्र द्वतादयः ॥ १०३ ॥ ⁴निर्णीयन्ते सर्वतोऽत्र पाताळः सोऽमिधीयते ।

| Ì | 3 | 2 | 3 | Ę  | 30 | 99 | 33 | § o | 308 |
|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|-----|
|   | 9 | 2 | ч | १० | २२ | 88 | ९१ | 960 | ३५८ |

## द्रतमेरुक्षणम्

पङ्किं कृत्वेष्टतालस्थद्रुतसम्मितकोष्ठिकाम् ॥ १०४॥
तिरश्चीं तत्परामूनां कोष्ठेनाथ ततः पराम् ।
द्विद्विकोष्ठोनिं तास्त्वन्याः पूर्वतोऽथाङ्कयोजना ॥ १०५॥
द्वौ द्वौ तासामाद्यकोष्ठौ स्थातामेकाङ्कसंयुतौ ।
अधस्तन्यास्तृतीयादौ विषमे कोष्ठके लिखेत् ॥ १०६॥
अन्त्याद्यङ्कचतुष्कस्य योगः सङ्ख्वाङ्कसङ्घवत् ।
समे त्वन्त्यं विनेतेषां योगं न्यस्याथ पाङ्कषु ॥ १०७॥
विपामशेषकोष्ठेषु चतुयोगोंऽयमिष्यते ।
नास्ति प्रतिनिधिस्त्वासामङ्कयोस्तुर्यषष्ठयोः॥ १०८॥

¹ मङ्कसङ्ख्याङ्कसन्तते:—स. र. ² दमसंख्याङ्कवद्युतान्–स. र. ³ मितेष्वङ्केषु लिखितेष्वपि—स. र. ⁴ मीयन्ते सर्वमेदस्थाः—स. र. ⁵ निताः स्वस्वपूर्व—स. र. ६ पराम्र शेष—सं, र.

तासां स्वभावतो यास्तु निष्पन्ना अर्ध्वपङ्कयः।
तन्मध्ये तु समा कोष्ठेऽन्त्यस्थानेऽन्त्याद्घस्तनः॥१०९॥
अङ्गः कार्योऽथ तैरङ्कैभेंदसङ्ख्याभिधीयते।
विषमायामूर्ध्वपङ्कौ स्थितैरङ्कैरघः क्रमात्॥११०॥
एकद्रुताद्या विषमत्र्यादिसङ्ख्यास्तु तद्गताः।
सर्वद्रुतान्ता मीयन्ते समपङ्किस्थितैः पुनः॥१११॥
द्रुतहीनादयो द्यादिसमसङ्ख्यास्तु तद्गताः।
सर्वद्रुतान्ता जायन्ते द्रुतमेरुरयं मतः॥११२॥
ऊर्ध्वपङ्किस्थसर्वाङ्कयोगात्सङ्ख्यापि गम्यते।

द्रुतमे स्कोष्टम् Ę ₹ ₹ 

# **लघुमेरुलक्षणम्**

। (लघुमेरौ कोष्ठपङ्केः प्राग्वदाद्यावलौ लिखेत्॥ ११३॥

प्तत्कोष्ठान्तर्गतार्धचतुष्टयस्थाने सङ्गीतरलाकरे:—
लघुमेरौ कोष्ठपङ्की: प्राग्वन्यस्थेत्तदादिमा:।
एकैककोष्ठ प्रकाङ्कयुक्तोऽष:पङ्किषेषु तु ॥
शेषकोष्ठेष्वन्त्ययुर्वषष्ठथोगं निवेशयेत्।
परासां शेषकोष्ठेष्पान्त्याधस्तनसंयुतम् ॥
त्रियोगमेवमादध्यादत्र च द्रुतमेरुवत्।
सदसस्वे प्रतिनिधि: (धे:) कोष्ठाङ्केरूर्ध्वपङ्कियौ:॥
लघुद्दीनादुपक्रम्यैकाषेकोत्तरवृद्धलाः॥—इति पाठो पवर्तते.

योगमन्त्यस्य तुर्यस्य षष्ठाङ्कस्य तद्भूर्वतः । अधोगोपान्त्ययुक्तस्य तैरङ्कैरूर्वपङ्किगैः॥ ११४॥

लघुद्दीनादुपकम्य चैकद्यादिलसंयुताः।) सर्वेलान्ताः कमात् बेयाः सङ्ख्यासर्वोङ्कसन्ततेः॥ ११५॥

# लघुमेरकोष्टम्

|    |   |   |            |   |     | u  |    |            | 9  |
|----|---|---|------------|---|-----|----|----|------------|----|
| ٠  |   |   |            |   |     |    | 3  | بع         | 94 |
|    |   |   |            |   | 3   | 8  | 30 | २०         | २९ |
|    |   | • | 3          | 3 | Ę   | 90 | 96 | \$3        | ६९ |
|    | 9 | 2 | <b>ą</b> , | 8 | 9   | 92 | २९ | <b>\$8</b> | ५५ |
| à  | 9 | 9 | 2          | ą | . 4 | 9  | 30 | 98         | 23 |
| .9 | 4 | ą | 8          | ч | Ę   | 9  | 6  | ٩          | 30 |

### गुरुमेरुख्क्षणम्

गुरुमेराचधःपङ्किः परा कोष्ठत्रयोनिता।

त्**यतुःकोष्ठद्दीनाः स्**युः स्वस्वपूर्वावलेः पराः ॥ ११६॥

एकाङ्कवन्त अद्याद्यकोष्ठाः प्रथमपङ्किगाः ।

द्वितीयो द्यञ्जवानन्त्योपान्त्यषष्ठाङ्कयोगिनः ॥ ११७॥

द्रोषकोष्ठाः परास्तांस्तु द्वितीयादिषु लिख्यते ।

े अन्त्याद्वितीयषष्ठाङ्का अघस्तुर्याङ्कसंयुतः ॥ ११८॥

लघुस्थाने गुरुईयः शेषं तु लघुमेरुवत्।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> योगोऽन्त्योपान्त्यषष्ठानां—स्त. र.

## गुरुमेरकोष्टम्

| • |   |            |   | •   |     |     | 6  | 3  | 3   |
|---|---|------------|---|-----|-----|-----|----|----|-----|
|   |   |            | 9 | ર   | પુ  | .90 | २० | 36 | ७३  |
| 9 | 2 | <b>ą</b> . | ષ | G   | 3.8 | ्२३ | 39 | ६५ | 909 |
| 9 | 2 | 8          | 8 | . ч | Ę   | 9   | 6  | ९  | 90  |

### प्ळुतमेरुळक्षणम्

ष्ठुतमेरावघः पङ्किः पञ्चकोष्ठोनिता परा ॥ ११९ ॥

तत्पराः स्वस्वपूर्वातः षट्षट्कोष्ठोनिता मताः।

अधः पङ्कौ तु षष्ठाङ्कस्थाने तुर्ये नियोजयेत् ॥ १२० ॥

त्रियोगोऽयमधः षष्ठयुक्तः स्यात्परपङ्किषु । द्भुतो श्रेयो गुरुस्थाने शर्षं तु गुरुमेरुवत् ॥ १२१ ॥

### **प्रतमेस्कोष्टम्**

|   |   |   |   |    | 9  | 2  | ч   | 90 | २२  | 88  |
|---|---|---|---|----|----|----|-----|----|-----|-----|
| 8 | 2 | 3 | Ę | 90 | 96 | 33 | પુપ | ९६ | १६८ | २९६ |

#### लंयोगमेरु:

संयोगमेरोरूकाः स्युश्चतस्तः कोष्ठपङ्कयः।
इष्ठतालद्वुतमितैः कोष्ठेर्युक्तास्ततः परे ॥ १२२ ॥
द्वे पङ्की स्वस्वपूर्वातो द्विद्विकोष्ठोनिते ततः।
पङ्की चैकैककोष्ठोने ततस्तस्तश्च पङ्कयः ॥ १२३ ॥
एककोष्ठोनिताः पश्चाद्विद्विकोष्ठोनिते परे ।
व्यक्की द्वे स्वस्वपूर्वाभ्यां तथैकैकोनिते परे ॥ १२४ ॥

<sup>1</sup> सङ्गीतरस्वाकरे पतत्पश्चिस्थाने—'हे षष्टवा पककोष्ठीने ततस्तिस्तोऽष्टमावलेः' इति वर्तते. <sup>2</sup> पश्चिस्यां स्वस्य-स्य. र.

आद्यासु चतस्वासां क्रमेण सकलदुताः। समस्तळघवः सर्वगुरवः सकळप्रुताः ॥ १२५ ॥ पकाङ्कयुक्तनिदशेषकोष्ठाद्या स्यात्परा पुनः । . संयुक्तैर्विषमैः कोष्ठैः समैस्त्वेकाङ्कसंयुतैः॥ १२६॥ कर्तव्या गुरुपङ्केस्तु त्रयः कोष्ठा नभोऽन्विताः। तुर्यमेकाङ्कयुक्चैवं चतुष्कोष्ठाः परा अपि ॥ १२७ ॥ प्रतपङ्कौ सशून्याः स्युः पञ्च षष्ठस्तु रूपवान् । षद्कोष्ठास्तद्वद्दन्याः स्युः षद्सु पङ्किष्वनन्तरम् ॥ १२८ ॥ संयोगजाः कमाद्भेदा दलघू दगुरू दगौ। लगौ लपौ गपौ चेति तदङ्कप्रक्रिया त्वियम् ॥ १२९ ॥ अत्रोपदिष्टादारभ्य स्यादघोघोऽङ्कलेखनम् । ¹ अन्त्यपूर्वद्वितीयाङ्कतुर्यषष्ठास्तथा क्रमात् ॥ १३० ॥ <sup>2</sup> योगा दलगपेषु स्युस्तेषु <sup>3</sup>यद्योगजा भिदाः। पङ्कौ तदङ्कयोगाङ्कं तत्कोष्ठे संभवाल्लिखेत् ॥ १३१ ॥ . लेख्यपङक्तग्रुपरिश्रेणी या तिरश्ची तदाश्रिता । अङ्का दलगपानां स्युराद्यपङ्किचतुष्ट्ये॥ १३२॥ तेषु प्रस्तुतमेदस्थद्वतादिव्यक्तिसंश्रितान्। अङ्कान् गृह्णीत तेऽप्यन्त्यद्वितीयाद्या दुतादिषु ॥ १३३॥ प्रस्तुतेषु विपर्यस्ताः स्युरङ्कासम्भवे तु खम्। त्रियोगजाश्च ये भेदाश्चतुर्योगभवाश्च ये॥ १३४॥ ,तत्पङ्कीनामपि ज्ञेयमेवमेवाङ्कपूरणम् । किन्तु त्रियोगजे भेदे ये त्रयः सुर्द्धियोगजाः ॥ १३५ ॥ तेषां सन्निहिताङ्कानां प्रागुक्तोऽङ्कविपर्ययः। चतुर्योंगे तु चत्वारो ये स्युभैदास्त्रियोगजाः॥ १३६॥ तदङ्केष्वेच पूर्वोक्तं स्याद्विपर्यययोजनम्। ये चत्वारस्त्रियोगोत्थाश्चतुर्योगोत्थपञ्चमाः ॥ १३७ ॥

 $<sup>^{1}</sup>$  अन्त्यं पूर्वे द्वितीया**डू—क.**  $^{2}$  योज्या—स. र.  $^{3}$  तचोगजा—स. र.

मेदास्ते पिङ्क्षिषु श्रेयाः क्रमाद्न्यासु पिङ्क्षिषु । दलगा दलपाश्चेव दंगपा लगपाः क्रमात् ॥ १३८ ॥ त्रियोगजाश्चतुर्योगोद्भवा दलगपा इति । एष संयोगमेरुः स्यादतो श्रेयमथोच्यते ॥ १३९ ॥ तिर्यक्पिङ्क्स्थकोष्ठाङ्केस्तैस्तैः सर्वद्रुताद्यः। ऊर्ध्वपिङ्कगता मेयास्तदभावस्तु शून्यतः ॥ १४० ॥

|     |                |            |             |        |           |      |       | 101   |            |      |       |    |     |
|-----|----------------|------------|-------------|--------|-----------|------|-------|-------|------------|------|-------|----|-----|
| 9   | 3              | 9          | 4           | 3      | 8         | 3    | 3     | 9     | 9          | 9    | 9     | 9  | (47 |
| •   | 9              | •          | و           | 0      | 9         | •    | 9     | •     | 9          | 0    | 9     | •  | 10  |
| 0   | •              | •          | 9           | ۰      | 0         | ۰    | 8     |       | •          | 0    | 9     | •  | 3,  |
| 0   | 0              | 0          | •           | 0      | 9         | •    | •     | . 0   | 0          |      | 3     | .0 |     |
| ३७६ | २३१            | 383        | 69          | ५४     | 32        | २०   | 99    | 9     | 3          | 2    | द्रु. | ल. | •   |
| ३५  | २४             | 96         | 93          | ٩      | ų         | 8    | 3     | २     | द्धः       | गु.  |       |    | •   |
| 99  | •              | ુદ્        | ч           | 8      | 3         | २    |       | द्रु. | -<br>प्रु. |      |       |    |     |
| •   | 39             |            | و           |        | 3         | 1 .  | 2     | ਲ.    | गु.        | • [] |       |    |     |
| 0   | 8              | •          | 3           | •      | 2         | 0    | द्धुः | गु.   |            |      |       |    |     |
| 9   | •              | •          | २           | •      |           | •    | म्रु. | गु.   |            |      |       | •  |     |
| ५०० | २५१            | 338        | 60          | 3,2    | 9.2       | ٤    | द्ध.  | ਲ.    | गु.        |      |       |    |     |
| 125 | <b>&amp; o</b> | ३२         | 2           | Ę      | द्रु.     | ਲ. ; | g.    |       |            |      |       |    |     |
| २०  | 92             | Ę          | द्रु.       | गु. धु | <b>Ş.</b> |      |       |       |            |      |       |    |     |
| •   | ,६             | गु.        | छु.         |        |           |      |       |       |            | •    |       |    |     |
| 28  | द्र.           | -<br>ल. र् | g. <b>y</b> | •      |           |      |       | -     |            |      |       |    |     |

S. RATNAKARA

पवं तालप्रमेदानां श्वानोपायः प्रदर्शितः । वाद्यानां मर्देलादीनां मृत्तविद्योपयोगिनाम् ॥ १४१ ॥ स्वरूपं वर्ण्यते सम्यगिदानीं शास्त्रसम्मतम् ।

> मर्देकादिवाद्यस्थलम् (ब्राह्मणादिमेदेन वृक्षमेदाः)

चन्दनं तु द्विजातीनां क्षत्रिये रक्तचन्दनम् ॥ १४२ ॥ खदिरो वैक्यजातीनामितरेषां तथेतरे ।

अनुपयुक्ता वृक्षाः

नीरसोषरभूजाता जीर्णा वातहतोत्तराः ॥ १४३ ॥ निर्भिज्ञाः परितो गर्भे मर्दछेष्वसुखा दुमाः ।

मर्दले वर्ज्य चर्म

मेदोऽन्वितं जराकान्तं छिन्नं काकमुखाइतम्॥ १४४॥ अग्निधूमहतं जीर्णे वर्ज्यं चर्म च मर्दछे।

# **मृदङ्ग**निर्माणम्

निर्दोषभूजकाष्ठेन मृदक्षः क्रियतं वरः॥ १४५॥
अक्रुलैरेकविंशत्या कृतायोऽमान्तरा पृथुः।
चतुर्दशाङ्गुलं वामं वक्त्रमस्य प्रकल्पयेत्॥ १४६॥
त्रयोदशाङ्गुलं वान्यत्पिण्डं त्वर्धाङ्गुलं भवेत्।
एकाङ्गुलाधिकं कुर्याद्वकत्रयोश्चर्मणी घने॥ १४०॥
चत्वारिशच रन्ध्राणि तयोः प्रान्ते पृथक् पृथक्।
व्यवधानं भवेदेषामन्तराङ्गुलमङ्गुलम् ॥ १४८॥

1 सब्येऽनुक्रमयोगेन रन्ध्रकेषु क्षिपेत् क्रमात्।
नीविकां कर्करमयीं तेषु रन्ध्रेषु निक्षिपेत्॥ १४९॥

<sup>1</sup> सब्येन वामयोगेन-क.

मृदङ्गमध्ये बधीयान्निभिः । सेवनकैस्तथा ।
कुर्याद्रोमूत्रिकाबन्धकमवन्धद्वयेन च ॥ १५० ॥
कुण्डलीद्वितयं प्रान्ते कक्ष्यावन्धाय कन्पते ।
कक्ष्यां निवेश्य तत्रैव सन्ध्ये द्विगुणितां नयेत् ॥ १५१ ॥
साञ्जलद्वितयं प्रान्ते बन्धनं स्यानिशन्तरम् ।
भक्तेन भूतिमिश्रेण मृदितेन पुनः पुनः ॥ १५२ ॥
सिक्कणेन मुखे वामे बोहणं च परिक्षिपेत् ।
पिण्डिकां प्रिकाकारसम्मिताकृतिधारिणीम् ॥ १५३ ॥
किञ्चन्मात्रेण भक्तेन वक्त्रं दक्षं प्रलेपयेत् ।
अनेनैव भवेन्नादो मृदङ्गस्य मनोहरः ॥ १५४ ॥
मुखयोबाँहणं दत्वा वाद्यित्वाऽऽननद्वयम् ।
गिडदामिति वामं नु गडदामिति दक्षिणम् ॥ १५५॥

# मर्दछोत्पञ्चवर्णानां मूलकारणम्

अन्धकासुरनामानं संहत्य च महासुरम्।
आनन्दताण्डवपरे बहुधैव महेश्वरे ॥ १५६ ॥
सूचिते भ्रमणीवेगे भूमा पतित कुण्डले ।
तिस्त्रीटण्णीति वर्णपञ्चकं समभूत्तदा ॥ १५७ ॥
तेनाक्षरेण पूर्वेण बहुराब्दा भवन्ति हि ।
प्रवन्धस्<sup>2</sup>उकाख्येन द्विधा भेदेन वर्णिताः ॥ १५८ ॥
प्रवन्धे बहुभेदोऽस्ति भुवि चैकोत्तरं शतम् ।
पाटाक्षरान् प्रवश्यामि वर्णानेकोनविंशतिम् ॥ १५९ ॥

### सप्त गुद्धाक्षराणि

तस्य वर्णेषु गुद्धेषु सप्त वर्णा भवन्ति हि। तद्धित्तोरण्णक्षेधेति गुद्धाक्षरमुदाहृतम् ॥ १६०॥

मे सेचनकैस्तथा—क. <sup>2</sup> दश्यमेव मातृकायां पाठो विद्यते । स्क्रकेति मुद्रितेऽस्ति । शृह्देवयां जोडणीति कश्चिष् प्रवन्येन सह पठितोऽस्ति । सृडक इति तु स्थात.

पञ्चवर्णा मृदङ्गस्य द्वौ वर्णौ पटहस्य तु । एतानि सप्त वर्णानि विज्ञेयानीह कोविदैः ॥ १६१ ॥

षोडश पाटाक्षराणि

सर्वे पाटाक्षरा ज्ञेया वर्णाष्योडश कादयः।
अधिकान् भजमान्वर्णान् वर्णयन्त्यपरे तथा ॥ १६२ ॥
उविज्ञतं कवर्गं च टवर्गं च तवर्गकम्।
रही षोडशवर्णास्तु पाटाक्षरमुदाहृतम् ॥ १६३ ॥
सप्त द्वीपाः समुद्राश्च ऋषयः सप्त च खराः।
सप्त वीरांश्च विश्वेयाः सप्तशुद्धाक्षरस्थले ॥ १६४ ॥

## नागबन्धादिपञ्चशुद्धपाटाः

नागवन्धः स्वस्तिकश्च शुद्धश्च स्यादलग्नकः।

प्तमस्खलिति पश्चेते मुख्यपाटाः प्रकीर्तिताः॥ १६५॥
तालैः सप्तमिरेतेषां योजने तु कृते सति।
प्रत्येकं सप्त पाटाः स्युः पश्चित्रंशद्भवन्त्यमी॥ १६६॥

## षड्जादिस्वरेषु तकारादिपाटाक्षरक्रमः

षड्जग्रहे तकारश्च धिकारो वृपभग्रहे। गान्धारे चैव तोकारष्टकारो मध्यमग्रहे ॥ १६७ ॥ णकारः पञ्चमे चैव झेंकारो घैवते ततः। धकारं च निषादे तु स्वरपाटाक्षरक्रमः॥ १६८॥

### मृदङ्गाधारदेवता:

इच्छाशक्तिर्वामजानौ ज्ञानशक्तिस्तु मध्यतः। क्रियाशक्तिर्दक्षजानौ मृदङ्गाधारदेवताः॥ १६९ ॥

### वामहस्ताधिदेवताः

मणिबन्धे वसेद्वह्या गोविन्दोऽङ्ग्रष्टमाश्रितः । तर्जन्यग्रे शिवः प्रोक्तो मध्यसायां च भास्करः॥ १७०॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> समपाणिश्चेति भवितुमुचितम् ।

कन्दर्गोऽनामिकायां च कनिष्ठायां वृहस्पतिः। चन्द्रमा हस्तमध्ये स्यादित्यं हस्ताधिदेवताः॥१७१॥

## दुक्षहस्ताधिदेवताः

मणिबन्धे स्थितो ब्रह्माङ्गुष्ठे तु गणाधिषः। तर्जन्यामीश्वरः प्रोक्तो मध्यायां नन्दिकेश्वरः॥ १७२॥

अनामायामनन्तः स्यात्कनिष्ठायां तु नारदः। मध्ये तु देवताः सर्वा दक्षहस्ते प्रकीर्तिताः॥ १७३॥

#### ताललक्षणम्

कांस्येन तालयुग्मं स्यादङ्गलत्रयसम्मितम्।
वर्तुलं मध्यतो निस्नं ताले त्वङ्गलप्रात्रकम् ॥ १७४ ॥
गुआप्रमाणिववरं विस्तारोऽप्यङ्गलद्वयम् ।
यवप्रमाणिपण्डं च श्रक्षणमन्योन्यसित्रभम् ॥ १७५ ॥
नेत्रपट्टाञ्चलाग्राणि रन्ध्रे प्रक्षित्य रज्ज्वत् ।
यथा रन्ध्रान्न निर्याति ग्रन्थि दद्यात्तद्यतः ॥ १७६ ॥
संवेष्ट्य तर्जनीं वामामङ्गष्टेन प्रपीड्य च ।
कार्यस्तिर्यङ्मुखस्तालस्तालमध्ये प्रयत्नतः ॥ १७७ ॥
कनिष्ठानामिकामध्याः पाणिशाखाः प्रसारयेत् ।
तेन तालाग्रदेशेन ताडयेन्मध्यतोऽपरम् ॥ १७८ ॥
लघुगुर्वादिभिर्मानवीदयेद्वद्वभिङ्गभिः ।

# क्षुद्रघण्टिका

कांस्यक्लप्तपुटद्वन्द्वा गर्भस्थायसगोलका । १७९॥ रन्भ्रद्वयान्वितशिखा सुखना श्चद्रघण्टिका । तास्तु घर्घरिका लोके प्रसिद्धा रज्जुगुम्भिताः॥ १८०॥ पादानुचलनादासां शब्दाः पाटानुयायिनः।

### नृत्ते यानमेदाः

हंसलावकयोर्यानं मयूरेभहयस्य च ॥ १८१ ॥

¹ कक्कुटीटिट्टिभस्यापि गमनं नर्तने भवेत् ।

#### नृत्यपात्रस्य दश प्राणाः

जवः स्थिरत्वं रेखा च भ्रमणी <sup>2</sup> दृष्टिरश्रमः ॥ १८२ ॥ मेधा श्रीतिर्वचो गीतं प्राणाः पात्रस्य ते दशा। इत्थं नृत्यविधौ योग्याः पदार्थाः संप्रकीर्तिताः ॥ १८३ ॥

## · शास्त्रप्रसिद्धा सुख्या वासमेदाः

अवनदं घनं चैव ततं च सुषिरं तथा। इति शास्त्रेषु वाद्यानां चतुष्टयमुदाहृतम्॥ १८४॥

# श्रक्षयदिय आनद्धमेदाः

झिल्लरी मुरजो मेरी पटहं करडा तथा। कुडुका च हुडुका च ढका डमरुकस्तथा॥ १८५॥ निस्साणः सोब्लुका भाणस्तुम्बुकी दुन्दुभिस्तथा। तूर्यास्यान्येऽपि मेदाः स्युरानद्धस्यानुगा इमे॥ १८६॥

### सुषिरमेदाः

पाविका काहला वास्रो मुकुरी मधुकर्यपि। वंशस्तथैव शङ्काः स्याच्छुक्तिः श्टक्नं सुरुह्णपि॥ १८७॥ सुषिरस्यापि वाद्यस्य भेदा इत्यं भवन्त्यमी।

### घनवाद्यभेदाः

कांस्यतालस्तथा तालो घण्टिका जयघण्टिका ॥ १८८ ॥ क्षुद्रघण्टा तथा कम्रा घनवाद्यानुगा इमे ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मर्कुटी - क. <sup>2</sup> हुक्परिश्रमः -क.

#### ततवाद्यभेदाः

बीणादिकं ततं वाद्यं तदनेकविधं स्मृतम्॥ १८९॥
गान्धवींकं नृत्तगीतवाद्यमेवं निरूपितम्।
इत्थं नाटकशालायां वेङ्कटक्षोणिपालकः॥ १९०॥
पद्म्यक्षथं यथाशास्त्रं नाट्यं सुखमवर्ततः।

इति श्रीक्षिवतस्वरत्नाकरे षष्ठकछोले तालप्रस्तारादिवासादिवर्णर्ने नाम नवमस्तरङ्गः

## अथ दशमस्तरङ्गः

स्वामिन् । वेङ्कटभूपाल ! स्थले सङ्गलनामके । वरं तटाकं निर्माण्योद्यानं तत्राप्यकारयत् ॥ १ ॥ इतीरितं पुरा सम्यक् तयोर्निर्माणकौशलम् । श्रोतुमिन्छा मामकीने हृद्ये संप्रवर्तते ॥ २ ॥ विशेषविदिताशेषवेद्यजात ! वयानिधे ! । तिक्रक्षय वात्सन्यादुक्रतात्मगुणोदय ! ॥ ३ ॥

#### <sup>2</sup> उद्यानप्रशंसा

पुंसः सर्वसुषेकसाधनफलाः सौन्दर्यगर्वोद्धर-क्रीडालोलविलासिनीजनमनस्स्फीतप्रमोदावहाः। गुक्षक्रृङ्गविनिद्रपङ्कजभृतः स्कारोल्ललहीर्घिका-युक्ताः सन्ति गृहेषु यस्य विपुलारामाः सपृथ्वीपतिः॥४॥

¹ ह्याम्मुधे-क. ² उपननिनोद: (वृक्षायुर्नेदे).

#### उद्यानस्य. सुखसाधनता

नवं वयो हारि वपुर्वराङ्गनाः सखा कलावित्कलवल्लकीस्वनः। धनं वृथान्यत्सकलं सुक्षैषिणो विना विहारोपवनानि भूपतेः॥५॥

दशकूपसमा वापी दशवापीसमो हदः। दशहदसमः पुत्रो दशपुत्रसमो द्रुमः॥६॥

गृहस्य प्रागादिक्रमेण रोप्या बृक्षाः

गृहस्य पूर्वदिग्भागे न्यत्रोघः सार्वकामिकः। उदुम्बरस्तथा याम्ये वारुण्यां ¹पिष्पलः शुभः॥ ७ ॥ प्रक्षश्चोत्तरतो धन्यो विपरीतं तु वर्जयेत्। वर्जयेत्पूर्वतोऽभ्वत्थं प्रक्षं दक्षिणतो गृहात्॥८॥ न्यग्रोधं पश्चिम चैव तथोदुम्बरमुत्तरे। देवदानवगन्धर्वाः किन्नरोरगराश्रसाः॥९॥ पशुपक्षिमनुष्याश्च संश्रयन्ति सदा तह्नन्। कीडारामं तु यः कुर्यादुद्दामफलसंयुतम् ॥ १०॥ तस्मै प्रसीदति <sup>2</sup> वरं पार्वतीवल्लभः स्वयम् । यस्तु असरोपयेद्विच्वं शङ्करपीतिकारकम्। तत्कुळे तु महालक्ष्मीर्वसे दापुत्रपौत्रकम् ॥ ११ ॥ अध्वत्थमेकं पिचुमन्दमेकं न्यत्रोधमेकं दश तिन्त्रणीश्च। कपित्थविद्यामलकत्रयं च नवाम्रवापी नरकं न प्रस्थेत्॥ १२॥ सर्वासां वृक्षजातीनां छाया वज्यी गृहे सदा। अपि सीवर्णकं वृक्षं गृहद्वारे न रोपयेत्॥ १३॥

¹ पिष्पलहुमः-मु ² परं-क. ³ संपोषयेत्-मु. ⁴ दाचन्द्रतारकम्-मु.

# बदर्यादिवृक्षरोपणनिषेधः

बदरी कदली चैव दाडिमी बीजपूरकम् । प्ररोहति गृहे यस्य तद्गृहं न प्ररोहति ॥ १४ ॥

### उपवननिर्माणप्रदेशः

न कुर्याद्याम्यनैर्ऋत्याग्नेयेष्वपि च वाटिकाम्। अन्यथा कलहोद्वेगै। कष्टं वा लभते भृशम् ॥१५॥ ¹ तस्मादाज्ञां हि शुभदं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्। पश्चिमोत्तरपूर्वेषु भवेदुपवनं कृतम् ॥१६॥

# उद्यानयोग्यभूमिलक्षणम्

अथोपवननिर्माणे योग्यां भूमिं प्रचक्ष्महे । जाङ्गळानूपसामान्यस्वभावापि च मेदिनी । भेदैः सा भिद्यते षड्भिर्वर्णतो रसतस्तथा ॥ १७ ॥

## भूमेः षड्भेदाः

असितविपाण्डुस्यामल-लोहितबद्धपीतसितरुचः क्रमशः। मधुराम्ललवणितकाः कटुककषायान्विता भुवो रसतः॥१८॥

# वृक्षरोपणे वर्ज्या भूमिः

विषपाषाणवस्मीकविलयुक्ता तथा मही। दूरोदका शर्करिला तरुभ्यो न हिता भवेत्॥ १९॥

## प्रशस्तभूमि:

इन्द्रनीलगुकपक्षकोमला शङ्खकुन्दकुसुमेन्दु<sup>2</sup>सन्निमा। तसकाञ्चनविकासिचम्पकस्पर्धिनी वसुमती प्रशस्यते॥ २०॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तस्मादाज्यं-मु. <sup>2</sup> निर्मेला-मु.

समा समासन्नजला हरिद्वर्णतृणाङ्करा । तस्यां सर्वे यथास्थानं प्ररोहन्ति महीरुहाः ॥ २१ ॥ न जाङ्गला न चानूपा भूमिः साधारणी शुभा । तस्यां सर्वेऽपि तरवः प्ररोहन्ति न संशयः ॥ २२ ॥

### अनूपजा वृक्षाः

पनसलिकुचतालीवंशजम्बीरजम्बू-तिलकवटकद्म्बादमातखर्जूरपूगाः। कद्रलितिनिश्मद्वीकेतकीनालिकंर-प्रभृतय इति चान्ये प्रायशोऽनूपजाः स्युः॥ २३॥

#### **জাঙ্গভাজা বৃ**ঞ্চা:

शोभाञ्जनश्रीफलसप्तपर्णशेफालिकाशोकशमीकरीराः। कर्कम्धुकाकेसरनिम्बशाका वृद्धि लभन्ते भुवि जाङ्गलायाम्॥

### साधारणभूजा बृक्षाः

बीजपूरकपुष्मागकतकाम्रातिमुक्तकाः । प्रियकुदाडिमाद्याश्च साधारणसमुद्भवाः ॥ २५ ॥ निधिदेवमहीपानां प्रभावाचातियत्नतः । ¹ असात्म्यभूसमुत्पन्ना अपि सिद्धचन्ति पाद्पाः ॥ २६ ॥ वनस्पतिद्भमलतागुल्माः पादपजातयः । बीजात्काण्डात्तथा कन्दात्तज्जनम त्रिविधं विदुः ॥ २७ ॥

### वनस्पत्यादीनां लक्षणम्

ते वनस्पतयः प्रोक्ता विना पुष्पं फलन्ति ये। द्रुमाश्च ते निगदिताः पुष्पैः सह फलन्ति ये॥ २८॥ प्रसरन्ति प्रतानैर्यास्ता लताः परिकीर्तिताः। बहुस्तम्मा विटिपनो गुस्मा ये ते प्रकीर्तिताः॥ २९.॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> असात्म्यभावमुस्पन्ना:,

## बीजजा वृक्षाः

जम्बूचम्पकपुष्नागतिष्त्रिणीनागकेसराः । कपित्थबदरीविष्व¹कुम्भकारीधियक्नवः ॥ ३०॥ पनसाम्रमधूकाद्याः ²करमर्शाश्च वीजिकाः ।

#### काण्डजा बृक्षाः

ताम्बूली सिन्धुवारस्य तगराचास्य काण्डजाः ॥ ३१ ॥

### बीजकाण्डज। वृक्षाः

पाटला दाडिमीप्रश्नकरवीरवटादयः। मिल्लकोदुम्बरः कुन्दो बीजकाण्डोद्भवा मताः ॥३२॥

### कन्दोद्धवाः

कुङ्कमार्द्ररसोनालकन्दाः कन्दसमुद्भवाः।

### बीजकन्दोन्सवाः

प्लापद्मोत्पलादीनि बीजकन्दोद्भवानि तु ॥ ३३॥

### बीजावापाई क्षेत्रम्

सम्यक्कृष्टे समे क्षेत्रं माषानुष्त्वा तिलांस्तथा। सुनिष्पन्नानपनयेत् तत्र बीजोसिरिष्यते ॥ ३४ ॥

#### बीजसंस्कारः

अधर्तुपक्वात्फलतो विशोषिता-द्विकृष्य बीजं पयसा निषच्य च । विशोषितं पञ्चदिनानि सर्पिषा विडङ्गमिश्रेण च धूपयेत्ततः॥ ३५॥

¹ क्रुम्भकारि-क. मु. ² करमद्शि-क

क्षीरनिषिक्तं बीजं शुष्कं तिलभस्मसर्पिषा लिप्तम् । गोमयमृदितमथोप्तं सद्यो जायेत धूपितं वसया ॥ ३६॥

पयसि निषिक्तं बीजं गोमयपरिमर्दितं ¹विशोष्य ततः। माक्षिकविडङ्गचूर्णे-र्बहुशो मृदितं प्रजायत॥३७॥

जम्बूपनसचूतानां सरलालिकुचस्य च । श्लीरसिक्तं वपेद्वीजं घृतगोविङ्किडङ्गकैः ॥ ३८॥

### बीजावापकलक्षणम्

शुचिः स्नातो बिभ्रद्वसनममलं पूजितसुरो गुरुं नत्वा दत्वा वसु मितमते सद्गुणवते । स्वयं बीजान्यादौ वपति कतिचिद्वास्तुपुरुषं नमस्कृत्वा सिञ्चेत्तदनु परितोऽन्यः परिजनः ॥ ३९॥

बीजधानीं तृणास्तीर्णां कृत्वा सिञ्चेत्पयोऽम्बुना । जाताङ्करां च सिल्लैनिंस्तुषां शोषमानयेत् ॥ ४०॥

# बृक्षरोपणविधानम्

अयथाविहितानां यन्मनोज्ञतासम्पदौ न स्तः। कथयाम्यतस्तरूणां रोपविधानं यथोद्दिष्टम्॥ ४१॥

## बृक्षरोपणयोग्यनक्षत्राणि

ध्रुवमृदुमूलविशाखागुरुभं श्रवणस्तथाश्विनी हस्ता । उक्तानि दिव्यदग्भिः पादपसंरोपणे भानि ॥ ४२ ॥

विशोषितश्चैव-मु.

### वृक्षरोपणप्रकारः

हस्तप्रमाणान् विटपान् सुसिकान्
सङ्कामयेन्मूलवतः समृत्कान् ।
सर्पिर्मधूशीरविडङ्गलिप्तान्
बिले निद्ध्याच करीषयुक्ते ॥ ४३ ॥
अवालुकास्प्रक्षणमृदा पूरिते शोधिते तथा ।
कोदण्डाधीमिते 'खाते गर्ते सिक्ते क्षिपेत्तकम् ॥ ४४ ॥
कदलीक्षीरिणौ रोप्यौ मूले दत्वा तु गोमयम् ।
रम्भायाः सुपरिणतैः फलैविलिप्तां
कुर्वाणो भुवि निहितां पलालरज्जम् ।
शुद्धायामुपरि सगादमृत्कमुप्ताः
मासिञ्चदबहुजलैबंह्न्यहानि ॥ ४५ ॥
सा रज्जस्तदनु तमालनीलभासो
बिभ्राणा त्वरुणक्चोऽङ्गरान् प्रस्ते ।
भूयस्तामुपवितकाण्डपत्रम्लाः
मारोप्य प्रथितविधानतो निषिञ्चेत् ॥ ४६ ॥

#### वृक्षरोपणे मासाः

आषाढे आवणे मासि बीजवापनरोपणे। ग्रीष्मादन्यत्र वह्डीनां केचिदिच्छन्ति रोपणम्॥ ४७॥

#### विन्यासऋमः

मण्डपनन्द्यावर्तस्वस्तिकचतुरश्रसर्वतोभद्रैः। वीथीनिकुअपुअकविन्यासैः पादपा रोप्याः॥ ४८॥ दश्चविद्यतिषोडशभिस्तु करै-रधरोत्तरमध्यक्ततान्तरकान्। द्विचतुस्त्रिभिरन्तरितान् कमश-स्तृणपादपगुस्मभृतश्च वपेत्॥ ४९॥

<sup>1</sup> भागे -सू.

साम्द्ररोपणमञ्जिकारणं वातभीतिरतिद्ररोपणे । भिन्नवर्त्मरचनान्पपीडना भैनव युक्तिरिति मे प्रतीयते ॥ ५०॥

## किंद्यकादीनां रोपणनिषेधः

किंशुकश्च गिरिकर्णिका सिता तित्तरीकविफलाक्षनीलिकाः। कोविदार इति भीतिदा गणा नैव तानुपवनेषु रोपयेत्॥ ५१॥

#### प्रथमरोप्या वृक्षाः

फीलन्यशोकपुत्रागशिरीषा निम्बचम्पकाः। मङ्गल्याः प्रथमं रोप्याः भल्लातस्त्र गदापहः॥ ५२॥

### बुक्षाणां दिग्ब्यवस्था

पूर्वस्यां करमर्दवंशविटपाः पारावता दक्षिणे कीवेयां बदरी कपित्थतरवो धात्री च पश्चाच्छिवा। अन्ये चोत्तरमध्यमाधमशिका रोप्याः स्ववर्गेः समं कृत्वा चान्तरकं यथायथममी पत्रैहपर्यस्पृशः॥ ५३॥

#### सेचनविधिः

सर्वस्य च नवोतस्य सायंप्रात' निषचनम्। शीतातपसमीरेभ्यो रक्षणं च विधानतः ॥' ५४॥ हैमन्ते शिशिरे देयं तोयं चैकान्तरे दिने। वसन्ते प्रत्यहं प्रीष्मे सायंप्रातिनेषेचनम्॥ ५५॥ वर्षासु च शरत्काले यदा वृष्टिनं हश्यते। तदा देयं जलं तज्झैरालवाले महीरुहाम्॥ ५६॥

<sup>1</sup> भिन्नवृत्ति-सु, भिन्नवर्ग-उ. वि.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> नैव-क.

षारिणा यावता यस्य मूळे सौहित्यमिष्यते। तावत्तस्य तरोर्देयं किं घटाधीववक्षया॥५७॥ आलवालस्थितं तोयं शोषं न भजते यदा। अजीणं तद्विज्ञानीयाच देयं ताहशं जलम्॥५८॥ समीपजातं यत्तस्य तृणगुल्मलतादिकम्। पाटनीयं प्रयत्नेन दुमाणाः वृद्धिमच्छता॥५९॥

नीहारादिभ्यो गुक्षाणामवश्यरक्षणीयता नीहाराञ्चण्डवाताञ्च धूमाद्वैश्वानरादिष । जालकारात्प्रयत्नेन रक्षणीयाः क्षमारुहाः ॥ ६० ॥ पिङ्कमध्ये सुपुष्पाश्च फलवन्तस्तथापरे । वृक्षाः कार्या युता वृत्या सा चापि परिखावृता ॥ ६१ ॥

द्रुमगुल्मानां हिमाप्तिबाधाशमनोपायः

विद्युदाहतवृक्षस्य भूतिमादाय सर्वतः। रक्षार्थं विकिरेदेषां 'तया न हिमबाधनम् ॥ ६२ ॥ दीप्तोऽप्यक्षिः शमं याति वज्जदग्धदुभसना।

दृष्टिदोषदृरणमन्त्रयन्त्रविधानम् स्तितशास्योदनं दधा सैन्धवेन <sup>3</sup> युतं वने ॥ ६३ ॥ क्षेपणीयं च परितस्तरूणां दृष्टिवारणम् ।

शस्त्रभाष्वादिपीडानिवारणम् शस्त्रभाखुपतङ्गानां पिपीएयादेभैये सति ॥ ६४ ॥ अष्टोतरशतं जह्ना मन्त्रं पत्रे तरोर्सिखेत्।

<sup>1</sup> पह्नमध्ये-मू. <sup>2</sup> तया नैव हि बन्धनम्-मू.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> समन्वितम्-मृ

मन्त्रः — ओं स्वस्ति किष्किन्धावस्थितः प्रकटपराक्रमान्तिर्दिता-कमण्डलोपजीवितः श्रीहनूमानाज्ञापयिति । (मूषकपतक्रिपिपीलिका-शालमकरमकीटगन्धिकानिवहैर्ने स्थातव्यम् । क्रममाणस्य शरीर-निग्नष्टं समावर्तयिति ॥ ६५ ॥

तस्य वानरसिंहस्य क्रममाणस्य सागरम् ।
कक्षान्तरगतो वायुर्जीमृत इव नर्दति ॥ ६६ ॥
हुं फद् नमः ।
पन्ने मन्त्रं समालिख्य जप्ता तं निखनेद्भवि ।
क्षेत्रे कीटपतङ्गाख्यिपणस्यादि विनश्यति ॥ ६७ ॥
उद्याने कतागृहनिर्माणम्

द्रुमप्रवालस्थगितान्तराणि विकीर्णपुष्पाणि समीरणेन । गृहाणि कुर्यादविमुक्तकानां लताभिरालोलमधुवताभिः ॥ ६८ ॥

डोला

स्थानेष्वपरेषु तथा पादपयुगलेषु मिथुनसंवाह्याः । शाखावलम्बिनीभि-डोंलाः कार्या लताभिश्च ॥ ६९ ॥

क्रीडाशैल:

तरुविटपलतानिकुञ्जरम्यो विरचितकन्दरसानुगण्डशैलः । विविधमणिगुहो विचित्रधातुः कचिदपि पर्वतराङ्गिलासहेतुः॥ ७०॥

मयूरपोषणम्

केकानिनादसुभगाः सदा <sup>2</sup> सन्त्रासिताहयः । ताण्डवेन तदुद्दशान्मण्डयन्ति शिखण्डिनः ॥ ७१ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मनुं-मु. <sup>2</sup> संहेषिता-ख.

## पुष्करिणीनिर्माणम्

विलम्बिनो यत्र तटदुमा वपु-विलोकयन्ति प्रसवेक्षणैरिव । शमं दिशन्तः कलहंसभूषणा कविद्ववेत्पुष्करिणी मनोरमा ॥ ७२ ॥

## दीर्धिकानिर्माणम्

निर्यादस्सिलेलां सुखावतरणां तीरेषु पुष्पद्रुमां कूजद्रश्न'विहङ्गमां सतरणीमत्यायतां दीर्घिकाम् । कुर्यात्तत्र समुल्लस्तकमालेनीपत्रैः क्वचिच्छ्यामलां इयामालोचनमालिकां विधदतीं निलोत्पलानि क्वचित्॥७३॥

## वापीनिर्माणम्

उपवनिमव वारिमध्यमग्नं विमलतया प्रतिबिम्बितं द्धाना। शशिकरिनकरेण पूरितेव क्विचुपनेयपयाः झुखाय वापी॥ ७४॥

कूपवापीपुष्करिणीतटाकदीर्घिकाणां लक्षणम्

द्वारहीनो भवेत्कूपो द्वारेणैकेन वापिका। नैकद्वारा पुष्करिणी दीर्घाकारा तु दीर्घिका॥ ७५॥ कुल्याविधृततोयश्च तटाकः परिकीर्तितः।

## कूर्मनिक्षेपणम्

स्फटिकरजतवर्णों नीलराजीववित्रः कमलसदशम् तिंश्चारुवंशश्च कूर्मः। अरुणसमवपुर्वा सर्षपाकाराचित्रः सकलमृषमहत्त्वं मन्दिरस्थः करोति॥ ७६॥

<sup>े</sup> विह्न पूर्गाने चुलां नात्यायनां दी धिका १ - मु.

S. RATNAKARA

अञ्जनभृङ्गरयापतनुर्वा बिन्दुविचित्रो व्यङ्गधशरीरः । सर्पशिरा वा स्थूजगलो यः सोऽपि नृपाणां राष्ट्रविनृद्धयै ॥७९॥

वैडूर्यत्विट् स्थूलकण्ठस्त्रिकोणो गूढच्छिद्रश्चारुवंदाः प्रदास्तः । कीडावाष्यां तोयपूर्णे घटे वा कृभैः कार्यो मङ्गलार्थं नरेन्द्रैः ॥ ७८॥

जलशोधकद्रव्यक्षेपणम्

अर्जुनमुस्तोशीरैः सनागकोशातकामलकच्णैः । केतकफलचूर्णयुतैः कूपे योगः प्रदातब्यः ॥ ७९ ॥

कलुषं कदुकं लवणं विरसं सिललं यदि चाग्रुभगन्धि भवेत्। तदनेन भवत्यमलं सरसं शुभगन्धि गुणैरपरैश्च युतम्॥८०॥ प्रोक्तेत्युपवनकीडा वृक्षारोपणपूर्विका। अथ वक्ष्ये जलोत्पत्तिचिद्वानि कमशोऽधुना॥८१॥

### जलोत्पत्तिचिह्नानि

पातालादूर्ध्वगमाः
सिराः प्रसर्पन्ति सर्वतो दिश्व ।
नीरस्य भूमिमध्ये
ज्ञात्वा ताः कल्पयेत्कूपम् ॥ ८२ ॥
दिक्पतिसंज्ञा च सिरा
नवमी मध्ये महाशिरा नाम ।
'पताभ्योऽन्याः शतशः
कुमुहाधैनीमिभः प्रथिताः ॥ ८३ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> एता: शून्या:-मु.

यदि वेतसोऽम्बुरहिते
देशे हस्तैस्त्रिभिस्ततः पश्चात् ।
धार्षे पुरुषे तोयं
वहति सिरा पश्चिमा तत्र ॥ ८४ ॥
विह्नमपि चार्धपुरुषे
मण्डूकः पाण्डरोऽथ मृत्पीता ।
पुरुभेदकश्च तस्मिन्
पाषाणो भवति तत्र बहुतोयम् ॥ ८५ ॥

जम्बूबृक्षस्य प्राक् वन्मीको यदि भवेत्समीपस्थः। तसाद्दक्षिणपादवें सिळेळं पुरुषद्वये सादु॥ ८६॥

अर्धपुरुषं च मत्स्यः पारावतसन्निभोऽथ पाधाणः । मृद्भवति तत्र नीला दीर्घं कालं च बहुतोयम् ॥ ८७ ॥

वश्मीकेन युतायां निर्गुण्ड्यां दक्षिणतः करत्रयोन्माने। पुरुषद्वये सपादे भवति जलं स्वादु चाशोष्यम्॥ ८८॥

रोहितमत्स्योऽर्धनरे
मृत्कपिला पाण्डुरा ततः परतः।
े सिकताश्च शर्कराश्च
क्रमेण परतो भवत्यम्भः॥ ८९॥

पूर्वेण यदि बदर्या वस्मीको दृश्यते जलं पश्चात्। पुरुषैस्त्रिभिरादेश्यं श्वेता गृहगोधिकार्धनरे॥ ९०॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अधें-क. <sup>2</sup> सिकता सशकेराथ.

सपलाशा बर्री चे<sup>-</sup> हिश्यगरस्यां ततो जलं भवति । पुरुषत्रये सपादे पुरुषेऽत्र च दुन्दुमश्चिह्नम् ॥ ९१ ॥

काकोदुम्बरिकायां वस्मीको दृश्यते सिरा तस्मिन्। पुरुषत्रये सपादे पश्चिमदिकस्था च सा सिरा वहति॥ ९२॥

आपाण्डुपीतमृत्का गोनसवर्णश्च भवति पाषाणः। पुरुषार्धे कुमुद्दनिमो दृष्टिपथं सूषको याति॥ ९३॥

आसन्नो वन्मीको दक्षिणपार्श्वे विभीतकस्य यदि। अध्यर्धे तत्र सिरा पुरुषे द्वेया दिशि प्राच्याम्॥ ९४॥

तस्यैव पश्चिमायां
चन्मीको भवेचदा हस्ते।
तत्रोदग्भवति सिरा
चतुर्भिरधोधिकैः पृरुषैः॥ ९५॥

श्वेतो विश्वम्भरकः प्रथमे पुरुषे च कुङ्कमाभोऽइमा। अपरस्यां दिशि च लिरा नस्यति वर्षत्रयेऽतीते॥ ९६॥

सकुशः स्थित ऐशान्यां वल्मीको यत्र कोविदारस्य। मध्ये तयोर्नरैर-र्धपञ्जमस्तोयमक्षोभ्यम्॥ ९७॥ प्रथमे पुरुषे भुजङ्गः कमलोदरसन्निभो मही रक्ता। ¹ कुरुविन्दकपाषाणः चिद्वान्येताति ² वाच्यानि ॥ ९८ ॥

सर्वेषां वृक्षाणां अधःस्थितं दर्दुरं यदा पश्येत् । <sup>3</sup>तसादस्ते तोयं चतुर्भिरधाधिकैः पुरुषैः ॥ ९९ ॥

उत्तरतश्च मधूकात् अहिनिलयः 'पश्चिमे तु भेकोऽयम् । परिद्वत्य पञ्चहस्तात् अर्घाष्टे पौरुषे वाच्यम् ॥ १००॥

अहिराजः पुरुषेऽस्मिन् धूम्रा धात्री कपित्थ<sup>ऽ</sup>वर्णोऽइमा। माहेन्द्री वहति सिरा भवति सफेनं सदा तोयम् ॥ १०१॥

सर्पावासः पश्चात् यदा कदम्बस्य दक्षिणेन जलम्। पुरतो हस्तित्रितयात् षद्भिः पुरुषैस्तुरीयोनैः॥ १०२॥

वस्मीकसंवृतो यदि तालो वा भवति नालिकेरो वा। पश्चात् षद्भिईस्तै-र्नरैश्चतुर्भिः सिरा यास्या॥ १०३॥

¹ कुरुविन्द: पाषाणः-दका. ३ चान्यानि-मु.
४ पश्चिमोत्तरे तोयम्-क. ५ वर्णश्च-मू.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तस्याधस्तात्तोयं-मु.

अश्मातकस्य वामे बद्री वा दृश्यंतेऽहिनिलयो वा। षड्भिरुद्क्चास्य करैः सार्धे पुरुषत्रये तोयम्॥ १०४॥

क्र्मः प्रथमे पुरुषे
पाषाणो धूसरः ससिकता मृत्।
आदौ सिरा च याम्या
पूर्वोत्तरतो द्वितीया च ॥ १०५॥

<sup>2</sup> जलरिंदिते यद्देशे चिद्धान्येतानि दश्यन्ते । वीरणदूर्वारिंदिते यत्र दि तस्मिन् जलं पुरुषे ॥ १०६ ॥

तिलकाम्रातकवरुणा
भ्रह्णातकविष्वतिन्दुकाङ्कोलाः ।
पिण्डारशिरीषकाञ्जना
उपक्रषकारञ्जवञ्जलानीपाः ॥॥ १०७ ॥

पते यदि सुक्षिग्ध-वल्मीकैः परिवृतास्ततस्तोयम् । इस्तैस्त्रिभिष्ठत्तरतः चतुर्भिरर्धेन च ⁴नंरस्य ॥ १०८ ॥

अतृणे सतृणा यस्मिन् सतृणे तृणवर्जिता मही यत्र । तस्मिन् सिरा प्रदिष्टा वक्तव्यं वा धनं तत्र ॥ १०९ ॥

¹ तेऽथ वल्मीक:-सु.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जलपरिहीने देशे दृश्यन्तेऽन्युजानि चेन्निमित्तानि । वीरणदूर्वी मृदवश्च यत्र तस्मिन् जलं पुरुषे ॥ दकाः

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> प्रस्था वज्जुलोऽतिवला-द्का. <sup>4</sup> नरस्याथ-सु. नरेण-द्का.

कण्टक्यकण्टकानां व्यत्यासेऽम्भस्त्रिभिः करैः पश्चात् । खात्वा पुरुषत्रितयं ेत्रधा च युक्तं धनं <sup>2</sup>वा स्यात् ॥ ११० ॥

वृक्षस्यैका शाखा
यदि विनता भवति पाण्डरा वा स्यात्।
विज्ञातव्यं शाखायतले नीरं त्रिपृरुषादेव॥ १११॥

यत्फलकुसुमविकारः तस्य च पूर्वे सिरा त्रिभिईस्तैः। भवति पुरुषेश्चतुर्भिः पाषाणोऽधः क्षितिः पीता॥ ११२॥

<sup>3</sup> यदि कण्टकहीना स्यात् निदिग्धिका ग्रुभ्रपुष्पसंयुक्ता । तस्यास्तलेऽम्बु वाच्यं त्रिभिर्नरैरर्धपुरुषे वा ॥ ११३॥

खर्जूरी द्विशिरस्का यत्र भवेजालविवर्जिते देशे। तस्याः पश्चिमभागे निर्देश्यं त्रिपुरुषे चारि॥ ११४॥

यदि भवति कर्णिकारः सितकुसुमः स्यात्पलाश्वृक्षो वा । सब्येन तत्र हस्त-द्वयेऽम्बु पुरुषत्रये भवति ॥ ११५॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> त्रिमागयुक्तं-द्का. <sup>2</sup> पश्चात्-सु. <sup>3</sup> यदि कण्टकारिका कण्टकैविंना इस्यते सितै: कुसुमै: । द्का.

क्रमा यस्यां धात्रवां धूमो वा वारि तत्र नरयुगले। निर्देष्टव्या च सिरा महता वारिप्रवाहेन॥ ११६॥

यस्मिन् क्षेत्रोदेशे जातं सस्यं विनाशमुपयाति । स्निग्धमतिपाण्डुरं वा महासिरा नरयुगे तत्र ॥ ११७ ॥

पूर्वोत्तरेण पीलोः यदि वस्मीको जलं भवति पश्चात्। उत्तरगमना च ¹सिरा विश्वेया पश्चभिः पुरुषैः॥ ११८॥

चिह्नं दर्दुर आदौ
मृत्किपळा तत्परं भवेद्धिरता।
भवति च पुरुषेऽधोऽश्मा
तस्य तळे वारि निर्देश्यम्॥ ११९॥

वदरीरोहितवृक्षौ संपृक्तौ चेद्विनापि वस्मीकात्। हस्तत्रयेश्म्बु पश्चात् षोडशभिर्मानवैर्भवति॥ १२०॥

ेसुरसं जलमादौ द-क्षिणा सिरा वहति चोत्तरेणान्या। पिष्टनिभः पाषाणो मृज्क्वेता वृश्चिकोऽर्धनरे॥ १२१।

¹ शिखा-क. <sup>2</sup> आदौ तोयं सुरसं दक्षिणगा वहति चोत्तरेण सिरा-मु.

सकरीरा चेह्रदरी

त्रिभिः करैः पश्चिमेन तत्राम्भः।

अष्टादशभिः पुरुषै-

रैशानी बहुजला च सिरा ॥ १२२॥

¹ ककुभकरीरावेक-

त्र संयुतौ ककुभविख्वौ वा।

हस्तत्र (इ) येऽम्बु पश्चात्

नरैर्भवत्येकविंशत्या ॥ १२३ ॥

ग्रन्थिप्रचुरा यस्मिन् शमी भवेदुतरेण वल्मीकः। पश्चात्पञ्चकरान्ते

शतार्धसङ्खर्वैर्नरैः सलिलम् ॥ १२४॥

स्निग्धायताः पादपगुल्मवल्लयो

विच्छिन्नपत्राश्च ततः शिरास्ति।

पद्मश्चरोशीर <sup>2</sup> कुलास्तथेन्द्रे

काशः कुशो वा निलनीसखो वा ॥ १२५॥

खर्जूरजम्ब्वर्जुन<sup>3</sup>केतकाः स्युः

क्षीरान्विता वा हुमगुरमवल्लयः।

छत्रेभनागाः शतपत्र⁴नीलाः

स्युर्नेक्तमालाश्च स्तिन्दुवाराः॥ १२६॥

विभीतको वा मदयन्तिको वा

यत्रास्ति तस्मिन् पुरुषत्रयेऽम्भः।

5 (स्यात्पर्वतस्योपरि पर्वतोऽन्यः

तत्रापि मूले पुरुषत्रयेऽम्भः।)

<sup>6</sup> या मेदिनी काशकुशैश्च युक्ता

नीला च मृद्यत्र संशकरा च ॥ १२७ ॥

¹ ककुभ: कारीरो वा ककुभो बिल्बस्तथैकत्र-मु. ² कुछा: सग्रण्ड्रा: काशा: कुशा वा निलेका नही वा-द्का. ³ वेतसा:-दका. ⁴ नीपा:-द्का. ⁵ दकार्गछ।।ठः. ७ या मोक्षिकै:-दका.

तस्यां प्रभूतं सरसं च तोयं कृष्णाऽथवा यत्र च रक्तमृद्धा । सशर्करा ताम्रमही कषायं क्षारं घरित्री कपिछा करोति ॥ १२८ ॥

आपाण्डरायां लवणं प्रदिष्टं मृष्टं पयो नीलवसुन्धरायाम् । शाकाश्वकणर्जुनविष्वसर्जाः श्रीएण्येरिष्टाधवशिंशुपाश्च ॥ १२९॥

छिद्रैश्च पत्रैर्दुमगुल्मवल्लयो स्क्षाश्च द्रेऽम्बु निवेदयन्ति । सूर्याग्निभस्मोष्ट्रखरातुवर्णा या निर्जला सा वसुघा प्रदिष्टा ॥ १३०॥

रक्ताङ्करः क्षीरयुताः करीरा रक्ता घरा चेज्जलमश्मनोऽघः । वैड्यंमुक्ताम्बुदमेचकाभा पाकोन्मुखोदुम्बरसन्निभा वा ॥ १३१ ॥

भक्तऽञ्जनाभा कपिलाथवा या श्रेया शिला भूरिसमीपतोया। पारावतक्षौद्रसमा मही या श्रोमस्य वस्त्रस्य च तुल्यवर्णा॥ १३२॥

या सोमबह्मचाश्च समानरूपा सा भूरि तोयं कुरुतेऽक्षयं च । ताम्रैः समेता पृषतैश्च चित्रै-रापाण्डभस्मोष्ट्रखरानुवर्णा ॥ १३३॥

भक्के तथाऽम्बष्टकपुष्पकाभा सूर्याग्निवर्णा च शिला वितोया। ¹(ब्रात्वा जलस्यत्थमधः प्रविष्टां सिरां निष्कन्यादथ शुद्धलग्ने)॥ १३४॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> शुद्रितपुरतंकपाठ:,

याश्चेन्द्रनीलमणिहिङ्गुलिकाञ्जनाभाः सूर्योदयांग्रुहरितालनिभाश्च याः स्युः। ताः शोभना मुनिवचोऽत्र पुनः प्रमाणं तद्भेदनकममथो प्रवदामि सर्वम् ॥ १३५॥

### शिलाभेदनक्रमः

भेदं शिला नैति यदा तदानीं
पलाशकाष्ठेः सह तिन्दुकानाम्।
प्रज्वालनानन्तरमञ्जिषणी
सुधाम्बुसिका पविदारमेति॥ १३६॥

सिताम्बुना मेचकभस्पना वा यत्सप्तकृत्वः परिषेचनं तत् । कार्यं शरक्षारयुतं शिलायाः प्रस्फोटने वह्नयुपतापितायाः ॥ १३७ ॥

¹ तप्तकाञ्जिकसुराः स कुलित्था योजितानि बदराण्यपि तस्मिन् । सप्तरात्रमुषितान्यभितप्तां दारयन्ति हि शिलां परिषेकैः ॥ १३८ ॥

### कूपखननयोग्यनक्षत्राणि

हस्तो मघाऽनुराधा
पुष्यधनिष्ठोत्तराश्चिरोहिण्यः।
शतभिषगित्यारम्भे
कृपानां शस्यते भगणः॥ १३९॥
आग्नेये यदि कोणे
बामस्य पुरस्य वा भवेत्कृपः।
नित्यं स करोति भयं
दाहं च स मानुषं प्रायः॥ १४०॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> रक्तकाञ्जि, तककाञ्चि-द्का.

नैर्ऋतकोणे बाल-क्षयं च वनिताक्षयं तु वायव्ये । ¹ दिइयैशान्यां भीतिः शेषास्तु ग्रुभावहा कूपाः ॥ १४१ ॥

इति जलभूमिपरीक्षा प्रोक्ता पोषाय रोपिततरूणाम्।

इति श्रीशिवतस्वरत्नाकरे षष्ठकञ्जोले उपवननिर्माणजलभूमि-परीक्षावर्णनं नाम दशमस्तरङ्गः

### अथ एकादशस्तरङ्गः

पोषणविधिः—(उपवनविनोदः)

फलकुसुमसम्पदुचिता
रोपणतो भवति केवलात्र यतः।
2 पोषणविधिमथ सम्मतमनोकहानामतो वक्ष्ये॥१॥

फळवृक्षरोपणविधिः

खर्जूरविस्वितिकुचाः सितसर्पपेण पिण्याकतश्च तुषवारिवशेन चाम्राः। ऐरावता निचुलपत्रजलोक्षणेन सबीहिमांससिलिलेन च यान्ति वृद्धिम्॥ २॥

प्राचीनामलकतरोः प्रिया हि माषाः क्षीराम्भो हितमिह बालतिन्दुकानाम् । प्रीयन्ते यवरजसा च नालिकेराः सर्वेषां भवति <sup>3</sup> रुचिनिंमग्नभूमौ ॥ ३॥

¹ दिक्त्रयमेतस्यका -द्का. ² रोपण-ख. ³ रुचिहिं निम्नभूमौ-उपवनविनोदः,

कुरङ्गकीटसारङ्गसृगालाश्वादिमेदसा । कथितेन सदुग्धेन पञ्चपल्लववारिणा ॥ ४ ॥ कृतसेको भवेदाशु सहकारोऽतिसौरभः । घृतकुणपवचावराहविष्ठा-सलिलमतीव सुखाय दाडिमानाम् । कथितमथ कुलुत्थचूर्णकं वा जलमपि वृद्धिकरं सदा शफर्याः ॥ ५ ॥

यस्त्रिफलाराफरीघृतालेप्तो धूपित आ(ज्य)द्यफलत्रयधूपैः । आम्रफलैरपि दाडिमशाखी तालफलानि विडम्बयतीव ॥ ६ ॥

द्धिमुस्तकाञ्जिकसुराबदरी-तिल्ठ'मोथिका कुणपदीधुपयः। फल्टिनीकदम्बकरिकेसरकान् कुरुते सुगन्धिबहुपुष्पयुतान्॥ ७॥

वियङ्गुगुञ्जाफलिनम्बापिप्पली-वचाहरिद्रातिलसर्षपैः समैः । घृताश्वकर्णाम्बु विलोड्य पाययेत् सचम्पके नागतरौ सुवृद्धिदम् ॥८॥

सिक्त्वाम्भोभिः पललतुषयोः कुक्कुटानां पुरीषं
मूले दत्वा सुकुसुमफला गोस्तनी वृद्धिमेति ।
स्कन्धन्यस्तैः पनस्तत्वोऽप्याग्च पालालभारैः
मूलादम्रं दधति च वचावारिसिक्ताः फलानि ॥ ९ ॥

सिर्पिगुंडक्षीरप्रभूपचारं दत्वा निषिक्तौ च किपत्थिबिस्वौ। पीयूषकस्पान्यतिमांसलानि फलान्यनस्थीनि सदा द्धाते॥ १०॥

¹ गोधिका-मू. ² तरवो वार्षु पाछाछ- मु.

कोशातकीफलशिफाक्वथितामिषाम्भः-संसेचनाच सुकणारजसा च युक्तः। लब्ध्वोपचारमथ धूपजलाभिषिकः शोभां विभर्ति कुसुमैर्नितरां मध्कः॥११॥

तिलयष्टिमधुकमधुभिः
मिश्रितज्ञलसेकतर्पिता बदरी।
कुणपैरुपचितमूला
फलति फलं शर्करामधुरम्॥ १२॥

अजैडकास्करविड्विडक्ष-किण्वोपचारेण च बीजपूरः। भूयोऽश्वमूत्राविलवारिसिक्तः फलानि घत्ते सुबहुनि शश्वत्॥ १३॥

हुश्चिककण्टकविद्धाः सुरभीघृतधूपिता हि निखिललताः । सूषककोलवसाभिः संसिक्ताः स्युः फलैर्जमाः॥ १४॥

सुरभिजलिनेषेकतो निदाघे कुणपजलेन च केतकी निषिका। जलधरसमये सुगन्धसूची-चयनिचितानि बिभर्ति पल्लवानि॥ १५॥

यस्य कस्यापि पुष्पस्य सौरभेणाधिवासितान्। मृक्षिकादाकलान्मूले वृक्षणां बहुलान् क्षिपेत्॥ १६॥

कुष्ठपत्रमुरामुस्तातगरोशीरचूर्णकैः । मिश्चितेनाम्भसा सेकान्मासं सीरभसम्भवः॥ १७॥

कुल्माषद्गितद्न्तानां चूर्णयुक्पङ्कसम्भवा । प्रत्यद्वं पुष्पिताम्भोजमण्डिता पश्चिनी भवेत् ॥ १८॥ सिद्धार्थः कदलीदलानि शफरी विद् कोलमार्जारयोः

एतेषां समभागमाज्यसिहतं चूर्णं तहभ्यो हितम् ।

दत्तं धूपविलेपनोपचरणैराप्यायनं रोगहः-

च्छाखाः पह्नवयत्यलं मधुकरव्यालोलपुष्पच्छदाः ॥ १९ ॥

धूपो घृतस्य समृदो यववारिसेको नित्यं च दुग्धसिलेलैः कुणपाम्बुभिर्वा । लेपो विडङ्गतिलकस्ककृतः शिशूनां वृद्धि करोति परमां खलु भूरुहाणाम् ॥ २०॥

अङ्गोलकाथतोयेन मिश्रितं घृतमाक्षिकम् । वसा किटिकुरङ्गाणामेतैः सिक्ता महीरुहाः॥ २१॥

सिद्धार्थकफलोपेताः सर्वदा फलशोभिताः। जायन्ते पत्रपुष्पाढ्याः सच्छाया रोगवर्जिताः॥ २२॥

यष्टीमधूकपुष्पाणि सिता कुष्टं समाक्षिकम् । निष्पिष्य घुटिकाः कृत्वा मूले सर्वत्र निक्षिपेत् ॥ २३ ॥

दुग्धसेकं च वृक्षस्य यस्य कुर्याद्विचक्षणः। फलं सुनिश्चितं तस्य मधुरं जायते भृराम्॥ २४॥ इत्येवं पोषणविधिस्तरूणामुपवर्णितः।

### कुंणपजलम्

कुरङ्गिकिटिमत्स्यानां मेषच्छागळखिङ्गनाम् ॥ २५ ॥ मांसं ग्राह्यं यथालाभं मेदोमज्ञावसास्तथा । तान्सर्वानेकतः कृत्वा वहीं नीरेण पाचयेत् ॥ २६ ॥ सम्यक्पकं क्षिपेत् भाण्डे तत्र दुग्धं च निक्षिपेत् । स्रूणींकृत्य खिलेदेया तिलानां माक्षिकं तथा ॥ २७ ॥ स्विज्ञांश्च सरसान्माषान् तत्र दद्याद्वृतं तथा । उष्णं जलं क्षिपेत्तत्र मात्रा नास्तीह कस्यचित् ॥ २८ ॥ 1 (पक्षेकं स्थापिते भाण्डे कोष्णस्थाने मनीषिणा)। कुणपस्तुं भवेदेव तरूणां पुष्टिकारकः।

तरुचिकित्सा

नराणामिव बृक्षाणां वातिपत्तकफाद्भदाः ॥ २९ ॥ सम्भवन्ति यतस्तसात्कुर्यात्तद्दोषनाद्यानम् । कीटजग्धेऽग्निसम्प्रुष्टे वातमग्नेऽशनिक्षते ॥ ३० ॥ वृक्षे च्छेदापचारादिपीडिते च पृथक्किया। क्रशो दीर्घो लघु रूक्षो निदाहीनोऽल्पचेतनः॥ ३१॥ न धत्ते फलपुष्पाणि वातप्रकृतिकस्तरः। आतपासहनः पाण्डुः शाखाहीनो मुहुर्यदि ॥ ३२॥ अकालफलपाकी स्याचाखी पित्तात्मकः <sup>2</sup> कृशः। स्निग्धशाखादलः शाखी सम्यक्षुष्पफलोज्ज्वलः ॥ ३३ ॥ स्तापरीतगात्रस्तु कफवान् परिमण्डलः। कद्भितक्तकवायरसैः पवनः वित्तं कटूष्णलवणाम्लैः। **स्नि**ग्धमधुराम्ललवणैः क्षेष्मा कोपं प्रयाति तरोः ॥ ३४॥ सुस्निग्धैः पिशितरसैः प्रयाति वातः सुक्षिग्धैर्मधुर³हितैर्जलैश्च पित्तम्। कट्रम्लैरहिमजलैः कषायरूक्षैः न श्रेष्मापि क्रमविहितैः प्रयाति नाराम्॥ ३५॥ रौक्षं ग्रन्थिः कुटिलता वाताद्वक्षस्य जायते नितराम्। गोविड्विळोडितवसा-क्रणपजलैस्तज्जयोऽपि भवेत् ॥ ३६॥

¹ डावनविनोदे. ² स्मृतः-**उ. वि.** ³ हिमै:-उ. वि.

दोषैर्यस्य विना प्रवालकुसुम्ग्लानि विंख्ढं वपुः मूले तस्य तरोभवन्ति क्रमयो यलाच तानुद्धरेत्। गोमूत्राज्यविडङ्ग²सर्षपजलैर्लिम्प्रेत्प्रणष्टै³स्ततः सिकः श्रीरजलैरुदेति सहसा धूपेश्च धूपायितः॥ ३७॥

करञ्जारग्वधारिष्टसप्तपर्णत्वचा कृतः।

उपचारः कृमिहरो मूत्रमुस्ताधिडङ्गवान् ॥ ३८॥ कुणपजलपयोनिषिक्तमूल:

सरसिजकन्दविलिप्तसर्वगात्रः। तरुरनलहतो विभति भूयो <sup>4</sup> मरकतरागहराणि पह्नवानि ॥ ३९ ॥

प्रक्षाकों दुम्बरत्वक्छृतमधुमधुरोच्छिष्टदुग्घैविलिप्तः स्तम्भेरुत्तमभ्य रज्जा परिकालितवपुः पूरितः प्रश्नमृद्धिः। सिक्तः शीरेण भूयो जलभरिततलश्चण्डवातादिभग्नः <sup>5</sup> स्वस्थोभूत्वाङ्किपायी कुसुमफलभरानातनोति प्रकामम्॥

# अशनिदम्धवृक्षस्य पुनरुजीवनम्

वृक्षस्याशनिदग्धस्य जीवनं श्रृणु मेषजम् । <sup>6</sup> घृतोशीरमधूकैश्च मुद्गान् माषान् यवांस्तिलान् ॥ ४१ ॥ पिष्टा श्लीराम्बुसंयुक्तैः सेचयेत्तमभीक्ष्णशः। स सेकाप्यायितः शीघूं प्रकृतिस्थो भविष्यति ॥ ४२ ॥ जनयित्वा फलकु सुमे यः पुनरुपयाति वन्ध्यतां शासी। सक्षीरैः कुणपजलैः भूयः खिक्तः फलत्येव ॥ ४३ ॥ 💛 असेकतोऽत्यन्तनिषेकतश्च शाखाः सशोषाः फलिता निरीक्ष्य। सप्ताहमात्रं विश्वतमत्र सर्पिविंडङ्गयुक्ताम्बु निषेचनीयम् ॥४४॥

¹ विरुद्ध-मु. ² सर्व तिले-उ. वि. ³ तथा-मु. ⁴ मरकतकान्तिनिमानि, महकतरङ्गहरिन्ति-उ. वि. ⁵ स्वस्थे भूत्वा प्रियाया:-स्व. ७ वृतक्षीर-मु, वनोशीर-**ड. वि.** 7 स्तमेव सर्वि - ड. वि. State But All

उन्निद्गता मत्स्यसगन्धता च प्रवालहानिः सपिपीलिकत्वम् । 'प्वं प्रवातादिकतादजीर्णां-त्तरोभवेत्तत्र चिकित्सनीयम् ॥ ४५॥

तन्मूलशूलं परशुप्रहारै-विस्नावितं दोषरसं निहत्य। श्रीद्राज्यजन्तुझतिलैः प्रलितं मृत्पूरितं दुग्धजलैनिषिञ्चेत्॥ ४६॥ शर्करातिलगोक्षीरवारिसेकात्तथा तरोः। शोषः शाम्यति वृक्षस्य लेपधूपोपचारतः॥ ४७॥

ंपियङ्गु<sup>2</sup>वटतर्कारिवेतसार्जुनवस्कलैः। <sup>3</sup> क्षीरदुग्चैर्विलिप्तानां स्नावः शाम्यति शाखिनाम्॥ ४८॥

फलकुसुमद्रुमाणां चित्रीकरणम्

बृक्षायुर्वेदफलं मनोहरं शास्त्रतः सिद्धम् । नानाविधानचित्रं चित्रीकरणं प्रवक्ष्यामि ॥ ४९ ॥

सुरभिसुमनोलब्धामोदां निधाय च मृत्तिकां धवसदिरयोः काथाम्भोभिः सुगन्धिभिरुक्षणात्। मलयजरजोलेपाद्भृपाद्भृतस्य च भूरुहां वजति कुसुमं निर्गन्धानामतीव सुगन्धिताम्॥ ५०॥

यवतिलनिशापलाशैरुपितमूला तदम्बुसिका च । ज्वलद्वलोपममसङ्कापीसी तूलकं स्ते ॥ ५१॥

शाष्मलीत्वङ्निशानीलीत्रिफला<sup>4</sup>कृष्णशीधुभिः । सक्लेपोपचारेण ग्रुकपक्षनिमं मवेत् ॥ ५२॥

¹ त्वग्नंशनाशादि-उ. वि. ² वटतस्कारि-मु, वनकर्कारा. ³ नीरदुरथै:-मु, क्षीरसिकै:--उ. वि. ⁴कुछशीधुमि:-मु.

मिश्रिष्ठातिलयवपीतसारसारैः जीवन्तीदलसहितैर्भनःशिला(जैः)कैः। गोजाविप्रचुरपयःश्रितैर्विलिप्ता-त्कार्णासात्प्रभवति तूलकं खनीलम् ॥ ५३॥

सम्पक्केश्चरस्रविदारिकन्दपरिलिप्तमूलभागस्य । सिकस्येश्चरसेन च तरोरकाले भवेन्कुसुमम् ॥ ५४ ॥

तिल'खिलिविडङ्गगोमय-विलोडितेश्चरससेचितस्य तरोः। फलकुसुममकालभवं मनोहरं फलति लोकस्य॥ ५५॥

मधुयष्टिसिताकुष्टमधुपुष्पिविनिर्मितैः। मोदकैरछादिते मूले निरस्थि स्यात्फलं तरोः॥ ५६॥

मधुककुसुमगुञ्जाशकरोतुम्बराज्यं समधु निहितमन्तःकाण्डमुत्कीर्यं बद्धाः । उपरि च परिलिप्तं वत्सविङ्भिस्तरूणां जनयति फलमेतत्स्वादु सेकादनस्थि॥ ५७॥

तत्काल²निहतस्योचै³इछागस्यार्द्रेण चर्मणा। बद्धायां वृक्षशाखयां ⁴फलपाको न जायते॥ ५८॥

<sup>5</sup> करिमदमृदितवलीमुख-नलकैर्मूलेषु कीलितस्य तरोः।

<sup>6</sup> संवत्सरं न यावत् फलितानि फलानि नैव पच्यन्ते ॥ ५९ ॥

¹ खनि-मु. ² निहितस्य-इ. वि. ³ इछागस्य स्वन्धचर्मणा-इ. वि. ¹ फळपातो-्खा. मु. ⁵ करिवर-इ. वि. ६ संवरसरं च यावन्फलितस्य फलानि जायन्ते-इ. वि.

बद्धा चर्मतृणाभ्यां विडङ्गमधुदुग्ध¹लेपतो लिसा। शाखा पयोऽम्बुसेकात् चिरमपि पक्वं फलं धत्ते ॥ ६०॥

मीनकोलवसामांसकुष्ठसेकेन धूपनात्। सर्ववीज्ञानि साश्चर्यमुत्तिष्ठन्ति फलन्ति च ॥ ६१ ॥

अङ्कोलतेल(सूकर) सुरिका-शिशुमारवसासु भावितं बीजम् । सद्यो रोहति निहितं भूमौ करकाम्भसा सिक्तम् ॥ ६२ ॥

बीजमाम्रादिवृक्षाणां पकं मीनफलाम्बुनि । अङ्कोलीतैलदुग्धाज्ये निहितं <sup>2</sup>बृहतीभवेत् ॥ ६३ ॥

भसन्यामेलितं ³ शुष्कं सप्त षद् सह भिद्यते। ⁴फलं चारोषलोकस्य कृतकौतुकमञ्जसा॥ ६४॥

एकविंशतिवारेण कुकुटस्यासृजोक्षितम् । तत्क्षणाद्दाडिमीबीजं वर्धते फलति ध्रुवम् ॥ ६५ ॥

मत्स्यकोलवसामांसचणकश्चारभावितम् । यस्य कस्यापि वा बीजं <sup>5</sup> दुतं पुष्पफले दिशेत् ॥ ६६ ॥

स्कन्धतः समन्ततश्च स्करास्थितो दृढम् । कीलितो न संशयं विनाशमेत्यनोकहः॥ ६७॥

कुलित्थक्वाथतोयेन तरुः पुष्पफले त्यजेत्। किंशुकार्जुनतत्कारीलवणाम्बूक्षणेन वा॥ ६८॥

¹ हेपितोलिख्य-उ. वि. ं द्वदृत्त-सु. ³ स्हम-मु, शुष्कमुप्तमुद्धिः सह-उ. वि. ⁴ फलेनाशेष-उ. वि. ं द्वतपुष्पफलं भवेत्-खा.

नानावर्णें घेटितं कन्दं कुमुदस्य सूत्रसङ्घटितम् । घृतमधुविलिप्तमुसं सूते कुसुमं तथा वर्णम् ॥ ६९॥

माहिषकरीषमूत्रैः मृदितविशुष्कं दिनानि यत्सप्त । कुमुद्फलबीजमुमं जनयति करवीरविटपं तत् ॥ ७० ॥

कूष्माण्डवार्ताकपटोलिकादि-बीजं वसाभावितसिक्तमुमम् । विद्योधितायां भुवि सर्वकालं फलान्यनस्थीनि महान्ति धत्ते ॥ ७१ ॥

या मन्दारद्रुमरन्ध्रे कौष्मण्डी निर्गता लता। मृद्रोमयभृते तस्मिन् सिक्ते फलति सा सदा॥ ७२॥

सुकरासुग्वसासिकमङ्कोलीतैलभावितम् । एरण्डजं कारवञ्जीफलं सूतेऽतिकौतुकम् ॥ ७३ ॥

वार्ताकबीजं घृतमाक्षिकाकं विशोषितं गोमयिलप्तरम्धे । बालस्य कूष्माण्डफलस्य <sup>1</sup>तस्मिन् पक्कं गृद्दीतं फलितं महत्स्यात्॥ ७४॥

खरतुरगविण्णिवेशिततापितयाऽयदशलाकया मूले । विश्वासी करली फलति फलं करिकराकारम् ॥ ७५ ॥

कोलशोणितमेरीभ्यामङ्कोलकथितेन च । सेविता कदली स्ते दाडिमीफलमुत्तमम् ॥ ७६ ॥ नरमांसवसारकदिन्तदम्तविचूर्णितैः । १मिश्रितेनाम्बुना सिक्ता रम्भा खूनफला भवेत् ॥ ७७ ॥

<sup>3</sup> अङ्कोलक्वथितं खिन्नं नुमांसं छागदुग्ययुक् । पिण्याकसहितं मु्ले सहकारस्य निक्षिपत् ॥ ७८ ॥

¹ सम्र प्रमाद्रहीतं -उ. वि. ै मिश्चितंबदकै:. 3 अङ्कोलकथिते त्वस्मिन्-मु.

द्राक्षावल्लीसमाकारः सहकारः सदाफलः ।
जायते निश्चितं धत्ते सर्वेषामद्भुतं महत् ॥ ७९ ॥
शशक्मिस्द्रिक्षध्ये बहुभावितमाम्रजं बीजम् ।
कृष्टि सिक्तं दुग्धेः फलति फलं सर्वकालेषु ॥ ८० ॥
कृष्मिरिपुयवयष्टिमधुगुडदुग्धविलेपनेन निम्बतकः ।
भवति जलदुग्धिकः स्वभावितकोऽपि मधुरफलः ॥ ८१ ॥
बीजं नरपलाङ्कोलतैलस्विकं शुभं सदा ।
उद्गच्छित मृदा पूर्णमम्भिसक्तं करे क्षणात् ॥ ८२ ॥
अङ्कोलतैलभावितमुषितं ¹सद्यस्तु कुमुदकन्दमलम् ।
² करकाण्डरक्तिमश्चं कलशे कुसुमं समुद्रहते ॥ ८३ ॥
गोकोलस्थिकरीषेस्तु दिग्धे गर्ते विशोधिते ।
उसं च वालुकापूर्णे मूलकं गर्तवद्भवेत् ॥ ८४ ॥
इष्टकचिते समन्तात्पुरुषनिखातेऽवटे तहर्जातः ।
वामन एव हि धत्ते फलकुसुमं सर्वकालमिप ॥ ८५ ॥

# अन्नादिनिष्पत्तिज्ञानम्

<sup>3</sup> फलकुसुमपत्रवृद्धि वनस्पतीनां विलोक्य विश्लेयम् । सुलभत्वं द्रव्याणां निष्पत्तिश्चापि सस्यानाम् ॥ ८६ ॥

 $<sup>^1</sup>$  गोशकृति—उ. वि.  $^2$  करकाम्बुकर्दमभृते कलशे—उ. वि.  $^3$  फलकु-स्रमसम्प्रदृ $^{17}$ —बृ. सं.

शालेन कलमशाली रक्ताशोकेन रक्तशालिश्च।
पाण्डूकः क्षीरिकया नीलाशोकेन सकरकः॥
अतिमुक्तककुन्दाभ्यां कार्पासं सर्वपान् वदेदश्चैः।
बदरीमिश्च कुछुत्थान् चिरिबिश्चेनादिशेनमुद्रान्॥
अतसीवेतसपुष्पैः पलाशकुस्रमेश्च कोद्रवा केयाः।
तिल्केन शङ्कमौक्तिकरजतान्यथं चेहुदेन शणाः॥
चम्पककुसुमैः कनकं विद्रुमसंपच्च बन्धुजीवेन।
कुरवकषुद्ध्या वन्नं वैद्र्यं नन्दिकावतः॥

स्यप्रोधेन तु यवकास्तिन्दुकषृद्धया च षष्टिको भवति ।
अश्वत्थेन क्षेया निष्पत्तिः सर्वसस्यानाम् ॥ ८७ ॥
जम्बूभिः स्थ (स्ति) लमाषाः शिरीषवृध्या । च कक्कुनिष्पत्तिः ।
² (गोधूमाश्च मधूकैर्यववृद्धिः सप्तपर्णेन ॥ ८८ ॥
करिणश्च हस्तिकर्णेनिर्दिश्या वाजिनोऽश्वकर्णेन ।
गावश्च पाटलाभिः कदलीभिरजाविकं भवति) ॥ ८९ ॥
आग्नैः क्षेमं मल्लातकैर्भयं पीलुभिस्तथारोग्यम् ।
खदिरशमीभ्यां दुर्भिक्षमर्जुने शोभना वृष्टिः ॥ ९० ॥
पिचुमन्दनागकुसुमैः सुभिक्षमथ माहतः कपित्थेन ।
निचुलेनावृष्टिभयं व्याधिभयं भवति कुटजेन ॥ ९१ ॥

पुष्पोद्गमनिमित्तदोहदविशेषाः

पुष्पोद्गमेऽनोकहानां दोहदान्तरमुच्यते । अशोकश्चरणाहत्या वकुलो मुखशीधुना ॥ ९२ ॥ आलिङ्गनात्कुरवकस्तिलको वीक्षणेन तु । करस्पर्शेन माकन्दो मदरागेण चम्पकः ॥ ९३ ॥

विन्धाच सिन्धुनारेण मौक्तिकं कारुका: कुमुम्मेन ।
रक्तीत्पलेन राजा मन्त्री नीलीत्पलेनोक्तः ॥
श्रेष्ठी सुवर्णपृष्पात् पद्मित्रीयाः पुरोहिताः कुमुदैः ।
सीगन्धिकेन बल्पतिरकेण हिरण्यपरिवृत्तिः ॥
दूर्वाकुशसुमाभ्यामिश्चर्वाहिश्च कोविदारेण ।
द्यामा कत्ताभिवृद्धया वन्धक्यो वृद्धिमायान्ति ॥
विस्मन् काले सिन्धनिश्चिष्ठप्रात्राः

संबुद्धयन्ते बृक्षगुरुमा खताश्च । तस्मिन् दृष्टिः शोभना सम्पदिष्टा स्क्षैदिछद्वैरस्पमम्भः प्रदिष्टम् ॥

क्षति बुहस्संहितायामधिकांशा वर्तन्ते, ते चावस्थापेक्षिता इत्यत्र संगृहीता:।
1 हुक्शनिष्यांशः-मु. उ. चि. 2 इ. सं., उ. वि.

संद्वापात्काणिकारश्च सिन्धुवारो मुखानिलात्।
गीत्या प्रियालुर्नितरां नमेर्छ्सनेन च॥९४॥
स्त्रीभिर्वजन्ति विकृति दशदोहदभूरुद्धाः।
पवमुद्यानमध्ये तु लतागुस्मद्रमान्विते॥९५॥
हंससारससन्नादिवापीवरविराजिते।
प्रेश्नणादिविलासया वशयन्ति तक्तनिष॥९६॥
ताभिर्विलोलनेत्राभिः सार्थमाबद्धलेलनः।
श्रीवेद्वटमहीपालः सुखमन्वभवचिरम्॥९७॥
हति श्रीशिवतत्त्वरक्षाकरे महक्ष्रोले तरुचिकिरसापोषणविचित्रीकरणदोहदवर्णनं नामैकादशस्तरङ्गः

# द्वादशस्तरङ्गः

स्वामिन्! याभिः सहारामे सुखं भूर्यन्वभूदिति । उदीरितं मृगाक्ष्यस्ता गुरो! बृहि कियद्विधाः ॥ १ ॥ कीद्दग्विलासशालिन्यः कीदग्गुणपरिष्कृताः । कीदशाकृतयः सर्वमेतद्भृहि कलानिधे!॥ २ ॥ श्रृणु नन्दन! तत्सर्वं वर्णयामि यथाक्रमम् ।

खिया निर्दुष्टस्वम्

सोमः शौचं ददौ तासां गन्धर्नाश्च शुभां गिरम् ॥ ३ ॥ अग्निः सर्वाङ्गकान्ति च कस्मानेष्टतमाः स्त्रियः । स्त्रियः पवित्रममलं नैता दुष्यन्ति कर्हिचित् ॥ ४ ॥

मध्ये घरिज्याः पुरमेव सारं पुरे ग्रहं सम्रानि चैकदेशः। तत्रापि शय्या शयने वरसी रत्नोज्जला राज्यमुखस्य सारः॥५॥ न ह्यैर्न च मातङ्गेर्न रथैर्न च पत्तिभिः। स्त्रीणामपाङ्गदृष्टयैव जीयते जगतां त्रयम्॥६॥

# स्रीणामुत्तमा गुणाः

अचापस्यं भयं लजा दाक्षिण्यमनुक्लता।
मधुरस्वरता दाक्ष्यं पद्धत्यं प्रियवादिता॥ ७॥
मनःशुचित्वं लावण्यं गुरुशुश्रूषणे रतिः।
धर्मञ्जतार्जवं सत्यं कौशलं सर्वकर्मसु॥ ८॥
हृष्टता स्मितभाषित्वं पतिदोषनिगृहनम्।
¹ व्यवायनाख्यसित्येते योषितां प्रवरा गुणाः॥ ९॥

# खीषु श्रेष्ठयपरंपरा

स्त्रीणां रूपवती श्रेष्ठा सुरूपासु सयौवना ।

2 रितकौशलसारक्षा संगीतक्षा च नर्तकी ॥ १० ॥

उत्तरोत्तरमेतासु श्रेष्ठयं पूर्वगुणैः सह ।

एतैः सर्वगुणैर्युका दुर्लमा रमणी सुवि ॥ ११ ॥

जातिस्वभावगुणदेशजधर्मचेष्ठाभावेक्षितेषु विकलो रिततन्त्रमूढः ।

लब्धापि हि स्खलित यौवनमक्षनानां

कि नालिकेरफलमाप्य किपः करोति ॥ १२ ॥

पिद्यनी चित्रिणी चाथ शिक्षुनी हस्तिनी ततः ।

पूर्वपूर्वा वरास्तासु श्रेष्ठास्तल्लक्षम लक्ष्महे ॥ १३ ॥

### पश्चिनीलक्षणम्

कमलमुकुलमृद्धी फुल्लराजीवगन्धः सुरतपयसि यस्याः सौरभं दिव्यमङ्गे । चिकतमृगदगाभे प्रान्तरके च नेत्रे स्तनग्रुगल³मनन्पश्रीफलश्रीविडम्बि॥ १४॥

¹ व्यववेषुख्य-मानसोछास. ² सयोवनासु गीतज्ञासाप नर्तकी.-मानसोछास. ³ मनर्थं श्रीफल-र, र.

तिलकुसुमसमानां विश्वती नासिकां च द्विजगुरुसुरपूजाश्रद्दधाना सदैव। कुवलयदलकान्तिः कापि चाम्पेयगौरी स्फुटसरसिजकोशाकारकामातपत्रा॥ १५॥

वजित मृदु सलीलं राजहंसीव तन्वी त्रिवलिललितमध्या हंसवाणी सुवेषा। मृदु शुचि लघु भुङ्ते मानिनी गाढलज्जा घवलकुसुमवासोवल्लभा पविनी स्यात्॥ १६॥

# चित्रिणीलक्षणम्

सुगतिरनतिदीर्घा नातिखर्वा कृशाङ्गी स्तनजघनविशाला काकजङ्गोन्नतोष्टी। मधुसुरमिरताम्बुः कम्बुकण्ठी चकोर-स्वरवचनविभागा नृत्तगीताद्यमिज्ञा॥ १७॥

मदनसदनमस्या वर्तुलोच्छ्न्नमन्त-र्मुदु मदनजलाढ्यं लोमभिनीतिसान्द्रम् । प्रकृतिचपलदृष्टिबीह्यसंभोगरका रसयति मधुराष्यं वित्रिणी चित्ररका ॥ १८॥

# राङ्किनीलक्षणम्

वतुरतनुरिप स्याद्दीघेदेहाङ्क्षिमध्या ह्यरुणकुसुमवासःकाङ्ग्रिणी कोपशीला। अनिभृनशिरमङ्गं दीर्घनिस्नं वहन्ती स्मरगृहमतिलोम क्षारगन्धि स्मराम्बु॥ १९॥

स्रुजित बहुनखाङ्कं संप्रयोगे लघीयः स्मरसिललपृषत्का किञ्चिदुत्तप्तगात्री। न बहु न लघु चात्ति प्रायशः पित्तला स्यात् पिशुनमलिनचित्ता शङ्किनी रासभोक्तिः॥ २०॥

¹ तनुरतनुवयु:-र. र.

### हस्तिनीलक्षणम्

अलितगतिरुच्छैः स्थूलवकाङ्गलीकं वहति चरणयुग्मं कन्धरां हस्वपीनाम् । कपिलकचकलापा क्र्यचेष्टातिपीना द्विरदमदसगन्धिः स्वाङ्गकेऽनङ्गके च ॥ २१ ॥

द्विगुणकदुकषायप्रायभुग्वीतलज्जा चलद्विविषुलोष्ठी दुःखसाध्या प्रयोगे । बहिरिप तनुलोमाऽत्यन्तमन्तर्विशालं बहृति जघनरन्ध्रं हस्तिनी गद्भदोक्तिः ॥ २२ ॥

### चित्रिण्यादीनां प्रीतिकरास्तिथयः

नयनयुगशरर्तुब्रध्नदिङ्नागसङ्ख्या-स्तिथय इह रते स्युः प्रीतये चित्रिणीनाम् । प्रहतिथिभुवनाख्यद्वीपयुक्ताः करिण्या-स्तिद्तरतिथयः स्युः शङ्किनीनां चतस्रः ॥ २३ ॥ पङ्कजासनपदेन पश्चिनीं

पङ्कजासनपदेन पांचना नागरेण रमयन्ति चित्रिणीम् । वेणुदारितपदेन राङ्किनीं स्कन्धपादयुगलेन हस्तिनीम् ॥ २४ ॥

# <u>तासामुपभोगयोग्ययामाः</u>

व्रज्ञति रतिसुखार्थं चित्रिणीमग्रयामे
भजति दिनरजन्योईस्तिनीं च द्वितीये।
रमयति च तृतीये राङ्क्षिनीमाईभावां
गमयति रमणीयां पश्चिनीं तुर्ययामे॥ २५॥

### त्रदुपभोक्तृपुरुषविशेषः

चित्रिणीगुणसंयुक्तः पुमान् भद्रो नवाङ्गुरुः । हस्तिनीगुणसम्पन्नो हयः स्याद्वादशाङ्गुरुः ॥ २६ ॥ शिक्षुन्याः कुचुमाराख्यः पुरुषः स्यादृशाङ्गुलः। पश्चिन्याः स तु पाञ्चालो नायकः स्यात् षडङ्गुलः॥ २७॥

### तिथिक्रमेण खीणां मदनावासस्थानानि

अङ्गुष्ठे पदगुल्फजानुजघने नाभौ च वक्षःस्तने कक्षाकण्डकपोलदन्तवसने नेत्रेऽलके मूर्धनि । शुक्काशुक्कविभागतो सगदशामङ्गेष्वनङ्गस्थिति-श्रोद्वाधोगमनेन वामपदगाः पक्षद्वये लक्षयेत् ॥ २८॥

#### कामरञ्जनम्

के गृह्वन्ति कचान् छलाट'नयने चुम्बन्ति दन्तच्छदं दन्तोष्ठेन निपीडयन्ति बहुशश्चम्बन्ति गण्डस्थलीम् । कक्षाकण्ठतले लिखन्ति नखरैः गृह्वन्ति गाढं स्तनौ मुख्या वक्षसि ताडयन्ति दघते नाभौ वचेराहितम् ॥ २९ ॥ कुर्वन्ति स्मरमन्दिरे करिकरकीडां स्त्रियो जानुनी गुल्पाङ्गुष्ठपदानि च प्रतिमुहुर्निद्यन्ति तैरात्मनः । पादे जङ्घोददेशे च गले कक्षे स्तने श्रुतौ । नखमात्रं प्रदातव्यं भगे नाभौ च मर्दनम् ॥ ३० ॥ गण्डे नेत्रे ललाटे च चुम्बनं कामुकैरिह । हति कामुकसङ्घातैः कर्तव्यं कामरञ्जनम् ॥ ३१ ॥ द्रवत्यनेन कामो हि घृतभाण्डमिवाग्निना ।

### समोचनीचरतानि नव

आरोहपरिणाहाभ्यां षण्णवद्वादशाङ्कुलैः ॥ ३२ ॥ गुद्धैः शशो वृषोऽभ्वो ना, हरिण्यश्चेभिकाः स्त्रियः । हरिणीशशयोर्योगे बडबावृषयोस्तथा ॥ ३३ ॥

¹ वदने-मु. ३ चोटां शनै:-मु. ३ अस्योत्तरार्थं--श्रवं कथयन्ति थे शक्तिकछामालिक्रय मज्जन्ति ले शीताम्बूपल्युत्रिकां शक्तिकरस्रष्टामिव प्रेयसीम् ॥

हस्तिनीह्ययोध्येव मतं समरतं त्रयम्। मृगीवृषं च बडवाहयमुचरतं द्वयम् ॥ ३४ ॥ नीचद्वयं ज बडबाशशकं हस्तिनीवृषम्। अत्युचमतिनीचं च मृग्यश्वं हस्तिनीशशम् ॥ ३५ ॥ इति प्रमाणभेदेन नवधा रतमुच्यते । उत्तमानि समान्याहुर्मध्यमुद्धरतद्वयम् ॥ ३६ ॥ नीचद्वयं तथाऽत्युच्चमितनीचं विगर्हितम्। कण्डूतेरप्रतीकारादन्तिछङ्गाविमर्दनात् ॥ ३७॥ न द्रवन्ति न तृष्यन्ति योषितो नीचमेहने। उचेऽपि मृदुगुद्यान्तः सपीडा सन्यथा दृदि ॥ ३८॥ न द्रवन्ति न रज्यन्ते मनस्तन्त्रो हि मन्मथः। रक्तजाः कृमयः सूक्ष्मा मृदुमध्योग्रशक्तयः ॥ ३९ ॥ सन्ति कामालये कण्डूं जनयन्ति यथाबलम् । चण्डध्वजाभिघातेन कण्डूत्यपनयादनु ॥ ४०॥ क्षरणाच सुखं तासां विसृष्टेः स्यन्दनात्मनः। \*निस्संबत्वं ततो याति मुकुळीकृतळोचना ॥ ४१ ॥

#### रतभेदाः

स्त्रीपुंसयोविंसृष्टिश्च लघुमध्यचिरोदया। नवधा रतमेवं स्यात्कालतोऽपि प्रमाणवत् ॥ ४२॥ मन्दमध्यमचण्डाः स्युर्वेगतोऽप्युभये तथा। वेगः कामुकभावेन तेनापि नवधा रतम्॥ ४३॥

अन्ते तु नरवन्तासां विस्तृष्टेम् छ्वारमा सुखकेशदः । अन्ते तु नरवन्तासां विस्तृष्टेम् च्छंनासुखम् ॥ श्वणं रटन्ती नृत्यन्ती मदती चातिविह्वला । निक्संश्वत्वं .....॥ इति रतिरहस्ये ।

भीर्यं बहुक्षताघातसदृत्वं रतिलोलता। चण्डवेगस्य चिह्नानि मन्दवेगे विपर्ययः॥ ४४॥

पतेषां मध्यमत्वे तु मध्यमत्वं समुन्नयेत् । कालप्रमाणभावैः स्युरित्येवं सप्तविंदातिः ॥ ४५ ॥

#### उत्तमरतम्

रतानि, तत्र साम्ये स्यान्निभिः सुरतमुत्तमम् । सर्ववैषम्यतस्तु स्याद्धमं पशुचेष्टितम् ॥ ४६॥

शेषे तु मध्यमत्वं स्यादेकत्रापि जुगुप्सितम् । अत्युचमातिनीचं च संक्षेपादिति भाषितम् ॥ ४७ ॥

### मृग्यादिस्रीचिह्नानि

उक्तमृग्यादिभेदानामिदानीं चिह्नमुच्यते ।

सममूर्धा कुञ्चितघन-केशी ¹ तुच्छोदरी नितम्बाट्या । व अन्पविवरनासापुट-² घटितरदनपक्ष्मलक्ष्मी च ॥ ४८ ॥

अरुणाधरकरचरणा कोमलतरसरलसान्द्रभुजलतिका। आयतकर्णकपोल-श्रीवाऽनतिमांसलोरुजधना च ॥ ४९ ॥

समगुरका वरगज-गतिरीर्घ्याविह्योन्नतस्तनी तन्नी। तरहमनाः सुकुमारा ह्युकोपा सुरतहम्पटा ह्युभुक्॥ ५०॥

¹ तुच्छरति:-सु. ² विकटरचिरपक्षमकाक्षी च-र. र.

सुमसुरभिसुरतस्रिला सरलाङ्गुलिरलसमधुरोक्तिः।

निम्नषडङ्गुलगुद्या ऋजुतनुरतिरागिणी हरिणी ॥ ५१ ॥

निम्नसमुत्रतमूर्घा
स्थूला बहुसान्द्रशिरसिजप्रचया।
उत्पलदलचलनयना
स्थूलायतफालनेत्रगलवदना॥ ५२॥

स्थूलरदराजिरायत-दन्तच्छदपीनकठिनकुचकलशौ । सुललितमांसलबाहुः तुच्छोदरकमलमुकुलमृदुपाणिः॥ ५३॥

विस्तृतहृद्यकवाटा गद्गदमधुँरोक्तिरीष्ययोद्विग्ना। निम्नसुवर्तुलनाभिः वृत्तरुचिरजघनसमलघूरुश्च॥ ५४॥

विषुलकटिनेतमध्या खेलालसगमनरक्तसमचरणा। चपलहृदय¹तनुकोमल-निद्राहारप्रिया प्रियप्रवणा॥ ५५॥

पृथुभिरलकगण्डश्रोत्रनासापुटैर्या करचरणभुजोरुद्धन्द्वकैंह्रस्वपीनैः । दरविनमितखर्वस्थूलया श्रीवया च प्रकटरदिशिखाभिः कुन्तलैः स्थूलनीलैः ॥ ५७ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कोमळतनु:.

अनवरतरतेच्छा कुम्भिगम्भीरकण्ठ-स्वरदावलदारीरा स्फार'लम्बाधरोष्टी। विपुलमदनमोहा कोपना पिङ्गलाक्षी करिमद्मद्नाम्बुः प्रायशो गृहपापा ॥ ५८॥ अतिबहुतरदोषा हस्तिनी दण्डसाध्या वहति च रविसंख्यैरङ्गुलैर्गुह्यदेशम्॥ ५९॥

प्रायः कोमलकुन्तलाः पृथुदशः शान्ताश्च तुच्छाशयाः सूक्ष्माङ्गाः शुचयः सुवर्त्तुलमुखास्तुल्याल्पदन्तास्तथा ।

बिभ्राणाः करजानुपाद्जघनश्रीवोरुषु क्षामतां

धन्याः स्वल्परताः सुगन्धिमदनस्यन्दा विनीताः शशाः॥६०॥

क्रूराः प्रोन्नतमौलयो दृढभुजाः सुप्रौदवक्षस्थलाः रूक्षाः कूर्मनिभोदराश्च कठिनास्त्यागान्विताः पीवराः। शोणान्तःस्थितदीर्घलोचनभृतस्त्वारकहस्तोदराः व्यालोला वृषभा नवाङ्गलमितं कामाङ्कृतं विश्वति ॥ ६१॥

दीर्घस्थूलशिरोरुहाश्चलदतिस्फारेक्षणाः क्रोधनाः अत्यन्तं कृशदीर्घकन्दररदश्रोत्रानना लोभिनः। पीनोहस्थलदीर्घबाहुयुगला निद्रालवश्चालसाः प्रौढा वक्रनखाङ्किजानुयुगला गम्भीरसंभाषणाः ॥ ६२ ॥

दृष्टाः खण्डरते रतास्त्वतितरां दीर्घाङ्गुलिश्रेणयः स्थूलस्त्रीरतिलालसा बहुभुजो गत्या तु पृथ्व्यान्विताः। भूरिक्षारविगन्धिमन्मधज्ञलप्रायास्तथाऽस्थ्याङ्गला आदित्याङ्गुलिसम्मितं च तुरगा लिङ्गं सदा बिभ्रति ॥ ६३ ॥

कफप्रकृति सक्षणम्

सुक्षिग्धदन्तनखलोचनपक्ष्मयुग्मा मानोन्नता प्रियतमे सुरढानुरागा। इयामाथ शीतमृदुमांसलगुह्यरन्ध्रा मोक्ता कफप्रकृतिरैव वरा पुरन्ध्री ॥ ६४ ॥

<sup>1</sup> विम्बाधरोष्ठी.

### पित्तप्रकृतिलक्षणम्

स्यात्पित्तला तु गौराङ्गी शोणलोवनपाणिजा । क्षणकुद्धा प्रसन्ना च पीनश्रोणिपयोधरा ॥ ६५ ॥ विभर्ति धर्मसलिलं विस्नगन्धि सुबुद्धिका । स्रथकोष्णवराङ्गी च कुशला सुरते खृदुः ॥ ६६ ॥

### वातप्रकृतिलक्षणम्

वातुला तु कठोराङ्गी रूक्षकेशी प्रलापिनी। चञ्चला बहुमोज्या च कृष्णपाणिजलोचना॥६७॥ इयामा धूसरवर्णा च सुरते कठिना भृशम्। गोजिह्वाभखरस्पर्शं विभर्ति मदनालयम्॥६८॥

### देवसस्वालक्षणम्

प्रसन्नवक्त्राम्बुजसौरभाङ्गी सन्तोषयुक्ता ग्रुचिकर्मदक्षा । प्रियंवदा भूरिजना धनाढ्या नारीयमुक्ता किल देवसत्त्वा ॥ ६९ ॥

### गन्धर्वसत्त्वालक्षणम्

सङ्गीतलीलारसिकाऽतिशान्ता
सुगन्धमाल्यादिरुचिः ग्रुआङ्गी।
विलासिनी निर्मलचारुवेषा
गन्धर्वसत्त्वा वनिता प्रदिष्टा॥ ७०॥

#### यक्षसत्त्वालक्षणम्

अपेतलजा मधुमांससका पीनस्तनी चम्पकगौरदेहा । रोषान्विता सन्ततभोगवाञ्छा प्रोक्ता कवीन्द्रैः खलु यक्षसस्वा ॥ ७१ ॥

#### मनुष्यसत्त्वालक्षणम्

आतिथ्यसख्यादिषु बद्धभा वाऽ-नुरागिणी निर्मलचित्तवृत्तिः। नानावतैरेति न च प्रयासं मनुष्यसत्त्वा परिकीर्तिता सा॥ ७२॥

#### पिशाचसत्त्वालक्षणम्

दुश्चारिणी कृत्सितभूरिभोज्यैः हृष्टाऽतिषृष्टा परितत्तगात्रा । खर्वातिकृष्णा सविकारवक्ता मालिन्ययुक्ता च पिशाचसत्त्वा ॥ ७३ ॥

#### नागसत्त्वालक्षणम्

व्याकुला भ्रान्तिशीला च सोच्छ्वासं बहु जुम्भते । निद्रासका च सततं नागसत्त्वेति सा स्मृता ॥ ७४ ॥

### काकसत्त्वालक्षणम्

उद्योगं निष्फलं कुर्यान्नेत्रे संभ्रामयेन्मुहुः। अतिक्षुधार्ता सततं काकसत्त्वेति सोच्यते॥ ७५॥

### कपिसत्त्वालक्षणम्

अत्यन्तचपला या तु सततोद्भान्तलोचना । दन्तसंघट्टसकाःच कपिसत्त्वेति तां विदुः॥ ७६॥

#### बरसत्त्वालक्षणम्

स्वभावादुष्टवाक्यानि विभियाण्येव भाषते । . अपेतरागा स्नानादौ खरसत्त्वेति <sup>2</sup> सा स्मृता ॥ ७७ ॥

¹ वा सुरागिणी-मु. ² कीर्तिता-मु.

#### राक्षससत्त्वालक्षणम्

उद्विग्नमानसा या तु ¹ उग्नं कडु च भाषिणी। नित्यं हिनस्ति भर्तारं राक्षसी तां विनिर्दिशेत्॥ ७८॥

#### गुद्धकसत्त्वालक्षणम्

दीर्घानना दीर्घनासा मृदुरोमा च जङ्घयोः। निगृहयन्ती गुह्यानि गुह्यकांशसमुद्भवा॥ ७९॥

#### पितृसत्त्वालक्षणम्

कातरा गृढमन्त्रा च परवेश्माशनिषया । तमःप्रिया च सन्तानापेक्षिणी पितृसम्भवा ॥ ८० ॥

### ऋषिसम्भवालक्षणम्

गौराङ्गी दढिचित्ता च देवभक्ता पतिव्रता। स्वल्पाशना च धर्मज्ञा कृशा ऋष्यंशसम्भवा॥ ८१॥

#### किन्नरांशसम्भवा

ईषद्वकोरुजङ्घा च स्फुटिताङ्कितला मनाक् । नात्यायतमुखी दीर्घलोचना समनासिका ॥ ८२ ॥ इयामा कर्कशहस्ता च किन्नरांशसमुद्भवा ।

### वर्ज्याः स्त्रियः

अन्यासामि जातीनामेशेभ्यश्च समुद्भवाः ॥ ८३ ॥ रूपस्वभावमुख्यैश्च दूषिताः परिवर्जयेत् ।

### मध्यदेशसम्भवा

विचित्रवेषा ग्रुचिकर्मदक्षा सुशिल्पिनी दन्तनखादिरका। मनोजसङ्गामविनोदरङ्गा स्यान्मध्यदेशप्रभवा पुरन्ध्री॥८४॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कडुकोश्रैकभाषिणी—मु.

### मालवदेशसम्भवा

उपभोगकलानुरागिणी चिरसम्भोगरसप्रतोषिणी करघातनतुष्टमानसा वनिता मालवदेशसम्भवा ॥ ८५ ॥

**आभीरस**भुद्भवा

अभिघातरुचिर्विरज्यते नखदन्तैः परिरम्भलालसा । बहुचुम्बनहार्यमानसा चिनताभीरसमुद्भवा स्मृता ॥ ८६ ॥

लाटदेशीया

परिरम्भणलोलुपा रद-श्वतघातैर्द्रवमेति सत्त्वरम् । सुकुमारतनुर्मनोरमा सुरते नृत्यति लाटकामिनी ॥ ८७ ॥

आन्ध्रकर्णाटदेशीया

मृद्वी दुराचाररता वहन्ती
रतार्तिमुचैरपि नर्भदक्षा।
त्रपाविहीनातिमनोरमाङ्गी
स्यादान्ध्रकणीटमवा पुरन्धी॥ ८८॥

कोसळदेशीया

नितान्तकण्डूतियुतस्मरालया द्रवन्ति चण्डध्वजघातनाचिरम् । रतिप्रयोगे चतुराश्च योषितः प्रकीर्तिताः कोसलराष्ट्रसम्भवाः ॥ ८९ ॥

# पाटलिपुत्रमहाराष्ट्रजाताः

ईषद्रासमनोरमाश्च नितरां साक्षेपवाग्विश्चमाः निर्लजाश्चपलाः कलासु कुशला गाढानुरागान्विताः। नार्यः पाटलिपुत्रजा अपि महाराष्ट्रोद्भवाः सन्ततं नानावेषविनोदभावरसिकाः संकीर्तिताः स्रुरिभिः॥ ९०॥

# वङ्गगौडदेशीयाः

कुसुममृदुशरीरा चुम्बनालिङ्गनादौ बहुतरधृतभावा कूरचेष्टा विरक्ता। विषमविशिखयुद्धे स्तोकवेगा पुरन्ध्री भवति तरलनेत्रा वङ्गजा गौडजा च॥ ९१॥

# उत्कलदेशीया

विपरीतरतामिळाषिणी गतळज्ञा नखदानतोषिणी। नितरामनुरागशाळिनी मदनार्ता कथितेयमुत्कळी॥ ९२॥

#### कामरूपसम्भवा

प्रियंवदा कोमलदेहवल्ली भृशं द्रवन्ती स्मरकेलिरक्ने । विलासदक्षा प्रचुरानुरागा स्यात्कामरूपप्रभवा पुरन्ध्री ॥ ९३ ॥

#### वनवासजाता

निजदोषनिगृहने रता
परदोषग्रहणे च तत्परा।
वनिता वनवाससंभवा
दढदेहा परिकीर्तिता बुधैः॥ ९४॥

# घूर्जरदेशीया

उपभोगरता सुलोचना लघुसम्भोगविधिप्रतोषिणी । शुभवेषधरा विचक्षणा कथिता सा खलु घूर्जरी बुधैः ॥ ९५ ॥

#### सिन्ध्ववन्तीबाह्नीकजाताः

प्रचण्डवेगा अतिकष्टसाध्याः सुकोपवत्यश्चलनेत्रपाताः । भवन्ति दुष्टाः किल सिन्धुजाता अवन्तिबाह्वीकभवाश्च नार्यः ॥ ९६ ॥

# द्रविडसौवीरमलयजाताः

सृद्ध्यः सुवाचो लघुभोगसाध्याः ससाहसा वीतभयत्रपाश्च । समानरूपा द्रविडे प्रजाताः सौवीरदेशे मलयेऽपि नार्यः ॥ ९७ ॥

#### काम्भोजपाण्ड्यजाताः

नखादिविन्यासकला विधिशाः सम्भोगसम्मर्दनजातरोषाः । स्वभावतो दुष्टतमाः प्रचण्डाः काम्भोजपाण्ड्यप्रभवाः पुरन्ध्रयः ॥ ९८॥

म्लेच्छाङ्गनाः पर्वतगान्धारकाइमीरभवाश्च नार्थः

दुर्गन्धगात्रा लघुभोगतुष्टाः सुचुम्बनास्त्रेषणभावहीनाः । म्लेच्छाङ्गनाः पर्वतजाश्च नार्यो गान्धारकाश्मीरभवास्तथैव ॥ ९९ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विहीनाः-अतङ्गरङ्गे.

### पुष्पपुरमद्गजाताः

सम्भोगदक्षाः कुशलाः ¹सुलज्जाः

प्रियोपभोगा अतिचण्डवेगाः ।

मनोरमाः पुष्पपुरे प्रस्ताः

स्युरङ्गना मदसमुद्भवाश्च ॥ १०० ॥

जात्यादिसाम्यमिति तत्त्वत एव यस्तु

श्चात्वा नरः सकलकामकलाप्रवीणः ।

सन्तोषयेच सततं सुरतप्रयोगैः

प्राणैः समत्वमुपयाति स कामिनीनाम् ॥ १०१ ॥

देवादिसत्त्वानि यथा वधूनां

तथैव पुंसामपि संभवन्ति ।

यो देशधर्मः प्रकृतिश्च वापि

स्त्रीणां विनाशहेतवः

सर्वे समानं विबुधा वदन्ति ॥ १०२॥

पितृसदनिवासः सङ्गतिः पुंश्चलीभिः प्रवसनमपि पत्युर्वाधकं ² सेर्ध्यता च। वसतिरपि च पुंभिर्दुष्टशीलैरवश्यं क्षतिरपि निजवृत्ते योषितां नाशहेतुः॥ १०३॥

वयोभेदेन बालादिनिर्णयः

यावत् षोडशसङ्ख्यमन्दमुदिता बाला, तर्तास्त्रशकं यावत्सा तरुणीति, बाणविशिष्वैः सङ्ख्या तु यावद्भवेत् । सा प्रौढेत्यभिधीयते कविवरैर्वृद्धा तदूष्ट्वे मता निन्द्या कामकल।कलापविधिषु त्याज्याः सदा कामिभिः ॥१०६॥

बालादीनां रक्षने कालविशेषः

बाला नवीनसुरते मुदिता तमिस्रे संजायतेऽथ तरुणी महति प्रकाशे ।

¹ सुशीला: मु. ² सेवनं च-मु.

प्रौढा प्रकाशतमसोः समुपैति सौख्यं वृद्धा न च कचन जीवनहारिणी सा॥ १०५॥

#### बाळादीनां रञ्जसाधनानि

बाला ताम्बूलमाल्याचैस्तरुणी भूरिभूषणैः। सुप्रेमा रज्यते प्रौढा वृद्धा १ स्वालापगौरवैः॥ १०६॥

# स्त्रीणां वैराग्यकारणानि

कार्पण्यादितमानरोगविरहोद्यो<sup>2</sup>गादिपारुष्यतो मालिन्यात्समयज्ञतादिभयतः शोकाच दारिद्वयतः । भर्तॄणां तनुतादिभिश्च वषुषः काठिन्यतः ³ शङ्कनात् दोषाणां च वृथा प्रयाति वनिता वैराग्यमुचैः सदा ॥ १०७॥

#### विरागिण्या: स्त्रियश्चेष्टा:

नाभिपश्यति भर्तारं नोत्तरं संप्रयच्छति । वियोगे सुखमाप्नोति संयोगे चातिसीदति ॥ १०८ ॥ इाय्यामुपगता होते वदनं मार्ष्टि चुम्बिता । तन्मित्रद्वेष्टि मानं च विरक्ता नाभिवाञ्छति ॥ १०९ ॥

#### दुम्पत्योश्चतुर्विधा प्रीतिः

नैसर्गिकी विषयजा समा चाभ्यासकी तथा। चतुर्विधेति विद्वद्भिर्दम्पत्योः प्रीतिरुच्यते ॥ ११०॥

# नैसर्गिकी प्रीति:

अभ्यासविषयासाध्या दम्पत्योः सहजा तु या। सान्द्रा निसर्गभूता च प्रीतिर्नैसर्गिकी मता ॥ १११ ॥

#### विषयजासमे प्रीती

मालाचन्दनभोज्याचैविंषयैर्विधिता तु या । प्रीतिर्विषयजा प्रोक्ता, समयोगे समा स्मृता ॥ ११२ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सञ्चाप—सु. <sup>2</sup> गाच पारु—सु. <sup>3</sup> शङ्किता—सु.

#### आभ्यासिकी प्रीतिः

आखेटदेवपूजादिकेळीसङ्गीतकर्मसु । अभ्यासयोगाद्या वृद्धिं याति साभ्यासिकी मता ॥ ११३ ॥

#### **स्त्रीगुह्यस्थानस्थितलक्षणानि**

योनिरभ्यन्तरे कापि पद्मिकञ्जलकोमला। कापि स्याद्धिटकाकीर्णा काचिद्वलिचयाकुला॥ ११४॥ गोजिह्वाभखरस्पर्शा काचिद्रभ्यन्तरे भवेत्। पूर्वपूर्वतरा तासु श्रेष्ठा क्षेया विचक्षणैः॥ ११५॥

## कामाङ्कशनाडी

योनिमध्येऽस्ति नाड्येका कामाङ्करासमा हि सा। लिङ्गेन रोभिता सैव मदवारि निरन्तरम्॥ ११६॥ कामातपत्रात्सृजति स स्यन्द इति कीर्त्यते।

#### मन्मथञ्छत्रम्

वराङ्गरन्ध्रादूर्ध्वं तु नासिकाभं यदस्ति तत् ॥ ११७॥ मन्मथच्छत्रमित्याहुराढ्यं मदसिराचयैः।

### पूर्णचन्द्रा नाडी

योनिरन्धे नातिदूरात्पूर्णचन्द्रास्ति नाडिका ॥ ११८ ॥ मनोजवारिसंपूर्णा स्त्रीणां तिष्ठति सर्वदा । तद्विसृष्ट्या द्रुता नारी प्रोच्यते पूर्वस्रिरिभः ॥ ११९ ॥

#### अल्पसाध्या

<sup>1</sup> रागादिश्रान्तदेहा चिरविरहवती मासमात्रप्रसूता गर्भालस्या च नव्या ज्वरयुततनुका त्यक्तमानप्रसन्ना । स्नाता पुष्पावसाने नवरतिसमये मेघकाले वसन्ते प्रायः संपन्नरागा मृगशिशुनयना स्वल्पसाध्या रते स्यात्॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मार्गादिश्रान्तदेहा-अनुङ्गरङ्गे.

कन्दर्पयुद्धे प्रथमेऽल्पभावा-श्चिरेण तृप्तिं वनिता लभन्ते। शीव्रं द्वितीये घृतभूरिभावाः पुंस यं विपरीत उक्तः॥१२१॥

ब्रीणां सुरतस्पृहाचिह्नानि

संगृह्वात्यलकान्मुद्दुः कुचयुगं वस्त्रेण चाच्छाद्येत् दन्तेनाप्यधरं दशेश विरमेत्संजातलज्जा क्षणम् । प्रायद्युम्बति बालकं निजवपुः सम्मुज्यते जृम्भते परथ्यां चापि रुणद्धि पद्म्यति च दोर्मूलं इसत्यादरात्॥ १२२॥

आलिङ्गतस्वसां पियं प्रलपित प्रत्युत्तरं याचते प्रव्यक्तं न च भाषते स्मितसुखी वीडां वृथा धारयेत्। व्याजेनैव विलम्बते प्रकुरुते मौलौ च कण्डूयनं सा प्रोद्यत्सुरतस्पृद्दा बुधजनैं बेंयेति भावैः सदा॥ १२३॥

#### सुकभसाध्या नारी

निर्रुजा विधवा कलासु कुशला गोष्ठीपरा दुर्भगा क्रीबस्थूलकठोरवामनजरद्वैरूप्यभार्या तु या । द्वारावस्थितिशीलिकाऽतिचपला वन्ध्या महामानिनी प्रत्यत्रा तरुणी महाविरहिणी साध्या सुखेनाङ्गना ॥ १२४॥

## **अनुरागिणीचिह्नानि**

लज्जां न धत्तेऽभिमुखं च पश्येत् पादेन भूमिं विलिखेत्स्थिता च। व्यनक्ति गात्रं कुरुते च हास्यं व्यक्ति कटाक्षेनियने पिद्ध्यात्॥ १२५॥

पृष्टाऽस्फुटं सस्मितमेव वाक्यं शर्नवेदेचानुसरेद्रजन्तम् । विलोक्य तं व्याजकथाप्रसङ्गा-दुचैवेदेत्स्वं परिदर्शयन्ती ॥ १२६॥

<sup>1</sup> मार्ग चापि-अ. र. 2 दृष्ट्वा कटाक्षं नयने विदध्यात्-अनुक्ररङ्के.

तन्मित्रवर्गे प्रणयं विद्ध्या-दिलादिवार्तामसकृच पृच्छेत्। कति स्त्रियोऽस्यालयगाः सुरूपाः कस्यामयं प्रेम भृशं विधत्ते ॥ १२७ ॥ मृद्गाति दृष्ट्वा स्वकुचं करेण संस्फोटयेदङ्गुलिकाः सजुम्भम्। भूषाविहीना न ददाति तसमे स्वदर्शनं याचितमप्यजस्नम् ॥ १२८॥ पुष्पादिना हन्ति तथातितारं सञ्चालयेन्मार्ष्टि भुजं करेण। व्याजेन गच्छेत्सदनं कराङ्घि-वक्रेषु घर्माम्बु वहेद्विलोक्य ॥ १२९॥ इत्यादिचिद्वैरनुरागयुक्तां ज्ञात्वा विदग्धां मृगशाबकाक्षीम्। सम्प्रेषयेत्तां प्रति निर्विशङ्कं दूर्ती वरां कामकलाप्रबीणः ॥ १३०॥

पुंसः प्रथमादियामेषु शङ्कादिसंजाभेदाः
आद्ययामे तु शङ्कः स्यान्महाशङ्को द्वितीयके ।
पन्नस्तृतीयके यामे महापद्मश्चतुर्थके ॥ १३१ ॥
रामस्तु पञ्चमे यामे विरामः षष्ठके स्मृतः ।
प्रवरः सप्तमे श्रेयः प्रत्यक्षश्चाष्टमे मतः ॥
दाडिमं तु द्विजे श्रेयं पनसं क्षत्रिये स्मृतम् ॥ १३२ ॥
कदलीफलकं वैश्ये चाम्रकं शूद्रके मतम् ।
राजपुत्रे द्विजेन्द्रश्च सम्पूर्णेन्दुश्च भूपतौ ॥ १३२ ॥
बाह्मण्यां कुन्दपुष्पं स्याद्राजपुत्र्यां च मालती ।
मिल्लका वैश्यपुत्र्यां च शूद्रपुत्र्यां तु करवम् ॥ १३४ ॥
कामुके स्नमरः प्रोक्तः कामिन्यां चूतमञ्जरी ।
मिल्लातकफलं भीरौ भयाभावे हरीतकी ॥ १३५ ॥

छिन्नवस्त्रं तु विच्छेदे दशाग्रन्थिश्च सङ्गमे। एकस्नेहे तथा चैको द्वयोः स्नेहे च तद्वयम्॥१३६॥

#### दूतीलक्षणम्

मालाकारवधूः सखी च विधवा धात्री नटी शिल्पिनी सैरन्ध्री प्रतिगेहिकाथ रजकी दासी च सम्बन्धिनी। बाला प्रवजिता च भिक्षुविनता तकस्य विकेयिका मान्या कारवधूः विदग्धपुरुषैः प्रेष्या इमा दूतिकाः॥१३७॥

# सुरते निषिद्धप्रदेशकाली

विद्वाह्मणपूज्यवर्गनिकटे नद्यां च देवालये दुर्गादौ च चतुष्पथे परगृहेऽरण्ये इमशाने दिवा। सङ्कान्तौ शशिसंक्षयेऽथ शरिद ग्रीष्मे ज्वरातौं व्रते सन्ध्यायां च परिश्रमेषु सुरतं कुर्यान्न विद्वान् कचित्॥ १३८॥

# सुरतयोग्यस्थानविशेषः

विस्तीणें लिलते सुधाधविलते चित्रादिनाऽलङ्कृते
रम्ये प्रोन्नतचत्वरेऽगुरुमहाधूपादिपुष्पान्विते ।
सङ्गीताङ्गविराजिते स्वभवने दीपप्रभाभासुरे
निक्शङ्कं सुरतं यथाभिलाषतं कुर्यात्समं कान्तया ॥१३९॥

इति श्रीशिवतत्त्वरत्नाकरे षष्ठकछोठे कामशास्त्रे जातिस्वभावगुणदेशधर्मचेष्टादिनिरूपणं नाम द्वादशस्तरङ्गः

# अथ त्रयोदशस्तरङ्गः

\* जातिस्वभावादिकमीरितं प्रा-गथोच्यते बाह्यरतोपयोगः। आदौ रतं बाह्यमिह प्रयोज्यं तत्रापि चाळिङ्गनपूर्वमेतत्॥१॥

<sup>\*</sup> अस्मिस्तरक्षे रितरहस्य-अनक्षरक्षयन्थास्यां विषयाः सङ्गृहीताः.

अजातजातस्मरकेलिभेदा-द्विघा पुनर्द्वादशघा च तत्स्यात्।

स्पृष्टकम्—(असञ्जातरत्योरालिङ्गनभेदाः)

यद्योषितः सम्मुखमागताया अन्यापदेशाद्रजतो नरस्य ॥ २ ॥

गात्रेण गात्रं घटते रतज्ञाः आलिङ्गनं स्पृष्टकमेतदाहुः ।

विद्धकम्

यद्रुह्वती कञ्चन वञ्चिताक्षं स्थितोपविष्टं पुरुषं स्तनाभ्याम् ॥ ३ ॥

नितम्बिनी विध्यति, तां च गाढं गृह्वात्यसौ विद्यकमुच्यते तत् ।

उद्**घृष्टकपी**डिते

यात्रोत्सवादौ तिमिरे घने वा यद्गच्छतोः स्याचिरमङ्गसङ्गः॥ ४॥

उद्घृष्टकं, तत्पुनरेव कुड्ये निपीडनात्पीडितसंज्ञकं स्यात्। भावप्रवोधार्थमजातरत्यो-श्चतुर्विधोका परिरम्भलीला॥ ५ ॥

सञ्जातरत्योस्त्वनुरागवृद्धै-र्बुधैरसावष्टदिशोपदिष्टा ।

वछरीवेष्टितं (जातरत्योः)

प्रियमजुक्तवछीविश्वमा वेष्टयन्ती द्रुमिव सरलाङ्गी मन्दसीत्का तदीयम् । वदनमुदितलीला कन्दना चुम्बनार्थे नमयति, <sup>2</sup>कथितं तद्वछरीवेष्टितं च ॥ ६॥

¹ क्रन्दमाचुम्बनार्थ-र. र. ² विनमन्ती तछतावेष्टितं स्यात्-र. र.

#### वृक्षाधिरूढम्

रमणचरणमेकेनाङ्गिणाकम्य भिन्नश्वसितमपरपादे नाक्रमन्ती तदूरुम् ।
निजमथ भुजमेकं पृष्ठतोऽस्यापयन्ती
पुनरपरपदेन अप्रार्थयन्ती तदंसम् ॥ ७॥
तरुमिव कमितारं चुम्बनार्थाधिरोदुं
यद्भिलुषति नारी तच्च वृक्षाधिरूढम् ।

यद्भिलवित नारी तच वृक्षाधिरूढम् । स्थितपतिमधिकत्य मोक्तमाश्लेषयुग्मं सपदि च कथनीयाः सुप्तसंश्लेषभेदाः॥ ८॥

# तिलतण्डुलितम्

भुजगृह्यविपर्ययानिमथो घटयेचेनिमथुनं सुनिश्चलम् । तिलतण्डुलसंज्ञकं तदा परिरम्भं कथयन्ति सूरयः॥९॥

#### क्षीरनीरम्

अङ्केऽथ तस्पे पतिसम्मुखस्था कान्ता समालिङ्गति यत्र गाढम् । मिथः प्रवेशं कुरुते निजाङ्गैः स्यात् क्षीरनीरं परिरम्मणं तत् ॥ १० ॥

#### **ऊरूपगू**हम्

मनसिजतरलायाः सम्भृतानङ्गरागो यदि पतिरबलायाः पीडयेद्रुयुग्मम् । दरदिलतिनजोरुद्धन्दसन्दंशयोगात् तदिह मुनिमतबैरुक्तमूरूपगृदम् ॥ ११ ॥

¹ भिन्नं-र. र. <sup>?</sup> नाश्रयन्ती-र. र.

<sup>3</sup> प्राञ्चयन्ती.

#### जघनोपश्चेषः

जघनकिलकान्तश्रोणिरन्योपरिष्टात्

¹(ब्रजति यदिह नारी स्नस्तकेशोत्तरीया।
करजरदनकृत्यं चुम्बनं वा विधित्सुः)
कथयति जघनोपऋषेषमेनं मुनीन्द्रः॥१२॥

स्तनालिङ्गनम्

उरसि कमितुरुचैराविशन्ती वराङ्गे स्तनभरमुपधत्ते यत्स्तनालिङ्गनं तत् ।

लालारिकम्

मुखमिमुखमक्ष्णोरक्षिणी न्यस्य हन्या-दल्लिकमल्लिकपट्टेनेति लालाटिकं तत् ॥ १३ ॥

चुम्बनस्थानानि

नयनगळकपोळं दन्तवासो मुखान्तः स्तनयुगळळळाटं चुम्बनस्थानमाद्यः।

लाटानां चुम्बनस्थानानि

द्घति जघननामीमूलकश्चासु चुम्ब<sup>्</sup> व्यतिकरसुखमुचैर्देशसात्म्येन लाटाः ॥ १४ ॥

मिलितम्

नारीमुखान्ते वदनं स्वकीयं समानयेघत्र बलेन कान्तः। सा नैव चुम्बेदतिकोपयुक्ता स्याचुम्बनं तन्मिलिताभिधानम् ॥ १५॥

स्फुरितम्

द्यितस्य निवेश्य वक्तके निजवक्तं परिचुम्बिताधरम् ।

¹ रतिरहस्यपाठः.

न पिवेदबला तदाननं स्फुरिताख्यं किल चुम्बनं तथा॥ १६॥

घट्टितम्

करेण कान्तस्य निमील्य नेत्रे जिह्वां मुखान्तर्विनिधाय यत्र । चुम्बेद्विलोला परिमीलिताक्षी तद्वद्विताख्यं मुनयो वदन्ति ॥ १७॥

तिर्थवचुम्बनम्

करेण कान्ताखुबुकं गृहीत्वा पिवेत्पतिः पश्चिमभागवर्ती । ¹मिथोऽधरं यत्र तु तिर्थगाख्यं प्रोक्तं कवीन्द्रैः खसु चुम्बनं तत् ॥ १८॥

उत्तरीष्टम्

दन्तैर्गृहीत्वा मदनार्तिलोला-घरं विचुम्ब्याग्च दशेत्स्वभर्तुः । कान्ता तदीयं कथितं मुनीन्द्रै <sup>2</sup>रत्युत्तराख्यं परिचुम्बनं हि ॥ १९ ॥

पीडितकम्

आदाय दन्तच्छदमाशु भर्तुः कराङ्गुळीसंपुटकेन नारी। जिह्मप्रदेशेन घटेदशेच तच्चम्बनं पीडितसंज्ञकं स्यात्॥ २०॥

सम्पुटम्

<sup>3</sup> त्रियामुखं स्वाधरसम्पुटेन विशेत्पतिः सापि तथैव भर्तुः ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> भियाधरं-अ. न. <sup>2</sup> रित्युत्तरीष्ठं-अ. न.

¹तत्सम्पुटाख्यं हतुवक्त्रसंंशं सत्केलिजिह्वाननकण्ठदेशम् ॥ २१ ॥

प्रतिबोधम्

सम्प्राप्तनिद्रां रहिस स्वकान्तां चिरागतरचुम्बति यत्र भर्ता । प्रोक्तं कवीन्द्रैः प्रतिबोधसंबं तच्चम्बनं सर्वरसातिरेकम् ॥ २२ ॥

समोष्टम्

अघरोष्ठयुगेन कामिनी पतिवक्त्रोष्ठयुगं स्वजिद्धया । परिपीय विचुम्ब्य <sup>2</sup> नर्तये-त्कथितं तद्धि समोष्ठसंज्ञकम् ॥ २३ ॥

नखक्षतम्

कक्षाकरोरुजघनस्तनपार्श्वपृष्ठः हृत्कन्धरासु नखराः खरवेगयोः स्युः । अप्यन्ययोर्नवरते विरते च माने पुष्पे मदे प्रसवने विरहे प्रयोज्याः ॥ २४ ॥

सात्म्येन वा रद्विधेरिप निर्णयोऽयं प्रत्यसभूरिशिखरा अतिवेगयोः स्युः।

नखानां गुणाः

वर्धिण्णुता मलिनता मृदुतोज्ज्वलत्वं नीरेखताऽस्फुटिततेति गुणा नखानाम् ॥ २५ ॥

नलविलेखनप्रभेदाः (ललितम्) अन्यक्तरेखमणिकर्म नखैः समस्तैः रोमाश्चकृचटचटाध्वनियोजितान्तम् ॥

¹ परस्थरं प्रेमरसातिरेकात्स्याचुम्बनं सम्युटकं तथैव-अन. ² नृत्यते-र. र.

S. RATNAKARA

अङ्गुष्ठजाग्रनखताडनतो नखानां गण्डस्तनाधर¹गळे ळलितं ळिखन्ति ॥ २६ ॥

मण्डलकम्

वकोऽर्घचन्द्र इति च स्तनकन्धराग्रे तौ सम्मुखौ वदति मण्डलकं मुनीन्द्रः। स्थानं च तस्य भगमूर्घककुन्धरोरु द्वित्राङ्गलं परित एव लिखन्ति रेखाः॥ २७॥

मयूरपदकम्

अङ्गुष्ठजं नखमघो विनिवेश्य कृष्ट्वा सर्वाङ्गुर्काकररुद्दैरुपरि स्तनस्य । यच्चूचुकाभिमुखमेत्य भवन्ति रेखा-स्तज्ज्ञा मयूरपदकं तदुदाहरन्ति ॥ २८॥

शशपुतम्

सर्वैः शशप्रुतमिदं करजैः कुचाग्रे

उत्पलपत्रम्

<sup>2</sup> तत्तिर्यगुत्पलदलं स्तनगुह्यपृष्ठे ।

लेखा

रेखा घनास्त्रिचतुरा जघने स्तने वा
³भर्तुः प्रवासगमने विद्धुर्विदग्धाः॥ २९॥

दशनच्छेद्यम्

(स्निग्घत्विषः शितशिखानतिदीर्घखर्वा रागस्पृशः समघना दशनाः प्रशस्ताः ।) तेऽन्तर्भुखोत्तररदच्छद्दनेत्रवर्जं स्थानेषु चुम्बनविधिः कथितेषु योज्यः ॥ ३६॥

 $<sup>^1</sup>$  गमाच्छुरितं वदन्ति-र. र.  $^2$  स्नव्येमुत्पल-र. र.  $^3$  स्मर्तु-र. र.  $^4$  रितरहस्यगठः

गूढकम्

रागैकलिङ्गमघरे किल गृहकं स्यात्

उच्छनकम्

उच्छूनकं दशनवासिस वामगण्डे।

प्रवालमणिः

स्यात्पीडनात्तदधरोष्ठविशेषयोगात् तत्र प्रवालमणिरभ्यसनेन साध्यः ॥ ३१ ॥

बिन्दुः

मध्येऽघरं तिलश एव विखण्डने स्यात् बिन्दू रदद्वयकृते,

मणिबिन्दुमाले

सकलैः कृते तु।

स्यातां शितात्रदशनैर्भणिबिन्दुमाले कक्षाललाटगलबङ्खणभूषणे ते ॥ ३२ ॥

खण्डाभ्रकम्

खण्डाभ्रकं स्तनतटे दशनाग्रलेख्यं स्यान्मण्डलाकृतियुतं विषमैश्च कूटैः।

वराहचर्वणम्

ताम्रान्तरा रदनराजिरखर्वसान्द्रा स्यात्कोलचर्वितमियं स्तनपृष्ठभूषा॥ ३३॥

केशग्रहणम्

स्निग्घा घनाः कुञ्चितनीलवर्णाः केशाः प्रशस्तास्तरुणीजनानाम् । प्रमप्रवृद्धयै विधिनैव मन्दं प्राह्या नरैश्चुम्बनदानकाले ॥ ३४॥

#### समहस्ततरङ्गरङ्गके

चिकुरान्परिगृह्य चुम्बति
करयुग्मेन पतिः प्रियां यदि ।
समहस्तकमित्यथैकतो
यदि हस्तेन तरङ्गरङ्गकम् ॥ ३५॥

भुजङ्गविक्षकम्

¹ परिकृष्य करेण कुन्तलान् मदनातों यदि घारयेत्प्रियाम् । रतिकेलिकलापकोविदाः कथयन्तीति भुजङ्गविलकम् ॥ ३६॥

#### कामावतंसः

कर्णप्रदेशस्थकचान् विकृष्य
<sup>2</sup>पर्ति मुदा चुम्बति यत्र नारीः
पितश्च रागात् सुरतावतारे
कामावतंसः स कचग्रहः स्यात्॥ ३७॥

इति प्रदिष्टाः कतिचित्प्रसिद्धाः क्रमान्मयोक्ताः सुरतप्रकाराः । <sup>3</sup> प्रसिद्धबुद्धया बहुशोऽपरत्र न दर्शिता विस्तरशङ्कयात्र॥ ३८॥

#### **सुरतभेदाः**

सात्म्यानुरूपांश्च विधाय पूर्वे पुमांश्चरेद् बाह्यरतोपचारान् । अथ ऋथीभृतवराङ्गदेशां भजेत कान्तां स्मरकेलिरङ्गे ॥ ३९ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> परिवेष्ट्य-अन.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> परस्परं-अन.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> प्रसिध्यभावात्—अन.

दढापि नारी ऋथतामुपैति प्रसारणादूरुयुगस्यं सद्यः । अपि ऋथा संयमितोस्यग्मा गच्छेद् दढत्वं सुरतप्रयोगे ॥ ४० ॥

सुरतभेदाः पञ्च

उत्तानकं तिर्यगथोत्थिताख्यं स्थितं तथैवानतकं रतज्ञैः। पञ्चप्रकारं सुरतं प्रदिष्टं तस्य प्रमेदान् कमशो वदामि॥ ४१॥

(उत्तानबन्धे)--समपादबन्धः

निधाय पादौ रमणांसयोश्चे-दुत्तानसुप्ता रमते पुरन्ध्री । रतिप्रबन्धं समपादसंज्ञं प्रोचुस्तदा भोगविदोषदश्चाः ॥ ४२ ॥

नागरबन्धः

उत्तानितायाः ¹ सारमन्दिरे यः स्थितस्तदृरुद्धयमुद्गृहीत्वा । संस्थाप्य बाद्यं कटितो रमेचेत् कान्तस्ततः स्यात्किल नागराख्यम् ॥ ४३॥

त्रैविक्रमबन्धः

स्त्रियोऽङ्गमेकं विनिधाय भूमा-वन्यं समोलौ निजपादयुग्मम् । पृथ्व्यां समाधाय रमेत भर्ता त्रैविकमाख्यं करणं तदा स्यात् ॥ ४४ ॥

¹ स्मरमन्दिरोपस्थितः-अन.

#### ब्योमपादबन्धः

1 (तरपप्रसुप्ता निजपादयुग्म-सूर्ध्वं विधत्ते रमणी, कराभ्याम् । स्तनौ गृहीत्वाथ भजेत कान्तो बन्धस्तदा व्योमपदाख्य उक्तः॥

#### सारचकबन्धः

कान्तोरुयुग्मान्तरगौ स्वहस्तौ निधाय भूमौ रमते यदि स्यात्) बन्धस्तदोक्तः स्मरचक्रनामा श्रेष्ठः सदा कामिजनस्य लोके।

# अविदारितबन्धः

2 (नारी स्वपादौ दियतस्य वक्ष-स्स्थितौ समालिङ्गच करद्वयेन। किञ्चिन्नतोरू रमते तदासौ प्रोक्तो मुनीन्द्रैरवदारिताख्यः॥)

# सौम्यबन्धः

उत्तानितोरुद्वयमध्यगामी दढं समालिङ्गय भजेत यत्र ॥ ४५ ॥

कान्तो विलासिय एष बन्धः सौम्याख्य उक्तः कविभिः प्रवीणैः।

# जुम्भितबन्धः

3 (ऊरुद्धयं वऋमुदञ्चितं च कृत्वाम्बुजाक्षी भजते पति चेत्। आनन्दकर्ता तरुणीजनानां बन्धोऽयमुक्तः किल जुम्भिताख्यः॥)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अनङ्गरङ्गपाठ:.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अनङ्गरङ्गपाठः,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अनङ्गरङ्गपाठः.

#### वेष्टितबन्धः

कान्तोरुयुग्मं परिवर्तनेन निपीड्य कामाकुलचित्तवृत्तिः ॥ ४६ ॥

रमेत भर्ता यदि वेष्टिताख्यं तदा हि बन्धं मुनयो वदन्ति।

वेणुविदारितबन्धः

स्कन्धप्रदेशे विनिधाय जङ्घा-मेकां स्त्रियोऽन्यामथ संविदार्थ ॥ ४७ ॥

अधो विनीय प्रवलं रमेत भर्ता तदा वेणुविदारितं तत् ।

उद्भुप्तकबन्धः

¹ विलासिनीसंहतमूरुयुग्मं इत्वोर्ध्वमालिङ्गय भजेत भर्ता ॥ ४८ ॥

स्फुटनबन्धः

उद्भुग्नकं स्थात् , प्रमदाङ्मियुग्मे कान्तोरसिस्थे स्फुटनं प्रदिष्टम् ।

(तिर्यग्बन्धाः)—वीणिकाबन्धः

कान्ताङ्क्रिमेकं हृद्ये सकीये निघाय भर्ता शयने द्वितीयम् ॥ ४९ ॥

कुर्याद्रतिं चेदिति वीणिकाख्यः प्रौढाङ्गनायां परिकल्पनीयः।

सम्पुटबन्धः

2 (पार्श्वप्रसुप्तप्रमदोपरिस्थः कान्तः समालिङ्गय रतिं करोति।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यदा स्त्रिय:-अत.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अनङ्गरङ्गपाठ:

यत्र प्रदिष्टो मुनिभिः पुराणै-र्बन्धस्तदा सम्पुटनामधेयः॥)

कर्कटबन्धः

यद्यञ्जनाकुञ्चितपादयुग्मं स्वनाभिदेशे परिकल्प्य भर्ता ॥ ५० ॥

रितं प्रकुर्यादिति कर्कटाख्यं तदा कवीन्द्रैः करणं प्रदिष्टम् ।

(उपविष्टबन्धाः)—पद्मासनम्

<sup>1</sup> प्रेङ्खा च पादभ्रमणैरिह स्या-द्विपर्ययाज्जङ्घयुगस्य नार्याः ॥ ५१ ॥

**अर्धपद्मासनम्** 

पद्मासनं स्यात् , अथ चैकजङ्घा-विपर्ययेऽघोंपपदं प्रदिष्टम् ।

उच्छुरिका (बन्धुरिता)

स्वजानुयुग्मान्तरिनर्गतौ चेद् भुजौ स्वकण्ठे विनयेन्मृगाक्षी ॥ ५२ ॥

कान्तोऽपि कृत्वेति विधि प्रगच्छे-द्वन्धो ² बुधैरुच्छुरिकाख्य उक्तः।

युग्मपादः .

3 स्थितां स्त्रियं कुञ्चितपादयुग्मां तथैव भर्ता कृततिर्यगङ्गः॥ ५३॥

भजेत चेत्कामकलाविद्ग्धो बन्धं तदा युग्मपदं वदन्ति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रे**ड्डा**विलासं प्रसमं वहन्त्याः—अन. <sup>2</sup> बुधैर्वन्धुरितास्य—अन. <sup>3</sup> अन्नानु-द्विखिताः केचन वन्धाः अनङ्गरङ्गे द्रष्टव्याः

(उत्थितबन्धाः)--जानुकूर्परबन्धः

संबेष्ठय कान्तो निजकूर्परेण जान्वङ्गनाया अवलम्ब्य कक्षाम् ॥ ५४ ॥

रित प्रकुर्यादिति कूर्पराख्यो बन्धः प्रदिष्टः स च जानुपूर्वः।

**हरिविक्रमः** 

1 उक्तप्रकारे करणे यदैकः पादो भनेदूर्ध्वरतेऽङ्गनायाः॥ ५५॥ तदा प्रदिष्टो हरिविकमाख्यो

बन्धः प्रियोऽयं तरुणीजनानाम् । (ज्यानतबन्धाः)—इभवन्धः

अघोमुखीं मस्तकदोःकुचास्यै-र्भुवं गतां क्रामति यत्र नारीम् ॥ ५६॥

करीव भर्ता रतिलोलचित्त-स्तदेभसझं करणं प्रदिष्टम् । ऐणसुकरकगार्दभादिका-न्यप्रयोजनतयात्र भूरिद्यः॥ ५७॥

अप्रसिद्धकरणानि नो मया दर्शितान्यतिविनिन्दितानि च।

पुरुषायितम्

अनेकरूपैः सुरतप्रभेदै-र्जातश्रमं वीक्ष्य पर्ति पुरन्श्री ॥ ५८ ॥ कन्दर्पवेगाकुलिता नितान्तं कुर्वीत तुष्ट्ये पुरुषायितं तत् ।

¹ उक्तप्रकारै:-अन.

#### विपरीतबन्धः

उत्तानसुप्तं दियतं भुजाभ्याः मालिङ्गय लिङ्गं विनिवेश्य योनौ ॥ ५९॥

भजेन्नितम्बं परिचालयन्ती नारी तदा स्याद्विपरीतबन्धः।

#### आमरबन्धः

सुप्तस्य पुंसो जघनोपरि स्थिता सम्भ्रामयंत्यिङ्ग्युगं विकुञ्चितम् ॥ ६०॥

चक्राकृतिः स्त्रीनरविद्वचेष्टते तद्भामराख्यं करणं समीरितम्। विपरीतरते ससीत्कृता दरहासातिमनोरमानना॥ ६१॥

कितवाद्य वद्यं गतोऽिस मे सरयुद्धे विजितोऽिस चाप्यस्रम् । इति मञ्ज रटन्त्यथाकुला सकचाकर्षणचुम्बिताघरा ॥ ६२ ॥

श्रममीलितचारलोचना द्रवतां याति तदा विलासिनी। ऋथदेहलतां समूर्छनां दरसंमीलितलोचनोत्पलाम्॥ ६३॥

समवेक्ष्य नितान्तनिस्सहा-मवगच्छेदबलां द्रुतामिति ।

विपरीतरते वर्ज्याः

करिणीं हरिणीं च गर्भिणीं नवस्तामपि पुष्पिणीं क्रशाम् ॥ ६४॥

ज्वरितां च कुमारिकां रते विपरीते परिवर्जयेत्सुधीः। ताडनसीत्कृतयोर्भदनयुद्धाङ्गत्वम्

मोहनं मदनयुद्धसूचिरे तस्य ताडनिमहाङ्गिमिष्यते ॥ ६५ ॥ आर्तिरूपमपि तत्र सीत्कृतं तद्य नैकविधमुच्यते बुधैः ।

समतलादिताडनानि प्रष्ठादिस्थानानि च ताडनं समतलापहस्ततो मुष्टिना प्रसृतिकेन चोदितम् ॥ ६६ ॥ गृष्टिपार्श्वजघनस्तनान्तरे मूर्धि चेति मदनस्य भूमयः।

सीत्कारभेदा:

हुङ्कृतं <sup>1</sup> स्तनितसीत्कृतोत्कृतं फूत्कृतं श्वसितरोदनादिकम् ॥ ६७ ॥

मुश्च पीडय गृहाण जीवय त्राहि हा घिगिति सीत्कृतं विदुः । तच छावककपोतकोकिछा-इंसकेकिसदृदी स्तैः क्रमात् ॥ ६८॥

मिश्रितं प्रहरणे प्रयुज्यते चान्यथा विरुतमिष्यते बुधैः । ऊर्ध्वमुन्नमितकण्डनासिकं हुङ्कृतं स्तनितमभ्रघोषवत् ॥ ६९ ॥ वंशविस्फुटनवच्च सीत्कृतं फुत्कृतं बदरपातवज्जले ।

चतुर्विधताडनलक्षणानि
<sup>2</sup> शेदितं ध्वनिकरं कराहितं
हृत्प्रयोज्यमपहस्तकं विदुः॥ ७०॥

¹ स्वनित-ग. ² रोदनध्वनिकरीं कराहतिं-र. र.

मुष्टिरत्र विदितस्तु पृष्ठतो

मूर्घनि प्रसृतिकः फणाकृतिः।

हस्तनालहननं तु जाधने

पार्श्वयोः समतलं प्रयुज्यते ॥ ७१ ॥

#### खस्त्रीवशीकरणानि

रूपेण वा धनैर्वस्त्रैः चेष्टाभिर्भूषणैरिष । मन्त्रैरौषधजालैश्च वशीकार्याः स्त्रियो नरैः ॥ ७२ ॥

#### परस्रीवशीकरणानि

वश्यं भुक्तिश्च ताम्बूलं फूत्कारं तिलकं तथा।
स्तम्भनं मोहनं मायामञ्जनं द्वावकं तथा॥ ७३॥
भ्रमणं चोषणं लेपः स्पर्शनं मार्जनं तथा।
पञ्चेतानि परस्त्रीणां दशपूर्वाणि कारयेत्॥ ७४॥
वश्या भवन्ति मर्त्यानां वृषस्यन्त्यः परस्त्रियः।

#### वशीकरणे तिलकादिकम्

दूर्वाश्च शतपर्वण्यः समूलदलगुच्छकाः ॥ ७५ ॥ आनीय ता गृहस्तम्मे च्छायाशुष्काः प्रकल्पयेत् । गवां च कृष्णवर्णानां घृतेनाकाथ वर्तिकाम् ॥ ७६ ॥ प्रज्वास्य दीपभागेन दाहयेच्छतपर्वकाम् । तद्भस्म मधुनालोड्य निक्षिपेच्छृक्षपात्रके ॥ ७७ ॥ तर्जन्या तिलकं । धृत्वा दर्शयेचैव योषिताम् । तद्दर्शनप्रभावेन भवेद्वस्या पराक्षना ॥ ७८ ॥ शष्कुल्यपूपचणका माषमुद्रतिला अपि । आत्मनिष्यन्दतोयेन क्षालयेद्धपंयेत्ततः ॥ ७९ ॥

¹ कुत्वा-स्. पा.

शष्कुच्यादीनि कुर्वीत आज्येनाजभवेन च। भक्षणार्थं ततो दद्याद्वस्याः स्युस्तेन योषितः ॥ ८० ॥ खात्वाऽर्कवारे मध्याहे चित्रमूलं समूलकम्। सपुष्पं कोशसंयुक्तं नावलोक्य गृहं नयेत् ॥ ८१ ॥ **ळा**याशुष्कं ततः कृत्वा <sup>1</sup> सम्पातेनैव सर्पिषा । गृहीत्वा चैव तद्भस्म निक्षिपेच्छृङ्गमध्यतः॥ ८२॥ देवनक्षत्रसंयुक्ते दिने चणकमानतः। प्रणवेन त्रिरामन्त्रय मुखफूत्कारवायुना॥ ८३॥ तद्भस्मस्पर्शमात्रेण स्त्रियो यास्यन्ति वश्यताम्। पुंसोऽप्यश्वत्थवृक्षस्य फलान्यष्ट्रशतं पुनः॥ ८४॥ आनीय च गृहे सम्यक्पेषयेदात्मवारिणा। यावद्भवति तत्पिष्टं तावन्नग्नत्वमाचरेत् ॥ ८५ ॥ निक्षिपेदायसे पात्रे श्रीगन्धेनैव मर्दयेत्। परस्रीसङ्गमे काले लेपयेदात्मदेहकम्॥ ८६॥ उपगुद्य ततो नारीं कुर्याद्रतिमिहादरात्। षण्महूर्त भवेन्नारी स्तम्भवत्तेन सङ्गता ॥ ८७ ॥ तंतः परमसौ नारी वइया भवति सर्वदा।

#### वश्ये मन्त्रप्रयोगः

मचं च मोहनं नाम जपेत्कामी प्रयत्नतः ॥ ८८ ॥
तां पश्यन् मनसा ध्यात्वा न्यासध्यानपुरस्सरम् ।
विद्ववीजं नमश्शब्दं विद्ववीजं सदीर्घकम् ॥ ८९ ॥
विद्वना मूलमचेण जपेद्षशतं बुधः ।
जायते मोहिता नारी कपोतेव पर्ति यथा ॥ ९० ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> संहितेनैव-मु. पा.

# वश्ये चूर्णप्रयोगः

कुम्भिकामूलमादाय खात्मतोचेन पेषयेतु । ु तावत्काले ऋतौ नार्या अभ्यङ्गे च विलेपयेत् ॥ ९१ ॥ देहे सम्मर्दनं कुर्यात्तदारभ्य पराङ्गना । मायया वशमायाता सर्वदा रतिमिच्छति ॥ ९२॥ वटश्टकं समादाय पेषयेदात्मवारिणा। नूतनेन **रारावेण धारयेच्चू**र्णमुत्तमम् ॥ ९३ ॥ वस्त्रेण चूर्णमात्रस्य दाहयेदकीविहना । तच्चूर्णं सर्वेमादाय नवनीतेन मर्दयेत् ॥ ९४ ॥ मर्दितं कजालं दद्यात्परनार्थे रताप्तये। नेत्रयोधारणेनैव भवेत्तद्वशगा सती॥ ९५॥ पर्पाटकफलं घृत्वा हिंगुदीफलसंयुतम्। पेषयेत्कन्यकामूत्रे वटकं ¹कारयेत्ततः ॥ ९६ ॥ वटके क्षीरपानेन गुह्यस्थानमुपागते। गुक्कं स्नवत्यहोरात्रं तत्युंसो दर्शनादितः॥ ९७॥ कर्मणा मनसा वाचा तं स्मरेत्सा स्रवद्भगा। अस्मातं बृहतीमूलं जम्बीररसपेषितम्॥ ९८॥ कृत्वा शलादुवद्धीमान् छायाशुष्कं च कारयेत्। बध्वा तत्पद्वसूत्रेण दर्शयित्वा पराङ्गनाम्॥ ९९॥ बध्नीयाद्वाहुमूले च रमयेत्परयोषितम्। तदारभ्य विटं नारी न त्यजेद्यत्र कुत्रचित् ॥ १०० ॥ केतकीमूलमादाय खण्डयेत्कणदाः क्षणात् । तत्सर्वे सुभृतं कृत्वा ह्यात्मतोयेन मर्दयेत् ॥ १०१ ॥ <sup>2</sup> मिथस्तचूर्णमादाय परनारीस्तनान्तरे। मर्दयेन्निद्रितां काले वायुना तद्विशोषयेत्॥ १०२॥ तदौषधप्रभावेन सा नारी वशमाप्रुयात्।

¹ थारयेत्-झु. पा.

² अथ तचूर्ण-स. पा.

### स्तनपृथूकरणलेप:

वाजिगन्धावचा कुष्टाटङ्कणैश्च लवङ्गकैः ॥ १०३ ॥
नवनीताम्बुसिम्भिकेंपं कुर्यात्कुचौ पृथू ।
कोलमजा ह्यारिश्च भुजङ्गस्य वसाः समाः ॥ १०४ ॥
पतेषां मर्दनात् स्त्रीणां कुचाः संयान्ति पीनताम् ।
श्रीपार्णिरससंसिद्धं तिलतैलं विलेपनात् ॥ १०५ ॥
पतिताविप वायेतां पीनो तुङ्गो कुचौ स्त्रियाः ।
दािहमीकक्कसंसिद्धं कटुतैलं विमर्दनात् ॥ १०६ ॥
(स्तनौ चाष्तरौ पीनौ नित्यं कुर्यान्मृगीददाः ।
तैलं तिलोद्धवं गव्यं घृतं चार्कपयः समम् ॥)
बला वयामलता व्योषा लज्जालुश्च निशाहयम् ।
एतेषां कक्कसिद्धं पचेन्मृद्धिना सुधीः ॥ १०७ ॥
वतः श्वामकुचाः स्त्रीणां शीव्रं यान्ति विशालताम् ।
वलात्वात्वुलतोयेन तैलमेतित्वेद्यदि ॥ १०८ ॥
पीनोत्तुङ्गो कुचौ तस्या न पतेतां कद्यचन ।

गुबसुगन्बीकरणम् लघ्वय्नौ सार्षपं तैलं जातीपुष्पैः प्रसाधयेत् ॥ १०९ ॥ नारीगुद्यं तदभ्यङ्गात्सुगन्धि स्तुरते भवेत् ।

#### गुस्स सँको चकविधिः

प्रौढानवप्रस्तानां ऋधं गुह्यं न रोचते ॥ ११० ॥ अतश्च कामिनां प्रीत्ये विधि संकोचकं ब्रुवे । सनाळं कमलं पिष्ट्वा पयसा कारयेद्धटीम् ॥ १११ ॥ तां निधाय क्षणाद्योनौ वृद्धाऽपि स्यात्कुमारिका । देवदारुनिशायुग्मसरसीरुहकेसरैः ॥ ११२ ॥

 $<sup>^1</sup>$  कुष्ठकणाश्वारिलवङ्गकम्-अन.  $^2$  संस्कुर्याद्य-अन.  $^3$  चामलकं-ग.  $^4$  तह्रेपेन-अन.  $^5$  शालितण्डुल-मु. पा.

संितं मदनच्छत्रं संकोचं परमं व्रजेत्। त्रिफलाधातकीपुष्पजम्बूत्वक्सारकैः समैः॥११३॥ सक्षौद्रैर्लिप्तगुद्धाः च कन्येव जरती भवेत्। मधूककाष्ठसारेण ऋक्ष्णेन मधुना सह॥११४॥ वराङ्गं पूरितं यत्नादत्यन्तं दृढतां व्रजेत्।

#### मदनाम्भस्स्तम्भनम्

पतनान्मदनाम्भसः पुरा
परितोषो न भवेद्विलासिनीनाम् ।
सुरतोत्सवसिद्धिदेतवे
तदयं स्तभ्मविधिर्निरूप्यते ॥ ११५ ॥
लज्जामूलं च गोक्षीरैर्वज्रीक्षीरेण वा पुनः ।
पिष्ट्वा स्वपादौ संलिप्य विराद्धीजं विमुञ्जति ॥ ११६ ॥
सितकोकिलनाम्मश्च बीजं पुष्योकृतं कटौ ।
बद्धं लोहितस्त्रेण बीजस्तम्भं करोत्यलम् ॥ ११७ ॥
बीजं सितिपकाष्यस्य वटक्षीरेण पेषितम् ।
2 करञ्जसहितं बीजस्तम्भनं वदने धृतम् ॥ ११८ ॥

# वाजीकरणम्

शक्तरभावे स्तम्भादि सर्वमेवाप्रयोजकम् । अतः शरीरपुष्ट्यर्थे वाजीकरणभुच्यते ॥ ११९ ॥ चूर्णे विदार्याः स्वरसैर्भावितं भानुशोषितम् । मध्वाज्यपिश्चितं अभुक्ता भजते वनिता दश्च ॥ १२० ॥ स्वरसैर्भावितं धात्रीचूर्णमाज्यसितान्वितम् । श्रौद्रेण विलिहन् रात्रौ वृद्धोऽपि तहणायेते ॥ १२१ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> चिराद्वीर्यं न मुञ्जति-अन. <sup>2</sup> करजबीजमध्यस्थं स्तम्भनं-अन.

मधुकं मधुना घृतेन च प्रलिहन् क्षीरमनुप्रयोजयन् । लभते स न चात्मनः क्षयं प्रमदानां प्रियतां च गच्छति ॥ १२२॥

#### खियो द्वीकरणसाधनम्

अथ लोकहितार्थाय दम्पत्योः सुखसिद्धये ।
नवीषधविधानेन द्रवमुक्तिकदीर्थते ॥ १२३ ॥
मधुना सहितं घोषाचूणं यस्या वराङ्गके ।
¹ क्षिपेत कामी सा पुंसः प्रागेव द्रवतां व्रजेत् ॥ १२४ ॥
चिञ्चाफलं सिन्दूरं माक्षिकेण समन्वितम् ।
क्षिप्तं गुद्धे रते योषां प्रागेव द्रवतां नयेत् ॥ १२५ ॥
कर्षूरं टङ्कणं शम्भुबीजं चेति त्रिमिः समैः ।
सक्षोद्दै²लिङ्गलेपाच नरः संद्रावयेत्प्रयाम् ॥ १२६ ॥
जीणों ³गुडस्तिचिणिकाफलं च
घोषारजः क्षोद्रगुतं समांशम् ।
एमिर्ध्वं यः परिलिप्य शेते
कुर्यात्स रेतश्चगुतिमङ्गनायाः ॥ १२७ ॥

# वेङ्कटभूपालचरितम्

कामशास्त्रोदिता एवं पदार्थाः परिकीर्तिताः । अथ वेद्धटभूपालचित्रं परमारभे ॥ १२८ ॥ एवं वेद्धटभूपालः कामशास्त्रोक्तवर्त्मना । भार्यया सार्धमुद्यानसौख्यं समिधकं भजन् ॥ १२९ ॥ राज्यं सुविलसन्नीतिप्राज्यं रक्षन्नवर्तत ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> निक्षिप्यते नता<del>त्रे</del> सा पुंसः प्राग्द्रवतां अनेत्-अनः. <sup>2</sup> लिसलिङ्गश्य-अनः. <sup>3</sup> ग्रुडश्चित्रिणिका-अनः.

S. RATNAKABA

#### भद्रप्पनायकजननम्

तस्मादजायत सुतो नाम्ना <u>भद्रप्पनायकः</u> ॥ १३० ॥ उदूढदीधितिः क्षीरवाराशेरिव कौस्तुभः । तस्य बास्ये <u>वीरभद्र</u>प्रसादप्राप्तसम्भवः ॥ १३१ ॥

#### वीरभद्रजननम्

तम्रामा तनुजो जम्ने श्रिया तत्समतां गतः।
तं वीरभद्रनामानं पिता भद्रप्पनायकः ॥ १३२ ॥
स्वतनूजं वेङ्कटप्पनायकस्य वंशं व्यधात्।
ततो विषयवैराग्यवशाद्धद्रप्पनायकः ॥ १३३ ॥
जानम्ननेहसाऽस्पेन परमाश्रममाश्रयत्।
अनन्तरं वेङ्कटप्पनायकः पुत्रसूनुना ॥ १३४ ॥
वीरभद्राभिधानेन साकं सुखमवर्तत।
ततः कतिपयानेवमितनीय स वासरान् ॥ १३५ ॥

होळेहोन्क्स्थिते वेङ्कटप्पनायके हनुमनायकेन युद्धार्थमागमानम्
होळेहोन्क् नामाङ्के प्राकारेऽस्मिन्निषेदुषि ।
सहायमिष्ठकं लब्ध्वा म्लेच्छानां विपुलं बलम् ॥ १३६ ॥
आगत्य चावृणो त्सप्तसालं हनुमनामकः ।
तदैकाकी वेङ्कटप्पनायको हयमुत्तमम् ॥ १३७ ॥
आरुद्य निर्गतः सालाद्वहिदैशमवाप्य च ।
सङ्गृह्य कियतीं सेनां पुनर्गत्वा च साहसी ॥ १३८ ॥
तं हत्वा पूर्यामास वरणाक्रमणं ततः ।

मञ्जलकानं प्रजायिक्वा हानगल्लुस्थले जयस्तम्भस्थापनम् <sup>2</sup> तत्सहायागतं म्लेच्छं नाम्ना मञ्जलस्थानकम् ॥ १३९ ॥

¹द्वप्त: साल-मु. पा. <sup>2</sup> तत्साहायगत:-मु. पा.

योधयित्वा चिरं तस्यापसर्पणमकारयत्। हानगङ्घस्थले कीत्ये जयस्तम्भं चखान च ॥ १४० ॥

इनुमय्यज्येष्ठसुतस्य शरणागतिः

हनुमस्य स्तो ज्येष्ठः सन्धितसुरमुना सह ।
लक्कुवि गाजनूरु शिमोगो नामिभः श्रुतान् ॥ १४१ ॥
प्राकारा नुपदं कृत्वा शरणं तं समाश्रयत् ।
शरणागतमत्यर्थं मानियत्वा सहामुना ॥ १४२ ॥
पारे तु तुङ्गभद्रायाः परस्मिन् शिविरेऽवसत्।

पराजितस्य इनुमय्यकनिष्टसुतस्य बाणावरप्रवेशः तस्यानुजोऽग्रजं दृष्टा तं वैरिशरणागतम् ॥ १४३ ॥ अभ्याययौ योधयितुं बलेन महता सह । ततश्चायं नृपो जित्वा दूरमद्रावयच्च तम् ॥ १४४ ॥ विद्रुतः प्राविशत्पश्चाद्वाणावरपुरान्तरम् । ततोऽयं स्वपुरं प्राप्य राजा सुखमवर्तत ॥ १४५ ॥

## दानिवासादिस्थलिश्वतश्चद्रिरपूणां जयः

ततः परं दानिवासकुम्भसेष्रमुखस्थले ।
स्थितान् श्चद्रिप्त् सर्वानुन्मूल्य तदनन्तरम् ॥ १४६ ॥
हेन्वे चागरमुल्येषु तेषां स्थानेषु सर्वतः ।
कारयामास दुर्गाणि दुष्प्रघर्षाणि विद्विषाम् ॥ १४७ ॥
सन्मण्डलिकसामन्तराजनामाङ्कितान् रिपून् ।
गलिताहंकृतीन् कृत्वा तेषां स्थानेषु भूयसा ॥ १४८ ॥
चतुर्विघानि मार्गाणि दुष्प्रघर्षाण्यकल्पयत् ।
वतस्तालवराज्यस्य शासित्रीं बहुविक्रमाम् ॥ १४९ ॥

¹ नुपर्धा-सू. पा. ² ततस्तीख्य-सु. पा.

उपद्वतप्रजां स्वैरं भैरादेवीं पराभवन्। बन्दीचकार तां तस्या राज्यमप्याक्रमत्समम् ॥ १५० ॥ ततः परं कतिपयदिनेभ्यः स महीपतिः। भट्टं वेणुपुरस्थं शङ्करनारायणाभिधम् ॥ १५१ ॥ सीमान्तस्थायिनां स्वैरमुपद्रवविधायिनम् । तं ब्राह्मणतया निन्ये भङ्गं वधविनाकृतम् ॥ १५२॥ विप्राणामुचितो दण्डो यत्पुनर्पानखण्डनम्। इति नीतिमुपाश्चित्य गर्वनिर्वापणं व्यघात्॥ १५३॥ यथाभिल्रषितैर्भोग्यभोज्यैस्तं प्रत्यपालयत् । जातु कौरवदुर्गाख्ये दुर्गे दुष्टैरिघष्ठिते ॥ १५४॥ तान्निगृह्याथ तदुर्गं बलिष्ठं विरचय्य च। ततो भुवन दुर्गाख्यां दुर्गस्यास्य प्रदाय च ॥ १५५ ॥ तस्योपरिष्टाच्छिखरेश्वरविश्वेश्वराभिष्टी। लक्ष्मीनारायणं चैव मैलारमपि संज्ञया॥ १५६॥ दुर्गाद्वहिविंरूपाक्षविठ्ठहो नरसिंहकम्। वृषेन्द्रं वीरभद्रं च गुरुनाथं च कालिकाम् ॥ १५७॥ संस्थाप्य कारयामास भवनानि समन्ततः।

श्रङ्गेरिमठस्थापनम्

तत्र श्रुक्षपुराधीशस्वामिनां मठमातनोत् ॥ १५८॥
अग्रहारं च तत्रैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ।
भूरुद्रास्पदमत्यर्थं महान्तं मठमातनोत् ॥ १५९॥
तेषामनितरापेक्षां भुवं भूयो वितीर्णवान् ।
अनन्तरं चोच्चसार्वभौमसंस्थानतां गते ॥ १६०॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वनञ्च-मु. पा.

अनन्तशिव¹पुर्याख्ये खले चानन्दनामकम्। पुरं निर्माप्य तस्यान्तः प्राकारं निरमापयत् ॥ १६१ ॥ तस्यान्तस्ताण्डवेशाख्यमालयेऽस्थापयच्छिवम् । तथैव रङ्गनाथाख्य देवस्याप्यालयं नवम् ॥ १६२ ॥ निर्माप्य तस्य पूजार्थ क्षेत्रं भूरि विसृष्टवान् । तत्र निःश्रेयसार्थं च भूरुद्राणां महात्मनाम् ॥ १६३ ॥ सन्मठं चम्पकसरोनामकं पर्यकल्पयत्। इकेरी नाम्नि देशे च स सदाशिवसागरम् ॥ १६४ ॥ निर्माप्य नगरं तत्र राजगेहं विधाय च। मनोहरं जलकीडाप्रासादं चाप्यकारयत् ॥ १६५ ॥ वरदातरनीतीरे विश्वनाथपुराह्मयम्। अग्रहारं च विद्वद्भयः कारयामास सादरम् ॥ १६६ ॥ वाजपेयादिकान् भूरि कारयन्नपि च कत्न्। स्वमातृनाम्ना वीराम्बापुरमित्यतिविस्तृतम् ॥ १६७ ॥ वधूनाम्राप्यभिनववीराम्बापुरनामकम्। अग्रहारद्वयं कृत्वा विद्वद्भग्रो व्यतरद्वरम् ॥ १६८ ॥ आदिशक्तेर्महेशस्य मुकाम्बाया विशेषतः। सुब्रह्मण्यस्य तद्ध्चङ्करनारायणेशितुः ॥१६९ ॥ देवानामेतदादीनामुपचारिकया अपि। वर्धयामास ताद्ध्यत्क्षित्राणि व्यतरत्तथा ॥ १७० ॥ कृतीश्च कारयामास विद्वत्कृतचमत्कृतीः। काव्ये च नाटके धर्मशास्त्रादौ च महत्तराः ॥ १७१ ॥

¹ पूर्वांख्ये-मृ. पा.

एवं तटाकमुख्यं च प्राप्य सन्तानसप्तकम् । अष्टैश्वर्ययुतो रक्षन् सप्ताङ्गं राज्यमोजसा ॥ १७२॥ धर्मार्थकीर्तिळक्ष्मीभिरिवासौ वयसापि च ।

वीरभद्रप्पनायकस्याभिषेकः

वृद्धत्वं प्राप्तवान् पौत्रं <u>वीरभद्रप्पनायकम्</u> ॥ १७३ ॥ अयोजयद्वाज्यलक्ष्म्या जरयात्रिष्टिविग्रहः । तस्मै राज्योपभोगांश्च सप्रपञ्चमुपादिशत् ॥ १७४ ॥ पितृव्यिकसङ्कण्णनायकस्य तु पौत्रयोः । शिवप्पवेङ्कटप्पाख्याजुषोर्नायकयोर्द्वयोः ॥ १७५ ॥ शिवप्पनायक।यात्र सर्वेनिवेहणोद्यमम् । उपादिशद्वीरभद्रनायको राज्यशासनम् ॥ १७६ ॥

इति श्रीशिवतत्त्वरत्नाकरे षष्ठकछोले बाह्यरतकरणमेदयौवनस्थिरीकरणादिवेङ्कटप्पनायक-चारित्रवर्णनं नाम त्रयोदशस्तरङ्गः

# **प्रथ**मसंपुटानुबन्धः

# अकारादिक्रमेण विशेषपदानामनुक्रमणिका

अ

|                        |      | पुटम्       | श्होक: |                          |      | पुटम् | श्लोक: |  |  |
|------------------------|------|-------------|--------|--------------------------|------|-------|--------|--|--|
| अकृष्टम्               | •••• | 348         | 40     | <b>अ</b> ङ्कोलतेकस्      | •••• | 326   | 24     |  |  |
| <b>अ</b> क्षम्         | •••• | 340         | 77     | ধত্ন:                    | •••• | 194   | 54     |  |  |
| <b>अ</b> क्षुद्रम्     | •••• | 450         | 16     | ,,,                      | •••• | 197   | 5      |  |  |
| अक्षौहिणिका            | •••• | <b>44</b> 3 | 49     | भङ्गम्                   | •••• | 241   | 127    |  |  |
| अगम्याः                | •••• | 330         | 65     | अङ्गत्राणस्              | •••• | 350   | 68     |  |  |
| अगस्त्यः               | •••• | 175         | 11     | अङ्गदः                   | •••• | 210   | 65     |  |  |
| अगस्त्यक्षेत्रम्       | •••• | 201         | 56     | <b>अ</b> ङ्गदा           | •••• | 156   | 64     |  |  |
| <b>अ</b> गस्त्यनाथम्   | •••• | 201         | 56     | ,,                       | •••• | 397   | 147    |  |  |
| अग्नि:                 | •••• | 186         | 55     | <b>अङ्ग</b> ना           | •••• | 435   | 63     |  |  |
| · <b>अ</b> ग्निरेतसः   | •••• | 129         | 46     | <b>अ</b> ङ्गपञ्चकम्      | •••• | 302   | 42     |  |  |
| <b>अ</b> ग्निष्वात्ताः |      | 158         | 79     | 3,                       | •••• | 357   | 16     |  |  |
| ,,                     | •••• | 177         | 29     | <b>अङ्गभङ्गकः</b>        | •••• | 417   | 62     |  |  |
| अप्रजः                 | •••• | <b>17</b> 0 | 84     | <b>अङ्गरक्षकाः</b>       | •••• | 459   | 102    |  |  |
| <b>अ</b> ग्रतलसञ्जरः   | •••• | 516         | 34     | भङ्गरक्षा                | •••• | 446   | 83     |  |  |
| <b>अ</b> घोरमूर्तिः    | •••• | 399         | 169    | <b>अ</b> ङ्गवस्त्रम्     | •••• | 227   | 73     |  |  |
| अघोरशक्तयः             | •••• | 398         | 162    | अङ्गहार:                 |      | 485   | 10     |  |  |
| अघोरा                  | ;••• | 398         | 162    | "                        | •••• | 486   | 27     |  |  |
| अघोरेश्वरः             | •••• | 399         | 172    | <b>3</b> 9               | **** | 489   | 58     |  |  |
| <b>अ</b> ङ्गनम्        | •••• | 471         | 25     | अङ्गारः                  | •••• | 195   | 68     |  |  |
| भङ्कबन्धनम्            | •••• | 358         | 69     | <b>अ</b> ङ्गारपांसुवर्षः | •••• | 292   | 76     |  |  |
| अङ्घाः                 | •••• | 455         | 60     | अङ्गारराशिभवनम्          | •••• | 70    | 16     |  |  |
| अङ्क्राखान:            | •••• | 371         | 10     | <b>अ</b> ङ्गिराः         | •••• | 17    | 40     |  |  |
| <b>अ</b> ङ्कोलः        | •••• | 309         | 109    | "                        | •••• | 154   | 44     |  |  |
| 29                     | •••• | <i>5</i> 98 | 107    | ,,                       | •••• | 161   | 113    |  |  |
| ,,                     | •••• | 607         | 21     | अङ्गुलम्                 | •••• | 475   | 70     |  |  |
| 665                    |      |             |        |                          |      |       |        |  |  |

### **शिवतस्वर** साकरे

|                |      | पुटम्       | श्रोक:     |                           |      | तेडम्       | श्रोकः |
|----------------|------|-------------|------------|---------------------------|------|-------------|--------|
| भङ्गुली        | •••• | 199         | 30         | अटवीशबर:                  | •••• | 194         | 56     |
| अङ्गिपायी      | •••  | 609         | 40         | <b>अह्यूलाः</b>           | **** | 281         | 34     |
| अच्युतः        | •••• | 298         | 58         | अतिन्द्रतः                |      | 350         | 72     |
| भज:            | •••• | 185         | <b>5</b> 3 | अतलम्                     |      | 84          | 7      |
| ,,             | •••• | 209         | <b>5</b> 2 | ,,                        | •••• | 87          | 32     |
| "              | •••• | 250         | 78         | भतसी                      | **** | 387         | 73     |
| 79             | •••• | 606         | 13         | अतसीयन्त्रम्              | •••• | 71          | 25     |
| अजपादम्        | •••• | 133         | 21         | भतिकान्तम्                | •••• | <b>52</b> 3 | 91     |
| मजवीथी         | •••• | 152         | 22         |                           | •••• | 524         | 97     |
| भजागलस्तनः     | •••• | 344         | 5          | ,,<br>अतिघोरा             | •••• | 69          | 5      |
| मजातरात्रुः    | •••• | 175         | 13         | अतिथि:                    | •••• | 223         | 32     |
| भजाननः         | •••• | 70          | 19         | अतिबळ:                    | •••• |             |        |
| भजामूला        | •••  | 307         | 97         |                           | •••• | 170         | 81     |
| अञ्चितम्       | •••• | 489         | 4          | ,,                        | •••  | 186         | 59     |
| भद्रित:        | •••• | 502         | 11         | ", <del>*********</del> * | •••• | 598         | 107    |
| 37             | •••• | 516         | 34         | <b>अ</b> तिमुक्तकः        | •••• | 586         | 25     |
| अञ्जनम्        | •••• | 603         | 135        | अतिरक्ता                  | •••• | 164         | 24     |
| <b>अ</b> क्षनः | •••• | 85          | 19         | अतिरूपा                   | •••  | 306         | 89     |
| ,,,            | •••• | 97          | 23         | अतिवर्णाश्रमी             | •••• | 239         | 103    |
| 33             | •••• | 101         | 64         | भतिवृष्टि:                | •••• | 291         | 74     |
| 3)             | •••• | <b>59</b> 8 | 107        | अतिशिला                   | •••• | 192         | 38     |
| अक्षना         | •••• | 86          | 21         | अतिसार:                   | •••• | 167         | 48     |
| ,,             | •••• | 93          | 48         | भत्याश्रमः                | •••• | 239         | 103    |
| 99             | •••• | 398         | 157        | अत्युत्तराः               |      | 194         | 58     |
| अञ्जनापतिः     | •••• | 170         | 85         | मत्रि:                    |      | 17          | 41     |
| अञ्जनावती      | •••• | 86          | 21         | ,,                        | •••• | 154         | 42     |
| मक्षि:         | •••• | 215         | 15         | "                         | **** | 161         | 113    |
| "              | **** | 510         | 83         | ,,                        | •••  | 175         | 8      |
| अजिताक्षः      | •••• | 326         | 23         |                           | **** | 203         | 6      |
|                |      |             |            | 3,                        | •••• | 400         | J      |

|                        |           | पुटम् | श्होक: |                        | <b>9</b> टम् | श्होक:     |
|------------------------|-----------|-------|--------|------------------------|--------------|------------|
| <b>अत्रिः</b>          | ••••      | 301   | 21     | अनलः (अनलवेधनः)        | 169          | 79         |
| <b>म</b> त्रितीर्थम्   | ••••      | 300   | 17     | अनाथः                  | 332          | 84         |
| भन्नी                  | •••       | 300   | 18     | अनावृष्टिः             | 291          | 74         |
| <b>अ</b> थर्वाङ्गिरसः  | ••••      | 175   | 9      | अनिर्वेदः              | 450          | 14         |
| <b>अ</b> दितिः         | ••••      | 176   | 24     | भनिलः                  | 169          | 79         |
| <b>अह</b> र्यकरणम्     | ••••      | 301   | 31     | मनीकिनी                | 443          | 49         |
| भद्भता                 | ••••      | 491   | 16     | अनुगायिनी              | 488          | 47         |
| <b>अ</b> धरः           | ••••      | 170   | 82     | भनुप्रहः               | 65           | 20         |
| "                      | ••••      | 489   | 56     | अनुतप्ता               | 121          | 69         |
| <b>अध</b> र्यम्        | ••••      | 355   | 37     | अनुपमा                 | 85           | 20         |
| अधिरोही                | ••••      | 192   | 38     | भनुम्छोचा              | 154          | 45         |
| अधिवास्य               | ••••      | 439   | 8      | अनुलोमः                | 358          | 5          |
| <b>अध्</b> च्या        | ••••      | 192   | 33     | अनुवृत्तम्             | 496          | 62         |
| अधोगतम्                | ****      | 523   | 96     | भनुष्णा                | 192          | 32         |
| अध्यक्ष:               | ••••      | 187   | 66     | अनुचानः                | 455          | 59         |
| अध्यर्धम्              | ••••      | 523   | 96     | भनूपजाः                | 586          | 23         |
| <b>धनङ्ग</b> तालः      | ••••      | 564   | 18     | अनूपदेशः               | 373          | 3 <b>5</b> |
| 27                     | ••••      | 568   | 59     | अनूपा                  | 585          | 17         |
| भनङ्गतिलका             | ••••      | 143   | 20     | 39                     | 586          | 22         |
| धनन्तः                 | ••••      | 66    | 33     | अनृतम्                 | 224          | 42         |
| 99                     | ••••      | 85    | 18     | ,,,                    | 329          | 60         |
| <b>33</b>              | •••       | 88    | 51     | अनोकहः                 | 604          | 1          |
| **                     | ••••      | 169   | 69     | भन्तचारः (पाठः)        | 196          | <b>74</b>  |
| भनन्ता                 | ••••      | 397   | 153    | अन्तरक्रोडः (नरक्रीडः) | 564          | 17         |
| <b>अ</b> नन्ताकारपीठम् | ••••      | 392   | 114    | 99                     | 568          | 58         |
| भनाहत:                 | ••••      | 525   | 10     | अन्तरभाषा              | 525          | 7          |
| <b>अ</b> नुवत्सरः      | ****      | 206   | 27     | भन्तर्गिर्थः           | 194          | 57         |
| भनुवृत्तः              | ••••      | 194   | 56     | भन्तर्वेलयमूलम्        | 81           | 28         |
| भनसूया                 | . • • • • | 161   | 114    | भन्तर्विकासिनी         | 491          | 17         |

|                     |         | पुटम्       | श्होक: |            |         | बैडर्म | श्लोक:    |
|---------------------|---------|-------------|--------|------------|---------|--------|-----------|
| अन्धकारक: (पठः)     | ••••    | 117         | 38     | अभङ्गः     | ••••    | 564    | 19        |
| ,                   | ••••    | 118         | 38     | ,,         | ••••    | 568    | <b>64</b> |
| अन्धकूप.            | ••••    | 71          | 26     | अभयः       | ••••    | 404    | 36        |
| अन्धतामिद्धः        | ••••    | 67          | 44     | अभिचारजः   | ••••    | 338    | 61        |
| अन्धाः              | ••••    | 128         | 37     | अभिजात:    |         | 429    | 50        |
| <b>अन्यसंसर्गः</b>  | ••••    | 413         | 24     | असितप्ता   | ****    | 491    | 15        |
| <b>अन्</b> वाहार्यः | ****    | 177         | 30     | अभिनन्द:   | ••••    | 564    | 17        |
| अपकान्ता            | ••••    | 523         | 93     | ,,         | ••••    | 567    | 57        |
| अपचारः              | ••••    | 285         | 3      | अभिनववीरार | बापुरम् | 661    | 168       |
| अपदानानि            | ••••    | 449         | . 2    | अभिरुद्रता | ••••    | 524    | 57        |
| अपरकाशिः            | ••••    | <b>19</b> 3 | 50     | अभीति:     | ••••    | 562    | 186       |
| अपरवर्णकः           | ••••    | 195         | 70     | अभीष्ट:    | ••••    | 353    | 17        |
| अपरान्त:            | ••••    | 194         | 55     | >1         | ••••    | 419    | 79        |
| अपविद्धः            | *0**    | 502         | 12     | अभ्युचयः   | ••••    | 534    | 95        |
| अपसर्पिणी           | ••••    | 121         | 70     | अभ्रसभा    | ••••    | 201    | 55        |
| अपसृतम्             | ••••    | 514         | 11     | अभ्रमु:    | ••••    | 85     | 20        |
| अपस्थारः            | ••••    | 80          | 14     | अमर:       | ••••    | 127    | 28        |
| ,,                  | ••••    | 128 8       | •      | अमरावती    | ••••    | 91     | 27        |
| अपस्यन्दिता         |         | 523         | 90     | भमरी       | ••••    | 303    | 51        |
| अपद्वारः            | ••••    | 330         | 62     | असृतम्     | ••••    | 224    | 41        |
| अपात्रीकरणम्        | ••••    | 249         | 76     | ,,         | ••••    | 428    | 46        |
| अपानः               | ••••    | 169         | 77     | असृता      | ••••    | 121    | 69        |
| "                   | ••••    | 425         | 10     | ,,         | ••••    | 156    | 64        |
| अपुष्टः             | • 00 •  | 525         | 16     | >,         | ••••    | 397    | 147       |
| <b>अ</b> प्सरसः     | 1 • • • | 92          | 33     | ,,,        | ••••    | 397    | 152       |
| <b>अप्</b> सराः     | ••••    | <b>15</b> 5 | 49     | भमेध्यः    | ••••    | 71     | 22        |
| লদ্ধান্ত:           | ••••    | 171         | 101    | अमैत्रम्   | ••••    | 449    | 69        |
| अवीन्वः             | ••••    | 71          |        | अम्बरीषः   | ••••    | 71     | 23        |
| अभक्षः (भान्त्रमञ्  | ī:)     | 72          | 22     | "          | ••••    | 210    | 65        |

|                | E    | टम्          | श्लोक: |                    |         | पुट         | श्चोक: |
|----------------|------|--------------|--------|--------------------|---------|-------------|--------|
| अम्बरीषकः      |      | 67           | 41     | भर्क:              | ••••    | 609         | 40     |
| अम्बष्ठकपुष्पा | 6    | 302          | 134    | <b>अर्कजः</b>      | ••••    | 433         | 61     |
| भम्बालिका      | E    | 557          | 139    | अर्कवर्ण:          |         | 142         | 5      |
| अम्बिका        | 6    | 809          | 38     | अर्कि:             |         | 431         | 59     |
| ,, .           | . :  | 374          | 49     | <b>अर्घः</b>       | ••••    | 354         | 31     |
| अम्बुजः        | ••   | 66           | 40     | <b>अर्चिः</b>      | ••••    | 396         | 144    |
| अम्बुवाहिनी    | 1    | 92           | 35     | अर्चिष्मती         | ••••    | 164         | ₹ 21   |
| अम्भःशिवा      | 1    | 198          | 25     | अर्जुनः            | ••••    | 407         | 69     |
| अंशः           | 1    | L55          | 48     | 11                 | ••••    | 485         | 13     |
| ,,             | 8    | 538          | 3      | "                  | ••••    | 594         | 79     |
| अंसः           | 4    | 189          | 57     | ,,                 | ****    | 601         | 126    |
| भय:कङ्कटक:     | E    | 350          | 67     | 3)                 | ••••    | 610         | 48     |
| अयशस्यम्       |      | 355          | 37     | . ,,               | ••••    | 612         | 68     |
| भयुतम्         | 4    | 140          | 20     | <b>अर्थपरा</b>     | ••••    | 355         | 40     |
| अयोध्या        |      | 201          | 52     | अर्थवादः           | ••••    | 23          | 10     |
| अयोयन्त्रकीलः  |      | 335          | 19     | अर्दिनी (अस्थिनी)  | . • • • | 173         | 119    |
| अरण्यः         |      | 225          | 55     | अर्धम्             | ••••    | 244         | 19     |
| अरिकः          |      | 214          | 11     | अर्धचन्द्रः        | ••••    | 442         | 38     |
| भरालकः         |      | 502          | 15     | "                  | ••••    | 506         | 48     |
| ,,             |      | 506          | `      | "                  | ••••    | 642         | 27     |
| अरिः           |      | 141          | 31     | <b>अर्धमु</b> कुला | ****    | 491         | 14     |
| अरिमित्रम्     |      | 141          | 32     | अर्धरेचितै।        | ••••    | 502         | 15     |
| अरिष्ट:        |      | 3 <b>0</b> 9 | 38     | अर्धोदयः           | ••••    | <b>275</b>  | 66     |
| अरिष्टनेमिः    | ••   | 155          | 49     | अर्धपद्मासनस्      | ••••    | 648         | 52     |
| अरुचिः         | •••  | 80           | 16     | अर्बुदम्           | ••••    | 455         | 63     |
| अरुणा          |      | 397          | 157    | अर्थमा             | ••••    | 154         | 40     |
| अरुणाच्छम्     | 2    | 201          | 56     | अर्वाक्स्रोतः      | ••••    | 65          | 19     |
|                | ••   | 96           | 13     | अर्थः              | ••••    | 167         | 48     |
| अरेमिनम्       | •• 4 | 141          | 31     | जलकन्दः            | ••••    | <b>58</b> 7 | 33     |

# शिवत स्वरकाकरे

|                       |      | पुटम्       | श्चोकः     |                     |      | पुटम् | श्होक:     |
|-----------------------|------|-------------|------------|---------------------|------|-------|------------|
| अलका                  | •••• | 170         | 87         | अशात्रवा            | •••• | 334   | 6          |
| अलक्तकरसः             | •••• | 472         | 33         | ,,                  | •••• | 448   | 109        |
| बक्प्रकः              | •••• | <b>580</b>  | 165        | अशोक:               | •••• | 586   | 24         |
| <b>अ</b> कद्वारः      | •••• | 524         | 6          | ,,                  | •••• | 590   | 52         |
| ,,                    | •••• | <b>53</b> 3 | 84         | "                   | •••• | 615   | 92         |
| <b>म</b> लपद्मः       | •••• | 506         | 50         | अर्मकः              | •••• | 194   | <b>5</b> 2 |
| <b>अ</b> ळम्बुसा      | •••• | 143         | 19         | <b>अ</b> इमकूटः     | •••• | 193   | 48         |
| भकातकम्               | •••• | <b>524</b>  | 97         | <b>अ</b> श्मदुर्गम् | •••• | 449   | 50         |
| अलाता                 | •••• | <b>52</b> 3 | <b>9</b> 3 | <b>अ</b> इमिलः      | •••• | 127   | 28         |
| <b>अ</b> छिगुणम्      | •••• | 395         | 142        | भइमात:              | •••• | 586   | 23         |
| <b>अ</b> लिन्दम्      | •••• | 467         | 73         | भइमातक:             | •••• | 598   | 104        |
| <b>अवधूतम्</b>        | •••• | 489         | 4          | अरुमातकम्           | •••• | 654   | 98         |
| <b>ज</b> वनद्रम्      | •••• | 582         | 184        | अश्रमः              | •••• | 582   | 182        |
| <b>अ</b> वन्तिः       | •••• | 194         | <b>5</b> 1 | भश्रवारि            | •••• | 326   | 27         |
| <b>अ</b> वन्तिः       | •••• | 197         | 7          | .গম:                | •••• | 620   | 33         |
| <b>अ</b> वन्तिनैर्ऋतः | •••• | 194         | 59         | अश्वकर्णः           | •••• | 605   | 8          |
| <b>अ</b> वन्तिसंभवा   | •••• | 630         | 96         | ,,                  | •••• | 615   | 89         |
| भवन्ती                | •••• | 198         | 21         | अश्वकर्णी           | •••• | 307   | 94         |
| <b>अवरो</b> ही        | •••• | <b>53</b> 3 | 82         | अश्वकान्तम्         | •••• | 517   | 44         |
| <b>अव</b> लोकितम्     | **** | 496         | 62         | अश्वकान्ता          | •••• | 528   | 45         |
| <b>अ</b> वहित्थः      | •••• | 513         | 100        | ,,                  | •••• | 530   | 58         |
| <b>अवहित्थकम्</b>     | •••• | 517         | 44         | अश्वतर:             | •••• | 155   | 53         |
| <b>अव</b> हित्थकः     | •••• | 511         | 84         | अश्वस्थः            | •••• | 584   | 8          |
| <b>अवा</b> ग्जम्      | •••• | 42          | 16         | ,,                  | ••4  | 615   | 87         |
| <b>अ</b> विकः         | •••• | 250         | 78         | अश्वमेधदत्तः        | **** | 255   | 5          |
| <b>अ</b> विलम्बः      | •••• | 353         | 17         | अश्वन्यूहः          | **** | 441   | 27         |
| <b>अ</b> ब्यक्तम्     | •••• | 240         | 117        | अश्वोदरजः           |      | 164   | 22         |
| जन्ययः                | •••  | 185         | 54         | अष्टतालम्           | **** | 476   | 81         |
| <b>अ</b> च्यवस्थित:   | •••• | 559         | 161        | अष्टभौमा            | •••• | 69    | 9          |

|                                     |      | पुटम्       | श्लोक:   |                    |      | पुटम्       | श्लोक:    |
|-------------------------------------|------|-------------|----------|--------------------|------|-------------|-----------|
| अष्टाभिष्टोमिका                     | •••• | 143         | 23       | आकरम्              |      | 419         | 80        |
| <b>अ</b> सङ्गा                      | •••• | 173         | 119      | भाकर्षणम्          | •••• | 501         | 3         |
| समहिष्णुः                           | •••• | 330         | 68       | <b>क्षाकाशगानि</b> | •••• | <b>52</b> 3 | 95        |
| असंपूर्णः                           | •••• | 530         | 66       | आका शनी            | •••• | <b>52</b> 3 | 88        |
| असावरी                              | •••• | <b>54</b> 3 | 50       | आकान्तम्           | •••• | 468         | 78        |
| <b>)</b> ,                          | •••• | <b>5</b> 53 | 112      | <b>आक्षि</b> सा    |      | <b>52</b> 3 | 92        |
| असितः                               | •••• | 175         | 13       | आखु:               | •••• | 382         | 70        |
| <b>3</b> 2                          | •••• | 527         | 27       | ,,                 | •••• | 591         | 64        |
| असिता                               | •••• | 397         | 151      | भाग्नेयाः          | •••  | 396         | 143       |
| असिताङ्ग:                           |      | 173         | 111      | भाग्नेयी           | •••• | 382         | 45        |
| असिताछवनम्                          |      | 71          | 24       | <b>भा</b> ङ्गिकम्  | •••• | 484         | . 8       |
| मसियष्टि:                           | •••• | 375         | 59       | भाचार्यः           | •••  | 248         | 62        |
| भसिकी (सुतसा)                       | •••• | 192         | 31       | भारविकम्           |      | 445         | 74        |
| असी:                                | •••• | 192         | . 39     | "                  | •••• | 449         | 61        |
| <b>अ</b> सुरः                       | •••• | 127         | 24       | ंभाढकम्            | •••• | 215         | 16        |
| <b>अ</b> सृक्पुयहदः                 | •••• | 70          | 17       | भातुण्डः           | •••• | 308         | 99        |
| भस्तेयम्                            | •••• | 236         | 67       | भारमसात्           | •••• | 422         | 111       |
| <b>अ</b> स्थिभङ्गः                  | •••• | 71          | 28       | आत्मायत्तः         | •••• | 352         | 4         |
| <b>अ</b> स्थिभङ्गप्रपी <b>खन</b> म् | •••• | 71          | 24       | भात्रेयः           | **** | 196         | <b>75</b> |
| अस्वर:                              | •••• | 559         | 156      | भादितालः           | •••• | <b>56</b> 3 | 9         |
| अहिता                               | •••• | 191         | 29       | ,,                 | •••• | 565         | 27        |
| भहिनिलय:                            | •••• | 597         | 100      | भादित्याः          | •••• | 92          | 33        |
| ,,                                  | •••• | 598         | 104      | आदिदापाः           | •••• | 195         | 71        |
| <b>अ</b> हिमुखः                     | •••• | 256<br>236  | 23       | आदिभक्तः           | •••• | 28          | 4         |
| <b>अ</b> हिंसा<br>अहोबलम्           | •••• | 201         | 67<br>53 | आदिराष्ट्र:        | •••• | 194         | <b>52</b> |
|                                     |      | 40 I        | ออ       | आधूतम्             | •••  | 489         | 4         |
|                                     | आ    |             |          | भानतकम्            | •••• | 645         | 41        |
| <b>आक</b> म्पितम्                   | •••• | 489         | 4        | आनन्दः             | •••• | 120         | 61        |
| <b>आक्रन्दः</b>                     | •••• | 441         | 32       | भानन्दम्           |      | 120         | 62        |

#### शिवतत्त्वरत्नाकरे

|                     |      | पुटम्       | श्लोकः   |                      |      | पुटम्       | स्रोकः     |
|---------------------|------|-------------|----------|----------------------|------|-------------|------------|
| <b>आनन्दपुर</b> म्  | •••• | 661         | 161      | भामलकम्              | •••• | 584         | 12         |
| <b>आना</b> हः       | •••• | 467         | 73       | भामककम्              | •••• | 594         | 79         |
| बान्त्रभक्षः (अअक्ष | :)   | 71          | 22       | आम्रः                | •••• | 586         | 25         |
| <b>आन्त्रमा</b> छा  | •••• | 447         | 101      | 3)                   | •••  | 587         | 31         |
| आन्त्रवृद्धिः       | •••• | 79          | 10       | आम्रातकः             | •••• | 598         | 107        |
| ,,                  |      | 80          | 17       | आयः                  | •••• | 354         | 27         |
| <b>)</b>            | •••• | 167         | 50       | "                    | •••• | <b>45</b> 3 | 47         |
| <b>भा</b> न्ध्रः    | •••• | 194         | 57       | 22                   | •••• | 464         | 38         |
| मान्ध्री            | •••• | 539         | 10       | भायतम्               | •••• | 517         | 43         |
| "                   | •••• | <b>54</b> 0 | 20       | आरग्वधः              | •••• | 609         | 38         |
| <b>आन्दो</b> लः     | •••• | 511         | 84       | आरिष्टम्             |      | 245         | 30         |
| आन्दोलनम्           | •••• | 501         | <b>2</b> | <b>आरोह</b> मुक्तान् | •••• | 448         | 102        |
| भान्दोलिका          | •••• | <b>556</b>  | 133      | <b>आ</b> रोही        | •••• | <b>5</b> 33 | 81         |
| <b>भा</b> न्दोलितः  | •••• | 537         | 111      | <b>आ</b> र्क्षम्     | •••• | 204         | 15         |
| भान्दोली            | •••• | 541         | 33       | भार्जवम्             | •••• | 450         | 16         |
| आप:                 | •••• | 168         | 66       | आर्तस्वर:            | •••• | 260         | 65         |
| आपस्तम्बः           | •••• | 17          | 41       | <b>आर्दः</b>         | •••• | 587         | <b>3</b> 3 |
| आपूरणः              | •••• | 154         | 45       | आर्यावर्तः           | •••• | 200         | 37         |
| <b>आ</b> प्यायिनी   | •••• | 397         | 153      | आर्ष:                | •• . | 221         | 13         |
| "                   | •••• | <b>5</b> 30 | 59       | आर्षभी               | •••• | 538         | 2          |
| <b>आमिसारः</b>      | •••• | 194         | 62       | ,,                   | •••• | 539         | 18         |
| आभीरः               | •••• | 194         | 55       | भाखवाल:              | •••• | 590         | 56         |
| भाभीरसमुद्रवा       | •••• | 628         | 86       | <b>.</b> 33          | •••  | 591         | 58         |
| <b>आ</b> भुमः       | •••• | 514         | 12       | भारापा               | •••• | <b>5</b> 30 | 60         |
| आभुवनम्             | •••• | <b>5</b> 13 | 2        | भालीढम्              | •••• | 518         | 50         |
| "                   | •••• | 514         | 7        | आलोकितम्             | •••• | 496         | 62         |
| <b>आम्यासिकी</b>    | •••• | 633         | 113      | आवर्तः               | •••• | 164         | 15         |
| आमर्दक:             | •••• | 127         | 26       | <b>3</b> )           | **** | 428         | 46         |
| भामदी:              | •••• | 128         | 39       | "                    | •••• | 523         | 96         |
|                     |      |             |          | . ,,                 | •••• |             |            |

|                         |      |               |        |                |      |        | _      |
|-------------------------|------|---------------|--------|----------------|------|--------|--------|
|                         |      | <b>बुंटम्</b> | श्लोक: |                |      | वैदर्भ | क्षोक: |
| आवर्तः                  | •••• | 324           | 4      | इक्षुमेहः      | •••• | 79     | 8      |
| भावर्तकः                | •••• | 535           | 106    | इक्षुयन्त्रम्  | •••• | 71     | 25     |
| भावर्ताः                | •••• | 129           | 45     | इक्षुला        | ***  | 191    | 25     |
| आवर्तिता                | •••• | 516           | 28     | इञ्जसार:       | •••• | 90     | 16     |
| भावहः                   | •••• | 126           | 16     | इच्छा          | •••• | 457    | 80     |
| भाविकम्                 | •••  | 233           | 34     | इच्छाज:        | •••• | 404    | 36     |
| भावि:                   | •••• | 192           | 32     | इंडा           | •••• | 425    | 8      |
| भाविद्धगमनम्            | •••• | 516           | 31     | इदावत्सरः      | •••• | 205    | 26     |
| <b>भाविद्धव</b> क्त्रको | •••• | 502           | 15     | इद्रत्सरः      | •••• | 206    | 28     |
| <b>आ</b> विद्धा         | **** | <b>5</b> 23   | 93     | इन्दुजः        | •••• | 433    | 61     |
| आवेष्टितम्              | ***1 | 501           | 6      | इन्दुयज्ञप:    | **** | 186    | 62     |
| भाइतिषः                 | •••• | 370           | 5      | "              | •••• | 93     | 42     |
| भाञ्जगः                 | •••• | 169           | 79     | ,,             |      | 99     | 48     |
| भाश्रमः                 | •••• | 225           | 55     | <b>"</b>       | •••• | 154    | 44     |
| <b>आसारः</b>            | •••• | 441           | 33     | इन्द्रद्वीपः   | •••• | 190    | 13     |
| <b>आसुरः</b>            |      | 221           | 13     | इन्द्रनीख:     | **** | 172    | 106    |
| आस्कन्दितम्             | **** | 523           | 96     | 3,             | •••• | 585    | 20     |
| आहितः                   |      | 525           | 10     | 27             | •••• | 603    | 135    |
| "                       | •••  | 537           | 111    | इन्द्रप्रस्थम् | •••• | 371    | 8      |
| आहार्यम्                | •••• | 484           | 8      | इन्द्रलोक:     | •••• | 163    | 6      |
| <b>माहि</b> च्छत्रः     | •••• | 197           | 10     | इन्द्राणी      | •••• | 173    | 112    |
| आह्वानम्                | •••• | 501           | 3      | ,,             | •••  | 438    | 91     |
|                         |      |               |        | इन्द्रायुधम्   | **** | 133    | 20     |
|                         | इ    |               |        | इन्धिदा        | •••• | 397    | 152    |
| इकेरी                   | •••• | 461           | 3      | इभकरणम्        | •••• | 649    | 57     |
| "                       | •••• | 399           | 171    | इसिका          | •••• | 620    | 33     |
| 29                      | •••• | 661           | 164    | इम्महिसदाशिवः  | •••• | 342    | 101    |
| <b>इ</b> श्चका          | •••• | 116           | 18     | इरावती         | •••• | 191    | 25     |
| इश्चदा                  | •••  | 199           | 29     | इका            | •••• | 191    | 25     |
| S. RATI                 | AKAR | A             |        |                |      | 49     | 3      |

|                    |      | पुटम्       | श्लोक:     |                     |       | पुटम्       | श्लोक:     |
|--------------------|------|-------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| बुळाबुतम्          | •••• | 104         | 11         | उत्कुली             | ****  | 629         | 92         |
|                    | •••• | 105         | 24         | उत्कारी             | ••••  | 397         | 150        |
| ,,                 | •••• | 111         | 80         | उत्कोचजीवी          | ••••  | 282         | 38         |
| इष्टकादुर्गम्      | •••• | 449         | 51         | उत् <b>क्षप्तम्</b> | ••••  | 489         | . 5        |
|                    |      |             |            | उत्क्षेपम्          | ••••  | 498         | 82         |
|                    | ट्ट  |             |            | उत्खातम्            | ••••  | 344         | 8          |
| इति:               | •••• | 292         | 78         | उत्तम:              | ••••  | 193         | 49         |
| <b>क्र्</b> शानः   | •••• | 187         | 63         | "                   | ••••  | <b>55</b> 8 | 153        |
| ईश्वर:             | •••• | 66          | 32         | उत्तमोत्तम:         | •••   | 558         | 152        |
| 29                 | •••• | 172         | 109        | उत्तरा              | ••••  | 485         | 14         |
| ईश्वरी             | •••• | 397         | 149        | उत्तरायता           | ••••  | 528         | 44         |
| ईषिया              | •••• | <b>52</b> 3 | 89         | ,,                  | •••   | <b>5</b> 30 | <b>5</b> 8 |
|                    |      |             |            | उत्तानः             | •••   | 501         | 5          |
|                    | उ    |             |            | उत्तानवञ्चितौ       | ••••  | <b>5</b> 20 | 16         |
| उप्र:              | •••  | 172         | 109        | उत्तानितम्          | •••   | 645         | 41         |
| उग्रचामुण्डी       | •••  | 173         | 117        | उत्ताने             | ••••  | <b>45</b> 3 | 44         |
| उग्रसेन:           | •••• | 141         | 4          | <b>उत्थित</b> म्    | ••••  | 641         | 41         |
| >9                 | •••• | 154         | 45         | उत्पलम्             | •.••  | 587         | 33         |
| उच्चिष्टका         | •••• | <b>5</b> 23 | 89         | उत्पलद्लम्          | • • • | 642         | 29         |
| उसै:श्रवा:         | •••  | <b>16</b> 3 | 9          | उत्पत्ना            | ••••  | 199         | 28         |
| <b>उच्छ्वासः</b>   | •••• | 70          | 18         | उत्पलावती           | •••   | 143         | 18         |
| <b>विक्र</b> ष्टा: | •••• | 128         | 39         | >>                  | ••••  | 193         | 43         |
| उच्छुरिकः          | •••• | 648         | <b>5</b> 3 | उत्पाता:            | ••••  | 278         | 94         |
| उज्ज्वला           | •••• | 193         | 42         | >>                  | ••••  | 285         | 4          |
| उज्जुलत्वम्        | •••• | 641         | 25         | उत्सङ्गः            | ••••  | 511         | 84         |
| उरज:               | •••• | 259         | 55         | उत्सर्विणी          | ••••  | 121         | 70         |
| उड्डवाणपट्टिका     | •••  | 274         | 55         | उत्सव:              | ••••  | 194         | 62         |
| <b>उ</b> श्कर्षणम् | •••• | 501         | 3          | "                   | ••••  | 565         | 24         |
| उल्बद्धः           | •••• | 193         | 49         | उत्सव:              | ••••  | <b>56</b> 9 | 79         |
|                    |      |             |            |                     |       |             |            |

|                       |        | पुटम् | श्चोक: |                       |      | पुटम् | श्लोक: |
|-----------------------|--------|-------|--------|-----------------------|------|-------|--------|
| उत्साहशक्ति:          | ••••   | 355   | 40     | उद्वता                | •••• | 523   | 92     |
| <b>उत्साद्दशक्तिः</b> | ••••   | 403   | 28     | उद्वती                | **** | 502   | 14     |
| उत्सेध:               | ••••   | 476   | 72     | उद् <u>दे</u> ष्टितम् | •••• | 501   | 6      |
| <b>उदरम्</b>          | •••• , | 482   | 52     | उद्वेष्टितकः          | 1000 | 502   | 12     |
| <b>उद्रम्भरिता</b>    | ••••   | 284   | 72     | उन्नतः                | **** | 119   | 48     |
| <b>उदानः</b>          | ••••   | 169   | 77     | उन्मत्तः              | •••• | 173   | 111    |
| <b>उदानः</b>          | ••••   | 425   | 10     | 39                    | •••• | 235   | 61     |
| उदुम्बर:              | ••••   | 584   | 7      | <b>उन्मानम्</b>       | •••• | 477   | 84     |
| ,,                    |        | 587   | 32     | उन्मेष:               | •••  | 497   | 74     |
| <b>5</b> )            | ••••   | 609   | 40     | उपजिह्वा              | •••• | 79    | 11     |
| 5)                    | ••••   | 611   | 57     | उपत्यका               | •••• | 300   | 9      |
| उद्गता                | ••••   | 528   | 45     | उपदा                  | •••• | 335   | 18     |
| उद्गार:               |        | 369   | 108    | उपधा                  | **** | 453   | 49     |
| <b>ब्द्रीत</b> :      | ••••   | 534   | 96     | उपन्यास:              | **** | 538   | 3      |
| उद्धटः                | ••••   | 563   | 9      | <b>उपप्रदानम्</b>     | •••• | 419   | 80     |
| <b>उद्घ</b> टितः      | ••••   | 516   | 34     | उपमानम्               | •••• | 477   | 84     |
| <b>उ</b> हिष्टम्      | ••••   | 570   | 81     | उपलाख्यगभैः           | **** | 388   | 81     |
| ,,                    | ••••   | 591   | 97     | उपलोलक:               | •••• | 535   | 100    |
| <b>उद्ध्</b> लनम्     | ••••   | 241   | 122    | उपवनम्                |      | 585   | 15     |
| <b>उद्भिदः</b>        | ••••   | 116   | 27     | उपसर्गः               | •••• | 287   | 21     |
| उद्योगित्वम्          | ••••   | 450   | 14     | <b>उपसर्पणम्</b>      | •••• | 514   | 15     |
| <b>उ</b> द्वतितः      | ****   | 515   | 22     | उपहार:                | •••• | 403   | 30     |
| उद्रहः                | ••••   | 126   | 16     | उपाङ्गम्              | •••• | 525   | 7      |
| उद्वाहितम्            | •••    | 513   | 2      | ,,                    | •••• | 488   | 51     |
| उद्वाहितः             | ••••   | 334   | 4      | उपाङ्गता              | •••• | 556   | 127    |
| **                    | ••••   | 515   | 17     | उपावृत्तः             | •••• | 194   | 56     |
| ,,                    | ••••   | 516   | 27     | उपेक्षासनम्           | •••• | 411   | 4      |
| 2,                    | ••••   | 534   | 96     | <b>उपेन्द्रा</b>      | **** | 192   | 35     |
| उद्वत्ततारका          | ••••   | 492   | 24     | <b>उभयवेतनः</b>       | •••• | 414   | 31     |
| 4                     |        |       |        |                       |      | 43*   |        |

## **शिवतस्वर**क्षाकरे

|                     |        | पुटम्       | श्लोक:     |                   |      | षुटम्       | श्लोक:     |
|---------------------|--------|-------------|------------|-------------------|------|-------------|------------|
| उमा                 | ••••   | 172         | 110        | उच्चाः            | •••• | 66          | 40         |
| <b>उमापतिः</b>      | ••••   | 89          | 54         | ,, (गोब्णुः)      | •••  | 117         | 38         |
| उर:                 | •••    | 444         | 64         | ,,                | •••• | 255         | 6          |
| उर:पार्श्वमण्डली    | ••••   | 502         | 18         | उष्णम्            | •••• | 70          | 13         |
| उरोमण्डलिना         | ••••   | 502         | 18         | उष्णज्वर:         | •••• | 81          | 32         |
| उरोवणम्             | ••••   | 81          | 31         | उष्णीष:           | •••• | 391         | 102        |
| उर्वराः             | ••••   | 143         | 19         | ,,                | •••• | 477         | 88         |
| उर्वशी              | ••••   | 143         | 18         |                   |      |             |            |
| उॡकः                | •••    | 71          | 20         |                   | ऊ    |             |            |
| <b>&gt;&gt;</b>     | ••••   | 194         | 62         | <b>ऊधः</b>        | •••• | 346         | 28         |
| ·,,                 | ••••   | 250         | 82         | <b>ऊ</b> रुः      | •••• | 488         | <b>5</b> 5 |
| ,,                  | ••••   | 326         | 27         | "                 | •••• | 489         | 57         |
| ,,                  | ••••   | 366         | 67         | >>                | •••• | 515         | <b>22</b>  |
| <b>उल्लक्</b> हदयम् | ••••   | 308         | 101        | <b>ऊरुवृत्ता</b>  | •••• | <b>52</b> 3 | 89         |
| उ <b>ॡखलम्</b>      | ••••   | 302         | 38         | ऊरूपगृहम्         | •••• | 638         | 11         |
| उ <b>ल्कापातः</b>   | ••••   | 287         | <b>2</b> 2 | ऊर्णा             | •••• | 238         | 89         |
| उल्बणः              | ••••   | 450         |            | ऊर्णानासिः        | •••• | 507         | 51         |
| ) <b>) )</b>        | · •••• | 503         |            | ऊर्णायुः          | •••• | 155         | 49         |
| उ <b>ल्मुकः</b>     | ••••   | 364         |            | ऊर्जा             | •••  | 161         | 114        |
| उल्लासितः           | ••••   | 535         |            | ऊर्ध्वः           | •••• | 502         | 11         |
| ,,                  |        | 537         |            | <b>ऊर्ध्वकेशः</b> | •••• | 128         | 38         |
| <b>বল্লিক্লা:</b>   | ••••   | 129         |            | <b>अध्वकेशी</b>   | •••  | 173         | 115        |
| उल्लोकितम्          | ••••   | <b>4</b> 96 |            |                   | ***  | 523         | 91         |
| उशनाः               | ••••   | 17          |            | उर्ध्वहक्         | •••• | 170         | 82         |
| उशीरम्              | ••••   | 387         |            |                   | •••• | 502         | 18         |
| ,,                  | ••••   | 589         |            |                   | •••• | 186         | <b>5</b> 8 |
| "                   | ••••   | 594         |            |                   | •••• | 65          | 19         |
| "                   | ••••   | 601         |            |                   | •••• | 155         | 48         |
| उष्ट्रजीवः          | ••••   | 560         | 167        | <b>ज</b> ब्मा     | •••• | 396         | 144        |
|                     |        |             |            |                   |      |             |            |

|                                       |      | पुटम्      | श्रोक:     |                     |      | पुटम्       | श्लोक:     |
|---------------------------------------|------|------------|------------|---------------------|------|-------------|------------|
| `                                     | 来    |            |            | एकपादः              | •••• | 129         | 41         |
| ऋकाः                                  |      | 70         | 19         | एकपादप्रवर्तकम्     |      | 71          | 24         |
| ,,                                    | •••• | 112        | 95         | एकपाइवेंगतम्        |      | 519         | 62         |
| ,,                                    | •••• | 155        | 53         | एकपृष्ठ:            | •••• | 193         | 49         |
| <b>29</b>                             | •••  | 191        | 19         | एकवक्तम्            |      | 445         | 73         |
| ऋतम्                                  | •••• | 224        | 41         | एकशालकम्            | •••• | 466         | 58         |
| ऋतुजित्                               | •••• | 155        | 51         | एकश्रङ्गम्          | •••• | 97          | 19         |
| ऋद्धिः                                | •••• | 397        | 148        | 20,041.4            | •••• | 99          | 40         |
| ऋभूः (भृगुः)                          | •••• | 125        | 7          | ,,                  | •••• | 177         | 30         |
| ऋश्यमूक:                              | •••• | 197        | 14         | एकाहिकः             | •••• | 81          | 35         |
| ऋषभः 🗇                                | •••• | 300        | 19         | एडका                | •••• | 606         | 13         |
| <b>&gt;</b> >                         | •••• | 526        | 22         | एडकाक्रीडितम्       | •••• | 523         | 96         |
| ऋषिकुल्या                             | •••• | 113        | 98         | एडकाकी <b>डि</b> ता | •••• | <b>52</b> 3 | 91         |
| ,,                                    | •••• | 193        | 44         | एनांसि              |      | 295         | 18         |
| 33                                    | •••• | 199        | 30         | <b>एरण्डबीजम्</b>   |      | 373         | 32         |
| ऋषिचान्द्रायणम्                       |      | 254        | 123        | ,,                  | •••• | 613         | 73         |
| ऋष्यंशसंभवा                           | •••• | 627        | 81         | एलक:                |      | 369         | 110        |
| ऋष्यशृङ्गः                            | •••• | 175        | 12         | एला                 | •••• | 587         | <b>3</b> 3 |
| ऋष्यावर्तः                            | •••• | 200        | 37         | एलापुत्रः           | •••• | 154         | 44         |
|                                       |      |            |            | 39                  | •••• | 169         | 69         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | प्   |            |            |                     | ऐ    |             |            |
| एकप्रामप्रभुः                         | •••• | 347        | 33         | के <b>न्य</b> नंग   |      | 100         | 75         |
| एकजानुकम्                             | •••• | 519        | 63         | ऐरावतम्             | •••• | 105         | 23         |
| एकताल:                                | •••• | 477        | 83         | ,,<br>ऐरावतः        | •••• | 85          | 19         |
| 31                                    | •••• | <b>564</b> | 18         |                     | •••• | 154         | 47         |
| "                                     | **** | <b>568</b> | 62         | "                   | •••• | 163         | 8          |
| एकद्रब्याभिलापव                       | s:   | 404        | 36         | ऐरावता              | **** | 198         | 17         |
| एकपादम्                               | •••• | 519        | <b>6</b> 3 | ,,                  | •••• | 604         | 2          |
| एकपादः                                | •••• | 71         | 29         | ऐश्वरम्             | •••• | 241         | 129        |

|                    |      | पुटम् | श्होक: ( |                           | •       | पुरम्      | श्लोक:   |
|--------------------|------|-------|----------|---------------------------|---------|------------|----------|
|                    |      |       |          | TEIT.                     |         | 173        | 114      |
|                    | ओ, औ |       |          | <b>कङ्कालः</b>            | ••••    | 564        | 18       |
| <b>कोमभवाः</b>     | **** | 396   | 143      | "                         | ••••    | 568        | 63       |
| <b>क्षौचिध्यः</b>  |      | 120   | 57       | 9)<br>Trace               | ••••    | 615        | 88       |
| <b>सौ</b> डुवः     | **** | 530   | 64       | कङ्गुः<br>कच्छः           | •••     | 195        | 64       |
| "                  | **** | 542   | 39       | कच्छनीरः                  | ••••    | 154        | 41       |
| 99 ·               | ì    | 550   | 92       | •                         | ••••    |            | 104      |
|                    | •••• | 552   | 106      | कच्छप:                    | ••••    | 172        | 83       |
| "                  | •••• | 553   | 112      | ,,                        | ••••    | 250<br>325 | 18       |
| <b>भौ</b> दुम्बरः  | •••• | 225   | 52       | क्रजलम्                   | ••••    | 326        | 23       |
| भौपकः              | •    | 196   | 75       | ,,                        | ••••    |            | 34       |
| और्णम्             | •••• | 238   | 90       | "                         | ••••    | 476        | 97       |
| भौर्षः             | •••  | 113   | 104      | कटकः                      | •••     | 171        | 49       |
| औशनस्यम्           | •••• | 451   | 24       | कटकामुख:<br>कटकावर्धमानकः | ••••    | 506        | 83       |
| औषधम्              | •••• | 238   | 96       |                           | ••••    | 510        | 23       |
| <b>औष</b> धसिद्धिः | •••• | 302   | 32       | कटपूतनः                   |         | 71<br>71   | 23<br>23 |
|                    |      |       |          | कटाह:                     | ••••    | 90         |          |
|                    | क    |       |          | ा कटिः<br>कटिः            | ****    | 488        | 9<br>51  |
| -                  |      | 482   | 148      |                           | ••••    | 489        |          |
| ककुदः              | •••• | 601   | 123      | "                         | •••     |            | 57       |
| ककुभः              | •••• |       | 47       | "                         | ••••    | 515        | 17       |
| ककुभा              | •••• | 542   | 76       | कटिस्पन्द:<br>कठोरम्      | ••••    | 367        | 80       |
| "                  | •••• | 547   |          |                           | ••••    | 453        | 43       |
| 99                 | •••• | 553   |          | कडारम्                    | ••••    | 453        | 43       |
| कक्षः              |      | 445   |          | कणधूमः                    | ••••    | 71         | 21       |
| कक्षत्रणम्         |      | 82    |          | कण्टकम्                   | ****    | 239        | 99       |
| कक्ष्यः            | •••• | 194   |          | कण्टकः (कटङ्कटः)          |         | 70         |          |
| कक्ष्याबन्धः       | •••• | 579   |          | कण्टकः (संकटः,            | नक्करः) |            |          |
| कङ्कवदनः           | **** | 171   |          | >>                        | •••     | 270        |          |
| कञ्चालः            | •••• | 128   | 33       | कण्टकतरुः                 | ••••    | 368        | 92       |

|                  |       | पुटम्       | श्होक:     |              |               | पुटम्       | श्लोक: |
|------------------|-------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|--------|
| कण्टकी           | ••••  | 173         | 119        | कपर्दिनी     | ••••          | 530         | 59     |
| कण्ठरोगः         | ••••  | 168         | 58         | कपदी         | ••••          | 186         | 61     |
| कण्ह्तिः         | •••   | 80          | 14         | कपाली        | ••••          | 173         | 111    |
| ,,               | ••••  | 170         | 88         | ,,           | ••••          | 173         | 120    |
| कतक:             | ••••  | 586         | 25         | कपालीश:      | ••••          | 185         | 53     |
| कद्क्ब:          | ••••  | 95          | 5          | कपिः         | •••           | 71          | 20     |
| ,,               | ••••  | 586         | 23         | कपिञ्जल:     |               | 17          | 44     |
| ,,               | ••••  | 597         | 102        | ,,           | ••••          | 373         | 31     |
| "                | ••••  | 605         | 7          | कपिक्षला     | ••••          | 192         | 34     |
| कदम्बवनम्        | ••••  | 308         | 103        | कपित्थः      | ****          | 239         | 99     |
| कदली             | ••••  | 203         | · 69       | ,,           | ••••          | 506         | 49     |
| >5               | ••••  | 239         | 99         | ,,           |               | 584         | 12     |
| ,,               | ••••  | 585         | 14         | ,,           | ••••          | 587         | 30     |
| ,,               | •••   | 586         | 23         | ,,           | ••••          | 590         | 53     |
| ,,               | ••••  | 589         | 45         | "            | ••••          | 605         | 10     |
| ,,               | ••••  | 613         | 75         | कपिरुः       | ••••          | 97          | 21     |
| कदलीदलम्         | . ••• | 607         | 19         | ,,           | ••••          | 97          | 22     |
| कनकः             | ••••  | 97          | 27         | ,,           | ••••          | 98          | 28     |
| कनीनकः           | •••   | 194         | <b>5</b> 2 | ,,           | , <b>••••</b> | 116         | 27     |
| कन्था            | ••••  | 227         | 73         | "            | ••••          | <b>55</b> 9 | 158    |
| कन्दर्प:         | ****  | <b>56</b> 3 | 10         | कपिला        | ••••          | 85          | 20     |
| ,,               | ••••  | 565         | 29         | ,,           | ••••          | 192         | 36     |
| कन्दसमुद्रवः     | ••••  | 587         | 33         | 22           | ••••          | 322         | 64     |
| कन्दुकः          | ••••  | 564         | 18         | कपिला(लो)दरः | ••••          | 97          | 24     |
| <b>y</b> 7       | ••••  | 568         | 62         | कपिसत्त्वा   | ••••          | 626         | 76     |
| कन्याद्वीपः      | ••••  | 190         | 14         | कपोतः        | •••           | 250         | 82     |
| कन्यावेश्यम् (का | न्यं, | 419         | 80         | "            | ••••          | 510         | 83     |
| वेश्याजम्)       |       |             |            | कपोतवर्णः    | · · · ·       | 3 <b>86</b> | 70     |
| कपटी             | ••••  | 172         | 102        | कबन्धः       | ••••          | 128         | 33     |
|                  |       |             |            |              |               |             |        |

### श्चिवतत्त्वरकाकरे

|                   |        | षुटम्       | श्लोक: |                 |          | पुटम् | श्लोक:     |
|-------------------|--------|-------------|--------|-----------------|----------|-------|------------|
| कमण्डलुम्         | ••••   | 227         | 73     | करणयतिः         | ••••     | 564   | 21         |
| कमण्डलुः          | ••••   | 300         | 16     | 99              | •••      | 569   | 70         |
| कमलम्             | •••    | 442         | 38     | करतोया          | ••••     | 193   | 43         |
| कमलालयः           | ••••   | 201         | 57     | करपछ्वः         |          | 195   | 64         |
| क्रम्पः           | ••••   | 537         | 110    | करपात्रम्       | ••••     | 229   | 94         |
| कम्पकः            | ••••   | 559         | 162    | करभञ्जकः        | ••••     | 196   | 76         |
| कम्पनम्           | ••••   | 499         | 102    | करमर्दः         | ••••     | 590   | <b>5</b> 3 |
| कम्पमानम्         | ••••   | 477         | 84     | करमर्शः (करमर्व | :)       | 587   | 31         |
| <b>क</b> म्पवायुः |        | 83          | 51     | करमोदा          | ••••     | 198   | 22         |
| कस्पितम्          | ••••   | 489         | 4      | करवाहिनी        | • • •    | 193   | 42         |
| • • • •           | •••    | 499         | 97     | करवी ? कुररी ?  | कुरुद्री | 96    | 14         |
| <b>)</b> , .      | ••••   | 515         | 22     | करवीरः          | •••      | 587   | 32         |
| ,,                | ••••   | 537         | 110    | ,,              | ••••     | 613   | 70         |
| कस्पितः           | ••••   | <b>5</b> 60 | 168    | करहाटक:         | •••      | 197   | 10         |
| कस्पिता           | ••••   | 515         | 17     | कराल:           | ••••     | 70    | 14         |
| व्यव्यः           | ••••   | 155         | 51     | कराला           | ••••     | 69    | 8          |
| कम्बलाश्वतरः      | ••••   | 169         | 69     | कराला:          | ••••     | 128   | 39         |
| कम्भावती          | •••    | 546         | 70     | करालिका         | ••••     | 398   | 157        |
| कम्रा             | ••••   | 582         | 189    | ,,              | ••••     | 398   | 161        |
| कर:               | •• ••  | 488         | 51     | करालिनी         | ••••     | 173   | 119        |
| करकम्             | ••••   | 229         | 98     | कराली           | ••••     | 560   | 164        |
| करकः              | •••    | 195         | 69     | करिणः           | ••••     | 615   | 89         |
| करकाण्डः          | ••••   | 614         | 83     | करिहस्ती        | ••••     | 502   | 16         |
| करजम्             | ••••   | 419         | 79     | करीरः           | • ••••   | 586   | 24         |
| <b>कर</b> ज्ञः    | ••••   | 609         | 38     | ,,              | ••••     | 601   | 122        |
| 22                | ••••   | 656         | 118    | करीशक:          | ••••     | 195   | <b>6</b> 3 |
| करटप्रान्तः       | ••••   | 447         | 94     | करीषम्          | ••••     | 589   | 43         |
| करडा              | • •••• | 582         | 185    | करीष:           | ••••     | 246   | 38         |
| करसाचञ्चः         | ••••   | 488         | 48     | ,,              | ••••     | 248   | 58         |

| :-                  |         | पुटम्       | श्लोकः     |                 |      | पुटम् | श्चोक: |
|---------------------|---------|-------------|------------|-----------------|------|-------|--------|
| करीषिणी             |         | 191         | 26         | कर्नाट:         |      | 197   | 5      |
|                     |         | 192         | 31         |                 |      | 374   | 42     |
| ः<br>करुणा          |         | 491         | 16         | ः ।<br>कर्नाटकः |      | 195   | 67     |
| करोपदा              |         | 356         | 45         | कर्नाटगोलकः     |      | 488   | 49     |
| कर्कटः              |         | 71          | 20         | कर्नाटगौलः      |      | 557   | 134    |
|                     |         | 171         | 97         | कर्नाटगौली      |      | 541   | 31     |
| "                   |         | 510         | 83         | कर्नाटिका       | •••• | 557   | 139    |
| , भ<br>कर्कटम्      |         | 648         | 51         | कर्नाटी         |      | 550   | 94     |
| कर्कन्धुः           | ••••    | 586         | 24         | कपूरितलका       |      | 143   | 19     |
| कर्करः              | ••••    | 170         | 80         | कर्बुरः         | •••• | 527   | 28     |
| कर्कारिः (तर्कारिः) | ••••    | 610         | 48         | कलशः            | **** | 391   | 102    |
| ,,                  | •••     | 612         | 68         | कलहप्रिया       | **** | 173   | 116    |
| कर्कोट:             | •••     | 86          | 23         | कलाः            | •••• | 177   | 30     |
| कर्कोटक:            | ••••    | 169         | <b>6</b> 9 | 99              | **** | 396   | 143    |
| कर्ण:               | ••••    | 489         | 57         | ),              |      | 475   | 70     |
| कर्णरोगः            | ••••    | 167         | 58         | क्लानिषिः       | •••• | 143   | 19     |
| कर्णव्रणम्          | ••••    | 80          | 23         | कलारक्षा        | •••• | 171   | 96     |
| कर्णश्रूलम्         | ••••    | 80          | 18         | कलावती          | •••• | 143   | 19     |
| कर्णसुभगम्          | ••••    | 416         | 50         | कलिः            | •••• | 143   | 7      |
| कर्णस्फोटः          | . • • • | 362         | 34         | ,,              |      | 210   | 60     |
| कर्णाटभवा           | ****    | <b>6</b> 28 | 88         | ,,              | •••• | 279   | 10     |
| कर्णिकः             | • • •   | 195         | 67         | कलिङ्गः         | •••• | 193   | 50     |
| कर्णिकार:           | ••••    | 318         | 11         | ,,              | •••• | 194   | 54     |
| ,                   | ••••    | 599         | 115        | ,,              | •••• | 197   | 5      |
| 79                  | ••••    | 616         | 94         | कलियुग:         | •••• | 207   | 36     |
| कर्तरी              | •••     | 431         | 57         | कल्कम्          | •••• | 147   | 11     |
| कर्तरीमुखः          | ••••    | 506         | 48         | कल्की           | •••  | 180   | 63     |
| कर्दमः              | ••••    | 175         | . 8        | कल्याणदा        | •••• | 171   | 96     |
| कर्दमाश्रमः         | ••••    | 103         | 74         | कल्याणनगरम्     | •••• | 334   |        |

# शिवतस्वर साकरे

|                 |      | बुटम् | श्लोक: |                    |         | <b>पु</b> टम् | श्लोक:    |  |
|-----------------|------|-------|--------|--------------------|---------|---------------|-----------|--|
| कल्याणकहुबुरुशि | •••• | 334   | 7      | काणाद:             |         | 17            | 40        |  |
| कब्या           | •••  | 396   | 144    | काण्डजः            | ••••    | 587           | 31        |  |
| ं कशा           | •••• | 362   | 38     | कात्यायनः          | ••••    | 17            | 31<br>44  |  |
| कशेरु:          | •••• | 190   | 13     | कादम्ब्याः         | ••••    | 128           | 39        |  |
| करमलम्          | •••• | 71    | 28     | काद्रवेया          | • • • • | _             |           |  |
| कश्यप:          | •••• | 203   | 4      | कानटी              | ••••    | 202           | 65        |  |
| कश्यपद्वीप:     | •••• | . 107 | 42     | कान्तम्            | •••     | 543           | 49        |  |
| काक:            | •••• | 97    | 22     | कान्ता             | • ••••  | 468           | 76        |  |
| "               | •••. | 250   | 78     | कान्तारः           | ••••    | 491           | 16        |  |
| ,,              | •••• | 307   | 96     | कान्ति:            | •••     | 333           | 92        |  |
| काकजङ्घा        | •••• | 307   | 93     |                    | ***     | 156           | 64        |  |
| काकणिक:         | •••• | 284   | 64     | ,,                 | •••     | 397           | 147       |  |
| काकदृष्टिः      | •••  | 173   | 120    | ,,<br>कान्तिकोसलः  | 1000    | 397           | 148       |  |
| काकपदम्         | •••• | 431   | 56     | कान्तिमती          | •••     | 193           | 48        |  |
| काकपिञ्छ:       | •••• | 341   | 80     | कान्यकुब्जः        | ••••    | 143           | 18        |  |
| काकविद्वेषी     | •••, | 340   | 79     | कापी (आवि:)        | ***     | 197           | 9         |  |
| काकली           | •••  | 529   | 50     | कापुरुष:           | •••     | 192           | 32        |  |
| "               | •••• | 545   | 66     | कामजः              | •••     | 442           | 42        |  |
| काकसत्त्वा      | •••• | 626   | 75     | कामदा              | •••     | 404           | 35        |  |
| काकाली          | •••• | 529   | 52     | कामदायिनी          | •••• /  | 171           | 94        |  |
| काकास्य:        | •••• | 171   | 100    | कामदेवाः           | ••••    | 398           | 158       |  |
| काकिनी          | •••• | 215   | 19     | कामप्रसादः         | ••••    | 92            | 40        |  |
| काकी            | •••• | 559   | 159    | कामरूपः            | ••••    | 186           | <b>62</b> |  |
| काकोदुरबरिका    | •••• | 596   | 82     | कामरूपप्रभवा       | ••••    | 197           | 5         |  |
| काङ्का          | •••• | 332   | 82     | कामवती             | ••••    | 629           | 93        |  |
| काञ्चनीमूला     | **** | 307   | 97     | कामाक्षी           | ••••    | 92            | 33        |  |
| काञ्ची          | •••• | 201   | 51     |                    | •••;    | 173           | 117       |  |
| काञ्जिकम्       | ,    | 369   | 107    | ,,<br>कामावतंसः    | ••••    | 202           | 61        |  |
| काञ्जिकः        | •••• | 605   | 7      | कामावतसः<br>कामिका | ••••    | 644           | 37        |  |
|                 |      | 200   | • )    | <b>म्यानकी</b>     | ••••    | 397           | 149       |  |
|                 |      |       |        |                    |         |               |           |  |

|                                         | पुटम् | श्लोक: |                |           | पुटम् | श्लोक: |
|-----------------------------------------|-------|--------|----------------|-----------|-------|--------|
| कामिलः                                  | 81    | 24     | कालः           | ••••      | 67    | 41     |
| कामुकी                                  | 173   | 120    | ,, (सुपद्यः)   | ••••      | 70    | 15     |
| कामेश्वरी                               | 171   | 95     | ,,             | ,         | 164   | 15     |
| काम्भोजः                                | 197   | 11     | "              |           | 172   | 102    |
| <b>)</b> ,                              | 373   | 38     | कालकण्ठी       | ••••      | 171   | 93     |
| काम्भोजिका                              | . 630 | 98     | कालकूटम्       | ••••      | 336   | 32     |
| काम्भोजी                                | . 543 | 49     | कालज्ञानम्     | ••••      | 306   | 84     |
| ,,                                      | . 551 | 98     | कालतोयकः       |           | 194   | 55     |
| कांस्यताल:                              | . 382 | , 188  | कालनेमि:       | ••••      | 87    | 38     |
| कांस्यतालिनी                            | . 488 | 46     | कालमुण्डः      | ••••      | 399   | 161    |
| कारकः (अन्धकारक:                        | ) 117 | 38     | कालरात्रिः     | •••       | 69    | 6      |
| कारक्षः                                 | . 598 | 107    | 57             | ••••      | 173   | 114    |
| <b>3</b> 1                              | . 613 | 73     | कालरूपिणी (भुः | वनेश्वरी) | 173   | 119    |
| कारण्डवः                                | . 250 | 82     | काळरेखा        | ••••      | 431   | 58     |
| कारभम्                                  | 233   | 34     | कालवक्तुः (काल | सूत्रः)   | 70    | 15     |
| कारिस:                                  | . 176 | 24     | कालवञ्चनम्     | ••••      | 301   | , 31   |
| कारवङ्घी                                | . 238 | 98     | कालसंकर्षिणा   | ••••      | 306   | 87     |
| कारक:                                   | . 394 | 141    | कालसूत्रः      | ••••      | 66    | 40     |
| कारूपः                                  | . 193 | 48     | ,, (काळ        | व新:)      | 70    | 15     |
| काकीटक:                                 | 155   | 49     | कालहस्ती       | ••••      | 201   | 57     |
| कार्तवीर्यः                             | 21    | 64     | काला           | ••••      | 176   |        |
| . ,,                                    | . 208 | 48     | कालाः          | ••••.     |       |        |
| कार्पासः                                | 238   | 89     | काळाझिः        | ••••      |       | 30, 32 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 362   | 38     | कालाम्रः       | ••••      | 108   |        |
| "                                       | . 610 | 51     | कालिका         | ••••      | 93    |        |
|                                         |       | 10, 19 | कालिङ्गः       | •••       | 373   |        |
| कार्षापणम्                              | 369   |        | काली           | ••••      | 398   |        |
| कालम्                                   | 428   |        | "              | ••••      | 398   |        |
| काळ:                                    | 66    | 32     | कावेरी         | ••••      | 191   | 29     |

# **शिवतश्वर**ह्माकरे

|                   |         | पुटम्       | श्लोक:     |                      |      | पुटम् | श्लोक: |
|-------------------|---------|-------------|------------|----------------------|------|-------|--------|
| कावेरी            | ••••    | 198         | 27         | किम्पुरुषम्          | •••  | 104   | 6      |
| 9)                | ••••    | 382         | 43         | ,,                   | •••• | 111   | 81     |
| काशा              | ••••    | 601         | 125        | किम्पुरुषाः          | •••• | 128   | 34     |
| काशि;             | ·       | 193         | 48,50      | किं ग्रुक:           | •••• | 317   | 11     |
| ,,                | ••••    | 197         | 11         | ,,                   | •••• | 389   | 73     |
| काशिकः            | ••••    | 193         | 49         | ,,                   | •••• | 590   | 51     |
| काशी              | ••••    | 201         | 58         | किरात:               | •••• | 194   | 59     |
| ,                 | ••••    | 300         | 8          | ,,                   | •••• | 195   | 65     |
| काश्मीर:          | ••••    | 194         | 61         | ,,                   | •••• | 196   | 75     |
| 22                | , ,,,,, | 197         | 9          | किरीटी               | •••• | 407   | 69     |
| काश्मीरभवा        | ••••    | <b>6</b> 30 | 99         | किलिकिञ्चितम्        | •••• | 498   | 89     |
| काश्मीरमण्डलम्    | ••••    | 371         | 7          | कीकसाः               | •••• | 129   | 45     |
| काश्यप:           | ••••    | 17          | 43         | कीट:                 |      | 605   | 4      |
| ,,                | ****    | 155         | 48         | कीर्तितालः           | **** | 564   | 15     |
| काष्ठज्योतिः      | ••••    | 131         | <b>6</b> 3 | ,,                   | •••• | 567   | 46     |
| काष्टयन्त्राणि    | •••     | 283         | 56         | कीशवाहनः             | **** | 287   | 27     |
| कासारः            | ••••    | 377         | 76         | कुकर:                | •••• | 193   | 50     |
| कासीसः            | ••••    | 387         | 76         | ,,                   | •••  | 197   | 7      |
| काह्लः            | •••     | 488         | 47         | कुकुटा:              |      | 128   | 36     |
| काह्छा            | ••••    | <b>582</b>  | 187        | ,,                   | •••• | 250   | 78     |
| काइली             | •••     | 339         | 62         | <b>कुकुटास्यः</b>    |      | 171   | 101    |
| किञ्चर:           | ••••    | 172         | 102        | <del>कुङ्गम</del> म् |      | 325   | 16     |
| किङ्कराः          | ••••    | 128         | 37         | ,,                   | •••• | 587   | 33     |
| किटिः             | ••••    | 607 2       | 21,25      | कुचीरा (सुरघा)       |      | 192   | 31     |
| किद्देन           | ••••    | 471         | 28         | <b>क्</b> चुमारः     | •••• | 620   | 27     |
| कितवः             | •••     | 172         | 102        | कुञ्चितम्            | •••• | 497   | 74     |
| ,,                | ••••    | 235         | 60         | ,,                   |      | 498   | 81     |
| किन्नराः          | ••••    | 128         | 34         | कुञ्चितः             | •••• | 499   |        |
| किश्वरांशसमुद्भवा | •••     | 627         | 82         | ,,                   | ••   |       | 97     |
|                   |         |             |            | ,                    | **** | 516   | 34     |

|                 |      | पुटम् | श्लोक: |                       |      | पुटम् | श्होक:         |
|-----------------|------|-------|--------|-----------------------|------|-------|----------------|
|                 |      | •     |        |                       |      | 300   | <b>'</b> ⊘।पा, |
| कुञ्चितः        | •••• | 521   | 77     | कुन्तलः               | •••• | 195   | 62,72          |
| "               | •••  | 522   | 80     | ,,                    | ١٠٠٠ | 197   | 6              |
| कुञ्चिता        | •••• | 491   | 15     | कुन्ति:               | •••• | 194   | 51             |
| कुटज:           | •••• | 197   | 15     | कुन्दः                | •••• | 172   | 104            |
| <b>5</b> 7      | •••• | 299   | 7      | ,                     | •••• | 587   | 32             |
| "               | •••• | 615   | 91     | <b>कुन्दप्र</b> भः    | •••• | 527   | 27             |
| <b>कुटजादिः</b> | **** | 299   | 6      | कुबेरः                | •••• | , 93  | 49             |
| कुटशैल:         | •••• | 197   | 14     | ,,                    | •••• | 105   | 20             |
| कुटिकार:        | •••• | 561   | 174    | ,,                    | •••• | 170   | 87             |
| कुटिला:         | •••• | 129   | 43     | कुवेरा                | •••• | 192   | 35             |
| कुटीचक:         | •••• | 226   | 64     | कुब्जिका              | **** | 202   | 62             |
| कुट्टनम्        | •••• | 500   | 107    | "                     | •••  | 306   | 89             |
| कुडु ककः        | •••• | 564   | 15     | कुब्जे                | ***  | 453   | 44             |
| <b>))</b>       | •••• | 567   | 50     | <b>कुमारः</b>         | •••• | 115   | 6              |
| कुडुका          | •••  | 582   | 184    | ,,                    | •••• | 171   | 98             |
| कुडुबम्         | •••• | 215   | 16     | ,,                    | •••• | 382   | 41             |
| कुणप:           | **** | 605   | 5      | कुमाराध्यक् <u>षः</u> | •••• | 459   | 100            |
| कुणपजलम्        | •••• | 606   | 15     | कुमाराद्रिः           | •••• | 202   | 66             |
| ,,              | •••• | 608   | 36     | कुमारी                | •••  | 115   | 17             |
| "               | •••• | 609   | 39     | ,,                    | •••• | 193   | 44             |
| कुणपशीधु        | •••• | 605   | 7      | <b>5</b> 7            | •••• | 199   | 30             |
| कुणी            | •••• | 369   | 105    | ,,                    | •••  | 325   | 17             |
| कुण्डला         | •••• | 192   | 30     | कुमुदः                | •••• | 85    | 19             |
| कुण्डलिनी       | •••• | 425   | 4      | ,,                    | •••• | 97    | 19, 23         |
| <b>कुतुप</b> म् | •••• | 238   | 90     | ,,                    | •••• | 119   | 48             |
| कुथम्           | •••• | 369   | 107    | "                     | •••• | 171   | 91             |
| कुनखम्          | •••• | 79    | 4      | ,,                    | •••  | 594   | 83             |
| कुन्तः          | •••• | 194   | 57     | ,,                    | •••• | 613   | 70             |
| कुन्तल:         | •••• | 193   | 48     | कुसुद्रती             | •••• | 118   | 43             |
|                 |      |       |        |                       | •    |       | TO.            |

# शिवतस्वरक्षाकर<u>े</u>

|               |      | पुटम्       | श्लोक: |                         |      | पुटम् | श्लोक: |
|---------------|------|-------------|--------|-------------------------|------|-------|--------|
| कुसुद्वती     | •••• | 198         | 25     | <b>कुलाञ्चनः</b>        |      | 97    | 27     |
| कुसुद्वान्    | •••  | 96          | 14     | कुलिङ्गः                |      | 129   | 41     |
| ,,            | **** | 119         | 50     | ,,,                     | •••• | 193   | 47     |
| कुम्बेसः      | •••• | <b>65</b> 9 | 146    | कुलिन्दः                | •••• | 195   | 63     |
| कुम्भकर्णः    | •••• | 127         | 26     | ,,                      | **** | 196   | · 76   |
| कुम्भकारः     | •••• | 587         | .30    | कुलिश:                  | •••• | 168   | 68     |
| कुम्भघोणम्    | •••• | 201         | 57     | कुलीनः                  | •••• | 352   | 2      |
| कुम्भावती     | •••• | 542         | 47     | ,,                      | •••• | 402   | 26     |
| कुम्भिका      | **** | 654         | 91     | कुलीर:                  | •••  | 386   | 71     |
| कुम्भीनसाः    | •••• | 129         | 43     | <b>)</b> )              | •••• | 388   | 81     |
| कुम्भीपाकः    | •••• | 67          | 44     | कुलुत्थः                | •••• | 612   | 68     |
| 22 .          | •••• | 70          | 16     | <b>कुलुत्थचूर्णक</b> म् | •••• | 605   | 5      |
| कुम्भीराः     | •••• | 128         | 36     | <b>कुलुग्थसदद्यी</b>    | •••• | 384   | 54     |
| कुम्भीरास्यः  | •••• | 71          | 20     | कुल्मार्षः              | •••• | 606   | 18     |
| कुरङ्गः       | •••  | 605         | 4      | कुल्या                  | •••• | 331   | 79     |
| "             | •••• | 607 2       | 1, 25  | 9,                      | •••• | 405   | 46     |
| कुरजी         | •••• | 541         | 30     | कुल्याः                 | **** | 129   | 45     |
| कुरटः         | **** | 194         | 60     | कुवलयम्                 | •••• | 356   | 44     |
| कुरबः         | •••• | 97          | 18     | कुश:                    | •••• | 90    | 4      |
| कुरवकः        | •••  | 615         | 93     | ,,                      | •••• | 527   | 28     |
| कुरु:         |      | 197         | 7      | ,,                      | **** | 601   | 125    |
| कुरुक्षेत्रम् | •••• | 199         | 34     | कुशद्वीप:               | •••• | 116   | 25     |
| "             | •••• | 201 5       | 1,57   | कुशाधारा (सुकुम         |      | 192   | 33     |
| कुरुजाङ्गलम्  | •••• | 201         | 53     | कुशबिन्दुः              | 111) | 195   | 64     |
| कुरुपाञ्चालः  | •••• | 193         | 47     | कुशल:                   | •••• | 117   | 38     |
| कुरुल:        | •••• | 537         | 11     | ,,                      | **** | 194   | 60     |
| कुरुवर्षम्    | •••• | 104         | 10     | कुशल्य:                 | •••• | 193   | 48     |
| कुरुविन्दक:   | •••  | 597         | 98     | कुशस्तम्भः              | •••• | 116   | 26     |
| कुलकः         | •••• | 196         | 76     | कुशावती                 | •••• | 342   | 95     |
|               |      |             |        |                         | •••• | UTA   | 20     |

|                      |      | पुटम्       | श्लोक:     |               |      | पुटम् | श्लोक: |
|----------------------|------|-------------|------------|---------------|------|-------|--------|
| कुशेषाय: (पुष्पवान्) | )    | 117         | 31         | क्रमाण्डः     | •••• | 67    | 47     |
| कुष्टम्              | •••• | 82          | 45         | ,,            | •••• | 128   | 33     |
| कुष्ठः               | •••• | 167         | 55         | ,,            | •••• | 613   | 71     |
| ক্তম্বা              | •••• | <b>65</b> 5 | 103        | कृकर:         | •••• | 169   | 77     |
| कुसुमावती            | •••• | 92          | 32         | ,,            | •••• | 425   | 10     |
| कुसुमोदः             | •••• | 115         | 5          | कृक्लासः      | •••• | 368   | 96     |
| कुसुम्भः             | •••• | 238         | 89         | ,,            | •••  | 386   | 70     |
| ক্তরু:               | •••• | 198         | 17         | ,,            | •••• | 388   | 81     |
| "                    | •••• | 425         | 8          | कृतज्ञ:       |      | 235   | 59     |
| कू कुर:              | •••• | 195         | 68         | 3,            | •••• | 236   | 64     |
| कूटतानाः             | •••  | <b>5</b> 31 | 67         | कृतज्ञ:       | **** | 403   | 27     |
| <del>क</del> ूटपाशः  | •••• | 71          | 25         | कृतमाला       | •••• | 113   | 97     |
| कूटयुक्तिः           | •••• | 281         | 29         | ,,            | •••• | 199   | 28     |
| कूटशाल्मल:           | •••• | 70          | 18         | कृतयुग:       | •••• | 206   | 33     |
| कुडलिसङ्गमः          | •••• | 275         | 61         | कृतस्थलः      | •••  | 197   | 14     |
| कूत्रिका             | •••• | 215         | 21         | कृतिः         | •••• | 121   | 69     |
| कूपः                 | •••  | 331         | 79         | कृत्तिनासाः   | •••  | 128   | 38     |
| "                    | •••• | 584         | 6          | <u>क</u> त्या | **** | 191   | 27     |
| 1)                   | •••  | 593         | 75         | कृत्रिम:      | **** | 525   | 16     |
| <b>99</b>            | •••  | 594         | 79, 82     | कृपण:         | **** | 332   | 82     |
| कूर्मः               | •••• | 88          | 53         | कृपा          | •••• | 198   | 21     |
| ,                    | •••• | 169         | 77         | "             | •••• | 199   | 31     |
| <b>99</b> ,          | •••  | 180         | <b>6</b> 2 | कृपाण:        | •••• | 372   | . 19   |
| <b>)</b> )           | •••• | 425         | 10         | कृपाणिका      |      | 227   | 72     |
| <b>)</b>             | •••  | 593         | 76         | कृशाः (कुशाः) | **** | 127   | 28     |
|                      | •••  | 594         | 78         | कृष्टसारम्    | •••  | 373   | 40     |
| "                    | •••• | 598         | 105        | कृष्णतारूपा   |      | 191   | 29     |
| कूर्मपीठम्           | •••• | 392         | 112        | कृष्णम्       | •••• | 453   | 43     |
| कूर्मास्य:           | •••  | 71          | 20         | कृष्ण:        | •••• | 97    | 24     |

# शिवतश्वरह्माकरे

|                 |      | पुटम् | श्होक: |             |      | पुटम् | श्होक: |
|-----------------|------|-------|--------|-------------|------|-------|--------|
| कृष्ण:          | •••• | 99    | 42     | केतुमालम्   | •••• | 111   | 85     |
| ,,              | •••• | 255   | 6      | केतुमाङ:    | •••• | 105   | 17     |
| <b>&gt;&gt;</b> | •••  | 298   | 58     | केदारम्     | **** | 201   | 58     |
| ,,              | •••  | 407   | 70     | केदारेशः    | **** | 371   | 7      |
| कुष्णकीट:       | •••• | 322   | 57     | केरल:       | **** | 194   | 52     |
| क्रुष्णविन्दु   | •••• | 80    | 23     | ,,          | •••• | 195   | 66     |
| कृष्णलः         | •••• | 246   | 35     | ,,          | •••• | 197   | 5      |
| कुष्णवेणी       | •••• | 113   | 96     | केरलाधिप:   | •••• | 336   | 29     |
| ,,              | •••• | 191   | 24     | केलदी       | •••• | 399   | 171    |
| "99             | •••  | 192   | 36     | केलदीदेशः   | **** | 314   | 27     |
| 99              | •••  | 199   | 26     | केलदीस्थलम् | •••• | 328   | 43     |
| <b>किला</b> ।   | •••• | 92    | 36     | केली        | •••• | 239   | 99     |
| 25              | **** | 164   | 23     | केशबन्धः    |      | 502   | 16     |
| कृष्णोन्मत्ता   | •••• | 339   | 64     | केशशूला:    | •••• | 281   | 34     |
| केकयः           | •••• | 194   | 56     | केसरः       | •••• | 586   | 24     |
| ,,              | •••  | 197   | 10     | ,,          | •••• | 605   | 7      |
| केकरा           | •••  | 491   | 14     | केसरी       | •••• | 115   | 17     |
| केतकफलम्        | •••• | 594   | 79     | कैलास:      | •••• | 97    | 20     |
| केतकाः          | •••  | 601   | 126    | "           | •••• | 172   | 105    |
| केतकी           | •••  | 586   | 23     | ,,          |      | 182   | 21     |
| "               | •••• | 606   | 15     | "           | •••• | 268   | 2      |
| ,,,             | •••• | 654   | 101    | ,,          | •••  | 382   | 40     |
| केतकीफलम्       | •••  | 373   | 33     | ,,,         | •••• | 390   | 97     |
| केतनम्          | •••• | 376   | 68     | कैशिकरागिणी | •••• | 546   | 71     |
| केसारी          | •••• | 543   | 49     | कैशिकी      | •••• | 538   | 9      |
| >>              | •••  | 550   | 92     | ,,          | •••• | 542   | 45     |
| केतुमान्        | •••• | 124   | 102    | "           | •••• | 546   | 68     |
| 3,              | •••• | 170   | 90     | कोकनदच्छवि  | •••• | 472   | 35     |
| केतुमाखम्       | •••• | 104   | 12     | कोकष्टिक:   | •••• | 195   | 68     |
|                 |      |       |        |             |      |       | - N    |

|                  |           | पुटम् | श्लोक: |                       |      | पुटम्       | श्लोक:      |
|------------------|-----------|-------|--------|-----------------------|------|-------------|-------------|
| कोकाख्यम्        | ••••      | 201   | 54     | कौरवदुर्गम्           |      | 660         | 15 <b>4</b> |
| कोकाननः (भेषानन  | r:)       | 70    | 19     | कौरव्यः               | •••• | 195         | 63          |
| कोकिलप्रिय:      | ****      | 564   | 16     | कौलि:                 | •••• | 435         | 63          |
| ,,               |           | 567   | 52     | कौशा                  | •••• | 193         | 42          |
| कोकिलाक्षी       | ••••      | 340   | 74     | कौशिकः                | •••• | 99          | 42          |
| कोङ्कणः          | . • • • • | 195   | 68     | कौशिकी                | •••• | 191         | 27          |
| ,,               | ••••      | 197   | 6      | ,,                    | •••• | 192         | 37          |
| कोटेकोलाइलः      |           | 335   | 19     | ,,                    | •••• | 198         | 19          |
| कोदण्डम्         | ••••      | 395   | 142    | कौशेयम्               | •••• | 238         | 90          |
| कोपनः            | ••••      | 195   | 68     | कौइमाण्डी             | •••• | 613         | 72          |
| कोछः             | ****      | 606   | 14     | कौसल्यः               |      | 193         | 48          |
| '99              | ••••      | 607   | 19     | ऋकचः                  | •••• | 70          | 16          |
| "                | ••••      | 643   | 33     | <b>क</b> तुः          | •••• | 17          | 44          |
| ,,               | ••••      | 655   | 104    | <b>;</b> ;            | •••• | 143         | 21          |
| कोलाहलः          | ••••      | 197   | 12     | ,,                    | •••• | 155         | 49          |
| कोशः             | ••••      | 197   | 14     | ,,                    | •••• | 161         | 113         |
| ,,               | ••••      | 354   | 27     | ,,                    | •••• | 175         | 8           |
| कोसलः            | ••••      | 193   | 48     | <b>5</b> , .          | •••• | 455         | 68          |
| "                | ••••      | 197   | 10     | कत <del>ुस्थ</del> ला | •••• | <b>15</b> 3 | 39          |
| कोसलराष्ट्रसंभवा | ****      | 628   | 89     | क्रमबन्धः             | •••• | 579         | 150         |
| कोविदारः         | ••••      | 590 · | 51     | ऋमुकम्                | •••• | 238         | 94          |
| ,,               | ••••      | 596   | 97     | <b>क्रमरेचितः</b>     | •••• | 533         | 86          |
| कोशातकः          | ••••      | 594   | 79     | ,,                    | •••• | 534         | 94          |
| कोशातकी          | ****      | 606   | 11     | ऋग्यादः               | •••• | 286         | 18          |
| कौतुकी           | •••       | 172   | 102    | ,,                    | •••• | 447         | 101         |
| कौमारः           |           | 65    | 21     | कान्तम्               | •••• | 524         | 98          |
| कौमारतेजाः       | ****      | 164   | 23     | क्रिमिनिचयः           | •••• | 67          | 43          |
| कौमारी           | ****      | 173   | 112    | ,,                    | •••• | 71          | 21          |
| ,,               | ****      | 438   | 89     | क्रिया                |      | 397         | 150         |
| S. RATN          | AKAR      | A     |        |                       |      | 44          | 4           |

# शिवतस्वरह्माकरे

|                     |      | तैऽर्म | श्होक: |                    |      | पुटम्       | श्लोक:     |
|---------------------|------|--------|--------|--------------------|------|-------------|------------|
| क्रियाङ्गम्         | •••• | 525    | 7      | क्षयम्             | •••• | <b>46</b> 8 | 76         |
| "                   | •••• | 556    | 128    | क्षयकासी           | •••• | 79          | 5          |
| क्रियाप <b>रः</b>   | •••• | 562    | 181    | क्षयपाण्डु:        | •••• | 79          | 4          |
| क्रीडकः             | •••• | 171    | 100    | क्षयरोग:           |      | 79          | 3          |
| क्रीडा .            | •••• | 564    | 16     | क्षयान्तकः         | •••• | 186         | 55         |
| "                   | •••• | 567    | 50     | क्षामम्            | •••• | 514         | 8          |
| क्रीडारामः          | •••• | 584    | 10     | क्षाम:             | •••• | 499         | 97         |
| <b>ऋ</b> दः         | •••• | 172    | 102    | क्षारकृपः          | •••• | 71          | 26         |
| कुद्धा              | •••• | 490    | 12     | <b>क्षारा</b> णेवः | •••  | 90          | 13         |
| कूर:                | •••• | 369    | 105    | क्षाराम्बु '       | **** | 383         | 50         |
| "                   | •••• | 468    | 75     | क्षिति:            | •••• | 455         | 68         |
| ऋ्रदृष्टिः          | •••• | 186    | 57     | क्षिप्त:           | •••• | 534         | 96         |
| <b>ऋ्र</b> सत्त्वम् | •••• | 348    | 41     | क्षिप्ता           | •••• | 516         | 27         |
| ऋूरा                | •••• | 491    | 21     | क्षिप्रकारिता      | **** | 450         | 13         |
| क्रोधः              | •••• | 173    | 111    | क्षीणा             | •••• | 192         | 35         |
| कोथनः (क्रोधीशः)    | •••• | 66     | 32     | ,,                 | •••• | 369         | 107        |
| कोधा                | •••• | 173    | 118    | क्षीरतरुः          | •••  | 363         | <b>5</b> 3 |
| क्रोधिनी            | •••• | 397    | 150    | क्षोरतोय:          | •••• | 90          | 14         |
| क्रोधीशः (क्रोधनः)  | •••• | 66     | 32     | क्षीरनीरम्         | •••• | 638         | 10         |
| क्रोशः              | •••• | 64     | 9      | क्षीरा             | £    | 173         | 119        |
| क्रोंच:             | •••• | 90     | 11     | क्षीरी '           | •••• | 108         | 46         |
| "                   | •••• | 117    | 35     | "                  | •••• | <b>5</b> 89 | 45         |
| 23                  | •••• | 118    | 38     | श्चुत्             | •••• | 397         | 150        |
| "                   | •••• | 527    | 28     | श्चतम्             | •••• | 358         | 11         |
| क्षणविध्वंसिन:      | •••• | 334    | 12     | श्चुत्पिपासिकः     | •••• | 67          | <b>4</b> 3 |
| <b>भ</b> तजम्       | •••  | 369    | 108    | <b>अद्भाग्टा</b>   | •••• | 382         | 189        |
| क्षमा               | •••• | 153    | 36     | श्चद्रघण्टिका      | •••• | 581         | 180        |
| "                   | •…   | 161    | 114    | श्चदा              | •••• | 128         | 39         |
| **                  | •••• | 396    | 146    | श्चरधारा           | •••• | 67          | 41         |
|                     |      |        |        |                    |      |             |            |

|                  |           | पुटम् | श्होक:     |                 |         | पुटम् | श्लोक: |
|------------------|-----------|-------|------------|-----------------|---------|-------|--------|
| श्चरा            | ••••      | 601   | 125        | खद्योतगर्भः     | ••••    | 388   | 80     |
| क्षेमकम्         | ••••      | 120   | 62         | खद्योता:        | ••••    | 129   | 42     |
| क्षेमक:          | ••••      | 120   | 61         | खनित्रम् '      | ••••    | 227   | 72     |
| ,,               | ••••      | 255   | 9          | खसंभवम्         | ••••    | 452   | 37     |
| क्षोणि:          | •••       | 455   | 65         | खम्             | ••••    | 531   | 73     |
| क्षोभः           | ••••      | 455   | 66         | खरः             | ••••    | 367   | 88     |
| क्षोभकः .        | ••••      | 171   | 100        | ,,              | ••••    | 464   | 39     |
| क्षोद्रस         | ••••      | 610   | 46         | खरसत्त्वा       | •••.    | 626   | 77     |
| क्षीमम्          | ••••      | 238   | 90         | खरानन: (घूकाननः | :)      | 70    | 19     |
|                  | -         |       |            | ,,              | ••••    | 171   | 98     |
|                  | ख         |       |            | खर्जूरः         | ••••    | 601   | 126    |
| खग:              | ***       | 256   | 23         | <b>,</b>        | • • • • | 604   | 2      |
| खचरः             | ••••      | 171   | 98         | खर्जृरसंभवम् 🕡  |         | 245   | 29     |
| <b>ख</b> ञ्जरीटः | ••••      | 310   | 129        | खर्जुरा:        | ••••    | 129   | 40     |
| खञ्जरीटकः        | ••••      | 369   | 111        | खर्जूरी         | ••••    | 599   | 114    |
| खट्वाङ्गी        | • · · · · | 173   | 118        | खर्परम्         | ••••    | 364   | 59     |
| खड्ग:            | ••••      | 67    | 41         | खर्वः           | • • •   | 455   | 64     |
| "                | ••••      | 391   | 104        | खर्वडम्         | ••••    | 462   | 12     |
| "                | ••••      | 607   | 25         | खल:             | ••••    | 172   | 102    |
| खड्गधारिणी       | ••••      | 374   | 48         | खिं:            | • ••••  | 607   | 27     |
| खड्गरावणः        | ••••      | 127   | 23         | ,,              | ••••    | 611   | 55     |
| खड्गिका          | ••••      | 446   | <b>7</b> 3 | खल्वम् (खल्लम्) | •••     | 574   | 8      |
| खण्डनम्          | ••••      | 500   | 107        | खिशंकः (खाशीर:  | )       | 194   | 74     |
| खण्डप्रस्तारः    | ••••      | 570   | 82         | खादक:           | ••••    | 70    | 15     |
| खण्डभेदः (खण्ड   | पाकः)     | 458   | 92         | 5:              | ••••    | 186   | 55     |
| खण्डमेरुः        | ***       | 531   | 75         | खाद्यः          | ••••    | 172   | 103    |
| खण्डाञ्रकम्      | ••••      | 643   | 33         | खारिका          | ••••    | 215   | 17     |
| खिद्रः           | ***       | 610   | 50         | खारीरः (पाठः)   | ••••    | 196   | 74     |
| खद्योत:          | ••••      | 386   | 69         | खास:            | ••••    | 166   | 45     |
|                  |           |       |            |                 |         | 44    | *      |

#### शिवतत्त्वरत्नाकरे

|            |      | पुटम्      | श्लोक:     |                  |       | पुटम्            | स्रोकः |
|------------|------|------------|------------|------------------|-------|------------------|--------|
| खुरसाणः    | **** | 197        | 10         | गतिढूर:          |       | 170              | 82     |
| खेटकम्     | •••• | 462        | 12         | गद:              | ••••  | 391              | 104    |
| खेटकद्वयम् | **** | 446        | 82         | गद्याणकः         | ••••  | 215              | 20     |
| ख्याति     | •••• | 118        | 43         | गन्धकः (सण्डूक:) |       | 71               | 21     |
|            |      |            |            | गन्धमादनः        | 30.0  | 95               | 4      |
|            | 77   |            |            | 22               | ••••  | 97               | 21     |
|            | ग    |            |            | . ,,,            | ••••  | 172              | 105    |
| गङ्गा      | •••• | 191        | 22         | गन्धमादनस्       | ••••  | 96               | 12     |
| ,,         | •••• | .198       | 16         | गन्धमादनगिरिः    |       | 382              | 40     |
| 27         |      | 271 2      | 23, 27     | गन्धर्वः         | ***   | 127              | 28     |
| ,,         | •••  | 276        | 75         | गन्धर्वनगरम्     | ****  | 287              | 23     |
| गज:        | •••• | 391        | 102        | ,,               |       | 292              | 80     |
| गजलीलः     |      | <b>564</b> | 11         | गन्धर्वसत्त्वा   | ••••  | 92               | 39     |
| ,,         | •••• | 565        | 33         | गन्धर्वा         | ••••  | 398              | 156    |
| गजन्यूह:   | •••• | 441        | 28         | गन्धवती          | ••••  | 91               | 30     |
| गजशैलः     | •••• | 97         | 19         | ,,               | ••••  | 169              | 76     |
| "          | •••• | 100        | 40         | गन्धवहः          |       | 169              | 79     |
| गजानन:     | •••• | 70         | 19         | गन्धवाह:         | ••••  | 169              | 79     |
| गजारण्यम्  | •••• | 201        | 55         | गभस्ति:          | ••••  | 116              | 18     |
| गजास्या:   | •••• | 129        | 41         | गभस्तिमान्       | ••••  | 190              | 13     |
| गणक:       | •••• | 457        | 85         | गमकम्            | ••••  | 524              | 6      |
| गणेश्वरः'  | •••• | 172        | 110        | ,,               | ••••  | 537              | 110    |
| 27         | •••• | <b>527</b> | 30         | गमककौशलम्        | ••••  | 562              | 185    |
| गणेश्वरी   | •••• | 173        | 113        | गमनस्            | ****  | <sup>'</sup> 582 | 182    |
| गण्डकी     | •••• | 198        | 18         | गय:              | ****  | 210              | 65     |
| गण्डमाला   | •••• | 79         | 11         | गया              | •••   | 201              | 55     |
| गण्डरोगः   | •••• | 168        | <b>5</b> 9 | गरलेप:           | ****  | 338              | 51     |
| गण्डशैल:   | •••• | 592        | 70         | गरुड:            | ****  | 100              | 52     |
| गण्डस्थलम् | •••  | 488        | 51         | गरुडाक्षी        | ****  | 391              | 120    |
|            |      |            |            |                  | . 410 | COT              | 140    |

|                    |         | पुटम्       | श्लोक: |             |         | पुटम् | श्लोक:    |
|--------------------|---------|-------------|--------|-------------|---------|-------|-----------|
|                    |         | acod        | -लापाः |             |         | 3-1   | Q. I.     |
| गर्जन: (प्रकर्जनः) | ••••    | 70          | 5      | गारुडा:     | ••••    | 128   | 34        |
| गर्भेलक्षणम्       | • • • • | 392         | 120    | गारुडी      | ••••    | 565   | 22        |
| गर्भोद:            | ••••    | 90          | 9      | 21          | ••      | 569   | 74        |
| गलरोगः             | ••••    | 79          | 10     | गाईपत्याः   | ••••    | 177   | 29        |
| गवयः               |         | 367 ·       | 88     | गिरिः       | ••••    | 225   | 55        |
| गवाक्षी            | ••••    | 398         | 158    | गिरिकर्णिका | ••••    | 590   | 51        |
| गाजन्रु            |         | 659         | 141    | गिरिगह्नरः  | , ••••  | 196   | 74        |
| गाणाधिपत्यस्       | ••••    | 275         | 30     | गिरिदरी     | ••••    | 348   | 42        |
| गात्रजः            | ••••    | 170         | 82     | गिरिदुर्गम् | ••••    | 348   | 47        |
| गान्धर्वः          | ••••    | 141         | 4      | गिरिश:      | • ••••  | 271   | 25        |
| "                  | ••••    | 190         | 13     | गीतम्       | ••••    | 525   | 8         |
| "                  | ···•    | 221         | 13     | ,,          | ••••    | 582   | 183       |
| गान्धार:           | ••••    | 194         | 61     | गुणकरी      | • · • • | 547   | <b>74</b> |
| <b>)</b> )         | ••••    | 197         | 8      | गुणकारम्    | ••••    | 457   | 83        |
| ,,                 | ••••    | <b>5</b> 26 | 22     | गुणवती      | ••••    | 92    | 35        |
| गान्धारग्रह:       | ••••    | 580         | 167    | ,,          |         | 143   | 19        |
| गान्धारग्रामः      | ••••    | 528         | 36     | गुण्डक्रिया | ••••    | 541   | 32        |
| गान्धारजा          | ••••    | <b>6</b> 30 | 99     | ,,          |         | 556   | 133       |
| गान्धारपञ्चमी      | ••••    | 539 1       | 10, 19 | गुण्डक्री   | ••••    | 542   | 47        |
| ,,                 | ••••    | 540         | 23     | गुझ:        | ****    | 214   | 13        |
| गान्धारी           | ••••    | 92          | 37     | गुआ         | ••••    | 215   | 20        |
| ,,                 | ••••    | 425         | 8      | ,,          | ••••    | 611   | 57        |
| "                  | ••••    | 538         | 2      | गुत्ति:     | ••••    | 335   | 20        |
| गान्धारोदीच्यवा    | ••••    | 538         | 9      | गुम्भितः    | 1311    | 537   | 111       |
| 92                 | •••     |             | 20, 23 | गुरुतल्पगः  | ••••    | 243   | 4         |
| गायत्र:            | ••••    | 219         |        | गुरुमेरु:   | ••••    | 570   | 81        |
| गारुडम्            | ••••    | 201         | 54     | "           | ****    | 574   | 116       |
| ,,                 | ••••    | 519         | 64     | गुर्जरी     | ••••    | 541   | 33        |
| "                  |         | 522         | 81     | ,,          | ••••    | 543   | 51        |

# शिवतत्त्वरल्लाकरे

|                |         | पुटम्     | श्लोक:   |                  |         | पुटम् | श्लोक: |
|----------------|---------|-----------|----------|------------------|---------|-------|--------|
| गुर्जेरी       | ••••    | 555       | 122      | गोदावरी          |         | 382   | 43     |
| 3)             |         | 556       | 131      | गोध:             |         | 193   | 50     |
| गुॡची          | ••••    | 302       | 37       | गोधा             | ••••    | 369   | 111    |
| गुल्फम्        |         | 367       | 84       | ,                | ****    | 386   | 69     |
|                |         | 472       | 156      | गोधूम:           | ••••    | 615   | 88     |
| ??<br>??       | ••••    | 520       | 65       | गोनस:            | ••••    | 596   | 93     |
| "<br>गुल्म:    | ••••    | 79        | 5        | गोनसा:           | •••     | 128   | 38     |
|                | ••••    | 165       | 51       | गो-नृ-भू-धान्यहर | ज:      | 422   | 103    |
| "              | ••••    | 442       | 38       | गोपति:           | ••••    | 120   | 57     |
| 97             |         | 586       | 29       | ,,               | ••••    | 142   | 5      |
| "<br>गुल्मगणा  | ••••    | 443       | 49       | गोपराष्ट्र:      | ****    | 194   | 52     |
| गुहारण्यम्     |         | 203       |          | गोपालम्          | ••••    | 201   | 53     |
| गुह्यक:        | · • • • |           | 68       | गोपालकच्छ:       | ••••    | 195   | 64     |
| गुह्यका:       | ••••    | 141       | 1        | गोपीभ्य:         | ••••    | 485   | 12     |
| गुह्याः        | ••••    | 128<br>92 | 34       | गोभिल:           | ••••    | 17    | 40     |
| गुर्जर:        | ****    | 92<br>373 | 40<br>40 | गोमती            | ••••    | 191   | 26     |
| गृधः           | ••••    | 71        | 20       | ,,               | ••••    | 198   | 17     |
|                | ••••    | 128       | 34       | ,,               | •••     | 382   | 44     |
| "<br>गृहगोधिका | ••••    | 595       | 90       | गोमन्त:          | ••••    | 194   | 51     |
| गृहराजक:       | ••••    | 391       | 100      | <b>_</b> ",      | ••••    | 197   | 14     |
| गृही           | ••••    | : 24      | 5        | गोमन्ती          | ••••    | 202   | 67     |
| गेरसप्पि       | ••••    | 449       | 10       | गोमायुः          | • • • • | 383   | 49     |
| गैरिकम्        | ••••    |           | 30, 33   | गोमुखा:          | ••••    | 129   | 40     |
| गोकर्णम्       | ••••    | 201       | 55       | गोमूत्रिकाबन्धः  |         | 579   | 150    |
| गोकर्णाः       |         | 129       | 40       | गोमेद:<br>गोमेध: | ••••    | 90    | 11     |
| गोदावरी        | ••••    | 113       | 96       | गामधः            | ••••    | 120   | 59     |
| ,,             | ****    | 191       | 23       | "<br>गोलकम्      | ••••    | 120   | 64     |
| "              | ****    | 199       | 26       | गोवा             | ••••    | 475   | 70     |
|                | ****    |           | .20      | ) -1141          | ••••    | 387   | 54     |
|                |         |           |          |                  |         |       |        |

|                |          | पुटम् | श्लोक:     |                   |       | पुटम्      | क्षोक: |
|----------------|----------|-------|------------|-------------------|-------|------------|--------|
| गोपुराधीश      | ••••     | 357   | 55         | <b>ग्रामजम्</b>   |       | 419        | 79     |
| गोप्णुः (उदणः) |          | 117   | 38         | ग्रामणि:          | •••   | 153        | 39     |
| गोसव:          | ••••     | 246   | 39         | ग्रामयाजक:        |       | 235        | 59     |
| गोस्तनी        | ••••     | 605   | 9          | प्रावद्गावा       | ••••  | 143        | 21     |
| गौ:            | ••••     | 467   | 69         | <b>याहकङ्काली</b> |       | 173        | 119    |
| गौड:           | ••••     | 197   | 5, 9       | <b>याहास्य</b> :  |       | 71         | 20     |
| ,,             | ••••     | 557   | 139        | ग्रीवा            | •••   | 488        | 52     |
| गौडजा          | . •••    | 629   | 91         | ग्लाना            |       | 491        | 15     |
| गौडी           | . • • •  | 244   | <b>2</b> 2 |                   |       |            |        |
| ,,             | •••      | 245   | 30         |                   | घ     |            |        |
| ,,             | ••••     | 542   | 47         | घटासङ्घटनम्       | ••••  | 447        | 93     |
| ,,,            | •••      | 546   | 72         | घण्टिका           | ••••  | 382        | 188    |
| गौतम:          | ••••     | 17    | 40         | घनम्              | ••••  | 582        | 184    |
| ,,             | ••••     | 120   | 58         | घर्घर:            |       | 81         | 27     |
| ,,             | ••••     | 154   | 46         | घातकि: (दातकि:)   |       | 122        | 78     |
| ,,             | ••••     | 175   | 8          | घातकी             | ••••  | 656        | 113    |
| गौतमी          | ••••     | 176   | 24         | घातदण्डः          | ••••  | 337        | 41     |
| गौरी           | ••••     | 93    | 49         | घूक:              | . ••• | 366        | 68     |
| ,,             | ••••     | 118   | 43         | घूकानन: (खराननः   | )     | 70         | 19     |
| "              | ••••     | 320   | 30         | घूर्जर:           | ****  | 197        | 7      |
| गौरीकुमाराचलः  | ••••     | 382   | 40         | <b>मूर्जरी</b>    | ••••  | 630        | 95     |
| गौलनारायण:     | ••••     | 541   | 32         | घृतकरा            | ••••  | 192        | 39     |
| ***            | f- • • • | 557   | 135        | घृनतोय:           | •••   | 90         | 15     |
| गौलिक:         | ••••     | 358   | 11         | घृतवती            | ••••  | 192        | 32     |
| प्रसन:         | ••••     | 187   | 65         | <b>घृताची</b>     | ••••  | 154        | 46     |
| ग्रह:          | ••••     | 538   | 3          | घृष्टकम्          | ••••  | 637        | 5      |
| "              | •••      | 542   | 44         | घोरघोरा           | ••••  | 69         | 5      |
| <b>ग्राम</b> : | ••••     | 462   | 11         | घोरा              | ••••  | <b>6</b> 9 | 5      |
| 17             | ••••     | 524   | 6          | ,,                | 11    | 6, 120     | 173    |

## शिवतस्वरलाकरे

|               |      | पुटम् | श्लोक: |             |      | पुटम् | श्लोक:          |
|---------------|------|-------|--------|-------------|------|-------|-----------------|
|               | च    |       |        | चण्डपाणि:   | •••• | 255   | 9               |
|               | 4    |       |        | चण्डवेगाः   | •••• | 128   | 33              |
| चकोराक्षी     | •••• | 143   | 20     | चण्डसूचिकम् | •••• | 519   | 65              |
| चऋम्          | •••• | 300   | 18     | ",          | •••• | 522   | 85              |
| ,,            | •••• | 442   | 38     | चण्डा .     | **** | 69    | 7               |
| चकः:          | •••• | 113   | 102    | चण्डाला:    | •••• | 128   | 30              |
| "             | **** | 194   | 53     | ,,          | **** | 128   | 34              |
| चक्रतीर्थम्   | •••• | 300   | 15     | चण्डाली     | •••• | 248   | 65              |
| चक्रनगरम्     |      | 294   | 4      | चण्डिका     | •••• | 199   | 27              |
| चक्रनायिका    | •••• | 294   | 5      | 29          | •••• | 307   | 97              |
| चक्रपाणि:     | •••• | 387   | 75     | ,,          | #80g | 374   | 49              |
| चक्रभयानक:    | •••• | 194   | 53     | ,,          | •••• | 438   | 91              |
| चक्रवाक:      | •••• | 250   | 82     | चण्डी       | •••• |       | ° 117           |
| "             | •••• | 429   | 49     | <b>,</b> ,  | **** | 236   | 64              |
| चक्रवाटी      | •••• | 91    | 26     | चण्डेश्वर:  | •••• | 172   | 110             |
| चक्रस्वस्तिक: | •••; | 391   | 104    | चतुरम्      | •••• | 498   | 82              |
| चका (चन्द्रा) | •••• | 119   | 50     | चतुर:       | •••• | 170   | 89              |
| चक्राति:      | •••• | 194   | 53     | ,,          | •••• | 506   | 50              |
| चक्रिणी       | •••• | 173   | 119    | चतुरङ्गबलम् | •••• | 334   | 5               |
| चक्षुः        | •••• | 198   | 18     | ,,          | ***  | 441   | 30              |
| चक्षु:कनीनिका | •••• | 481   | 131    | चतुरश्रम्   |      | 502   | $\frac{50}{14}$ |
| चचत्पुटताल:   | •••• | 563   | 9      | ,,          | •••• | 519   | 62              |
| 59            | •••• | 565   | 25     | ",          |      | 589   | 49              |
| चचरी          | •••• | 563   | 10     | चतुरश्र:    | •••• | 366   | 37              |
| "             | •••• | 565   | 28     | 9,          | •••• | 565   | 24              |
| चञ्चला        | •••• | 491   | 18     | चतुरस्रम्   |      | 519   | 56              |
| चण्ड:         | •••• | 173   | 111    | चतुर्गृहम्  | •••• | 467   | 56<br>74        |
| चण्डनिस्सारक: | •••• | 567   | 50     | चतुर्थोपाय: | •••• | 415   |                 |
| चण्डकोलाहला   | •••• | 69    | 7      | चतुर्भद्रम् | **** |       | 48              |
|               |      |       | 1      |             | •••  | 465   | 50              |

|                 |         | पुटम् | श्लोक: |              |         | पुटम्       | श्होक:     |
|-----------------|---------|-------|--------|--------------|---------|-------------|------------|
| चतुर्भुख:       | ••••    | 484   | 7      | चम्पकः       | •••     | 615         | 93         |
| ,,              | ••••    | 564   | . 19   | चस्पकसर:     | ••••    | 661         | 164        |
| ,,              | ••••    | 568   | 66     | चम्पकारण्यम् | ••••    | 203         | 68         |
| चतुरशालम्       | • • • • | 466   | 58     | चरणस्        | ••••    | 488         | 51         |
| चतुस्तालः       | ••••    | 477   | 82     | चरण:         |         | 516         | 34         |
| ,,              | ••••    | 564   | 18     | चर्पटाननाः   | ••••    | 129         | 41         |
| "               | ••••    | 568   | 63     | चर्स         | 578     | 144,        | 147        |
| चत्वारः         | ••••    | 383   | 50     | चर्भण्वती    | ••••    | 191         | 28         |
| चन्द्रः         | ••••    | 120   | 64     | चर्ममण्डनः   | ••••    | 194         | <b>5</b> 5 |
| 27              | ••••    | 203   | 6      | चर्व:        | ••••    | 368         | 94         |
| चन्द्रकला       | ••••    | 143   | 20     | चलम् ं       | ••••    | 496         | 68         |
| चन्द्रका        |         | 192   | 37     | ਚਲ:          | ••••    | 66          | 32         |
| चन्द्रकुति      | ••••    | 335   | 23     | चाचपुट:      | ••••    | 563         | 9          |
| • चन्द्रचारम्   | ••••    | 427   | 36     | ,,           | ••••    | 565         | 26         |
| चन्द्रश्रभा     | ••••    | 94    | 61     | चान्द्रम्    |         | 204         | 15         |
| चन्द्रभागा      | ••••    | 113   | 94     | "            | ••••    | 206         | 29         |
| ٠ ,,            | ••••    | 191   | 23     | चान्द्रमसी   | ••••    | 530         | 59         |
| ,,              | ••••    | 198   | -      | चान्द्री     | ••••    | 171         | 93         |
| 21              | ••••    | 382   |        | चाप:         | ••••    | 64          | 9          |
| चन्द्रमौलीश्वरः | ••••    | 295   |        | चासुण्डा     | ••••    | 173         | 112        |
| चन्द्रलेखा      | ••••    | 143   |        | चासुण्डा:    | ••••    | 128         | 36         |
| चन्द्रा         | ••••    | 530   |        | चार:         | · · · · | 348         | 40         |
| चन्द्रापीडः     | ••••    | 143   |        | चारणाः       |         | 142         | 10         |
| चन्द्रिका       | ••••    | 156   |        | चारिमण्डलम्  | •••     | 489         | 58         |
| 19              | ••••    | 397   |        | चारी         | ••••    | 522         | 87         |
| चमू:            | ••••    | 443   |        | ,,           | 1001    | <b>5</b> 23 | 88         |
| चम्पक:          | ••••    | 587   |        | चाषः         | ••••    | 250         | 83         |
| "               | ••••    | 590   |        | चाषगति:      | •••     | <b>5</b> 23 | 89         |
| 27              | ****    | 605   | 5 8    | चिक्कणता     | ****    | 470         | 11         |
|                 |         |       |        |              |         |             |            |

#### **शिवतस्वरत्ना**करे

|                 |         | पुटम्     | श्लोक:   | •                |      | यु <b>टम्</b> | श्लोकः |
|-----------------|---------|-----------|----------|------------------|------|---------------|--------|
| चि सङ्कण्णनायकः |         | 333       | $_2$     | चित्रिणी         | •••  | 619           | 23     |
| **              |         | 343       | 106      | चित्रीकरणम्      | •••  | 610           | 49     |
| "               |         | 449       | 2        | चित्रोपला        |      | 193           | 42     |
| "               | ••••    | 662       | 175      | ,,               |      | 198           | 22     |
| चिञ्चाफलम्      | •••     | 657       | 125      | चिह्नम्          |      | 385           | 62     |
| चित्रकम्        |         | 340       | 77       | चीरक:            | •••• | 171           | 91     |
| चित्रकी         | •••     | 339       | 64       | चुबुकम्          | •••• | 488           | 52     |
| चित्रकूटः       | ••••    | 197       | 14       | चुम्बनस्थानम्    | •••• | 639           | 14     |
| चित्रकूटा       | • • •   | 198       | 22       | चुङ्धी           |      | 338           | 50     |
| चित्रमूलम्      | ••••    | 653       | 8        | चूत:             | •••• | 588           | 38     |
| चित्ररथ:        | • • • • | 92        | 40       | चूल (चुल) कुण्डा | •••• | 127           | 24     |
| ,,,             | ••••    | 142       | . 6      | चेदि:            | •••  | 193           | 48     |
| <b>&gt;&gt;</b> | ••••    | 255       | 6.       | चेदय:            | •••• | 197           | 9      |
| ,,,             | ••••    | 485       | 13<br>49 | चैत्यम्          | •••• | 383           | 50     |
| चित्रलेखनम्     | ····    | 93<br>470 | 8        | चैत्ररथम्        | •••• | 96            | 12     |
| "<br>चित्रलेखा  | ••••    | 308       | 105      | चोचलसार्वभौम     | •••  | 660           | 160    |
| चित्ररया        | ••      | 193       | 42       | चोर:             | •••• | 387           | 76     |
| चित्रवती        | ••••    | 92        | 39       | चोल:             | •••• | 195           | 68     |
|                 | ••••    | 530       | 60       | ,,               | •••• | 197           | 11     |
| "<br>चित्रवहा   |         | 192       | 34       | चौड:             | •••  | 315           | 31     |
| चित्रवीर्य:     | •••     | 209       | 56       | चौडप्पनायकः      | •••• | 328           | 42     |
| चित्रसेन:       |         | 155       | 48       | चौडभूपति:        | •••• | 327           | 37     |
| चित्रसेना       |         | 191       | 26       | च्यवन:           | •••• | 175           | 11     |
| "               |         | 192       | 34       |                  |      |               |        |
| -<br>चित्रा     |         | 92        | 39       |                  | छ    |               |        |
| ,,              | •••     | 530       | 60       |                  | 9    |               |        |
| चित्रिणी        | ••••    | 617       | 13       | छर्दिरोग:        | •••• | 80            | 16     |
| ,               | ••••    | 618       | 18       | छाग:             |      | 611           | 58     |
|                 |         |           |          |                  |      |               |        |

|                     |      | पुटम् | श्लोक: | T-            |      | पुटम् | श्लोक:      |
|---------------------|------|-------|--------|---------------|------|-------|-------------|
| छागल:               | •••• | 607   | 25     | जनकः          | •••• | 569   | 77          |
| <b>छायागौ</b> डी    | •••• | 557   | 139    | जनमेजय:       | •••• | 203   | 6           |
| छायागौल:            | •••• | 557   | 134    | ,,            | •••• | 255   | 5           |
| <b>छायागौ</b> ळी    | •••• | 541   | 31     | जनरिका        | **** | 171   | 92          |
| छायानाट:            | •••• | 488   | 50     | जनाङ्गच्छेदकः | •••• | 422   | $10\dot{2}$ |
| <b>छायाराम</b> कृती | •••• | 557   | 140    | जनानुराग:     | •••• | 450   | 14          |
| छायावराटिका         | •••• | 557   | 138    | जनिता         | •••• | 523   | 89          |
| छि <b>न्न</b> म्    | •••• | 500   | 107    | जनोलोक:       | •••• | 125   | 6           |
| छि <b>न्ना</b>      | •••• | 515   | 17     | ,,            |      | 174   | 125         |
| छेदनम्              | •••• | 501   | 3      | जन्तुझ:       | •••  | 610   | 46.         |
|                     | _    |       |        | जहुतनया       | •••• | 382   | 43          |
|                     | ज    |       |        | जपा           | •••• | 318   | 11          |
| जगझ्म्प:            | •••• | 564   | 19     | जप्येश्वरम्   | •••• | 201   | 57          |
| "                   | •••• | 568   | 66     | जप्येश्वर:    | •••• | 263   | 99          |
| जगस्त्राण:          | •••• | 170   | 81     | जमदृष्टि:     | •••• | 155   | 59<br>51    |
| जगदाश्रय:           | •••• | 170   | 83     | ,,            | •••• | 175   | 51<br>11    |
| जघनम्               | •••• | 367   | 80     | जम्बीरम्      | •••• | 238   | 95          |
| जघनोपश्चेष:         | •••  | 639   | 12     | जम्बीर:       | •••• | 202   | 95<br>67    |
| जङ्घा               | •••• | 489   | 57     | **            | •••• | 586   |             |
| "                   | •••• | 516   | 28     | जम्बुक:       | •••• | 369   | 23          |
| जङ्घामध्यम्         |      | 483   | 155    | जम्बू:        | •••• | 90    | 111         |
| जङ्घायुगम्          | •••• | 489   | 55     | ,,            | •••• | 95    | 11          |
| जटाधर:              | •••  | 186   | 62     | ,,<br>,,      | •••• | 192   | 5,8         |
| जटिला:              | •••• | 128   | 35     | ,,            | •••• | 527   | 38          |
| जटोदका              | •••. | 262   | 88     | "             | •••• | 586   | 28          |
| जठरम्               | •••• | 489   | 57     | ,,            | •••• | 587   | 23          |
| "                   | •••• | 514   | 8      | ,,            | •••• | 588   | 30          |
| जनक:                | •••• | 17    | 43     | ,,<br>,,      | •••  | 595   | 38          |
| "                   | •••• | 565   | 23     | ,,<br>,,      | •••• | 601   | 86          |
|                     |      |       | •      | •,            | •••• | OOT   | 126         |

### शिवतत्त्वरद्वाकरे

|                 |      | पुटम् | श्लोक: |                 |      | पुटस् | श्लोक: |
|-----------------|------|-------|--------|-----------------|------|-------|--------|
| जम्बू:          | f    | 615   | 88     | जलमार्गम्       |      | 372   | 25     |
| जम्बूद्वीप:     | •••• | 113   | 99     | जलाशयः          | •••• | 292   | 84     |
| जम्बूनदी        |      | 106   | 34     |                 | •••• | 324   | 4      |
| जम्बूरुदेशः     | •••• | 356   | 45     | ,,<br>जऌक:      | •••• |       | 20     |
| जम्बूवृक्षः     | •••• | 109   | 60     | जवः             | •••• | 71    |        |
| जम्बूषण्ड:      | •••• | 105   | 17     | जाङ्गलम्        | •••• | 582   | 182    |
| जयम्            | •••• | 467   | 73     | •               | •••• | 373   | 34     |
| जयः             | •••  | 564   | 15     | जाङ्गलः         | •••• | 193   | 47     |
|                 | •••• | 567   | 49     | ",              | •••- | 585   | 17     |
| "               | •••• | 569   |        | >>              | •••• | 586   | 22     |
| ,,<br>जयघण्टिका | •••• | 382   | 188    | जाङ्गला         | •••• | 586   | 24     |
| जयदेवः          | •••• | 429   | 50     | जातय:           | 1000 | 538   | 1      |
| जयन्त:          | •••• |       |        | जातरूपमयम्      | •••• | 321   | 43     |
|                 | •••• | 197   | 13     | जातवेदाः        | •••• | 161   | 22     |
| जयभद्रः         | •••• | 186   | 59     | जातहर:          | •••• | 127   | 26     |
| जयमङ्गलः        | •••• | 564   | 15     | जातिः           | •••• | 238   | 99     |
| 2)              | •••• | 567   | 47     | <b>&gt;&gt;</b> | •••• | 524   | 6      |
| जयश्रीः         | •••• | 564   | 14     | , जातिश्रंशकरम् | •••• | 250   | 78     |
| "               | •••• | 566   | 44     | जातिञ्चष्ट:     | •••• | 369   | 105    |
| जया             | •••• | 425   | 8      | जात्कर्णिः      | **** | 17    | 44     |
| जयावाहः         | •••• | 170   | 89     | जात्यान्ध्यम्   | •••• | 80    | 13     |
| जरा             | •••• | 397   | 149    | जानुः           | •••• | 516   | 29     |
| जर्जराननाः      | •••• | 129   | 40     | जानुकूर्परः     | •••• | 649   | 55     |
| जलधारः          | •••• | 115   | 11     | जाबालि:         | •••• | 17    | 43     |
| जलदः (ज्वलनः)   |      | 66    | 32     | जाम्बूनदम्      | •••• | 96    | . 11   |
| ,,              | •••• | 115   | 6      | ,,              | •••• | 453   | 45     |
| जलदुर्गम्       | •••  | 384   | 47     | जाम्बूनदा       | **** | 263   | 99     |
| जलद्रावि        | •••  | 372   | 25     | जारा            | •••• |       | 64     |
| जलपात्रम्       | •••  | 227   | 72     | जारुधिः         | ***  | 236   |        |
| जलप्रदः         | •••• | 186   | 59     | जालका:          | •••• | 97    | 22     |
|                 |      |       |        | 1 do. dol'      | •••• | 128   | 36     |

|                             |         | पुटम् | श्होक:     |                  |      | पुटम्       | श्लोक:     |
|-----------------------------|---------|-------|------------|------------------|------|-------------|------------|
| जालपादुकः                   | ••••    | 250   | 82         | ज्यौतिषिक:       | **** | 454         | 54         |
| जालिहालुदेशः                | ••••    | 341   | 88         | ज्वलनः (जलदः)    | •••• | 66          | 32         |
| जालोपजीवी                   | ••••    | 369   | 104        | ज्वलिनी          | •••• | 396         | 144        |
| जाल्म:                      | ••••    | 369   | 104        | ज्वालि <b>नी</b> |      | 153         | 36         |
| जाल्मला:                    | ••••    | 128   | 35         | ,,               | 39   | 6 144,      | 145        |
| जिघांसिनः                   | ••••    | 346   | 27         |                  |      |             |            |
| जिगुप्सा                    | ••••    | 490   | 13         |                  | झ    |             |            |
| जितामित्र:                  | ••••    | 200   | 40         | झम्प:            | •••• | 564         | <b>\20</b> |
| जिह्या                      | ••••    | 491   | 14         | 99               | •••• | 568         | 67         |
| <b>जी</b> मूतः              | ••••    | 118   | 46         | झहरी             | •••• | 582         | 185        |
| "                           | ••••    | 131   | 61         |                  | -    |             |            |
| जीरकम्                      | ••••    | 238   | 93         |                  | ट    |             |            |
| जीमूतकाः                    | ••••    | 129   | 42         | टका              | •••  | 555         | 124        |
| जीमूतरिज्ञनी                | ••••    | 556   | 132        | टकारपञ्चमी       | •••• | <b>54</b> 3 | 51         |
| जीव:                        | ••••    | 170   | 84         | टङ्कणम्          | •••• | 655         | 103        |
| जीवन्ती                     | ••••    | 611   | <b>5</b> 8 | टिहि <b>भः</b>   | •••• | 250         | 82         |
| जुगुप्सितम्                 | ••••    | 329   | 60         |                  | -    |             |            |
| जुगुप्सिता                  | ••••    | 492   | 24         |                  | ड    |             |            |
| जैगीषव्यः                   | ••••    | 99    | 41         | डमरुकः           | •••• | 582         | 185        |
| "                           | ••••    | 175   | 13         | डाकिनी           | •••• | 173         | 114        |
| जंकट: (संकटः ?              | कण्टकः) | 71    | 23         | डाग्भिकाः        |      | 324         | 12         |
| ज्ञानपूर्णा                 | ••••    | 397   | 152        | डिण्डिम:         | •••• | 128         | 33         |
| ज्ञाननिष्ठः                 | ••••    | 227   | 75         | डिता             |      | 523         | 89         |
| ज्ञानवान्                   | ••••    | 187   | 63         | डिल्ली           | •••• | 371         | 8          |
| ज्यायान्<br>ज्योतिरथा       | ••••    | 370   | 115        | "                | •••• | 371         | 17         |
| ज्यातस्था<br>ज्योतिष्मान्   | ••••    | 192   | 34         | <i>i</i> 2       |      | 376         | 64         |
| ज्यात्रष्मान्<br>ज्योत्स्ना | ••••    | 116   | 26         | डोला             | •••• | 367         | 81         |
| ज्यात्स्र।                  | ****    | 156   | 64         | ,,               | •••• | 592         | 69         |
| ,,                          | ••••    | 397   | 147        | डोलपादा          | •••• | <b>5</b> 23 | 92         |
|                             |         |       |            |                  |      |             |            |

### शिवतत्त्वरलाकरे

|                     |         | पुटम्       | श्लोक:     |                     |         | पुटम्       | श्लोक: |
|---------------------|---------|-------------|------------|---------------------|---------|-------------|--------|
|                     | ढ       |             |            | तप्तसान्तपनम्       |         | 246         | 40     |
| दक्का               |         | 582         | 182        | तप्ताङ्गार:         | •••     | 67          | 41     |
| ढे <b>ङ्किका</b>    | ••••    | 446         | 81         | तमः                 | •••     | 70          | 13     |
|                     | ••••    | 564         | 17         | •••                 | • • • • | 164         | 15     |
| "                   | •       | 567         | 56         | तमसी                |         | 192         | 39     |
| "                   | •••.    | 001         | 00         | तमालम्              | ••••    | 589         | 46     |
| ন                   | Γ       |             |            | तरश्च:              |         | 369         | 110    |
| तक्षक:              | •••     | 86          | 23         | तरङ्गरङ्गकम्        | ••••    | 644         | 35     |
| 21                  | ••••    | 154         | 42         | तरलतारा             | ••••    | 69          | 6      |
| "                   | ••••    | 168         | 68         | तरवाल:              |         | 195         | 70     |
| तगरः                |         | 587         | 31         | तरसा                | ••••    | 198         | 22     |
| तङ्गण:              | ••••    | 196         | 76         | तरस्वी              | ••••    | 170         | 81     |
| तटाकः               | ••••    | 331         | 79         | तरुणी               |         | 631 •       | 104    |
| "                   | ••••    | 593         | 75         | तर्कारिः (कर्कारिः) | ••••    | 610         | 48     |
| तण्डू               | ••••    | 484         | 9          | तर्जनम्             | ••••    | 501         | 3      |
| ततम्                | • · • • | 582         | 184        | तलमुखी              | •••     | 502         | 14     |
| तत्संश्रय:          | ••••    | <b>41</b> 3 | 24         | तलातलम्             | . • • • | 84          | 7      |
| तनय:                | •••     | 195         | <b>7</b> 0 | 91                  | ••••    | 87          | 38     |
| तन्त्रसिद्धिः       | •••     | 302         | 32         | ताडकी               | ••••    | 173         | 119    |
| तन्द्री             | •••     | 397         | 150        | ताडनम्              | •••     | 501         | 3      |
| तपर्शुल्का          | ••••    | 143         | 22         | ,,                  |         | 651         | 65     |
| तपिनी               | •••     | 153         | 36         | ताण्डवम्            | ••••    | 484         | 9      |
| 33                  | •••-    | 396         | 145        | तान:                | ••••    | <b>5</b> 24 | 6      |
| तपोद्वेष्ट्री       | ••••    | 143         | 21         | <b>5</b> 7          | ••••    | 530         | 61     |
| तपोलोक:             | ••••    | 125         | 7          | तापः                | ••••    | 66          | 40     |
| ))                  |         | 175         | 3          | तापिनी              | ••••    | 153         | 36     |
| तप्तजन्तुः (सुतप्ता | जः)     | 70          | 17         | ,,                  | ••••    | 396         | 145    |
| तसलोहमयशिला         | ••••    | 71          | 25         | तापी                | ••••    | 113         | 96     |
| तसलोहमयगुडः         | ••••    | 71          | 28         | ۱ ,,                | ••••    | 191         | 29     |
|                     |         |             |            |                     |         |             |        |

|                            |      | पुटम्       | श्लोकः |                    |         | पुटम्       | श्लोक: |
|----------------------------|------|-------------|--------|--------------------|---------|-------------|--------|
| तामसः                      | •••• | 435         | 64     | तित्तरीकः          | ••••    | 590         | 51     |
| तामिस्नः                   | •••• | 67          | 44     | ति <b>नि</b> शः    | ••••    | 586         | 23     |
| ताम्बूली                   | •••• | 587         | 31     | तिन्त्रिणिका       | •••     | 157         | 127    |
| ताम्रकम्                   |      | 339         | 63     | तिन्त्रिणी         | ••••    | 584         | 12     |
| ताम्रचूडः                  | •••• | 507         | - 51   | <b>)</b> )         | ••••    | 587         | 30     |
| ताम्रचूडा:                 | •••  | 129         | 40     | तिन्दुक:           | ••••    | 338         | 58     |
| ताम्रपर्णः                 | •••• | 190         | 13     | **                 | ••••    | 598         | 107    |
| ताम्रपर्णी                 |      | 86          | 21     | 3)                 | ••••    | <b>6</b> 03 | 136    |
| ,,                         | ٠    | 113         | 97     | 21                 | •••     | 615         | 87     |
| "                          | •••• | 199         | 28     | तिन्दुवार:         |         | 601         | 126    |
| ताम्रलिप्तक:               | •••• | 195         | 65     | तिरिपु:            | • • •   | 537         | 110    |
| ताम्रा                     | •••• | 192         | 36     | तिर्थक्            | ••••    | 502         | 11     |
| ताम्रभ:                    | •••  | 97          | 19     | ",                 | ****    | 640         | 18     |
| तारः                       | •••• | 526         | 17     | "                  | •••     | 645         | 41     |
| "                          | •••• | <b>5</b> 33 | 87     | तिर्यक्त्रोत:      | ••••    | 65          | 18     |
| तारकथ                      | •••• | 275         | 62     | तिर्यग्वायुप्रवाहः | ••••    | 426         | 15     |
| तारमन्द्रप्रसन्नः          | •••• | 535         | 100    | तिलक:              | •••     | 194         | 61     |
| तारापुटभ्                  | •••  | 489         | 55     | ,,                 |         | 586         | 23     |
| तार्स्यः                   | •••• | 155         | 48     | ,,                 | • • • • | 598         | 107    |
| तार्क्ष्यपक्षी             | •••• | 502         | 17     | ,,                 | ••••    | 615         | 93     |
| तालम्                      | •••• | 245         | 29     | तिलतण्डुलम्        | ••••    | 638         | 9      |
| ताल:                       | •••• | 476         | 71     | तिलयन्त्रम्        | ••••    | 71          | 25     |
| ,,                         | •••• | 563         | 1      | तिलोत्तमा          | ••••    | 143         | 18     |
| ,                          | •••• | 586         | 23     | ,,                 | ••••    | 155         | 51     |
| ))<br>31 <del>222</del> 27 | •••• | 597         | 103    | तिष्या:            | ••••    | 118         | 41     |
| तालज्ञानम्<br>तालञ्चन्तः   | •••• | 562         | 186    | तीक्ष्णः           | ••••    | 70          | 13     |
| तालब्रुन्त.<br>तावतिथः     | •••• | 321         | 50     | ,,                 | ••••    | 186         | 60     |
| तावातयः<br>तिग्मः          | •••• | 531         | 76     | तीक्ष्णा           | ••••    | 397         | 150    |
| ।त• <b>स</b> ः             | •••• | 255         | 8      | तीरयाह:            | ••••    | 194         | 60     |

#### **शिवतस्वरत्नाकरे**

|                       |       | पुटम्     | श्लोक:     |                         |      | पुरम् | श्लोक: |
|-----------------------|-------|-----------|------------|-------------------------|------|-------|--------|
| तीर्थ:                | ••••  | 225       | 55         | त्रुलिका                | 484  | 471   | 20     |
| तीर्थेञ्जल्का         | ••••  | 143       | 22         | न्<br>तृतीयकः           | •••  | 564   | 20     |
| तीव्र:                |       | 71        | 29         | ,,                      |      | 569   | 68     |
| तीव्रक:               | ••••  | 170       | 84         | तेजोवती                 | •••• | 91    | 28     |
| तीव्रवेगः (तीव्रवेर्ष | h)    | 70        | 14         | तोडी                    | •••• | 542   | 47     |
| तुकाराः               | ••••  | 196       | 74         | ,,                      | •••• | 546   | 68     |
| तुङ्गप्रस्थ:          | •••   | 197       | 13         | "                       | •••• | 556   | 131    |
| तुङ्गभद्रा            | ••••  | 199       | 27         | तोसर:                   | •••• | 196   | 76     |
| ,,                    | ••••  | 296       | 38         | तोया                    | •••• | 198   | 25     |
| ,,                    | ••••  | 382       | 43         | तोरणम्                  |      | 368   | 90     |
| तुण्ड:                | ••••  | 364       | 55         | तोषा                    | •••• | 119   | 50     |
| तुण्डालः              |       | 128       | 33         | तौर्यत्रिकम्            | •••• | 277   | 81     |
| तुण्डी                | • • • | <b>54</b> | 31         | तौलवः                   | •••• | 197   | 8      |
| तुम्बुकी              | ••••  | 582       | 186        | >>                      |      | 336   | 30     |
| तुम्बुर:              | ••••  | 142       | 10         | तौलवराज्यम्             | •••• | 659   | 149    |
| तुम्बुरा              | ••••  | 339       | 64         | त्रपु                   | •••• | 339   | 61     |
| तुम्बुरुः             | ••••  | 92        | 40         | त्रपुद्रवः (द्रवत्रपुः) |      | · 70  | 17     |
| "                     | •••   | 153       | 39         | त्रयी                   |      | 454   | 52     |
| <b>)</b> ?            | •••   | 527       | 30         | त्रसरेणुः               | •••• | 63    | 6      |
| तुरग:                 | ••••  | 624       | 63         | ,,                      | •••• | 246   | 42     |
| तुरङ्गळीलः            | ••••  | 564       | 14         | त्रस्ता                 |      | 491   | 14     |
| "                     | ***   | 566       | <b>4</b> 3 | त्रिकम्                 | •••• | 246   | 35     |
| तुला                  | ***.  | 214       | 13         | ,,                      | •••• | 514   | 14     |
| "                     | ••••  | 332       | 90         | त्रिक्ट:                | •••  | 96    | 17     |
| तुषवारि               | ••••  | 604       | 2          | ,,                      | •••• | 382   | 40     |
| तुषाझिः               | ••••  | 71        | 21         | त्रिकोणा                | •    | 69    | 9      |
| तुष्टि:               | ••••  | 156       | 64         | त्रिणेत्रा              | •••• | 398   | 157    |
| "                     | ****  | 397       | 147        | त्रिताल:                | •••• | 477   | 83     |
| तूर्यः                | ****  | 582       | 186        | त्रिदिवा                | •••• | 191   | 25, 27 |
|                       |       |           |            |                         |      |       |        |

|                     | <u> </u>            |
|---------------------|---------------------|
| <b>अकारादिक्रमण</b> | विशेषपदानामनुऋमणिका |

|                  |           | पुटम्     | श्लोक: | •                  |          | पुटम्      | श्लोक:     |  |
|------------------|-----------|-----------|--------|--------------------|----------|------------|------------|--|
| त्रिदिवा         | ••••      | 198       | <-23   | त्र्यस्बकः         | ••••     | 260        | 7.0        |  |
| >,               | ••••      | 199       | 29     | <b>त्र्यश्रम्</b>  | ••••     | 496        | 62         |  |
| त्रिपताकः        | 4000      | 506       | 47     | <b>त्र्यश्रः</b>   | ••••     | 517        | 44         |  |
| त्रिपादः         | ••••      | 71        | 29     | <b>79</b> "        | <i>a</i> | 519        | 55         |  |
| त्रिपुण्डूम्     | • ••••    | 241       | 122    | <b>ज्यश्रपर्णः</b> | ••••     | 366        | 38         |  |
| त्रिपुरान्तकी    | ° ,       | 173       | 117    | रवष्टा             |          | 155        | 51         |  |
| त्रिपुरारिः      | ••••      | 450       | 23     |                    |          |            |            |  |
| <b>রি</b> দভা    | ••••      | 605       | 6      |                    | द        |            | 5.4        |  |
| <b>3</b> )       | ••••      | 610       | 52     | दक्ष:              | ••••     | 17         | <b>·40</b> |  |
| ,,               | •••       | 656       | 113    | ,,                 | ••••     | 154        | 42         |  |
| त्रिभङ्गि:       | • • • • • | 564       | 16     | दक्षचारप्रवाहः     | ••••     | 426        | 13         |  |
| ,,               | ···       | 567       | 51     | 99                 | ••••     | 427        | 28         |  |
| त्रिमिन्नः       | ••••      | 537       | 111    | दक्षजानुः          | ••••     | 580        | 169        |  |
| <b>&gt;</b> 1    | ••••      | 564       | 11     | दक्षत्वम्          | ••••     | <b>450</b> | 13         |  |
| 99               | ••••      | 565       | 33     | दक्षपक्षी          | ••••     | <b>502</b> | 17         |  |
| त्रिमुखम्        | ••••      | 445       | 73     | दक्षिणाः           | ••••     | 129        | 46         |  |
| त्रिवर्णः        | ••••      | 534       | 96     | दण्डका             | ••••     | 203        | 68         |  |
| त्रिविष्टपम्     | ••••      | 390       | 97     | दण्डपादम्          | •        | 524        | 97         |  |
| 99               | •••       | 391       | 104    | दण्डरोगः           | ••••     | 168        | 60         |  |
| ন্নিকিক্ণ:       | •••       | 197       | 10     | दण्डा              | ••••     | <b>523</b> | 92         |  |
| त्रिलोहः         | •••       | 311       | 132    | दण्डाख्यम्         | ••••     | 467        | 71         |  |
| त्रिशालम्        | •••       | 466       | 58     | दण्डी              | ••••     | 369        | 106        |  |
| রিপ্রত্ন:        |           | 97        | 22     | द्धितोयः           | ••••     | 90         | 15         |  |
| त्रिसामा         | •••       | 113       | 98     | दघीचिः             | ****     | 297        | 44         |  |
| त्रिस्रोतस्वनी   | •••       | 262       | 91     | दनुः               | ••••     | 176        | 24         |  |
| त्रेतायुगः       | •••       | 206       | 34     | दन्तपाली           | ••••     | 482        | 142        |  |
| त्रैविकमम्       | •••       | 645       | 44     | दन्तिजम्           |          | 419        | 79         |  |
| <b>ज्यम्बकम्</b> | •••       | 201       | 58     | दन्ती              | ••••     | 339        | 64         |  |
| <b>च्यम्बक</b> ः | •••       | 195       | 69     | दिसका: (दिमनः)     | •••      | 116        | 29         |  |
| S. RATI          | MAKAR     | <b>A.</b> |        |                    |          | 45         |            |  |

### **शिवतस्वर** लाकरे

|                |        | पुटम्       | श्लोक:     |                |            | पुटम् | श्लोकः    |
|----------------|--------|-------------|------------|----------------|------------|-------|-----------|
| दयालुः         |        | 355         | 40         | दाडिम:         | ••••       | 587   | 32        |
| दरदम्          | . •••• | 307         | 97         | ,,             |            | 605   | 5         |
| दरदः           | ••••   | <b>47</b> 2 | 33         | दाडिमी         | ****       | 65    | 106       |
| दरहाः (दरदाः)  | ••••   | 128         | 36         | "              | ••••       | 585   | 14        |
| दर्दुरः        | ••••   | <b>7</b> 9  | 5          | <b>)</b> )     | ••••       | 613   | 76        |
| . 22           | ••••   | 172         | 105        | दातकिः (घातकिः | ) <b>.</b> | 122   | 78        |
| ,,             | ••••   | 197         | 12         | दानगुल्का      | ••••       | 143   | 22        |
| ,,             | ••••   | 386         | 69         | दानिवास:       | ••••       | 659   | 146       |
| <b>))</b>      | ••••   | 387         | 76         | दाम            | ••••       | 215   | 21        |
| 99             | ••••   | 597         | 99         | दाराभिलाषकः    | ••••       | 417   | . 62      |
| ्दर्पण:        | ••••   | 563         | . 9        | दारुमयदुर्गम्  | ••••       | 449   | 54        |
| . ,,           | ••••   | 565         | 28         | दारुसञ्जीविनी  | ••••       | 143   | 21        |
| दर्भ:          | ••••   | 195         | 63         | दावाग्निः      | ••••       | 318   | 11        |
| दर्वाः         | ****   | 194         | 62         | दासी           | ••••       | 192   | 39        |
| दर्वितः        | ••••   | 194         | 62         | दाहः           | ****       | 167   | <b>56</b> |
| दशैकः          | . •••• | 194         | 61         | दिक्           | ••••       | 191   | 28        |
| दशयामप्रभुः    | 1400   | 347         | 33         | दिगम्बरः       | ••••       | 369   | 106       |
| दशतालम्        | ••••   | 476         | 73         | दिग्दाहः       | ••••       | 292   | 80        |
| दशमालिक:       | ••••   | 195         | <b>7</b> 3 | दिति:          | ••••       | 176   | 24        |
| दशरथः          | ••••   | 209         | 52         | दिलीप:         | . ••••     | 209   | 52        |
| दशाननः         | ••••   | 171         | 101        | ,,             | ••••       | 210   | 65        |
| दशानीकिनी      | ••••   | 443         | 49         | दिवाकरः        | ••••       | 168   | 66        |
| दशापार्श्वरोमा | ••••   | 195         | 64         | दिवारात्रम्    | •••        | 359   | 12        |
| दशार्ण:        | ••••   |             | 19, 50     | दिन्ययोगी      | •••.       | 173   | 113       |
| दशार्णा        |        | 198         | 22         | दिन्या         | ••••       | 199   | 27        |
| दुष्टम्        | ••••   | 500         | 107        | दीनः           | ••••       | 332   | 82        |
| दस्युनायकः     | ••••   | 335         | 23         | दीना           | ••••       | 490   | 12        |
| दहनः           | 0000   | 186         | 55         | ,,             | ****       | 491   | 20        |
| दाडिमः         | ***    | 586         | 25         | दीपकः          | ••••       | 542   | 45        |
|                |        |             |            |                |            | ,     | . —       |

|                  |        | पुटम् | श्लोक:     | •                |       | पुटम् | श्लोक:    |
|------------------|--------|-------|------------|------------------|-------|-------|-----------|
| दीपकः            | •••    | 549   | 90         | दुर्गा           | ••••  | 198   | 25        |
| ,,               | ••••   | 564   | 17         | दुईमनः           | ••••  | 255   | 8         |
| "                | ••••   | 568   | <b>5</b> 9 | दुर्दुरा         | ••••  | 128   | 39        |
| दीपिका           | ••••   | 397   | 152        | दुर्भुखम्        | ••••  | 467   | 74        |
| दीसा             | ••••   | 69    | . 9        | दुर्मु <b>खी</b> | ••••  | 173   | 118       |
| दीर्घंग्रीवा     | ••••   | 93    | 46         | दुर्वर्णाः       | ••••  | 322   | 65        |
| दीर्घजङ्घः       | ••••   | 171   | 101        | दुर्वासाः        | ••••  | 175   | 12        |
| दीर्घवाहु:       | ••••   | 186   | 59         | ंदुश्चर्मा       | ••••  | 79    | 4         |
| दीर्घलम्बोधी     | ••••   | 173   | 118        | दु <b>रशूरः</b>  | ••••  | 194   | 60        |
| दीर्घिका         | · ···· | 331   | 79         | ंदुष्टा          | ••••  | 171   | 93        |
| <b>,9</b>        | ••••   |       | 73,75      | दुष्यन्तः        | ••••  | 209   | 56        |
| दु <b>क्</b> लम् | ••••   | 238   | 90         | दूतिनी           | ••••  | 398   | 158       |
| दुन्दुभः         | ••••   | 596   | 91         | दूरमार्गासनम्    | ••••  | 411   | 6         |
| दुन्दुभिः        | ••••   | 118   | 39         | दूरसंश्रयणम्     | ••••  | 413   | 24        |
| **               | ٠٠٠٠   | 160   | · 64       | दूर्व:           |       | 255   | 18        |
| "                | ••••   | 391   | 101        | दूर्वा           | ••••  | 397   | 151       |
| **               |        | 582   | 186        | 20               | ••••  | 598   | 106       |
| दुरासदः          |        | 372   | 21         | ह्सा (ष्टष्टा)   | ••••  | 490   | 12        |
| दुरिष्टः         | • •••• | 70    | 18         | द्दषद्वती        | ••••  | 191   | 24        |
| दुरीक्षणः        | * **** | 564   | 17         | ,,               | •     | 198   | 17        |
| "                | ٠      | 567   | 55         | दृष्टिः          |       | 489   | <b>55</b> |
| दुर्गः           | ••••   | 115   | 16         | ,,               | ••••  | 582   | 182       |
| दुर्गन्धास्यः    |        | 83    | 48         | . दृष्टिमन्त्रम् | ••••  | 339   | 69        |
| दुर्गनिधः        | . •••• | 81    | 27         | देवः             | ••••  | 298   | 54,55     |
| दुर्गभङ्गः       | •• ·•  | 422   | 104        | देविकया          | ••••  | 541   | 32        |
| दुर्गसाध्यासनम्  | ••••   | 411   | 5          | ,                | ****  | 566   | 131       |
| दुर्गा           | ••••   | 100   | 49         | देवकी            | • • • | 557   | 136       |
| ,,               | ••••   | 192   | 38         | देवदत्त:         | ••••  | 169   | 77        |
| 39               | ••••   | 193   | 41         | ·. ,             |       | 425   | 10        |
|                  |        |       |            |                  |       | 45    |           |

## शिवतत्त्वर**ला**करै

|              | <b>पुटम्</b> | श्लोक: |                         |         | पुटम् | श्लोक:       |
|--------------|--------------|--------|-------------------------|---------|-------|--------------|
| देवदारुः     | 655          | 112    | देश्यम्                 | ••••    | 419   | 79           |
| देवनदी       | 198          | 19     | <b>,</b> ,              | ••••    | 562   | 180          |
| देवपर्वतः    | 96           | 16     | दैवम्                   |         | 204   | 14           |
| देवपादः      | 99           | 43     | दैवः                    | ••••    | 221   | 13           |
| देवमुखः      | 164          | 22     | देवतः                   | ••••    | 536   | 23           |
| देवयज्ञः     | 223          | 27     | दैविकम्                 | • • • • | 416   | 50           |
| देवयात्रा    | 337          | 39     | दोडुसङ्कण्णनायकः        | ••••    | 333   | 2            |
| देवज्ञः      | 175          | 13     | 79                      |         | 343   | 105          |
| देवसत्त्वा   | 625          | 69     | ,,                      |         | 356   | 44           |
| देविका       | 191          | 25     | दोम्बली                 | ••••    | 564   | 18           |
| <b>,,</b>    | 198          | 18     | 3)                      | ••••    | 568   | 63           |
| देवी         | 202          | 64     | दोषानुरूपदण्डस्त्रम्    |         | 450   | 15           |
| ,,           | 397          | 151    | दोहदः                   | ••••    | 616   | , <b>9</b> 5 |
| देशकरी       | <b>554</b>   | 118    | <b>यु</b> तिमान्        | ••••    | 117   | 31           |
| ,,           | 556          | 133    | 3,                      | ••••    | 117   | 37           |
| देशकारी      | 541          | 32     | ,,                      | ••••    | 170   | 90           |
| 99           | <b>54</b> 3  | 51     | द्रसम्                  | ••••    | 215   | 19           |
| देशनाशः      | 422          | 102    | द्रवत्रपुः (त्रपुद्रवः) | ••••    | 70    | 17           |
| देशनिर्वासकः | 422          | 104    | द्रवयुक्तिः             | 40.     | 657   | 123          |
| देशनृत्तम्   | 485          | 16     | द्रविड:                 | • • • • | 170   | 82           |
| देशहार:      | 422          | 103    | द्रविणम्                | 4       | 332   | 83           |
| देशाक्षी     | 541          | 31     | . ,,                    | •       | 457   | 80           |
| ,,           | <b>54</b> 3  | 48     | द्रव्यम्                | ••      | 457   | 80           |
| ,,           | 548          | 84     | द्रष्टु (ष्ट्र) मान्    | ••••    |       | _            |
| ,,           | 556          | 130    | द्राक्षा                | ••••    | 255   | 6            |
| "            | 557          | 135    | न ।या                   | ••••    | 238   | 93           |
| देशी         | 543          | 49     | <b>)</b> ,              |         | 245   | 29           |
| "            | 550          | 96     | 19                      | ••••    | 614   | 79           |
| "            | 557          | 138    | वाविद्यः                | ••••    | 195   | 66           |

|   | •                 |      | पुटम्       | श्रोकः |                |        | पुटम्       | श्चोक: |   |
|---|-------------------|------|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|---|
|   | दाविडजाता         | 1911 | 630         | 97     |                | ध      |             |        | 0 |
|   | द्राविडी          | ***  | 557         | 138    |                |        |             |        |   |
|   | द्रुतः            | 1001 | 255         | 7      | घटक:           | ••••   | 215         | 20     |   |
|   | <b>बुतमेरुः</b>   |      | <b>5</b> 33 | 112    | धनम्           | ••••   | 468         | 78     |   |
|   | 3)                |      | 570         | 81     | धनक्षयः        | •-••   | 154         | 46     |   |
|   | द्वता             | ***  | 633         | 119    | . 95           | ••••   | 169 69      | 9, 77  |   |
|   | द्रुम:            | **** | 584         | 6      | <b>9</b> 9     | ••••   | 407         | 69     |   |
|   | 3)                | **** | 586         | 28     | >,             | ••••   | 425         | 10     |   |
|   | द्रोणम्           |      | 215         | 17     | धनदः           | ••••   | 66          | 33     |   |
|   | ,,                |      | <b>46</b> 2 | 13     | धनश्रीः        | ••••   | <b>55</b> 3 | 110    |   |
|   | ज़ोण:             |      | 119         | 49     | धनहानिः        | ••••   | 417         | 60     |   |
|   | 3)                |      | 164         | 15     | धनासिका        | ••••   | 543         | 50     |   |
|   | 7)                | •••  | 202         | 67     | <b>धनाहारः</b> | ••••   | 422         | 103    |   |
|   | द्वापरयुगम्       | •••  | 207         | 35     | धनुः           | • •    | 214         | 11     |   |
|   | द्वारका           | •••• | 201         | 52     | धनुराकृति      | •••    | 431         | 56     |   |
|   | द्वन्द्वनिर्वाजगा | •••• | 405         | 46     | धनुर्धर:       | . •••• | 128         | 32     |   |
|   | द्वयायत्तः        |      | 353         | 4      | धन्यकम्        | ••••   | 467         | 73     |   |
|   | द्विज:            |      | 128         | 30     | धन्छा:         | ••••   | 118         | 41     |   |
|   | द्विजिशका         | •••  | 384         | 54     | धन्यासी        | ••••   | 541         | 31     |   |
|   | द्वितीयकः         |      | 564         | 14     | ,,             | ••••   | 556         | 132    |   |
|   | ),<br>>>          | •••• | 566         |        | धन्वन्तरिः     | ••••   | 93          | 42     |   |
|   | द्विमुखम्         | •••• |             | 45     | <b>घरणम्</b>   | ••••   | 215         | 20     |   |
| • | द्विशालम्         | **** | 445         | 73     | धरणी           | ••••   | <b>1</b> 53 | 36     |   |
|   | -                 | •••• | 466         | 58     | धर्मकञ्जूकः    | •••    | 280         | 19     |   |
|   | द्वीपिवक्तः       | •••• | 171         | 98     | धर्मकारिता     | ••••   | 450         | 14     |   |
|   | द्वीपाचृत्        | •••• | 118         | 39     | धर्मराजः       | ••••   | 165         | 30     |   |
|   | द्वैधीभावः        | •••• | 414         | 31     | धवः            | ••••   | 610         | 50     |   |
|   | द्वैपायनीयम्      |      | 203         | 69     | धवयूषाः        |        | 170         | 82     |   |
|   | हैपेय:            | 1811 | 194         | 57     | धाता           | ••••   | 153         | 39     |   |
|   |                   |      |             |        |                |        |             |        |   |

| :            | ŧ.             |      | पुटम्       | श्लोक:    | × 1-            |                                         | वुटम्             | श्लोक:     |
|--------------|----------------|------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|
| धात          | n              |      | 186 58      | 3, 56     | <b>भृष्टा</b>   |                                         | 491               | . 22       |
| ঘার          | में .          | •••  | 387         | 77        | धेनुका          | ••••                                    | 116               | 18         |
|              | ?)             | •••  | 590         | 53        | धेनुकाध्यासित:  | ••••                                    | 446               | 86         |
|              | ,, .           | •••  | 656         | 121       | धैवतग्रहः       | ••••                                    | 580               | 168        |
| धान          | यकस्कम् .      | •••  | 238         | 92        | धैवती           |                                         | 538               | 2          |
| धारि         | रेणी .         | •••  | 396         | 146       | ,,              |                                         | 539               | 17         |
| धिङ          | ण्यम् .        |      | 320         | 32        | ध्रु <b>वम्</b> | ••••                                    | 120               | 62         |
| :            | ,              | •••  | 321         | 54        | "               | ••••                                    | 467               | <b>7</b> 3 |
| धुत          | म् .           | •••  | 489         | 4         | ध्रवः           | ,,,,                                    | 120               | 61         |
| धूत          | पापा (भूतपापा) |      | 117         | 33        | <b>&gt;</b> 7   | ••••                                    | 162               | 117        |
|              | ,, ,           | •••  | 191         | 26        | ध्रुवा          | ••••                                    | 488               | 48         |
| •            | ,,             | •••  | 198         | 17        | ध्वजः           | ••••                                    | 464               | 38         |
| धून          | नम् .          | •••• | 501         | 2         | ध्वनिः          | ••••                                    | 562               | 185        |
| धूम          | •              | •••  | 464         | 38        | ध्वाङ्घः        |                                         | 367               | 88         |
| धूम्र        | : .            | •••  | 186         | 56        | ध्वान्त:        |                                         | 66                | 40         |
| धूम्र        | Т:             | •••  | 129         | 43        | ¢               | •                                       |                   |            |
| धूम्र        | т .            | •••• | <b>15</b> 3 | 36        | 4               | न                                       |                   |            |
|              | ,,             | •••  | 396         | 144       | नकुलः           |                                         | 250               | 78         |
| धूम्र        | ाक्षी .        | •••• | 173         | 115       | नक्तमालः        | •                                       | 601               | 126        |
| •            | ार्थाना .      | •••  | 396         | 145       | नकास्य:         |                                         |                   | - 20       |
| धूर्ज        |                | •••  | 173         | 120       | नक्षत्रजीवी     |                                         | 235               | 60         |
| धूर्त        | :              | •••• | 235         | 61        | नगरम्           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 462               | 15         |
| धूस          | राः .          | •••  | 129         | 43        | नम्राः          |                                         | 128               |            |
| धृतः         | राष्ट्रः .     | •••  | 142         | 5         | नचिकेतः         |                                         | 17                | 43         |
|              | ,, .           | •••  | 155         | 51        | नटा (नट्टा)     |                                         | 557               | 137        |
| धति          | •              | •••  | 116         | 27        | नतम्            |                                         | 514               | 11         |
|              | ,              | •••  | 156         | <b>64</b> | नता             | ••••                                    | 498               | 91         |
|              | •              | 39   | 7 147       | 148       | "               | ••••                                    | 516               | 27         |
| च <b>इ</b> ह | <b>मः</b>      | •••  | 142         | 6         | नद्:            | ••••                                    | $\frac{310}{292}$ | 82         |
|              |                |      |             | •         | •               | p • • •                                 | 492               | 04         |

| and the same          | पुटम्       | श्लोक:    |                                       |      | पुटम् | श्लोक: |
|-----------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|------|-------|--------|
| नन्दम्                | 468         | 75        | नर्तकः                                | •••• | 486   | ´´29-  |
| नन्दनम्               | 96          | 13        | नर्तकी                                | •••• | 487   | 40     |
| नन्दनः                | 170         | 88        | नर्भदा                                | •••• | 113   | 95     |
| ,,                    | 391         | 99        | ,<br>57                               | •••• | 191   | 23     |
| "                     | 429         | 50        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | •••• | 198   | 21     |
| नन्दयन्ती             | 539         | 10        | ,,                                    | •••• | 382   | 43     |
| ,,,                   | 540 2       | 20,22     | नल:                                   | •••• | 208   | 48     |
| नन्दा                 | <b>5</b> 30 | 60        | ,,                                    | •••• | 210   | 64     |
| नन्दिकेश्वरः          | 256         | 20        | ,,                                    | •••• | 601   | 125    |
| नन्दिनी               | 171         | 95        | निलनी                                 | •••• | 106   | 34     |
| नन्दिवर्धनः           | 391         | 99        | ,, .                                  |      | 115   | 17     |
| नन्दी                 | 172         | 110       | "                                     | •••• | 503   | 19     |
| "                     | 259         | 47        | ,,                                    | •••• | 601   | 125    |
| नन्द्यावर्तम्         | 466         | 60        | नवाम्रवापी                            | •••• | 584   | 12     |
| ****                  | 519         | 62        | नवीकरणभ्                              |      | 392   | 110    |
| ",                    | 589         | 49        | नष्टम्                                | •••• | 570   | 81     |
| नन्धावर्तः            | 389         | 90        | ,,                                    | •••• | 571   | 96     |
| नपुंसकशिला            | 386         | 67        | नहुषः                                 | •••  | 209   | 56     |
| नमस्वान्              | 170         | 81        | ,,                                    | •••  | 301   | 21     |
| नभोलिप्सुः            | 187         | 66        | नहुषतीर्थम्                           | ••   | 300   | 15     |
| नमेर्कः               | 616         | 94        | नाक्षत्रम्                            | •••• | 206   | 29     |
| नरकाधिका ?            | 69          | 7         | नागः                                  | •••• | 97    | 26     |
| नरक्रीडः              | 564         | 17        | ,,                                    | •••• | 127   | 28     |
| ,,,                   | <b>568</b>  | 58        | ,,                                    | 4    | 169   | 77     |
| नरदुर्गम्<br>नरभोजिनी | 449         | <b>54</b> | ,,                                    | •••• | 425   | 10     |
| ••••                  | 173         | 115       | 21                                    | **** | 594   | 79     |
| नरसुण्डकम्            | 326         | 26        | नागकुसुमः                             | •••• | 615   | 91     |
| नरयन्त्रम्            | 338         | <b>52</b> | नागकेसर:                              | •••• | 587   | 30     |
| नरशस्यम् ,            | 338         | 57        | नागगर्भः                              | •••• | 388   | 79     |

#### **शिवतस्वरत्नाकरे**

| नागिरि: 197 13 नागिति: 605 8 नागिति: 605 8 नागिति: 107 42 ,, 154 41 ,, 175 4 ,, 527 29 नागिति: 580 165 नागरम् 580 165 नागरम् 645 43 नागविणी 557 138 नागविणी 152 27 नागितिः 128 35 नागाम्या 276 73 नागांजीन: 210 60 301 21 नाट: 488 49 नाटकााला 461 4 नादिका 543 49 नाटकाला 461 51 निकृत्वितम् 489 55 नादिका 484 7 नादः 396 143 , 526 18 , 526 18 , 528 35 नादिनी 526 18 , 528 35 नादिनी 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 526 18 , 527 112 नालितः 537 112 नालितः 537 112 नालितः 564 18 , 568 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 , 566 60 |             |        | पुटम् | श्चोक: |                    |        | पुटम् | श्चोक:      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|--------------------|--------|-------|-------------|--|
| नागतरः 605 8 नागदीपः 107 42 ,,, 190 13 नागवन्थः 580 165 नागरम् 645 43 नागवराटिका 557 138 नागवीयी 152 27 नागसचा 626 74 नागाः 128 35 नागाचा 276 73 नागांजुनः 210 60 ,,, 301 21 नाटः 488 49 नाटका 484 49 नाटका 551 100 नाटका 554 49 नाटका 554 6 ,,, 525 16 ,,, 526 18 ,,, 528 35 नादिनी 198 20 नामधेयम् 23 11 नाप्तितः 537 112 नाल्दो 564 18 ,, 568 60 नारदः 568 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नागगिरिः    | ••••   | 197   | 13     | ਕਰਣ:               |        | 1.40  |             |  |
| नागद्वीप: 107 42 ,,, 190 13 नागवन्ध: 580 165 नागरम् 645 43 नागवरादिका 557 138 नागवीथी 152 27 नागसचा 626 74 नागाः 128 35 नागाच्चा 276 73 नागाजुन: 210 60 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नागतरु:     | •••    |       |        |                    |        |       | •           |  |
| , जागवन्धः 580 165 नागरम् 645 43 नागवरादिका 557 138 नागवीधी 152 27 नागसचा 626 74 नागाः 128 35 नागामचा 276 73 नागाजुनः 210 60  , जारकशाला 488 49 नाटकशाला 461 4 नादिका 543 49 नाटी 551 100 नाट्यम् 484 7 नादः 396 143  , जाविनी 526 18  , जाविनी 528 35 नादिनी 528 35 नादिनी 537 112 नाम्धेयम् 537 112 नाम्धेयम् 568 60 नामधेयम् 568 60 नामधेयम् 568 60 नाद्दः 120 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नागद्वीप:   | ••••   |       |        | "                  | ••••   | -     |             |  |
| नागवन्धः 580 165 नागरम् 645 43 नागवरादिका 557 138 नागवीथी 152 27 नागसचा 626 74 नागाः 128 35 नागाम्बा 276 73 नागाणुनः 210 60 , , 301 21 नाटः 488 49 नाटका 461 4 नादिका 543 49 नाटी 551 100 नाख्यम् 484 7 नादः 396 143 , , 524 6 , , 526 18 , , 528 35 नामधेयम् 23 11 नामितः 537 112 नान्दी 568 60 नारदः 568 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35          | ••••   |       |        |                    |        |       |             |  |
| नागरम् 645 43 नागवरादिका 557 138 नागवरादिका 557 138 नागविथी 152 27 नागस्त्वा 626 74 नागाः 128 35 नागाम्बा 276 73 नागाजुनः 210 60 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | ****   |       |        |                    | . **** |       | ,           |  |
| नागवरादिका 557 138 नागवीथी 152 27 नागसचा 626 74 नागाः 128 35 नागाम्बा 276 73 नागाजुँनः 210 60 , 301 21 नाटः 488 49 नाटकशाखा 461 4 नाटिका 543 49 नाटो 551 100 नाट्यम् 484 7 नादः 396 143 , 524 6 , 524 6 , 525 16 , 526 18 , 528 35 नादिनी 198 20 नामधेयम् 23 11 नामितः 537 112 नादी 568 60 नारदः 568 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नागरम्      |        |       |        |                    | . **** |       | _           |  |
| नागविधी 152 27 नागसचा 626 74 नागाः 128 35 नागाम्बा 276 73 नागांजुनः 210 60 " 301 21 नाटः 488 49 नाटकशाला 461 4 नादिका 543 49 नादी 551 100 नाक्ष्यम् 484 7 नादः 396 143 " 524 6 " 525 16 " 525 16 " 526 18 " 528 35 नादिनी 198 20 नामधेयम् 23 11 नामितः 537 112 नान्दी 568 60 नारदः 568 60 नारदः 120 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नागवराटिका  | ••••   |       | 1      |                    | .••••  |       |             |  |
| नागस्त्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नागवीथी     | ••••   |       |        |                    | ••••   |       |             |  |
| नागाः 128 35 नागाम्बा 276 73 नागाजुनः 210 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नागसत्त्वा  | ****   |       | -      |                    | ,****  |       |             |  |
| नागाने 276 73 नागाने 210 60 नागा जुन: 210 60 नासा 488 51 नाट: 488 49 नाटक शाला 461 4 नाटक शाला 543 49 नाटो 551 100 नाळ्यम् 484 7 नाट्या 396 143 524 6 525 16 525 16 526 18 526 18 526 18 528 35 नाट्या 528 35 नाट्या 564 18 564 18 568 60 नारद: 568 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नागाः       | ••••   |       |        | नााळकर:            | . •••• |       |             |  |
| नागार्जुन: 210 60  " 301 21 नाट: 488 49 नाटक शास्त्रा 461 4 नाटिका 543 49 नाटी 551 100 नाट्यम् 484 7 नादः 396 143  " 524 6 " 525 16 " 526 18 " 528 35 नादिनी 198 20 नामधेयम् 23 11 नामितः 537 112 नान्दी 564 18 " 568 60 नारदः 120 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नागास्वा    | ••••   | _     | - 7    |                    | ****   |       |             |  |
| , 301 21 नाद: 488 49 नाद: 488 49 नादकशास्त्रा 461 4 नादिका 543 49 नादेका 543 49 नादेका 551 100 नाद्यम् 484 7 नादः 396 143 , 524 6 , 525 16 , 526 18 , 526 18 , 528 35 नादिनी 528 35 नादिनी 198 20 नामधेयम् 537 112 नामितः 537 112 नामितः 568 60 नारदः 568 60 नारदः 568 60 नारदः 568 60 नारदः 120 64 निद्यार्थि 455 67 निधीशः 186 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | नागार्जुन:  | ••••   | •     |        |                    |        |       | 3           |  |
| नाटः 488 49 नाटकशाला 461 4 नाटिका 543 49 नाटी 551 100 नाट्यम् 484 7 नादः 396 143 , 524 6 , 525 16 , 526 18 , 528 35 नादिनी 198 20 नामधेयम् 23 11 नामितः 537 112 नान्दी 568 60 नारदः 120 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 29        | ••••   |       |        |                    | ••••   | ·     | 51          |  |
| नाटकशास्त्रा 461 4 नाटिका 543 49 नाटी 551 100 नाट्यम् 484 7 नादः 396 143 , 524 6 , 525 16 , 526 18 , 528 35 नादिनी 528 35 नादिनी 198 20 नामधेयम् 23 11 नामितः 537 112 नान्दी 568 60 नारदः 120 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ••••   |       |        | 1                  | ••••   | 489   | 55          |  |
| नाटिका 543 49 नाटी 551 100 नाट्यम् 484 7 नादः 396 143 निग्रहः 589 48 निष्ठाः 524 6 निग्रहः 525 16 निग्रहः 501 2 निग्रहः 501 52 निग्रहः 604 2 615 91 निग्रहः 564 18 , 568 60 निग्रहः 568 60 निग्रहः 568 60 निग्रहः 568 60 निग्रहः 186 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नाटकशाला    | ***    |       |        |                    | ••••   | 235   | 59          |  |
| नाही 551 100 नाह्यम् 484 7 नादः 396 143 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नादिका      | ••••   |       |        |                    | ••••   |       | ्र <b>5</b> |  |
| नाह्यम् 484 7 नादः 396 143 निखर्वः 589 48 निखर्वः 589 48 निखर्वः 589 48 निखर्वः 589 48 निखर्वः 528 35 निग्रह्काः 454 51 निग्रहः 501 2 निप्रहः 501 2 निप्रहः 501 2 निप्रहः 604 2 नामधेयम् 528 35 नादिनी 198 20 नामधेयम् 23 11 नामितः 537 112 निज्ञां 564 18 , 568 60 निषः 416 51 निषः 502 16 निषः 502 16 निषः 455 67 निषः 186 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | नाटी        | ••••   |       | ,      | ,                  | ••••   | _     | 5           |  |
| नादः 396 143<br>,,, 524 6<br>,,, 525 16<br>,,, 526 18<br>,,, 528 35<br>नादिनी 198 20<br>नामधेयम् 23 11<br>नामितः 537 112<br>नान्दी 564 18<br>,,, 568 60<br>नारदः 120 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नाट्यम्     |        |       |        | 4                  | ••••   |       | 48          |  |
| ,, 524 6 ,, 525 16 ,, 526 18 ,, 528 35 नादिनी 198 20 नामधेयम् 23 11 नामितः 537 112 नाम्दी 564 18 ,, 568 60 नारदः 120 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नादः        | ••••   |       |        |                    | - 4400 | 128   | 35          |  |
| ,, 525 16<br>,, 526 18<br>,, 528 35<br>नादिनी 198 20<br>नामधेयम् 23 11<br>नामितः 537 112<br>नान्दी 564 18<br>,, 568 60<br>नारदः 120 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **          | ****   |       |        |                    | ••••   | 454   | 51          |  |
| ,, 526 18<br>,, 528 35<br>नादिनी 198 20<br>नामधेयम् 23 11<br>नामितः 537 112<br>नान्दी 564 18<br>,, 568 60<br>नारदः 120 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . ,,        | ****   |       | _      |                    | . •••• | 501   | 2           |  |
| ,, 528 35<br>नादिनी 198 20<br>नामधेयम् 23 11<br>नामितः 537 112<br>नान्दी 564 18<br>,, 568 60<br>नारदः 120 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>&gt;</b> | ****   |       |        |                    | ••••   | 191   | 27          |  |
| नादिनी 198 20 नमधेयम् 23 11 नमितः 537 112 नान्दी 564 18 , 568 60 नारदः 120 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>&gt;</b> | ****   | _     |        | ान्चुळ:            | ••••   | 604   | 2           |  |
| नामधेयम् 23 11 निजार्पणम् 369 103 निजार्पणम् 416 51 निजार्पणम् 502 16 निजार्दः 568 60 नारदः 120 64 निजार्पणः 186 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | नादिनी      | ****   |       | -      |                    | ••••   | 615   | 91          |  |
| नामितः 537 112<br>नान्दी 564 18<br>, 568 60<br>नारद: 120 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नामधेयम्    | ****   |       | 1      |                    | •••    | 369   | 103         |  |
| नान्दी 564 18<br>, 568 60<br>नारद: 120 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नामितः      |        |       |        | •                  |        | 416   | 51          |  |
| ,, 568 60<br>नारद: 120 64 निहानकि 455 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नान्दी      | 4      |       |        |                    | ••••   | 502   | 16          |  |
| नारद: 120 64 निहानकि 186 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,          | ***    |       |        |                    | ••••   | 455   | 67          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | नारद:       | ••••   |       | 1      |                    | ,••••  | 186   | 62          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,           | . **** |       | 0.1    | <b>।</b> नद् ।नास् | ••••   | 449   | 2           |  |

### अकारादिक्रमेण विशेषपदानामनुक्रमणिका

|               |         | पुटम्       | श्लोकः    |                 |         | पुटम्      | श्लोक: |
|---------------|---------|-------------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|
| निद्रा        | ••••    | 397         | 150       | निवर्तनम्       | ••••    | 497        | 71     |
| निसुप्तम्     | ,••••   | <b>51</b> 3 | 2         | निवर्तितः       | ••••    | 515        | 22     |
| निमिः         | ****    | 255         | -9        | निवातकवचः       | ••••    | 86         | 22     |
| निमीलनः       | ••••    | 560         | 166       | निवृत्ति.       | • • •   | 119        | 51     |
| निमेष:        |         | 497         | 75        | 57              |         | 397        | 152    |
| निम्बः        | ••••    | 586         | 24        | निशा            | ••••    | 610 5      | 1,60   |
|               | ••••    | 590         | 52        | 5)              | 68      | 55 107     | 112    |
| 37            |         | 614         | 81        | निशाचरी         | • • • • | 171        | . 99   |
| निम्बकुहरम्   | ••••    | 338         | 58        | ))              | ••••    | 173        | 114    |
| नियुतम्       | ••••    | <b>44</b> 0 | 20        | निश्चला         | ••••    | 198        | .18    |
| निरञ्जनजङ्गमः | . •••   | 28          | . 5       | निश्रलीकृततारका |         | 492        | 22     |
| निरगेलम्      | ••••    | 372         | 22        | निश्वलोजुततारका | ••••    | 491        | 20     |
| निरालम्बः     | •••     | 522         | 80        | निश्चठाः        | •       | 128        | 37     |
| निरुच्छुसनः   | ,••••   | 67          | 42        | निषधः           |         | 96         | 16     |
| निरुच्छ्वासः  | ••••    | 70          | 18        | . 19            | ••••    | 97         | 18     |
| निरुपद्भवम्   | ••••    | 416         | <b>52</b> | ,,,             |         | 104        | 4      |
| निर्ऋति:      | ••••    | 93          | 45        | ,,              | ****    | 194        | 59     |
| 33            | ••••    | 168         | 64        | >,              | ••••    | 511        | 84     |
| निर्गुण्डी    | ****    | 308         | 100       | निषधा           | 4       | 198        | 24     |
| 33            | ••••    | 595         | - 88      | निषादः 🤍        | ••••    | 194        | 59     |
| निर्घासाः     |         | 129         | 44        | 27              | ••••    | <b>526</b> | 23     |
| निर्भासाः     | •••     | 129         | 44        | ,,              | ••••    | 529        | 51     |
| निर्भिरकम्    | ••••    | 453         | 43        | 3,              |         | 550        | 94     |
| निर्मासाः     | ••••    | 129         | 45        | निषादग्रहः      |         | 580        | 168    |
| निर्यासः      | • • •   |             | 89,96     | निष्कम्         | ••••    | 214        | 13     |
| **            | · · · · | 302         |           | निष्कः          | ••••    | 215        | 19     |
| निविन्ध्या    | ••••    | .113        |           | निष्कर्षः       | ••••    |            | 95     |
| 37            | ••••    | 198         |           |                 | •••     | 28         | .•     |
| निवर्तनम्     | ••••    | 496         | 68        | निष्कृति:       | ••••    | 442        | 43     |

|                 |       | पुटम्       | श्लोक:      |                |           | पुटम्       | श्लोक: |
|-----------------|-------|-------------|-------------|----------------|-----------|-------------|--------|
| निष्कान्तम्ध्या | ••••  | 492         | 23          | न्युराख्यानम्  | ••••      | 517         | 41     |
| निष्कामः        | ••••  | 496         | 68          | नृचक्षुः       | ••••      | 255         | 7      |
| . >3            | ••••  | 497         | 71          | नृत्तम् .      |           | 484         | 9      |
| निस्तेजः        | ••••  | 127         | 28          | ,,             |           | 525         | 9      |
| निस्त्रिशः .    | ••••  | 386         | 69          | नृपञ्जयः       | ••••      | 255         | 8      |
| निस्साणः        | ••••  | 582         | 186         | नृपज्ञः        | •••       | 223         | 28     |
| निस्सारुक:      | •••   | 564         | 16          | नेत्रभूषणी     | ••••      | 398         | 157    |
| "               | ••••  | 567         | 50          | नेत्रव्रणम्    | ••••      | 82          | 42     |
| नीच:            | ••••  | 128         | 30          | नेत्रशुलम्     |           | 80          | 18     |
| नीप:            | • - • | 598         | 107         | नेपाल:         | ••••      | 197         | . 9    |
| नीराजनम्        | ****  | 402         | 15          | नेमि:          | ••••      | 91          | 23     |
| नीरेखता         |       | 641         | 25          | नैर्ऋतः        | ••••      | 186         | 57     |
| नींलः           |       | 97          | 27          | नैमित्तिकम्    |           | 354         | 31     |
| 79              | ••••  | 104         | <b>74</b> : | नैमिशम्        | ••••      | 201         | 53     |
| **              | •••   | 114         | 27          | ,,             | ••••      | 203         | 68     |
| *,              | ••••  | 172         | 104         | नैमिशारण्यम्   |           | 201         | 56     |
|                 | ••••  | 601         | 126         | नैषादी         | ••••      | 538         | 2      |
| नीलकण्ठ:        | ••••  | 89          | 54          | ,,             | ••••      | 539         | 17     |
| 99              | ••••  | 371         | 7           | नैष्टिक:       | ****      | 219         | 61     |
| नीलगिरिः        | ••••  | 476         | 16          | नैसर्गिकी      | ****      | 632         | 111    |
| नीलपर्वतः       |       | 373         | <b>3</b> 9  | न्यप्रोधः      | ••••      | 584         | 7      |
| नीला            | ••••  | 168         | 63          | ,,             | ••••      | 615         | 87     |
| ,,              | ••••  | 192         | 39          | न्यर्बुदम्     | ****      |             | 63     |
| नीलाचल:         | ••••  | 382         | 40          | न्या <b>सः</b> | ••••      | 455<br>538  | 3      |
| नीलिक:          | ••••  | 590         | 51          | <b>5</b> 7     | ••••      | 542         |        |
| नीली            |       | 610         | 52          | ,,             | ••••      | 042         | 44     |
| नीविका          | ••••  | 578         | 149         |                | q         |             |        |
| नीवीरा          | ••••  | 191         | 29          | पक्षप्रोद्यतको |           | <b>50</b> 2 | 17     |
| नृपुरपादिक:     | •••   | <b>52</b> 3 | 91          | पक्षविज्ञतौ    | ••••      | 502<br>502  | 17     |
|                 |       |             |             | ••             | • • • • • | 002         | 11     |

|                   |      | पुटम् | श्लोक: |             |      | पुटम् | श्लोकः |
|-------------------|------|-------|--------|-------------|------|-------|--------|
| पक्षसूत्रम्       | •••  | 474   | 59     | पहुकम्      | •••• | 327   | 33     |
| पक्ष्मावली        | •••• | 481   | 133    | पहबन्ध:     | •••• | 296   | 29     |
| पङ्कलेपः (सुलेप:) | •••• | 70    | 17     | पद्टामिषेकः | **** | 400   | 173    |
| पञ्चकोणा          |      | 69    | . 9    | पणः         | **** | 215   | 19     |
| पञ्चगन्यम्        | •••• | 252   | 101    | पण्डित:     | •••• | 172   | 102    |
| पञ्चताल:          | •••• | 477   | 82     | पतङ्गः      | •••• | 96    | 17     |
| पञ्चतालम्         | •••• | 519   | 58     | ,,          | •••• | 388   | 83     |
| पञ्चनदम्          | •••• | 263   | 99     | ,,          | •••• | 591   | 64     |
| पञ्चम:            | •••• | 526   | 23     | पतङ्गाः     |      | 128   | .35    |
| पञ्चमग्रहः        | •••  | 580   | 167    | पताक:       | •••• | 506   | .47    |
| पञ्चमी            | •••• | 538   | , 2    | पतितः       | •••• | 235   | 60     |
| पञ्चराशिकम्       |      | 457   | 82     | ,,          |      | 322   | 65     |
| पञ्जविंशक:        | •••• | 240   | 116    | पत्तनम्     | •••• | 462   | 15     |
| पञ्चशिखः          | •••• | 186   | 61     | पत्रवान्    |      | 142   | 5      |
| पञ्चशैल:          | •••• | 97    | 20     | पत्री       | **** | 471   | 21     |
| ,,                | •••• | 103   | . 73   | पद्गावः     | •••• | 194   | 55     |
| पञ्चसूत्रम्       | **** | 392   | 119    | पद्धतिः     | •••• | 489   | . 58   |
| पञ्चखराः          | •••• | 363   | . 50   | पद्मम्      |      | 587   | - 33   |
| पञ्चाक्षरी        | •••• | 240   | 109    | 91          | •••• | 601   | 125    |
| पञ्चारमकः         | •••• | 186   | 61     | पद्म:       | •••• | 66    | 33     |
| पञ्चाल:           | •••• | 197   | . 8    | ,,          | •••• | 86    | 23     |
| पञ्चाश्वमेधिका    | •••  | 143   | . 22   | >5          | •••• | 169   | 69     |
| पञ्जरम्           | •••• | 373   | 34     | ,,          | •••• | 170   | 88     |
| पटहः              | •••• | 579   | 161    | ,,          | •••• | 172   | 104    |
| ,,<br>पटोलिका     | •••• | 582   | 185    | ,,          | •••• | 391   | 101    |
| पटोली             | ••   | 613   | 71     | ,           | •••• | 455   | 64     |
| •                 | •••• | 238   | 99     | "           | •••• | 635   | 131    |
| पदृम्             | •••• | 238   | 90     | पद्मकोशः    | •••• | 506   | 49     |
| <b>31</b>         | •••• | 402   | 17     | पद्मनाभः    | •••• | 171   | 91     |
|                   |      |       |        |             |      |       |        |

#### शिवतस्वरसाकरे

| •••             |      | पुटम्       | श्लोक: | ·           |       | पुटम् | श्चोकः |
|-----------------|------|-------------|--------|-------------|-------|-------|--------|
| पद्मनाभकम्      |      | 201         | 51     | परा         |       | 397   | 152    |
| पद्मपीठम्       | •••• | 392         | 114    | पराकम् "    |       | 247   | 52     |
| पद्मवती         | •••• | <b>69</b> ° | 8      | पराकामाः    | •••   | 346   | 26     |
| पद्मवर्ण:       | •••• | 170         | 90     | पराङ्गाः    |       | 357   | 52     |
| पद्मा           | **** | 69          | 8      | पराघीनासनम् | ••••  | 411   | 6      |
| पश्चासनम्       | •••• | 648         | 52     | परान्तः     | ••••  | 194   | 57     |
| पश्चिनी         | •••• | 171         | 95     | पराचम्      | ••••  | 233   | 38     |
| <b>&gt;&gt;</b> |      | 173         | 119    | परार्धम्    |       | 455   | 68     |
| : ,,            | •••• | 617         | 13     | परावह:      | ••••  | 126   | 17     |
| 99              |      | 618         | 16     | परावृत्तम्  | ••••  | 489   | 4      |
| ,,              | •••• | 619         | 24     | 23          | ••••  | 519   | 63     |
| पनसः            | •••• | 586         | 23     | पराशरः      | ••••  | 17    | 40     |
| 99              | •••• | 587         | 31     | पराक्षा     | ••••  | 198   | 20     |
| >>              | •••• | 588         | 38     | परिक्रम:    | ••••  | 563   | 10     |
| 93              | •••• | 605         | . 9    | "           | ****  | 565   | 32     |
| पस्नग:          | •••• | 170         | 88     | परिग्रहः    | ••••  | 501   | 2      |
| पयोच्णी         | •••• | 113         | 96     | परिष्ठवः    | ••••  | 255   | . 7    |
| •               |      | 191 9       | 25,28  | परिबोधनम्   | • • • | 641   | 22     |
| ,,              |      | 198         | 24     | परिमाणम्    | ••••  | 477   | 84     |
| परकायप्रवेश:    |      | 302         | 32     | परिवर्तितम् | ••••  | 501   | 6      |
| परचक्रम्        | •••• | 363         | 45     | परिवर्तुका  | ••••  | 69    | 9      |
| परतङ्कण:        |      | 196         | 76     | परिवत्सर:   |       | 205   | 25     |
| परद्रोहः        |      | 330         | 62     | परिवहः      | ••••  | 126   | 18     |
| परमहंसः         |      | 226         | 64     | परिवादः     | ••••  | 329   | 61     |
| परमाणुः         | •••• | 475         | 69     | परिवाहितम्  | ••••  | 489   | 5      |
| परवादः          | •••• | 233         | 38     | परिवृत्ता   | ••••  | 516   | 27     |
| परस्परोपकारः    | •••• | 403         | 30     | परिवेष:     | ••••  | 287   | 22     |
| परस्वादायिन:    | •••• | 346         |        | 29          | ••••  | 288   | 34     |
|                 | 1100 | 040         | 26     | <b>))</b>   | ••••  | 292   | 80     |

|                | पुटम्       | श्लोक: |                   |       | पुटम् | श्लोक:     |
|----------------|-------------|--------|-------------------|-------|-------|------------|
| परिव्राजः      | 369         | 104    | पवमानः            | ••••  | 170   | 81         |
| परुषा          | 355         | . 40   | पवित्रम्          |       | 227   | 72         |
| परूषः (परूषका) | 598         | .107   | पवित्रा           | ••••  | 117   | 33         |
| परेङ्गितम्     | 454         | 51     | ,,,               |       | 192   | 30         |
| परेताः         | 128         | 38     | पशु:              |       | 240   | 114        |
| पर्जन्यः       | 154         | 47     | पशुपतिः           |       | 172   | 109        |
| पर्णाशा        | 192         | 39     | पशुवक्:           | 44.04 | 171   | 99         |
| पर्पाटकफलम्    | 654         | 96     | पश्चात्तापः       |       | 353   | 17         |
| पर्वतः         | 225         | 55     | पश्चिमा           |       | 322   | 62         |
| पर्वतक्षुरघारा | 71          | 26     | पाक्षः            | ••••  | 131   | <b>6</b> 3 |
| पर्वतजा        | <b>6</b> 30 | . 99   | पाञ्चाक:          | ••••  | 193   | 49         |
| पर्वतराट्      | 592         | 70     | .57               |       | 199   | 34         |
| पळम्           | 214         | 13     | ,,                | ••••  | 620   | 27         |
| पळमञ्जरी       | <b>54</b> 3 | 48     | पाटक: (हेमशैल:)   | ••••  | 117   | 31         |
| 99             | <b>549</b>  | 86     | 9)                | ****  | r587  | 32         |
| "              | 556         | 130    | पाटलस्            | ••••  | 473   | 41         |
| पलवञ्जरः       | <b>54</b> 1 | 29     | पाटलिपुत्रा       | ••••  | 629   | 90         |
| पळाशः          | 596         | 91     | पाटाक्षराः        | ••••  | 579   | 159        |
| ****           | 599         | 115    | 19                | 1000  | 580   | 162        |
| 5)             | 603         | 136    | पाण्डरः (पाण्डवः) |       | 97    | 24         |
| ***            | 610         | 51     | 21                | ••••  | 197   | 13         |
| पळाशनाः        | 129         | 45     | पाण्डु            | •••   | 453   | 43         |
| पङाशिनी        | 192         | 31     | पाण्डुः           |       | 197   | 13         |
| <b>57</b>      | 199         | 31     | 29                | ••••  | 209   | 56         |
| पळाशबीजम्      | 308         | 101    | पाण्डुरः          | ••••  | 101   | 62         |
| पछ्वः          | <b>50</b> 2 | 16     | पाण्ड्य:          | ••••  | 194   | 51         |
| पह्नवः         | 196         | 74     | ,,                | •••   | 197   | 7          |
| पवन:           | 170         | 81     | पाण्ड्यभवा        | ••••  | 630   | 98         |
| पवनबीजम्       | 389         | 91     | <b>पातः</b>       | ••••  | 496   | 68         |

# शिवत<del>रं</del>वर**ला**करे

|                                         | पुटम्      | श्लोक: |                   |      | पुटम् | श्लोकः     |
|-----------------------------------------|------------|--------|-------------------|------|-------|------------|
| पातः                                    | 497        | 70     | पारियात्रः        |      | 172   | 105        |
| पावनम्                                  | 498        | 81     | 59                | •••• | 191   | 19         |
| पातना                                   | 337        | 44     | 97                | •••• | 382   | 41         |
| पातालम्                                 | 84         | 7      | पार्थः            | •••• | 407   | 69         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 87         | 33     | पार्वती           |      | 202   | 63         |
| पातालक:                                 | 570        | 81     | पार्वतीयाः        |      | 195   | 65         |
| ,,,                                     | 572        | 104    | पार्वतीलोचनः      | •••• | 565   | 22         |
| पातालविषिः (पालाश-                      | 338        | 51     | 99                | •••• | 569   | 73         |
| विधिः)                                  |            |        | पार्श्वम्         |      | 488   | 51         |
| पातालेशः                                | 187        | 65     | ,,                | •••  | 489   | 57         |
| पादः                                    | 244        | 19     | • •,              | 514  | 11, 1 |            |
| <b>3</b> 2                              | 489 8      | 57.58  | पार्श्वगतः        | •••• | 501   | 5          |
| पादपसंरोपणम्                            | 588        | 40     | पार्श्वमण्डलिनी   | •••• | 502   | 18         |
| पादशूलम्                                | 81         | 30     | पार्श्वाकान्ता    | •••• | 523   | 93         |
| पादस्थानचारी                            | 486        | 26     | पार्श्वेकश्रूलम्  | •••• | 80    | 19         |
| पादुकासिद्धिः                           | 301        | 31     | पार्डिंग:         |      | 515   | 23         |
| पादोदकम्                                | 30         | . 18   | "                 | •••• | 516   | 35         |
| पानसम्                                  | 245        | 29     | पार्ब्णिब्राह:    | •••• | 441   | 32         |
| पापरूपाः                                | 129        | 45     | पार्ष्णिपाइवंगतम् | •••• | 519   | 62         |
| पांसुराष्ट्:                            | -194       | 52     | पार्ब्णिरोधा      | •••• | 405   | 46         |
| पारदम्                                  | 307        | 9      | पार्ब्णिविद्धम्   | •••• | 519   | 62         |
| पारदः                                   | <b>325</b> | 17     | पालक:             | **** | 187   | 65         |
| पारदगः                                  | 195        | 72     | पालिका            | •••• | 215   | <b>2</b> 2 |
| पारशीकः                                 | 194        | 61     | पाछिनीः           | •••• | 397   | 149        |
| , ) <b>,</b>                            | 197        | 8      | पावना             | •••• | 106   | 34         |
| पारावतः                                 | 590        | 53     | पाविका            | •••• | 582   | 187        |
| ''<br>पारिजात:                          | 595        | 87     | पाशहस्तः          | **** | 186   | 59         |
|                                         | 97         | 24     | पाञ्चपतयोगः       | •••• | 241   | 121        |
| ''<br>पारियात्रः                        | 101        | 58     | पाषण्डः           | **** | 235   | 60         |
| 111741M1 1                              | 112        | 95 l   | पाषाणः            | •••• | 599   | 112        |

| • * •            |           | पुटम् | श्लोक: |                  |         | पुटम् | श्होक:     |
|------------------|-----------|-------|--------|------------------|---------|-------|------------|
| पाषाणः           | ••••      | 600   | 121    | पित्तला          | ••••    | 625   | 65         |
| पाषाणगर्भः       |           | 386   | 70     | <b>पित्र</b> यम् | ••••    | 204   | 14         |
| पिङ्गल:          | ••••      | 66    | . 32   | <b>पित्र</b> या  | ••••    | 530   | <b>59</b>  |
| ,,               | ••••      | 127   | 24     | पिनाकी           | ••••    | 93    | 49         |
| "                |           | 186   | 55     | . ,,             | ••••    | 185   | <b>54</b>  |
| ,,               | ****      | 368   | 95     | पिप्पल:          | ••••    | 95    | ~ <b>5</b> |
| पिङ्गला          | ••••      | 85    | 20     | 99               | ••••    | 584   | 7          |
| >>               | ••••      | 92    | 36     | पिप्परुपत्रम्    | ••••    | 386   | 66         |
| ,,               | ••••      | 425   | 8      | पिप्पला          |         | 198   | 23         |
| पिङ्गाक्षः       | ••••      | 170   | 89     | पिप्पलावती       | ••••    | 192   | 31         |
| <b>पिचुमन्दः</b> | ••••      | 584   | 12     | पिप्पली          | ••••    | 599   | 64         |
| <b>&gt;&gt;</b>  | ••••      | 615   | 91     | पिपीलिका         | ••••    | 388   | 84         |
| पिञ्जर:          | ••••      | 97    | 23     | पिशाचसत्त्वा     | ••••    | 626   | 73         |
| <b>))</b>        |           | 527   | 27     | पिशाचिका         |         | 198   | 22         |
| पिञ्जरा          | ••••      | 192   | 35     | पिशाचिनी         |         | 173   | 114        |
| पिञ्जलाः         |           | 193   | 50     | पिशाची           | • * • • | 127   | 29         |
| पिटकम्           | ••••      | 372   | 25     | पिशितम्          | ••••    | 447   | 101        |
| पिटक:            | •••       | 79    | 6      | पिष्टातः         | ••••    | 369   | 101        |
| पिण्डम्          | ••••      | 578   | 147    | पिहितम्          | ••••    | 497   | 74         |
| पिण्डार:         | • • • • • | 598   | 107    | पीठशक्तयः        | •••     | 398   | 160        |
| पिण्डिका         | ••••      | 579   | 153    | पीडितम्          | ••••    | 637   | 5          |
| पिण्याक:         | ••••      | 369   | 107    | <b>)</b>         | ••••    | 640   | 20         |
| <b>33</b>        | ••••      | 604   | 2      | पीतः             | ••••    | 527   | 28         |
| पितरः            | ••••      | 127   |        | पीतसार:          | • • • • | 611   | 53         |
| पितृयज्ञ:        | ••••      | 223   | 27     | पीता             |         | 397   | 151        |
| पितृष्वसा        | ••••      | 248   | . 62   | पीलुः            | . ••••  | 383   | 49         |
| पितृसखा          | ••••      | 627   | 80     | ,,               | ••••    | 600   | 118        |
| पितृसोमा         | ••••      | 199   | 29     | >,               | ••••    | 615   | 90         |
| पित्तरोगः        | ••••      | 80    | .15    | पीवरः            | ••••    | 117   | 38         |

### शिवतस्वरत्नाकरे

|                              |      | पुटम्      | श्होक:   |                     |           | पुढम्        | श्होक: |
|------------------------------|------|------------|----------|---------------------|-----------|--------------|--------|
| पुङ्गल्हरूपदाङ्कितः          | •••• | 335        | 20       | पुरूरवाः            | ••••      | 203          | 6      |
| पुञ्जक:                      | •••• | 589        | 48       | ***                 |           | 208          | 48     |
| पुक्षिकस्थला                 |      | 154        | 40       | . ,,                | ••••      | 210          | 64     |
| पुटपार्श्वम्                 | •••• | 482        | 141      | पुळस्त्यः           |           | 1 <b>5</b> 3 | .39    |
| पुटभेदकः                     | •••• | 595        | 85       | ,,                  | •••       | 161          | 113    |
| पुटमध्यम्                    |      | 482        | 141      | ,,                  | ••••      | 175          | 8      |
| पुण्डरीकम्                   | ,.   | 201        | . 51     | पुळहः               |           | 154          | 40     |
| पुण्डरीकः                    | •••• | 85         | 19       | 73                  | ••••      | 161          | 113    |
| 91                           | •••• | 97         | 25       | पुळाकः              | •••       | 369          | 111    |
| पुण्डरीकवान्                 | •••• | 118        | 39       | पुलिङ्ग:            | ••••      | 196          | 75     |
| पुण्डरीका                    | •••• |            | 43       | पुलिन्द: (कुलिङ्कः) | ••••      | 193          | 47     |
| यु <b>ण्ड</b> ः              |      | 194        | 59       | "                   | •••       | 195, 6       | 5, 69  |
| ,,                           | •••• | 195        | 65       | पुलिन्दकः           | ••••      | 193          | 48     |
| पुण्डूकः                     | •••• | 197        | 8        | पुलोम:              | ••••      | 87           | 36     |
| पुत्रः                       | •••• | 584        | 6        | पुल्कसी             | ••••      | 248          | 65     |
| पुचागः                       | •••• | 586        | 25       | पुष्करम्            | ••••      | <b>202</b>   | 59     |
| 91                           | •••• | 587        | 30       | पुष्कर:             | ••••      | 90           | 11     |
| ,,                           | •••• | 590        | 52       | >>                  |           | 118          | 41     |
| पुरन्धी                      | •••• | 331        | 74       | ,,                  | ••••      | 121          | 76     |
| पुरमालिनी                    | •••• | 192        | 30       | "                   | ••••      | 527          | 29     |
| पुरावती<br>पुरी              | •••• | 192        | 32       | पुष्करिणी           | ••••      | 323          | 70     |
| _                            | •••• | 225        | 55       | ,,                  | ••••      | 331          | 79     |
| पुरुकुस्सः                   | •••• | 208<br>210 | 48       | ,,                  | ••••      | 543, 2       | •      |
| ''<br><b>ঘুক্ৰ</b> :         | •••• | 175        | 64       | पुष्कल:             | •••       | 131          | 66     |
| उरूपः<br>पुरुषाः             | •••• | 541        | 13       | "                   | ••••      | 118          | 41     |
| पुरुषायितम्                  | •••• | 649        | 30       | "                   | ••••      | 164          | 15     |
| युरुषोत्तमम्<br>पुरुषोत्तमम् | •••• | 201        | 59<br>51 | पुष्कलोह्रहः        | ••••      | 170          | 84     |
| उपग तमन्<br>पुरुद्दा         | •••• | 192        | 51       | विष्ठः              | <i></i> . | 525          | 16     |
| @441                         | •••• | 174        | 32       | पुष्टिः             | . • • •   | 156          | 64     |

|                     |         | पुटम् | श्लोकः  |                  |            | पुटम्       | श्लोक: |
|---------------------|---------|-------|---------|------------------|------------|-------------|--------|
|                     |         | 30.4  | (31.111 |                  |            |             |        |
| पुष्टि:             | ••••    | 397   | 147     | पूर्णनाडी        | ••••       | <b>42</b> 8 | 39     |
| पुष्पकः             | ••••    | 97    | 27      | पूर्णमानी        | •••        | 171         | 91     |
| ,,                  | ••••    | 390   | 96      | पुर्णा           | ••••       | 156         | 64     |
| पुष्पजातिः          | ••••    | 199   | 28      | "                | ••••       | 397         | 147    |
| पुष्पदन्तः          | ••••    | 85    | 19      | "                | •••        | 531         | 67     |
| ,,                  | ••••    | 170.  | 90      | पूर्णामृता       |            | 156         | 64     |
| पुष्पपुट:           | ••••    | 511   | 84      | ,,               | ••••       | 397         | 147    |
| पुष्पपुरप्रसूता     | ••••    | 631   | 100     | पूर्णाशः         | ••••       | 142         | 8      |
| पुष्पवती            | ••••    | 193   | 43      | पूर्णिका         | ••••       | <b>20</b> 2 | 65     |
| पुष्पवान् (कुरोशय   | :)      | 117   | 31      | पूर्तानि         | ••••       | 328         | 51     |
| पुष्पाञ्जलि:        | ••••    | 448   | 44      | पूर्वगौली        | ••••       | 541         | 33     |
| पुष्पाद्भिः         |         | 197   | 13      | >>               | •••        | 557         | 134    |
| पुष्पिणी            | ••••    | 236   | 64      | पूर्वचित्ति:     | ••••       | 155         | 49     |
| पुष्पिता            | ••••    | 330   | 63      | पूर्वसृञ्जयः     | ,          | 195         | 70     |
| >>                  |         | 369   | 105     | पूर्वाभिरामा     | ••••       | 192         | 30     |
| पूग:                | ••••    | 586   | 23      | पूषा             | ••••       | 154         | 46     |
| पूतिगन्धाः          | ••••    | 129   | 45      | ,,               | •••        | 156         | 64     |
| पूतिनासाः           |         | 128   | 38      | ,,               | ••••       | 425         | 8      |
| पुतिमांसः (प्रतिमां | सः)     | 70    | 17      | पृतना            | ••••       | 443         | 49     |
| पूतिमृत्तिकः        | ••••    | 71    | 21      | <b>पृथिवीजयः</b> | ***        | 391         | 103    |
| पूतिवकः             | ••••    | 71    | 21      | पृथुः            | ••••       | 210         | 65     |
| प्यवणम्             |         | 81    | 30      | पृषदंशकः         | ••••       | 438         | 84     |
| ,,                  | • • • • | 82    | 40      | पृषदश्वः         | ••••       | 169         | 79     |
| पूर्णम्             |         | 514   | . 8     | पृष्ठम्          | ••••       | 445         | 66     |
| पूर्णः              |         | 142   | 8       | ,,               | ••••       | 488         | 52     |
| *,                  | •••     | .499  | 97      | पृष्ठकुद्दम्     | ••••       | 523         | 96     |
| <b>&gt;</b> >       | • • •   | 568   | 63      | पृष्ठानुसारित:   | ••••       | 502         | 12     |
| पूर्णकुम्भः         | ••••    | 369   | 101     | पृष्ठोत्तानतस्था | <b>गम्</b> | 519         | 63     |
| पूर्णचन्द्रोदयः     | ••••    | 238   | 97      | पैठीनसिः         | • • •      | 17          | 40     |
| S. RATN             |         | 46    |         |                  |            |             |        |

### शिवतत्त्वरस्नाकरे

| पैत्तिकः 128 32 प्रतिताकः 564      | 14  |
|------------------------------------|-----|
|                                    |     |
|                                    | 45  |
|                                    | 38  |
| पैष्टी 244 22 प्रतिपत्तिः 323      | 1   |
|                                    | 79  |
| 9 0                                | 20  |
|                                    | 67  |
| पौरुषेयः 154 42 प्रतिमा 321        | 44  |
| पौर्णिमः 225 53 ,, 477             | 88  |
| पोष्टिकम् 454 52 प्रतिमाल्स्य: 194 | 60  |
|                                    | 17  |
| प्रकक्षः 445 65 प्रतियोधी 372      | 19  |
|                                    | 65  |
| प्रकस्पितम् 513 2 प्रतिष्ठा 397 1  | 152 |
| " 514 6 व्रतीपम् 516               | 30  |
| प्रकर्जन: 70 15 प्रतीहार: 371      | 10  |
| মকার: 186 62 ,, 457                | 88  |
| प्रकृतिः 240 117 प्रत्यङ्गः 564    | 11  |
|                                    | 32  |
|                                    | 52  |
| " 453 47 प्रत्यन्तदेशः 348         | 42  |
| <b>श्रचण्डा</b> 69 7 प्रत्ययाः 570 | 83  |
| प्रचेता: 17 40 प्रत्यालीढम् 518    | 51  |
|                                    | .30 |
| ,, 369 99 प्रदरः (प्रवरः) 635 1    | .32 |
| प्रणव: 240 110 प्रद्योत: 170       | 89  |
|                                    | .58 |
| ्र, 568 65 प्रभक्षन: 170 व         | 81  |
| प्रतिक्रिया 347 36 प्रभा 153       | 37  |

|                    |       | पुटम्       | श्लोक:     |                   |         | पुटम्       | श्लोक:     |  |  |
|--------------------|-------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------|------------|--|--|
| प्रभाकर:           | ••••  | 116         | 27         | प्रसबस्बस्        | ••••    | <b>45</b> 0 | 15         |  |  |
| प्रभातम् (         | ••••  | 382         | 65         | प्रसन्तमध्यः      | ***     | 533         | 86         |  |  |
| प्रभावः            | ••••  | 70          | 18         | ,                 | ••••    | 534         | 92         |  |  |
| प्रभुशक्तिः        | ••••  | 353         | 15         | प्रसन्त्रादिः     |         | 533 8       | 35,89      |  |  |
| ,,                 | ••••  | 403         | 28         | प्रसन्नाचन्तः     | ••••    | <b>5</b> 33 | 85         |  |  |
| प्रसृतम्           | ••••  | 224         | 41         | , ,,              | ••••    | 534         | 91         |  |  |
| प्रमथाः            | ••••  | 270         | 16         | प्रसन्तः          | ••••    | <b>5</b> 33 | 85         |  |  |
| <b>प्रमद</b> ा     | •••   | 92          | 39         | "                 |         | <b>5</b> 34 | 90         |  |  |
| प्रमर्दनः          | ••••  | 185         | <b>5</b> 3 | प्रसादः           |         | <b>53</b> 3 | 86         |  |  |
| <b>प्रमाण</b> म्   | ****  | 477         | 84         | ·,,               | ••••    | 534         | 95         |  |  |
| प्रमेहः            | ••••  | 167         | 49         | प्रसादगुणशालिनी   | ••••    | 491         | 21         |  |  |
| <b>ममोदा</b>       | ••••  | 171         | 95         | प्रसारितम्        | ••••    | 514         | 11         |  |  |
| प्रम्छोचा          | ••••  | 154         | 44         | प्रसारित <u>ः</u> |         | 502         | 11         |  |  |
| प्रयागः            | ••••  | 197         | 10         | प्रसारी           | ••••    | 560         | <b>168</b> |  |  |
| <b>भया</b> गम्     | • • • | 201         | 51         | प्रसृतिः          | ••••    | 215         | 15         |  |  |
| प्रयुगः ,          | ••••  | 142         | 5          | प्रस्तारः         | •••     | 531         | 72         |  |  |
| <b>प्रयुत्त</b> स् | ••••  | 440         | 19         | ,,                | ••••    | 5708        | 31,85      |  |  |
| प्र <b>का</b> पः   | ••••  | 127         | 29         | ,, (प्रसादः)      | •••     | <b>5</b> 33 | 86         |  |  |
| प्रखोकितम्         | ••••  | 496         | 62         | ,,                | ••••    | 534         | 94         |  |  |
| प्रको भासनम्       | ••••  | 411         | 6          | प्रस्थम्          | ••••    | 215         | 16         |  |  |
| अवरा               | •••   | 192         | 32         | प्रस्थानम्        | ••••    | 368         | 89         |  |  |
| प्रवह:             | ••••  | 126         | 16         | प्रस्नवण:         | ••••    | <b>29</b> 2 | 82         |  |  |
| प्रवाह:            | •••   | 70          | 18         | प्रहारिणी         | •••     | 173         | 119        |  |  |
| प्रवेणा            | ••••  | 192         | 35         | प्रहेतिः          | ••••    | 154         | 41         |  |  |
| प्रवेशनम्          | ••••  | 496         | 68         | 29.               | ••••    | 168         | 65         |  |  |
| "                  | ••••  | 497         | 70         | प्रकादः           | •••     | 87          | 39         |  |  |
| प्रष्रज्यालिङ्गिनः | ••••  | 281         | 36         | ,,                | • • • • | 169         | 71         |  |  |
| प्रसन्तम्          | ••••  | 500         | 11         | ,,                | ••••    | 175         | 8          |  |  |
| प्रसन्त:           | ••••  | <b>53</b> 3 | 88         | प्राकृतम्         | ••••    | 452         | 37         |  |  |
|                    |       |             |            |                   |         | <b>46</b> * |            |  |  |

## शिवतत्त्वरत्नाकरे

|                      |         | पुटम् | श्लोक:    |                   |      | पुटम् | श्लोकः    |
|----------------------|---------|-------|-----------|-------------------|------|-------|-----------|
| प्राकृतम्            | ••••    | 496   | 69        | प्रेष्ठः          |      | 195   | 69        |
| ,,                   | ••••    | 497   | 71        | प्रोरस्यम्        | •••  | 444   | 64        |
| प्रागलभ्यम्          | ••••    | 484   | 3         | प्रोषिता          | •••• | 387   | 75        |
| प्राग्ज्योतिषः       | ••••    | 197   | 9         | त्रीढ:            | •••• | 298   | 57        |
| प्राच्य:             | ••••    | 195   | 66        | प्रौढा            |      | 631   | 104       |
| प्राचीनामलकः         | • • • • | 604   | 3         | <b>प्रौ</b> ढिः   | •••• | 562   | 185       |
| प्राजापत्यम्         | ••••    | 204   | 15        | प्रभः             | **** | 121   | 74        |
| प्राजापत्य:          | ••••    | 219   | 61        | 9,                | •••• | 584   | 8         |
| ,,                   | • • • • | 221   | 13        | ,,                | •••• | 587   | 32        |
| प्राणः               | •       | 169   | 77        | ,,                | •••• | 609   | 40        |
| "                    | ••••    | 425   | 10        | प्रक्षवान्        | •••• | 96    | 15        |
| प्राणप्रतिष्ठा       | ••      | 394   | 142       | <b>प्रवङ्गमाः</b> | •••• | 128   | 38        |
| प्राणशक्ति:          | ••••    | 395   | 142       | स्रावित:          |      | 537   | 111       |
| प्राणहा              | ••••    | 417   | 60        | प्लीहा            |      | 167   | 52        |
| प्रावृषय:            | ••••    | 194   | 58        | प्लुतमेरुः        |      | 570   | 81        |
| प्राह <u>ु</u> तः    | ••••    | 194   | <b>54</b> | ,,                |      | 575   | 119       |
| प्रियङ्गुः           | ••••    | 586   | 25        | ,                 | •••• | 310   | 110       |
| 99                   | •••     | 587   | 30        | · ·               | 45   |       |           |
| "                    | •••     | 610   | 48        | फट्कारी           |      | 173   | 116       |
| प्रियङ्गुच्छाया<br>- | •••,    | 375   | 37        | फणि:              | •••• | 455   | 68        |
| प्रियवाद <u>ः</u>    | ••••    | 450   | 15        | फणिज:             | •••• | 170   | 82        |
| प्रियालु:            | ••••    | 616   | 94        | फणितम्            | •••• | 369   | 107       |
| <b>प्रीतिः</b>       | ••••    | 156   | 64        | फणिपति:           | •••• | 387   | 75        |
| "                    | ••••    | 161   | 114       | फरड:              | •••• | 368   | 94        |
| <b>33</b>            | ••••    | 397   | 147       | फलकानि            | :••• | 350   | 70        |
| **                   | ••••    | 582   | 183       | फकवृक्षः          | •••• | 368   | 91        |
| प्रेङ्खित:           | •       | 534   | 96        | फिली              | •••• |       |           |
| प्रेतवाहिनी          |         | 173   | 118       |                   | **** | 590   | <b>52</b> |
| <b>प्रेताः</b>       | ••••    | 128   | 37        | "<br>फल्गु        | **** | 605   | 7         |
| •                    |         |       |           | .9                | •••• | 445   | 75        |

|                |      | पुटम्       | श्होक:     |                      |      | पुटम् | श्लोक: |
|----------------|------|-------------|------------|----------------------|------|-------|--------|
| फल्गुनः        | •••• | 407         | 69         | बरीदपादुशाहः         | •••• | 335   | 25     |
| फाळनेत्र:      | **** | 393         | 127        | वर्षर:               | •••• | 195   | 65     |
| <b>फु</b> छः   | •••• | 499         | 97         | "                    | •••• | 197   | 9      |
| फूत्कारी       |      | 559         | 162        | ,,                   | •••• | 369   | 105    |
|                |      |             |            | दर्बराः              | •••• | 128   | 34     |
|                | ब    |             |            | बर्दि:               | •••• | 142   | 8      |
| बङ्गापुरम्     | •••• | 342         | 99         | वर्हिषदः             | •••• | 158   | 79     |
| बढवा           | •••• | 620         | 33         | बही                  |      | 370   | 5      |
| "              | •••• | 621         | 34         | बरु:                 |      | 86    | 27     |
| "              | **** | 623         | 56         | 21                   | •••• | 186   | 59     |
| बद्रः          |      | 587         | 30         | बलगु <sup>f</sup> स: | •••• | 350   | 69     |
| बदरी           | •••• | 585         | 14         | बलदेवः               | •••  | 270   | 21     |
| ***            | •••  | 590         | 53         | <b>,,</b>            | **** | 276   | 73     |
| 22             | •••• | 595         | 90         | बळवती                | •••• | 398   | 158    |
| 15             | •••• | 596         | 91         | बलवदनः               | •••• | 429   | 50     |
| 1)             |      | 598         | 104        | बला                  |      | 425   | 8      |
| ,, ·           | •••• | 600         | 120        | ,,                   | •••  | 655   | 107    |
| ,,             | •••• | 601         | 122        | बलाकः                | •••• | 171   | 91     |
| ,,             | •••  | 605         | 7          | ,,                   | **** | 250   | 83     |
| "              |      | 606         | 12         | बलाका                | •••• | 320   | 31     |
| बदर्याश्रमः    | •••• | 295         | 24         | बंळाहक:              | **** | 113   | 102    |
| बद्धपण:        | •••• | 568         | <b>6</b> 3 | ,,                   | •••• | 119   | 48     |
| बद्धा          | •••• | <b>5</b> 23 | 89         | ,,                   | •••• | 171   | . 91   |
| विधरा:         |      | 128         | 37         | बलि:                 | •••• | 86    | 25     |
| बनवसादेशः      | •••• | 299         | 6          | ,,                   | •••• | 87    | 34     |
| "              | •••  | 312         | 142        | बलिभियः              | •••• | 187   | 65     |
| बन्दिग्राहः    | •••• | 422         | 103        | बलिभुक्              | **** | 364   | 55     |
| बन्धकः         | •••• | 417         | <b>60</b>  | बली                  | •••• | 187   | 64     |
| <b>ब</b> भ्रुः | •••• | 186         | 55         | बसवः                 | •••• | 272   | 32     |

#### **विावतस्वर**काकरे

|                                  | पुटम्         | श्लोक:     |               |      | पुटम्       | श्रोक:           |
|----------------------------------|---------------|------------|---------------|------|-------------|------------------|
| बसवराजः                          | . 275         | 67         | बाहुदा        | •••• | 198         | 17               |
| बसवेश्वर:                        | . 255         | 11         | बाह्य:        | •••• | 559         | 157              |
| बहिवीर्यः                        | . 194         | <i>5</i> 8 | बाह्रीक:      | •••• | 194         | 55               |
| बहिर्बेडयमूङम्                   | . 81          | 28         | ,,            | **** | 197         | 8                |
| बहीततः (बहीतरः)                  | . 255         | 8          | बाह्रीकभवा    | **** | 630         | 96               |
| बहुकातर:                         | . 194         | 62         | बिजक भूपति:   | **** | 276         | 73               |
| बहुकाष:                          | . 195         | 63         | बिडासाक्ष:    |      | 171         | 98               |
| बहुभूमिकान्                      |               | 86         | विडासास्य:    |      | ,,          | ,,               |
| बहुरूपा                          | 164           | 42         | बिन्दु:       | •••• | 396         | $1\overline{43}$ |
| बहुरूपाः                         | 129           | 444        | ,,            | •••• | 534         | 95               |
| बहुका                            | 192           | 35         | विन्तुमाळा    | •••• | 643         | <b>3</b> 2       |
| बहुदक:                           | . 226         | 64         | बिन्दुमाछी    |      | 564         | 16               |
| बाणकन्यका                        | 485           | 12         | >>            | •••• | 567         | 53               |
| बाणावरम्                         | . 659         | 145        | बिन्दुसर:     | •••• | 106         | 29               |
| बार्क्ट्र्रहः<br>बार्द्दस्पत्यम् | . 335         | 20         | बिरुद:        |      | 376         | 68               |
| बाह्यस्थम्<br>बाह्यतिन्दुकः      | . 451         | 24         | बिल्व:        | •••• | 584         | 11               |
| बाङ्मोरी<br>बाङ्मोरी             | . 604         | 3          | ,,            | •••• | 587         | 30               |
| यालवः                            | 325           | 16         | "             | •••• | 598         | 107              |
| ••                               | 314           | 28         | बीजकन्दो ऋवम् | •••• | 587         | 33               |
| ''<br>ৰাভা                       | . 429         | 51         | बीजदण्डोञ्जब: | •••  | 587         | 32               |
| बाङाग्रम्                        | . 631<br>. 63 | 104        | वीजधानी       |      | 588         | 40               |
| बाब्प:                           | 3 <b>2</b> 4  | 7          | बीजपूर:       | •••• | 606         | 13               |
|                                  |               | 6          | बीजपूरकम्     | •••• | 585         | 14               |
| बाहु:                            | . 488         | 19         | ,,,           | •••• | 586         | 25               |
| "                                | 489           | 52<br>57   | बीजवर्धनकः    | •••• | 170         | 84               |
| बाहुत्राणम्                      | 350           |            | बीजिक:        | •••• | 587         | 31               |
| बाहुदा                           | 191           | 68<br>23   | बीजोसिः       | •••• | 587         | 34               |
| "                                | . 192         | 25<br>37   | बीभरका        | •••• | <b>4</b> 91 | 16               |
| •••                              | * *94         | .01        | बीमत्सुः      | ,    | 407         | 69               |

|                     |      | पुटम्       | श्लोक: |                       |        | पुटम्       | श्लोक: |
|---------------------|------|-------------|--------|-----------------------|--------|-------------|--------|
| <b>34.</b>          | •••• | 296         | 30     | ब्रह्मवत: (ब्रह्मोपे  | त: ?   | 155         | 51     |
| **                  | •••• | 298         | 54     | ब्रह्मापेत:)          |        |             |        |
| बुद्ध:              | •••• | 180         | 63     | <b>ब्रह्मसूत्र</b> म् |        | 228         | 86     |
| ,,                  | •••• | 185         | 53     | ,,                    | ••••   | 474         | 59     |
| बुध:                | •••• | <b>20</b> 3 | 5      | ब्रह्महा              | ••••   | <b>24</b> 3 | 4      |
| >9                  | •••• | 203         | 6      | ब्रह्मा               | ••••   | 93          | 42     |
| बृन्दावनम्          | •••• | 201         | 52     | ,,                    | ••••   | 102         | 71     |
| बृंहितम्            | •••• | 440         | 13     | ,,                    | ••••   | 175         | 5      |
| <b>बृद्ध</b> ती     | •••• | 654         | 98     | ,,                    | ••••   | 301         | 21     |
| बृहस्पतिः           | •••• | 17          | 40     | ,,                    | p• • • | 527         | 30     |
| बृहस्पती            | •••• | 192         | 40     | ब्रह्माणी             |        | 193         | 41     |
| बेळी महरूः          | •••• | 357         | 51     | 99                    | ••••   | 387         | . 75   |
| बोधायनः             | •••• | 17          | 44     | 27                    | ••••   | 438         | 88     |
| बोधिनी              | •••• | 396         | 146    | ब्रह्माण्ड:           | ••••   | 90          | 10     |
| बोधिवृक्षः          | •••• | "           | "      | ब्रह्मावर्तम्         | ••••   | 199         | 34     |
| बोराश्वः            |      | 472         | 36     | ब्रह्मावर्त:          | ••••   | 200         | 37     |
| बोह्नणभ्            | •••• | 579         | 153    | ब्रह्मोपेत:           |        | 168         | 66     |
| बौकी                | •••• | 241         | 32     | बाह्यम्               | •••    | 204         | 14     |
| >,                  | **** | 556         | 113    | ,,                    | •••    | 519         | 64     |
| <b>बह्मकपालम्</b>   | •••• | 399         | 170    | 99                    | ••••   | 521         | 78     |
| <b>ब्रह्मकुल्या</b> | **** | 193         | 44     | ब्राह्मः              | ***    | 221         | 13     |
| ब्रह्मप्रनिथ:       | •••• | 525         | 15     | ब्राह्मी              | •••    | 173         | 112    |
| ब्रह्मचारी          |      | 142         | 8      |                       | )T     |             |        |
| "                   | •••• | 369         | 105    |                       | भ      |             |        |
| <b>बह्मना</b> लम्   | •••• | 592         | 115    | भक्तम्                | ••••   | 579         | 157    |
| बह्ममेधा            | •••• | 192         | 40     | भक्तसिक्यम्           | ••••   | 471         | 21     |
| ब्रह्ममेध्या        | •••• | 192         | 38     | भगः                   |        | 155         | 49     |
| ब्रह्मयज्ञ:         | •••• | 225         | 28     | भगन्दरः               | ••••   | 82          | 37     |
| बह्मराक्षसः         | •••• | 128         | 30     | ,,                    | ••••   | 168         | 61     |

### शिवतस्वरसाकरे

|                                |         | पुरम् | श्लोक: |            |      | पुटम् | श्लोक:     |
|--------------------------------|---------|-------|--------|------------|------|-------|------------|
| भगपालिमी                       |         | 236   | 64     | भयान्विता  | •••• | .491  | 16         |
| भगिनी                          |         | 248   | 65     | 12         |      | 492   | 23         |
| भगीरथ:                         | ••••    | 106   | 29     | भयोत्कटा   |      | 69    | 6          |
|                                | ••••    | 210   | 65     | भरत:       | •••• | 189   | 8          |
| भग्नरेखम्                      |         | 372   | 25     | "          | •••• | 210   | 65         |
| भक्षक:                         |         | 172   | 103    | ,,         | •••• | 484   | 7          |
| भद्रः                          | ••••    | 97    | 23     | भरद्वाज:   |      | 154   | 47         |
| ,,                             | ••••    | 315   | 31     | <b>,</b> , | **** | 175   | 11         |
| ••                             | •••     | 328   | 46     | ,,         | •••• | 196   | 75         |
| ,,                             | • • • • | 391   | 99     | ,,         |      | 440   | 14         |
| "                              | ••••    | 619   | 26     | भरद्वाजा   |      | 192   | 37         |
| भद्रकाली                       | ••••    | 399   | 170    | भर्तृष्टी  | •••• | 236   | 64         |
| भद्रपादः                       | ••••    | 201   | 58     | भहाट:      |      | 127   | 26         |
| भद्रप्पनायकः                   | ••••    | 342   | 100    | भह्रात:    |      | 590   | <b>5</b> 2 |
| 99                             | ••••    | 658   | 130    | भ्ातक:     |      | 598   | 107        |
| भद्रभूषः                       | ••••    | 343   | 104    | ,,         | •••• | 615   | 90         |
| भद्रमहीपाछः                    | •••     | 356   | 42     | भहारी .    |      | 541   | 33         |
| भद्रसालवनम्                    | ••••    | 108   | 55     | भहाली      | •••• | 556   | 133        |
| भद्रा                          | ••••    | 398   | .157   | भव:        | •••• | 171   | 98         |
| भद्राश्वम्                     | ****    | 104   | 12     | 99         |      | 172   | 109        |
| "                              | ••••    | 111   | 84     | भषकम्      | •••• | 234   | 49         |
| भद्रासनम्                      | ••••    | 401   | 10     | भस्मकः     | •••• | 127   | 28         |
| भयङ्करी                        | •••     | 173   | 116    | भसक्टम्    | •••• | 339   | 67         |
| भवद:                           | ••••    | 172   | 103    | भससात्     | •••• | 423   | 119        |
| भया<br>भयानक:                  | ****    | 397   | 150    | भसान्तकः   | •••• | 186   | 55         |
| मयानकः<br>भयानका               |         | 186   | 57     | भाग:       | •••• | 476   | 71         |
| भयान्तकः<br>भयान्तकः           | ••••    | 69    | 6      | भागहारः    | **** | 456   | ,79        |
| भयान्तिकः<br><b>भया</b> न्विता | ••••    | 186   | 60     | भाग्यवान्  | •••• | 429   | 50         |
| 441                            | ****    | 490   | 12     | भाण:       | **** | 582   | 186        |

|                      |       | पुटम् | श्लोक: |                   |      | पुटम्        | श्लोक:     |
|----------------------|-------|-------|--------|-------------------|------|--------------|------------|
| भाण्डागार:           | ••••  | 455   | 60     | भी मेशः           | •••• | 201          | 56         |
| भानु:                |       | 42    | 9      | भीषण:             | •••• | 127          | 25         |
| भानुवाहिनी           |       | 425   | 11     | ,,                | •••• | 173          | 111        |
| भार:                 | ••••  | 214   | 14     | "                 | •••• | 129          | 44         |
| भारतम्               | ••••  | 104   | 6      | भीषणी             |      | 171          | 92         |
| "                    | ••••  | 189   | 8      | भुजङ्गत्रासा      | •••• | <b>5</b> 23  | 92         |
| भारती                |       | 190   | 11     | भुजङ्गनिर्मोकः    | ••   | 384          | 52         |
| "                    | ••.   | 225   | 55     | भुजङ्गवसा         | •••• | 655          | 104        |
| "                    | ••••  | 487   | 41     | भुजङ्गवल्ली       | •••• | 644          | <b>36</b>  |
| भार्ग:               |       | 194   | 59     | भुवनेश्वरी        | •••• | 173          | 114        |
| भार्गव:              | ••••  | 194   | 58     | ,, (कलारूपि       | णी)  | 173          | 119        |
| भावक:                | ••••  | 561   | 173    | <b>भुवर्लोकः</b>  | •••• | 125          | 5          |
| भाषाङ्गम्            | •••   | 525   | 7      | 1)                | **** | 162          | 1          |
| "                    | • • • | 556   | 127    | भूतपापा (धृतपाप   | 1)   | 117          | 33         |
| भास्करक्षेत्रम्      | •••   | 201   | 56     | भूतपाल:           |      | 187          | 64         |
| भास्करा              | ••••  | 398   | 156    | भूतवज्ञ:          | •••• | 223          | 27         |
| <b>मिक्षापात्रम्</b> | • ••  | 227   | 73     | भूतवसुः           | •••• | 92           | 37         |
| भिश्चकी              | ••••  | 369   | 106    | भूतसर्ग:          | •••• | 64           | 16         |
| भिन्नमर्यादः         | ••••  | 235   | 59     | भूता:             | •••• | 127          | 29         |
| भिषज:                | ••••  | 458   | 97     | भूतेश्वरः         | •••• | 127          | 27         |
| भीभत्सा<br>भीमः      | ••••  | 491   | 16     | भूधर:             | •••• | 391          | 103        |
| मामः                 | ****  | 142   | в      | भूपालः            | •••• | 541          | 29         |
| "                    | •••   | 171   | 98     | भूपाङी            | •••• | 543          | 51         |
| ''<br>भीभरधी         | ••••  | 172   | 109    | ,,                | •••• | 5 <b>5</b> 5 | 120        |
|                      | ••••  | 113   | 96     | "                 | **** | 556          | 130        |
| "                    | ••••  | 191   | 28     | भूभव:             | •••• | 404          | 3 <b>5</b> |
| "<br>भीमसेन:         | ••••  | 199   | 26     | <b>भू बर्क</b> म् | •••• | 436          | 70         |
| भीमा                 | ••••  | 141   | 4      | भूमिजा            | •••  | 523          | 88         |
| मा <b>म</b> ।        | ••••  | 69    | 8.     | . <b>भूजै</b> म्  | •••• | 340          | 71         |

|                     |      | H TTT | श्होक:     |               |      |               |            |
|---------------------|------|-------|------------|---------------|------|---------------|------------|
|                     |      | पुटम् | ∕छ।का:     |               |      | पुटर्म्       | श्रोकः     |
| भूषण:               | •••• | 391   | 102        | भैरादेवी      | •••• | 660           | 150        |
| भूषा                | •••• | 419   | 79         | भोगदा         |      | 153           | 36         |
| <b>म्ह</b> गुः      | •••• | 120   | 58         | ,,            | •••• | 396           | 145        |
| ,,                  |      | 154   | 45         | भोटा:         | •••• | 197           | 7          |
| ,,                  | •••• | 175   | 8          | भोज:          | •••• | 193           | 48         |
| सृङ्गरावावरी        | •••• | 302   | 37         | ,,            | •••• | 197           | 11         |
| मृङ्गिरिट:          | •••• | 172   | 110        | भीमानि        | •••• | 523           | 95         |
| भृङ्गी              | •••• | 127   | 25         | अभणम्         | •••• | 496           | <b>6</b> 8 |
| भृतम्               | •••• | 224   | 41         | 91            | •••• | 497           | 70         |
| ,,                  | •••• | 449   | 61         | ,,            | •••• | 582           | 182        |
| भेकः                | •••• | 597   | 100        | <b>अम</b> रम् | •••• | <b>52</b> 3   | 95         |
| सेदम्               | •••• | 501   | 3          | ञ्रमर:        | •••• | 506           | 50         |
| भेरी '              | •••• | 582   | 185        | अमराम्बा      | •••• | 202           | 64         |
| मेरुण्डः            | •••• | 108   | <b>5</b> 3 | अमरी          |      | 523           | 93         |
| ,,                  | •••• | 129   | 40         | आन्ता         | •••• | 491           | 14         |
| "                   | •••• | 373   | 31         | भागरम्        | •••• | 650           | 61         |
| <b>मेषज</b> म्      | •••• | 325   | 16         | भुकुदिः       | •••• | 498           | 81         |
| भैरव:               | •••• | 186   | 60         | भुवी          | •••• | 488           | 51         |
| ,,                  | •••• | 394   |            | भूभङ्गः       | •••• | 489           | 53         |
| ,,                  | •••• | 541   | 29         |               |      |               |            |
| "                   | •••• | 542   | 45         |               | म    |               |            |
| ,,                  | •••• | 543   | 54         | मकर:          | •••• | 172           | 104        |
| ***                 | •••• | 556   | 130        | "             | •••• | 371           | 84         |
| भैरवरागिणी<br>भैरवी | **** | 545   | 65         | "             | •••• | 442           | 38         |
| <b>भरव।</b>         | •••• | 173   | 118        | मकरध्यजः      | •••• | $427^{\circ}$ | 33         |
| "                   |      | 542   | 46         | मकरन्दः       | **** | 560           | 45         |
| "                   | **** | 543   | 58         | "             |      | 564           | 15         |
| ,,<br>मेरादेखी      | •••• | 557   | 135        | मकरी          | •••• | 192           | 32         |
| 2. 11 d A1          | •••• | 449   | 10         | मकुद:         | •••• | 97            | 23         |
|                     |      |       |            |               |      |               |            |

|              |        | पुटम्       | श्लोकः    |                   |         | पुटम्       | श्लोक:    |
|--------------|--------|-------------|-----------|-------------------|---------|-------------|-----------|
| मक्षिका      | ••••   | 387         | 73        | मण्डवकम्          | . ••••  | 589         | 48        |
| >>           |        | 388         | 84        | मण्डलम्           | ••••    | <i>5</i> 18 | 51        |
| अगधः         | •      | 197         | 6         | "                 |         | 564         | 16        |
| मगधाः        | •••    | 116         | 19        | ,,                | ••••    | 567         | <b>54</b> |
| मझतारा       | ••••   | 491         | 18        | मण्डल कम्         | ••••    | 642         | 27        |
| मङ्गरू:      | ••••   | 171         | 98        | मण्डलगति:         | ••••    | <b>50</b> 2 | 12        |
| मङ्गलकैशि शी | ••••   | 541         | 31        | मण्डलाकृतिः       | ••••    | <b>64</b> 3 | 33        |
| मङ्गळा       | ••••   | 171         | 93        | मण्डकानि          | ••••    | 523         | 97        |
| मङ्गढाचार:   |        | 450         | 16        | मण्डलीकरणम्       | ••••    | 486         | 26        |
| सङ्गल्या:    | ••••   | 590         | 50        | मण्डूकः           | ••••    | 71          | 21        |
| मिलिष्ठा     | ••••   | 386         | 69        | ,,                | ••••    | 250         | 78        |
| "            | ••••   | 611         | 53        | ,,                | ••••    | 595         | 85        |
| मञ्जूलखानः   | • •••• | 449         | 9         | मत्तल्लवभ्यधिका   | ••••    | <b>52</b> 3 | 90        |
| ,,           | ••••   | 658         | 139       | मत्ता             | ••••    | 369         | 107       |
| मद्ठः        | ••••   | 564         | 15        | मस्सरीकृतम्       | ••••    | 528         | 45        |
| 5)           | •••    | 567         | 48        | मत्स्यम्          | ••••    | 133         | 20        |
| मट् ठिका     | ••••   | <b>564</b>  | 17        | मस्स्य:           | ••••    | 180         | 62        |
| "            | ••••   | 567         | <b>55</b> | ,,                | ****    | 193         | 48        |
| महस्वम्      | ••••   | 462         | 14        | <b>91</b>         | ••••    | 197         | 9         |
| मणि:         | ••••   | 175         | 13        | 59                | ••••    | 199         | 34        |
| "            | ••••   | 190         | 16        | "                 | ••••    | 595         | 87        |
| "            | ••••   | <b>64</b> 3 | 32        | "                 | ••••    | 607         | 25        |
| मणिक:        | ••••   | 390         | 97        | <b>म</b> रस्येषाः | ••••    | 485         | 15        |
| मणिबन्धः     | ****   | 367         | 78        | मदनः              | ••••    | 565         | 22        |
| मणिभद्रः     | ••••   | 170         | 88        | "                 | ••••    | 569         | 73        |
| मणिमान्      | ••••   | 96          | 15        | मदन भो हिनी       | ••••    | 143         | 20        |
| "            | ••••   | 170         | 88        | मदना              | ••••    | 191         | 26        |
| "            | ••••   | 190         | 16        | मदनाकसः           | • - • • | 171         | 101       |
| मणि सिन्धिः  | ••••   | 302         | 32        | मदनी              | ••••    | 171         | 93        |

#### शिवतस्वरलाकरे

|                |       | पुटम्       | श्लोक:    |                |      | पुटम् | श्लोक: |
|----------------|-------|-------------|-----------|----------------|------|-------|--------|
| मदयन्तिका      | ••••  | 60 <b>1</b> | 127       | मध्यमः         | **** | 526   | 22     |
| <b>मदालसाः</b> | •••   | 129         | 47        | मध्यमग्रहः     | •••• | 580   | 167    |
| <b>म</b> दिरा  | ••••  | 491         | 15        | मध्यमग्रामः    | •••• | 528   | 36     |
| मदोस्थितः      | ••••  | 404         | <b>36</b> | मध्यमा         | **** | 538   | 2      |
| मदोन्मत्ताः    | ••••  | 129         | 47        | मध्यमादिः      | •••• | 488   | 49     |
| मद्यम्         | ••••  | 245         | 30        | ,,             | •••• | 542   | 46     |
| मद् <u>रः</u>  | ••••  | 197         | 7         | "              | •••• | 544   | 56     |
| मद्रसमुद्रवा   |       | 631         | 100       | मध्यमोदीच्यवा  | •••• |       | 10, 19 |
| मधु            | •••   | 589         | 43        | "              |      | 540   | 22     |
| मधुकः          | ••••  | 611         | 57        | मध्या          | •••• | 528   | 46     |
| मधुकच्छवि      | ••••  | 472         | 36        | मध्यार्जुनम्   | •••• | 201   | 58     |
| मधुकरी         | •     | 582         | 187       | मननः (मञ्जूणः) | •••• | 117   | 38     |
| मधुकेश्वरः     | ••••  | 312         | 143       | मनस्विनी       | •••• | 398   | 161    |
| मधुनगरम्       | ••••  | 312         | 142       | <b>मनी</b> षी  | •••• | 415   | 47     |
| मधुपर्कः       | ·•••• | 289         | 51        | मनुः           |      | 17    | 40     |
| मधुवर्णी       | ••••  | 308         | 103       | >>             | •••• | 189   | .8     |
| मधुपुष्पम्     | ••••  | 611         | 56        | मनुष्यसत्त्वा  | •••• | 626   | 72     |
| मधुमान्        | ••••  | 97          | 23        | मनोजवा         | •••• | 118   | 43     |
| "              | ••••  | 194         | 61        | मनोरमम्        | **** | 468   | .75    |
| मधुरः          | •••   | <b>5</b> 62 | 182       | मनोहर:         | •••• | 99    | 42     |
| मधुरा          | ••••  | 201         | 54        | , ·            | •••• | 171   | 101    |
| "              | ••••  | 491         | 17        | मनोहरा         | •••• | 171   | 95     |
| मधूक:          | ••••  | 587         | 31        | मन्त्रः        | •••• | 23    | 11     |
| ,,             | ••••  | 597         | 100       | "              | •••• | 353   | 18     |
| "              | ••••  | 606         | 11        | मन्त्रनिष्ठः   | •••• | 227   | 76     |
| ,,             | ••••  | 607         | 23        | मन्त्रयोगिनी   | •••• | 173   | 118    |
| ))             | ••••  | 656         | 114       | मन्त्रशक्तिः   | •••• | 355   | 39     |
| मध्य:          | ••••  | 526         | 17        | "              | •••• | 403   | 28     |
| मध्यदेशप्रभवा  | ••••  | 627         | 84        | मन्त्रसिद्धिः  | •••• | 302   | 32     |
|                |       |             |           |                |      |       |        |

|                      |      | पुटम्       | श्लोक: |                   |        | पुटम्       | श्लोक:       |
|----------------------|------|-------------|--------|-------------------|--------|-------------|--------------|
| Harr.                |      | 194         | 51     | सरीचिः            |        | 153         | 36           |
| मन्दक:               | •••• | 194 $192$   | 40     |                   | ••••   | 161         | 113          |
| मन्दगा               | •••• | 192 $199$   | 30     | 19                | ••••   | 203         | 4            |
| <b>7</b> 7           | •••• |             |        | **                | ••••   | 238         | 93           |
| सन्द्रः              | •••• | 95          | 4      | ,,,               | ••••   |             | _            |
| "                    | •••• | 96          | 15     | J:                | ••••   | 396         | 145          |
| "                    | •••• | 172         | 105    | मरीचिपाः          | ••••   | 175         | 9            |
| ,,                   | •••• | 197         | 12     | मरुत्त:           | ••••   | 210         | 65           |
| ",                   | •••• | 391         | 99     | मरुत्ता           | ••••   | 193         | <b>4</b> 3   |
| मन्दराचळः            | **** | 117         | 32     | <b>मरुदुर्गम्</b> | . •••• | 444         | <b>5</b> 3   |
| मन्द्राश्रयः         | •••• | 170         | 89     | मर्दलम्           | ••••   | 578         | 144          |
| मन्दवाक्             | •••• | 80          | 21     | मलम्              |        | 71          | 28           |
| मन्दवाहिनी           |      | 199         | 30     | मलदः              | ••••   | 194         | . <b>5</b> 3 |
| मन्दा                | •••• | 498         | 91     | मलपद:             | ••••   | 194         | <b>5</b> 8   |
| मन्दाकिनी            |      | <b>1</b> 93 | 42     | मकपर्वतः          |        | 71          | 26           |
| , 39                 | •••• | 198         | 22     | मक्य:             | ****   | 107         | 42           |
| मन्दार:              |      | 613         | 72     | ,:                | ••••   | 112         | 95           |
| मन्दिर:              |      | 391         | 100    | ,,                | ••••   | 115         | 10           |
| मन्दोद्याः           |      | 116         | 29     | ,,                | ••••   | 172         | 105          |
| मन्द्र:              |      | 526         | 17     | ,,                | ••••   | 191         | 19           |
| ,,                   |      | <b>53</b> 3 | 87     | ,,                | ••••   | 194         | 53           |
| मन्द्रतारप्रशत्रकः   |      | 535         | 100    | ,,                | ••••   | 382         | 41           |
| मन्मथच्छत्रम्        |      | 633         | 118    | ,,                | ••••   | 630         | 97           |
| मन्वादिः             | •••• | 219         | 57     | मलद्दरी           |        | 541         | 30           |
| मय:                  |      | 86          | 24     | मल्हारी           | ••••   | <b>54</b> 3 | 51           |
| ,,                   | •••  | 92          | 34     | मलिनम्            | ••••   | 453         | 43           |
| मयूर:                | •••• | 98          | 28     | मिलनवा            | ••••   | 641         | 25           |
|                      | •••• | 171         | 98     | मिलना             | 4040   | 491         | 13           |
| ः<br>मयूश्पदकम्      | •••• | 642         | 28     | मलिना:            |        | 129         | 45           |
| गरूरपद कम्<br>मरीचकः | •••• | 115         | 6      | मिलनीकरणस्        | ****   | 249         | 74           |
| नार्व जानीक          | •••• | TTO         | J      | 1                 | ****   |             |              |

## शिवतस्वर लोकरे

|                 |       | पुटम्        | श्होक: |                     |         | पुटम् | श्होक:     |
|-----------------|-------|--------------|--------|---------------------|---------|-------|------------|
| मलुक:           | ••••  | 195          | 70     | महामशकमण्टपम्       | • • • • | 71    | 27         |
| मछ:             | ••••  | 194          | 54     | महामेघ:             | •••     | 97    | 25         |
| मखतहाज:         | ••••  | 371          | 12     | महाम्बुज:           | •••     | 66    | 40         |
| मह्यताकः        | ••••  | 564          | 17     | महायोगी             | •••     | 173,  | 113        |
| ,,              | ••••  | 568          | 58     | महारण्यम्           | ••••    | 202   | 59         |
| मछदेश:          | ••••  | 299          | 4      | महारथा:             | ••••    | 351   | 81         |
| >>              | •,••• | 312          | 1      | महाराष्ट्र:         | • • •   | 197   | 10         |
| 21              | ••••  | ਤ <b>2</b> 8 | 41     | महाराष्ट्रदेश:      | ••••    | 374   | 41         |
| महराष्ट्रम्     | ••••  | 194          | 52     | महाराष्ट्रोज्जवा    | ••••    | 629   | 90         |
| "               | ••••  | 278          | 96     | महारीरव:            |         | 70    | 12         |
| मछविनोदः        | ••••  | 337          | 40     | महाळक्मी:           | ••••    | 101   | <b>6</b> 0 |
| <b>म</b> िका    | ••••  | 587          | 32     | ,,                  | ••••    | 202   | 62         |
| मिक्कामोदः      | ••••  | 564          | 13     | "                   | ••••    | 296   | 38         |
| "               | •••   | 566          | 41     | <b>9</b> )          |         | 374   | 47         |
| मद्दापद्य:      | •••   | 155          | 48     | <b>3</b> 1          | ••••    | 438   | 92         |
| "               | ••••  | 169          | 69     | महाळक्ष्मी पुरम्    | ••••    | 101   | 58         |
| **              | ••••  | 172          | 104    | महा <b>लिङ्ग</b> म् | ••••    | 28    | 6          |
| "               | ••••  | 455          | 65     | महावकः (महापद्यः    | )       | 70    | 15         |
| ''<br>सहापातकी  | •••   | 635          | 131    | महावीर:             | ••••    | 175   | 13         |
| सह।पीत:         | ••••  | 243          | 5      | मदाशङ्खः            | ••••    | 455   | 66         |
| महापाण:         | ••••  | 122          | 78     | <b>)</b> )          |         | 635   | 131        |
| महाबल:          | ••••  | 455          | 68     | महाशैख:             |         | 97    | 19         |
|                 | •••   | 97           | 23     | महासंख्य:           | •••     | 455   | 68         |
| "               | •••   | 169          | 79     | महासर्गः            | ••••    | 64    | 16         |
| ''<br>महाबाह्यी | ••••  | 186          | 59     | महासागर:            | ••••    | 455   | 67         |
| महाव्त्रसुकुछ:  | ••••  | 396          | 143    | महाहरि:             |         | 455   | 68         |
| महाभद्रम्       | ••••  | 391          | 101    | महिष:               |         | 119   | 49         |
| महाभया          | ••••  | 96<br>171    | 13     | महिषवर्षुक:         |         | 194   | 54         |
|                 | ••••  | TIT          | 93     | महिषानमः            | ••••    | 70    | 19         |
|                 |       |              |        |                     |         | _     |            |

|                      |         | बुटम्       | श्लोक: |              |       | पुटम्        | श्होक:     |
|----------------------|---------|-------------|--------|--------------|-------|--------------|------------|
| महिषी                | •••     | 467         | 66     | मासृनस्य     | ••••  | 92           | 35         |
| मद्दी                |         | 117         | 33     | मातृष्वसा    | ••••  | 248          | 62         |
|                      | ••••    | <b>19</b> 8 | 20     | मात्रा       | •••   | 475          | 70         |
| महीषाख्यनगः          | •••     | 202         | 67     | मात्स्यनगरम् | •••   | 371          | 12         |
| महीसुर:              | ••••    | 333         | 1      | मादरस:       | ••••  | 342          | 99         |
| महेन्द्र:            | ••••    | 112         | 95     | मादाम्बिका   | •••   | 273          | 40         |
| "                    | ••••    | 172         | 105    | माद्र:       | ••••  | 193          | 50         |
| ,,                   | ••••    | 191         | 19     | माद्रेय:     | ••••  | 193          | 47         |
| •••                  | ••••    | 197         | 15     | माधवम्       | ••••  | 201          | 51         |
| "                    | • • • • | 382         | 41     | माधव:        | • • • | 269          | 14         |
| 25                   | ••••    | <b>51</b> 9 | 56     | माधुकम्      | ••••  | 245          | 30         |
| महेश्वरी             | ****    | 374         | 48     | माध्वी       | ••••  | 2 <b>4</b> 4 | 22         |
| महोदया               | ••••    | 91          | 30     | ,,           | ••••  | 245          | 30         |
| महोदर:               | •••     | 167         | 53     | मानम्        | •••   | 477          | 84         |
| 19                   | ••••    | 171         | 100    | मानदा        | ••••  | 156          | 64         |
| महोलोक:              | ••••    | 174         | 124    | "            | •••   | 397          | 147        |
| माकन्द:              | ••••    | 615         | 93     | माननम्       | ***   | 350          | 71         |
| मागथः                | •••     | 194         | 58     | ,,           | •••   | 354          | 32         |
| ,,                   | .•••    | 197         | 9      | मानभङ्गः     |       | 417          | 60         |
| मागधाः               | ••••    | 116         | 19     | मानवती       | ••••  | 92           | 34         |
| माणिभद्र:            | •••     | 171         | 100    | मानवर्यदः    | ****  | 194          | 58         |
| <b>माणिक्यदेविका</b> | ••••    | 202         | 63     | मानवी        | •••   | 192          | 40         |
| मातङ्गः              | ••••    | 171         | 99     | मानसम्       | •••   | 96           | <b>1</b> 3 |
| मातङ्गी              | •••-    | 369         | 107    | मानसः        | • • • | 119          | 47         |
| मातरिश्वा            | ••••    | <b>16</b> 9 | 78     | मानसभवः      | ••••  | 404          | 35         |
| मातुकानी             | ••••    | 248         | 62     | मानसोत्तर:   | ••••  | 122          | 79         |
| मातुलुङ्गम्          | ••••    | 238         | 95     | मानी         |       | 403          | 28         |
| म।तृकाः              | ••••    | 396         | 143    | मान्धाता     | • • • | 209          | 52         |
| मातृपिङ्गळ:          | ••••    | 187         | 63     | "            | ••••  | 210          | 65         |

|                      |       | पुटम्      | श्लोक: | -            |       | पुटम्       | श्लोक: |
|----------------------|-------|------------|--------|--------------|-------|-------------|--------|
| मांसाद:              | ••••  | 67         | 42     | मालवकैशिक:   | ••••  | 545         | 66     |
| मांसी                | ••••  | 387        | 78     | मालवगौड:     |       | 557         | 139    |
| माया                 | ••••  | 398        | 158    | मालवदेशसंभवा |       | 628         | 85     |
| मायार्गकम्           | ••••  | 339        | 68     | मालवश्री:    |       | 543         | 50     |
| मायात्री             | ••••  | 171        | 101    | ,,           | • • • | <b>55</b> 3 | 108    |
| मायिकोपाय:           | • • • | 336        | 31     | मालवाश्रयिणी |       | 547         | 74     |
| मायूरपिञ्छकम्        | • • • | 337        | 44     | मालवी        | • • • | <b>54</b> 3 | 50     |
| मारप:                | • • • | 298        | 55     | "            | ••••  | 552         | 106    |
| मारी                 | ••••  | 388        | 79     | ,,           | ••••  | 557         | 134    |
| मारुत:               | ••••  | 170        | 80     | मालाकार:     |       | 344         | 8      |
| मारुभूम:             | • •   | 194        | 56     | मालिनी       | ••••  | 171         | 94     |
| मारुतम्              | ••••  | 344        | 12     | "            | ••••  | 173         | 120    |
| मार्कण्डेय:          |       | 174        | 124    | ,,           |       | 198         | 23     |
| "                    | ••••  | 175        | 11     | "            |       | 398         | 156    |
| मार्गम्              | ••••  | 484        | 14     | माल्यवान्    | •••   | 96          | 14     |
| "                    | ••••  | 562        | 180    | मासूरुः      | •••   | 357         | 51     |
| मार्गरोधासनम्        | ••••  | 411        | 4      | "            | •••   | 377         | 71     |
| मार्गी               | ••••  | 528        | 46     | माहिष:       | ••••  | 195         | 68     |
| ,,                   | •••   | 550        | 94     | माहिषिक:     | ••••  | ,,          | 67     |
| मार्जार:             | •••   | 250        | 78     | माहुरी       | •••   | 557         | 138    |
| मार्देङ्गिकः         | ••••  | 488        | 45     | माहेन्द्रा   | • • • | 192         | 31     |
| ***                  | ••••  | "          | "      | माहेन्द्री   | • • • | 171         | 93     |
| माङ: (मौक:)<br>माङती | •••   | 193        | 47     | "            | • • • | 382         | 45     |
|                      | •••   | 173        | 118    | ,,,          | ••••  | 597         | 101    |
| 3; ·                 |       | 310<br>195 | 122    | माहेशी       | •••   | 438         | 89     |
| माकव:                | ••••  |            | 68     | महिश्वती     | ••••  | 173         | 112    |
| "                    | ••    | 195        | 70     | मित्रम्      | ••••  | 187         | 64     |
| ,,                   | ••••  | 197        | 6      | "            | ••••  | 441         | 31     |
| "                    | ****  | 541        | 29     | मित्र:       | ••••  | 154         | 42     |

|                        |         | षुटम् | श्चोक: |                       | पुटम्      | <b>छोकः</b> |
|------------------------|---------|-------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| मित्रपीठा              | ••••    | 398   | 157    | मुनिमनोहरा            | 143        | 20          |
| मित्रसन्धिः            | •••     | 403   | 29     | मुरजः                 | 582        | 185         |
| <b>मित्रविप्राहिणी</b> | ••••    | 405   | 46     | मुरारि:               | 341        | 88          |
| मित्रामित्रम           |         | 411   | 31     | सुष्टि:               | 215        | 15          |
| मित्रावरुणी            | ****    | 260   | 61     | मुष्टिक:              | 506        | 48          |
| मिथिला                 | •••     | 197   | 8      | मुष्टिकस्वस्तिकौ      | 503        | 19          |
| मिथ्या                 |         | 329   | - 58   | मुसलोल्रुखकयन्त्रम् , | 71         | 27          |
| मिथ्याकरण:             | •••     | 414   | 31     | मुस्ता                | 369        | 102         |
| मिथ्याचित्तः           | •••     | 414   | 31     | ,,                    | 594        | 79          |
| मिथ्यावचन:             | •••     | ,,    | ,,     | ,,·                   | 605        | 7           |
| मिश्र:                 | ••••    | 537   | 112    | ,, ····               | <b>609</b> | 38          |
| ,,                     | ••••    | 566   | 38     | मुहरी (माहुरी)        | 557        | 136         |
| मिलितम्                | ••••    | 639   | 15     | मुहूर्तकम्            | 424        | . 1         |
| मीनाक्षी               | ••••    | 202   | 61     | मुक:                  | 301        | 29          |
| मुकुन्दः               | ••••    | 172   | 104    | मुका:                 | , 128      | 37          |
| मुक्री                 | ••••    | 582   | 187    | मुकाम्बा              | 301        | 29          |
| मुकुळ:                 | ••••    | 507   | 51     | ,,                    | 661        | 169         |
| <b>?</b> >             | ••••    | 564   | 18     | मूत्रकूप:             | 71         | 26          |
| <b>&gt;&gt;</b>        | ****    | 568   | 61     | मूत्राघातामय:         | 167        | 49          |
| मुकुका                 | ** •••• | 491   | 14     | मूर्छना               | 524        | 6           |
| मुक्तकेश:              | ***     | 369   | 106    | <b>)</b>              | <b>528</b> | 44          |
| मुखम्                  | ••••    | 444   | 64     | ,,                    | 529        | 47          |
| सुखराग:                | ** **** | 489   | 56     | मूर्छनाः              | 530        | 61          |
| सुख्यपाटा              |         | 580   | 165    | ,,                    | 531        | 67          |
| मुख्यसर्गः             |         | 65    | 18     | मूर्छनादेवताः         | 529        | 56          |
| मुण्डधारिणी            |         | 173   | 117    | मूर्तिगेद्दः          | 394        | 132         |
| <b>सुण्डमण्डली</b>     |         | 442   | 40     | मूलक:                 | 195        | 70          |
| सुण्डी                 | ••••    | 369   | 106    | मूलव्रणम्             | 82         | 37          |
| सुद्भित:               | ••••    | 537   | 112    | मूषकः                 | 250        | 78          |
| S. RAT                 | NAKARA  |       |        |                       | 47         | 7           |

| •                 |              | पुटम् | श्होक: |                      |      | पुटम् | श्होकः |
|-------------------|--------------|-------|--------|----------------------|------|-------|--------|
| मूषकः             | * ****       | 596   | 93     | मेथिका               | •••• | 605   | 7      |
| मृषिकः            | ••••         | 195 6 | 6, 67  | मेदिकम्              |      | 374   | 42     |
| <b>मृगतृ</b> िणका |              | 383   | . 49   | मेथा (हेमा)          | •••  | 192   | 32     |
| मृगप्नुता         | ••••         | 523   | . 92   | "                    | **** | 397   | 149    |
| सृगया             | • •••        | 337   | 39     | ,,                   | •••• | 562   | 185    |
| मृगशीर्षः         |              | 506   | 50     | "                    |      | 582   | 183    |
| मृगाननः           | ****         | 171   | 99     | मेधातिथिः            | •••  | 120   | 60     |
| मृगास्याः         | •••          | 128   | 37     | मेधावी               | **** | 255   | 7      |
| मृतजीवनी 💮        | ****         | 301   | 31     | <b>&gt;&gt;</b>      | **** | 415   | 50     |
| मृत्तिकादुर्गम्   |              | 449   | 52     | मेनका                | •••• | 143   | 18     |
| <b>मृ</b> त्युः   |              | 397   | 150    | ,,                   | **** | 154   | 42     |
| सृदङ्गः           | ••••         | 578   | 145    | मेना                 | **** | 192   | 32     |
| " "               | •••          | 580   | 161    | <b>मेरुः</b>         | **** | 90    | 19     |
| શુ:               |              | 533   | .88    | "                    | •••• | 115   | 9      |
| मृदुता            |              | 641   | 25     | ,,                   | **** | 172   | 106    |
| मृद्री            | . •••        | 586   | 23     | **                   | •••• | 382   | 40     |
| मेखलः             | • ••••       | 193   | 49     | "                    | **** | 391   | 99     |
| मेखका             |              | 171   | 94     | मेरुप्रवनम्          | •••• | 248   | 56     |
| मेघदूनी           | 398 156, 161 |       |        | मेषः                 | •••• | 70    | 19     |
| मेघरिञ्जनी        | ••••         | 541   | 30     | <b>,,</b>            | •••  | 607   | 25     |
| मेघरागः           | ••••         | 542   | 45     | मेषपालः              | •••• | 296   | 37     |
| "                 | ****         | 554   | 114    | मेषाननः (सेकान       | नः)  | 70    | 19     |
| सेघवती            | •••          | 192   | 30     | मेषीपयः              | •••• | 387   | 77     |
| मेघवर्णः .        | ••••         | 170 8 |        | <b>∓</b> छेच्छाङ्गना | •••• | 630   | 99     |
| मेघवाइनः          | • ••••       | 186   | 61     | मैत्रम्              | •••• | 449   | 61     |
| मेघविः            | •••          | 92    | 33     | मैत्रः               | •••• | 429   | 49     |
| मेघविद्यावती      | ••••         | 92    | 32     | मैत्री               | •••• | 530   | 59     |
| मेघलोकः           |              | 130   | 57     | मैनाकः               | •••• | 106   | 28     |
| मेघाः             | .,           | 131   | 62     | "                    | •••• | 113   | 102    |

|                 |          | पुटम्      | श्लोकः [   | ; :            |                 | पुटम् | श्लोक:     |
|-----------------|----------|------------|------------|----------------|-----------------|-------|------------|
|                 |          | 30.5       | V          |                |                 |       |            |
| मैनाक:          |          | 197        | 12         | यमः            |                 | 93    | 44         |
| मैरेयम्         | m / 0000 | 245        | 30         | "              |                 | 429   | 50         |
| मोक्षणम्        |          | 501        | 2          | यमदंष्ट्रायुधः | 1 < 5000        | 335   | 16         |
| मोचिका          |          | 397        | 152        | यमदूती         |                 | 173   | 119        |
| मोहनम्          | 900      | 501        | 31         | यमश्लोकः       | 4 * - • • • •   | 339   | 69         |
| "               |          |            |            | यमा (मा)       |                 | 398   | 156        |
| मौनी            |          | 224        | 46         | यमुना          |                 | 191   | 23         |
| मौर: (बोध:)     | ••••     | 193        | 47         | ,,             | 0:04.60         | 198   | 17         |
| मौरजम्          |          | 339        | 65         | <b>,,</b>      | *****           | 382   | 43         |
| मौ्छः (माङः)    |          | 193        | 47         | ययाति:         | * * • • • •     | 209   | 56         |
| मोलाः           | suc.#*** | 446        | 83         | "              |                 | 210   | 65         |
| मौल्यम्         |          | 449        | 61         | यव:            | ••••            | 246   | 3 <b>5</b> |
| मौसल्य:         |          | 244        | 18         | ,,,            |                 | 475   | 70         |
|                 | . 002    |            |            | यवन:           | ••••            | 195   | 72         |
|                 | य        |            |            | यवनिका         | ••••            | 486   | 30         |
| यकृद् गृहः      |          | 167        | 52         | <b>33</b>      |                 | 488   | 44         |
| यकुछोमानः       | ••••     | 194        | 54         | यवनोद्भूताः    | - • • • •       | 351   | 77         |
| यज्ञ:           | ••••     | 127        | 28         | यवसाः          |                 | 449   | 59         |
| यक्षसत्त्वा     | ••••     | 625        | 71         | यवाक्ष:        | ••••            | 194   | 53         |
| यज्ञपायी        | ••••     | 242        | 133        | यवोदरम्        |                 | 63    | 7          |
| यज्ञापेतः       | ••••     | 155        | <b>5</b> 3 | "              | ••••            | 214   | 11         |
| यज्ञोवेतः       | ••••     | 168        | 66         | यशा:           |                 | 170   | 88         |
| यति:            | ••••     | <b>225</b> | 57         | यशोवती         | . 0000          | 92    | 31         |
| यतिचान्द्रायणम् | ••••     | 254        | 121        | ,,             | · · · • • • • • | 172   | 108        |
| यदवः            | ••••     | 341        | 88         | यष्टिमधु       | ••••            | 606   | 12         |
| यदवमुरारिकोटे   | ••••     | 342        | 92         | >>             | ****            | 607   | 23         |
| यन्त्रकीलः      | ••••     | 335        | 19         | यात्रादानम्    | *****           | 426   | 23         |
| यन्त्रलेखनकः    | ••••     | 337        | 43         | यामा -         | 0000            | 69    | 9          |
| यमः             | ••••     | 17         | 40         | यामुनः         |                 | 194   | 59         |
|                 |          |            |            |                |                 | 47    | *          |

| *,                          |                                         | पुटम्        | श्लोक:     |              |              | पुटम् | श्लोक:    |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|-----------|
| यायावर:                     | ٠٠.٠٠٠                                  | 224          | 46         | रक्तइंसी     |              | 557   | 136       |
| यावतिथः                     |                                         | 531          | 76         | रका          |              | 164   | 23        |
| युगन्धर:                    | ,,,,,,,,,                               | 193          | 49         | रक्ताक्ष:    | c: * # 4 6 6 | 71    | 21        |
| शुग्मपादः                   |                                         | 648          | 54         | रक्ताक्षी    |              | 173   | 116       |
| युग्मप्राभृतकः              | ****                                    | 414          | 32         | रक्ताब्जम्   | 4000         | 318   | 11        |
| <b>युग्माद्रिः</b>          | 0++4***                                 | 67           | 43         | रक्षस्तरवा   | ****         | 628   | 78        |
| युद्धभाण्डानि               |                                         | 445          | 75         | रक्षा        | *** ****     | 501   | 2         |
| युधिष्ठिर:                  | ••••                                    | 210          | 60         | रक्षोवती     | *******      | 91    | 29        |
| युक:                        | .,,,                                    | 63           | 7          | रघु:         |              | 209   | <b>52</b> |
| युका                        | ,••••                                   | 475          | <b>6</b> 9 | रङ्गच्छाया   |              | 557   | 140       |
| यूथपा:                      | ******                                  | 3 <b>3</b> 5 | 16         | रङ्गताळ:     |              | 563   | 10        |
| योक्तम्                     |                                         | 215          | 21         | <b>,,</b>    | ** ****      | 565   | 31        |
| योगिनी                      |                                         | 202          | 64         | रङ्गप्रदीपकः |              | 564   | 12        |
| योगिनीमन्त्रगभ              |                                         | 129          | 46         | "            | ••••         | 566   | 39        |
| (योगसामन्त्र                | ग्रभाः)                                 |              |            | रङ्गमण्टपम्  | ••••         | 393   | 125       |
| योगीश्वर:                   |                                         | 17           | 40         | "            | * ****       | 487   | 40        |
| योजनम्                      |                                         | 64           | 9          | रङ्गाभरण:    | ****         | 564   | 13        |
| योनी                        | , ••••                                  | 119          | . 50       | . 99         | ** ****      | 566   | 42        |
| बोवराज्यम्                  |                                         | 343          | 106        | रङ्गोद्योत:  | ******       | 564   | 12        |
| 33                          | ****                                    | 449          | 11         | ,,           | ····,.       | 566   | 36        |
|                             | ₹                                       |              |            | रज:          | ••••         | 63    | 7         |
|                             |                                         | ***          |            | "            |              | 245   | 34        |
| रक्तम्                      | ****                                    | 500          | 111        | र जक:        |              | 171   | 97        |
| रकः<br>रककीटः               | ., ****                                 | 562          | 181        | रजत:         | C1 0 0 0 0 0 | 190   | 16        |
|                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 256          | 24         | रजताइमा      |              | 300   | 16        |
| रक्तगान्धारी                |                                         | 538          | 9          | रजनी         |              | 528   | 44        |
| रक्तवाडा<br>।डा <i>फक</i> र |                                         | 308          |            | "            |              | 530   | 58        |
| रक्तमण्डलवाक्<br>रक्तमेहः   | · · · · · ·                             | 80           |            | रजन्याचाः    |              | 529   | 49        |
| é mus d'                    | tic ****                                | 79           | . 8        | रक्षकः       | ****         | 561   | 171       |

|                                         |              | पुटम्       | श्लोक: |              | `         | पुटम् | श्होक: |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------|
| रक्षिका                                 |              | 341         | 81     | रम्यकोङ्कणः  | ••••      | 194   | 60     |
| रणमारकः                                 | ••••         | 194         | 62     | रयोय:        |           | 170   | 80     |
| रण्डा:                                  |              | 128         | 34     | रवि:         | A-12 0000 | 171   | 97     |
| रत्नश्रार:                              | ••••         | 98          | 36     | रवित्कम्     |           | 325   | 20     |
| रत्रीक:                                 | ••••         | 118         | 38     | <b>))</b>    |           | 326   | 22     |
| रति:                                    |              | 156         | 64     | रसातलम्      | ****      | 84    | .7     |
| 99                                      | 39           | 7 147       | , 149  | "            | ****      | 87    | 39     |
| "                                       |              | 564         | 20     | रसावती       | ••••      | 192   | 38     |
| <b>3</b> ,                              |              | 569         | 70     | रसिक:        |           | 561   | 173    |
| रतिगण;                                  | ****         | 142         | 8      | रसेन्द्रवेध: |           | 452   | 38     |
| रतिप्रिया                               |              | 171         | 95     | रसोन:        |           | 587   | 33     |
| रतिलील:                                 | *** ****     | <b>5</b> 63 | 10     | रसीजा:       |           | 154   | 40     |
| "                                       |              | 565         | 31     | रहस्या       |           | 191   | 27     |
| रन्तिदेव:                               | z + 1 2 4444 | 210         | 65     | राक्षसः      | ****      | 127   | 28     |
| रथकृत्                                  | ••••         | 153         | 39     | "            |           | 221   | 13     |
| रथचित्त:                                | ****         | 154         | 43     | राक्षसी      |           | 173   | 116    |
| रथचित्रा                                | ••••         | 192         | 34     | "            |           | 398   | 157    |
| रथस्वन:                                 | ••••         | 154         | 42     | रागः         |           | 524   | 6      |
| रन्ध्रन्                                |              | 578         | 148    | "            |           | 540   | 27     |
| रमणकम्                                  | **** ****    | 109         | 67     | रागरअक:      | . ••••    | 557   | 136    |
| रमणीयासनम्                              |              | 411         | 5      | रागवर्धन:    | ••••      | 565   | 23     |
| रम्भा                                   |              | 143         | 18     | "            |           | 569   | 78     |
| <b>33</b>                               | ••••         | 154         | 43     | रागविद्याधर: | ••••      | 564   | 15     |
| 39                                      | * ****       | 155         | 53     | "            | . ****    | 567   | 47     |
| 79                                      |              | 398         | 157    | रागाङ्गम्    | . 4044    | 525   | 7      |
| 21                                      | ••••         | 589         | 45     | "            | ****      | 556   | 126    |
| रम्य कम्                                | 8003         | 104         | 7      | रागिणी       | *****     | 171   | 95     |
| "                                       | ••••         | 105         | 23     | राजचूडामणि:  | ••••      | 564   | 11     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | . ^? ****    | 112         | 86     | . ,,         | * ****    | 566   | 35     |

| •             |            | पुटम्       | श्लोक:     |                   |      | पुरम् | श्लोक: |
|---------------|------------|-------------|------------|-------------------|------|-------|--------|
| राजतारु:      | Gt b       | 564         | 12         | रामा              | •••• | 117   | 34     |
| राजनारायण:    | ••••       | 564         | 21         | रामेश्वर:         | •••• | 278   | 97     |
| 92            | ••••       | 569         | 72         | ,,                | •••• | 316   | 47     |
| राजभेङ्गोळ:   | ••••       | 564         | 19         | ,,                | •••• | 371   | 17     |
| <b>,,</b> .   | ••••       | 568         | 64         | ,,                | •••• | 328   | 43     |
| राजयक्षमा     | u. d. •••• | 79          | 4          | रावण:             | •••• | 429   | 50     |
| 29            | . ••••     | 167         | 46         | राष्ट्रवीकरणासनम् | •••• | 411   | . 5    |
| राजस:         | ****       | 435         | 63         | रासभा:            | •••• | 128   | 34     |
| राजसर्पपम्    | . ••••     | 245         | 34         | रिटि:             | •••• | 127   | 25     |
| राजस्यार्थिनी | ••••       | 143         | 22         | रिष्टम्           | •••• | 304   | 64     |
| राजा          | ••••       | 384         | . 54       | रीजक:             | •••• | 194   | 60     |
| राजावर्तः     | ••••       | 325         | 17         | रीतिगौलिका        | •••• | 541   | 31     |
| राज्यधू:      | ****       | 328         | 48         | ,,                | •••• | 557   | 134    |
| रात्रि:       | ••••       | 118         | 48         | रुक्मजम्          | •••• | 419   | 80     |
| रामः          | ••••       | 180         | <b>6</b> 3 | रचक्म्            | •••• | 466   | 61     |
| "             | • ••••     | 209         | 52         | रुचक:             | •••• | 96 1  | 5, 17  |
| <b>33</b>     | ••••       | 210         | 65         | 29                | •••• | 391   | 99     |
| "             | ••••       | 298         | 56         | रुचि:             | •••• | 153   | 36     |
| ,,            |            | 635         | 132        | "                 | •••• | 396   | 145    |
| रामकरी        | ***        | 543         | 48         | रण्डमाला          | •••• | 399   | 161    |
| "             | • ••••     | 548         | 82         | रुत।नि            | •••• | 358   | 5      |
| रामक्रिया     |            | 541         | 32         | रुद:              | •••• | 172   | 109    |
| *,            | • ••••     | 556         | 133        | ,,                | •••• | 186   | 56     |
| रामकी         | ****       | 557         | 139        | ,,                | •••• | 519   | 59     |
| रामठ:         | *** ****   | <b>2</b> 38 | 96         | रुदकोटि:          | •••• | 202   | 59     |
| रामराज:       | ••••       | 298 5       |            | रुद्रलोक:         | •••• | 181   | 5      |
| <b>99</b>     |            | 334         | 6          | रुद्राणी          | •••• | 175   | 25     |
| ))            | ••••       | 356         | 49         | रुरु:             | •••• | 173   | 111    |
| रामराजनायकः   | , , , •••• | 449         | . 12       | ,,                | •••• | 367   | 88     |

|                 | पुटम्            | श्होक: |                           |           | पुटम्       | श्होक: |
|-----------------|------------------|--------|---------------------------|-----------|-------------|--------|
| रुक्षम्         | 453 <sup>°</sup> | 43     | रौद्रः                    | ••••      | 429         | 49     |
| रुक्ष:          | 369              | 110    | रोद्रा                    | ••••      | 397         | 150    |
| रूक्षा          | 491              | 20     | ,,                        |           | 491         | 16     |
| रूपवान्         | 186              | 62     | रौद्रवेताली               | ••••      | 173         | 114    |
| रूपवाहिक:       | 194              | 51     | रौप्याइमतीर्थम्           | • • • •   | 300         | 18     |
| रेखा            | 582              | 182    | रौरव:                     | ***       | <b>6</b> 6  | 40     |
| रेचक:           | 489              | 58     | 19                        | . • • • • | 67          | 44     |
| रेचिका          | 397              | 152    | रौहित्या                  | ••••      | 193         | 43     |
| रेचितम्         | 498              | 81     |                           | · ·       |             |        |
| रेचिता          | 515              | 17     |                           | ल         |             | ť:     |
| रेचितास्य:      | 502              | 15     | <b>लक्ष्मीः</b>           | ••••      | 100         | 54     |
| रेवणासिद्धः     | 294              | 9      | "                         | ••••      | 171         | 91     |
| रेवती           | 92               | 34     | >,                        | . ••••    | 173         | 120    |
| 99              | 115              | 13     |                           | . 39      | 7 148       | -      |
| रैवत:           | 197              | 73     | लक्ष्मीकान्तः <b>ः</b>    | ••••      | 527         | 29     |
| रैवतक:          | 115              | 12     | <b>लक्ष्मीशः</b>          |           | 186         | 62     |
| रोग:            | 428              | 46     | <b>^</b>                  |           | 565         | 23     |
| रोगझी           | 398              | 158    | 57                        | ***       | 569         |        |
| रोचनम्          | 325              | 16     | <b>लक्ष्यालोकसमुद्रिः</b> | ता        | 492         | 23     |
| रोचन:           | 197              | 13     | लघु:                      | ****      | 186         | 60     |
| रोदितम्         | 651              | 70     | लघुमेरु:                  | ****      | 570         | 81     |
| रोवणम् (पोषणम्) | 604              | 1      | 50                        | ••••      | <b>57</b> 3 | 112    |
| रोमक:           | 170              | 88     | <b>लघु</b> शेखरः          | ****      | 564         | 19     |
| 'रोहणम्         | 273              | 37     | ,,                        |           | 568         | 65     |
| रोहिणी          | 92               | 35     | <b>लजामूलम्</b>           | . ****    | 656         | 116    |
| रोहित:          | 119              | 47     | लजालु:                    | ••••      | 655         | 107    |
| ,,              | 600              | 120    | कता                       | ••••      | 582         | 16     |
| रोहिता          | 340              | 71     | ",                        | ., ****   | 586         | 29     |
| दे।दः           | 127              | 24     | क्रक्रम् ।:               | · ····    | 128         | 37     |

### शिवतस्वरस्राकरे

|                       |                                         | पुटम्       | श्लोक: |                        |              | पुटम् | श्होक:   |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|-------|----------|
| स्टम्बन:              | >-                                      | 116         | 27     | <b>लिखितः</b>          | 2000         | 17    | 41       |
| <b>लम्बस्</b> त्रकिया | ••••                                    | 474         | 60     | <b>लिङ्गम्</b>         |              | 241   | 127      |
| <b>छ</b> लितम्        | ** ****                                 | 642         | 26     | लिङ्गनिष्ठा /          | ****         | 227   | 78       |
| <b>छछित</b> :         | 0000                                    | 564         | 20     | <b>ब्रिङ्गलक्षणम्</b>  | H199         | 392   | 120      |
| ,,                    | ***                                     | 569         | 69     | <b>लिङ्गिनी</b>        | *****        | 330   | 62       |
| <b>ल्लितियः</b>       | ••••                                    | 565         | 23     | <b>ळीक्षा</b>          |              | 245   | 34       |
| "                     |                                         | 569         | 77     | ,,                     |              | 475   | 69       |
| छछिता                 | ***                                     | 491         | 14     | लीन:                   | ••••         | 537   | 110      |
| 19                    | ••••                                    | 541         | 32     | <b>නි</b> මා′          | ••••         | 565   | 23       |
| 3)                    | ••••                                    | <b>54</b> 3 | 48     | ,,                     | a -an ••••   | 569   | 76       |
| 33                    | ••••                                    | <b>549</b>  | . 88   | <b>की</b> लावती        | 2 100 ****   | 143   | 18       |
| "                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 556         | 132    | ख्यी (ख्री)            |              | 198   | 20       |
| <b>छ</b> ितौ          | • ••••                                  | <b>5</b> 03 | 19     | के विनी                | ••••         | 471   | 23       |
| <b>कवं</b> क्रम्      | ••••                                    | 238         | 93     |                        | ) J II       | 471   | 24       |
| ळवण:                  | ,                                       | 116         | 27     | लेहनम्                 | . ••••       | 500   | 107      |
| <b>ख</b> वित्रम्      | 50 ···                                  | 215         | 22     | लोकालोक:               | ••••         | 89    | 6        |
| <b>छाक्षाप्रलेपः</b>  | ••••                                    | 67          | 42     | ,,,                    | *** <b>.</b> | 124   | 101      |
| ভঙ্গেভ:               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 195         | 64     | लोधवसा (पाठः)          | ****         | 608   | 36       |
| काङ्गुलम्             |                                         | 362         | 35     | कोधाः                  | ••••         | 128   | 37       |
| 39                    |                                         | 506         | 50     | लोभकम्<br>लोभजः        | ••••         | 416   | 51       |
| <b>हा</b> टः          | ****                                    | 197         | 7      | <b>छ। मजः</b><br>छोला  | ****         | 404   | 35       |
| <b>लाटका</b> सिनी     | ••••                                    | 628         | 87     | को कितम्<br>स्रोक्तिस् | ****         | 173   | 120      |
| <b>छा</b> लाटिका      | 0.22 - 4000                             | 639         | 13     | लोष्टकः                | ****         | 489   | 5        |
| लाकामक्षः             |                                         | 71          | 22     | कोहप्रदीपः             | ••••         | 531   | 74       |
| <b>कास्यरूपम्</b>     | ****                                    | 485         | 11     | लोहस्तम्भः             | 0000         | 67    | 43       |
| किकुच:                | ••••                                    | 586         | 23     | छोद्दित:               | 0000         | 67    | 44       |
| "                     | ••••                                    | 588         | 38     | लोहित इंछ्कः           | ****         | 187   | 65<br>50 |
| ),                    | ••••                                    | 604         | 2      | <b>बोहितारिणी</b>      | ••••         | 186   | 58 .     |
| <b>छिक्षा</b>         |                                         | 63          | 7      | कौगाक्षिः              | ••••         | 191   | 27       |
|                       |                                         |             | • 1    | at andie               | ••••         | 17    | 43       |

|                   | पुटम्               | श्लोकः |                  |                   | पुटम् | श्चोक:    |
|-------------------|---------------------|--------|------------------|-------------------|-------|-----------|
| .,.व              |                     |        | वञ्जुला (वञ्जरा) | •••••             | 198   | 23        |
| वकुलः             | 615                 | 92     | वटः              | ••••              | 95    | 5         |
| वक्त्रत्राणम्     | 446                 | 80     | 59               | ••••              | 586   | 23        |
| वक:               | 642                 | 27     | 53               |                   | 587   | 32        |
| वक्रधारकम्        | 372                 | 25     | वटवङ्घी          |                   | 377   | 71        |
| वकी               | <b>5</b> 60         | 164    | वटवासिनी         |                   | 171   | 93        |
| चक्षः             | 488                 | 51     | वटश्क्षम्        | , . , . , . , . , | 654   | 93        |
| ,,,               | 513                 | 2      | वत्सनामिः        | ••••              | 336   | 32        |
| <b>बङ्गः</b>      | 194                 | 54     | वधः              | ••••              | 168   | 65        |
| ,,,               | 197                 | 5      | वदान्या          |                   | 355   | 40        |
| यङ्गजा            | 629                 | 91     | वनम्             | ••••              | 225   | 55        |
| বঙ্গান্ত:         | 541                 | 29     | वनदुर्गम्        | ••••              | 419   | <b>52</b> |
| ,,                | 556                 | 132    | 99               |                   | 660   | 155       |
| वङ्गालिका         | 545                 | 61     | वनमाली           | ••••              | 398   | 158       |
| वङ्गाली           | 542                 | 46     | 93               | ••••              | 564   | 12        |
| <b>5</b> )        | 543                 | 60     | "                | ••••              | 566   | 57        |
| वच:               | 582                 | 183    | वनवास:           | ******            | 197   | 6         |
| वचा               | 605                 | 5      | वनवासी           | ••••              | 195   | 66        |
| 17                | 605                 | 8      | वनवास्यः         | ••••              | 194   | 53        |
| 99                | <b>6</b> 5 <b>5</b> |        | वनस्पति:         | ••••              | 583   | 28        |
| वज्रकीटः          | 324                 | 3      | वनायुः           | ••••              | 195   | 64        |
| वष्रचक्रस्वस्तिकः | 391                 | 103    | वन्ध्या          | ••••              | 369   | 106       |
| वज्रदेहः          | 185                 | 53     | वन्दना (मदना)    | • ••••            | 191   | 26        |
| षज्रलेप:          | 470                 | 12     | विह्न:           |                   |       | 19, 30    |
| वज्रस्चीमुखः      | 256                 | 24     | ",               | • ••••            | 301   | 21        |
| वज्रस्वस्तिकः     | 391                 | 103    | वह्नितीर्थम्     |                   | 300 1 | •         |
| वश्रुलः           | 368                 | 89     | विह्नमण्डलकम्    | ••••              | 340   | 72        |
| "                 | 598                 | 107    | वहिसंभूतम्       | ••••              | 452   | 37        |
| बन्जुका (बक्षरा)  | 192                 | 30     | विद्ववीजम्       |                   | 389   | 91        |

|                   |          | पुटम्      | स्टोक:     |             |      | पुटम्      | श्चोक:    |
|-------------------|----------|------------|------------|-------------|------|------------|-----------|
| वपुष्मती          |          | 143        | 18         | वरुणः       | •••• | 154        | 43        |
| वपुष्मान          | ••••     | 118        | 45         | 17          | •••• | 168        | 68        |
| वंश:              | ••••     | 582        | 187        | "           | •••• | 598        | 107       |
| ,,                | . , •••• | 586        | 23         | वर्ण:       | •••• | 527        | 6         |
| 99                | • ••••   | 590        | 53         | 99          | •••• | 533        | 81        |
| वंशकारिका         | ••••     | 199        | 29         | वर्णलताः    | •••• | 564        | 12        |
| वंशवाद:           | ••••     | 488        | 46         | वर्णपूरणम्  | •••• | 470        | 8         |
| वयस्तम्भनम्       | ••••     | 301        | 31         | वर्णभिन्नः  | •••• | <b>564</b> | 11        |
| वरम्              | . , •••• | 467        | 73         | ,,          | •••• | 566        | 35        |
| वरः               |          | 172        | 104        | वर्णमहिका   |      | 564        | 17        |
| वरकुन्तिः         | ••••     | 194        | 51         | ,,          | •••• | 567        | 57        |
| वरणा              | , ••••   | 192        | 39         | वर्णयतिः    |      | 564        | 21        |
| वरणाक्रमणम्       | ••••     | 335        | 17         | "           | •••• | 569        | 72        |
| वरदा              | ••••     | 312        | 143        | वर्तमानस्   |      | 129        | 44        |
| 37                | . ••••   | 661        | 166        | "           | •••• | 391        | 107       |
| वरदास्य:          | ••••     | 172        | 102        | वर्ति:      |      | 471        | 22        |
| वराट:             | ••••     | 197        | 7          | वर्धन:      | •••• | 564        | 21        |
| वराटिका           | ••••     | 215        | 19         | . 22        | •••• | 569        | 71        |
| ,,                | ••••     | 542        | 46         | वर्धमानम्   | •••• | 466        | 60        |
| 39                | ••••     | 545        | 62         | वर्धमानः    | •••• | 511        | 84        |
| वराननः            | ••••     | 171        | 100        | वर्धमानकम्  | **** | 519        | 61        |
| बराली'            | ••••     | 541        | 31         | वर्धिज्युता | •••• | 641        | 25        |
| 2)                | ••••     | 556        | 132        | वलजः        | •••• | 194        | 62        |
| वराइ:             | ••••     | 97         | 27         | वलनम्       | •••• | 497        | 69        |
| 99                | ••••     | 180        | 62         | वलनः        | •••• | 186        | <b>55</b> |
| ,,                | ••••     | <b>250</b> | 78         | वलभी        | **** | 391        | 100       |
| वराहदंष्ट्रा      | ••••     | 474        | <b>5</b> 3 | वलयः        | •••• | 391        | 101       |
| वरुण:             | ••••     | 93         | 47         | वलितम्      |      | 515        | 22        |
| <b>&gt;&gt;</b> ′ |          | 141        | 4          | "           | •••• | <b>524</b> | 98        |

|                       | पुटम्       | श्लोकः       |                 | षुटम्         | श्लोक:     |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|------------|
| वितसञ्जरम्            | 524         | 98           | वस्वीकसा        | . 145         | 38         |
| विलतौ                 | <b>50</b> 3 | 19           | वहन्तिका        | . 396         | 144        |
| वलीमुखः               | 611         | 59           | वागीश्वरी       | . 398         | 158        |
| वल्कल:                | 195         | 69           | वाग्गेयकारः     | . 558         | 152        |
| वल्मीकः               | 256         | 23           | वाचाल:          | <b>. 28</b> 3 | <b>5</b> 5 |
| ))                    | 595         | 86,90        | वाचिकम्         | . 484         | 8          |
| ,,                    | 600         | 118          | वाजपेयशतार्थिनी | . 143         | 23         |
| वहा:                  | 215         | 20           | वाजिगन्धा       | . 655         | 103        |
| वछरीवेष्टितम्         | 641         | 25           | वाजिनः          | . 615         | 89         |
| वड्डी                 | 537         | 111          | वाजिमुखः        | 171           | 99         |
| षश्यसामन्तता          | 450         | 13           | वाजिमेधः        | 246           | 39         |
| वसनम्                 | 419         | 79           | वाजीकरणम्       | 656           | 119        |
| "                     | 541         | 29           | वाञ्छितम्       | 332           | 83         |
| वसन्तः                | 564         | 20           | वाटधानः         | 194           | 55         |
| . ,,                  | 569         | 69           | वाटिका          | 585           | 15         |
| वसन्तकः               | 556         | 132          | वात:            | 154           | 46         |
| वसन्ती                | 543         | 50           | ,,,             | 168           | 66         |
| <b>))</b>             | <b>552</b>  | 104          | <b>)</b>        | 170           | 81         |
| वसा                   | 369         | 108          | वातकः           | 128           | 32         |
| वसिष्ठः               | 154         | 43           | वातरोगः         | 83            | 49         |
| ****                  | 161         | 113          | वातुला          | 625           | 67         |
| <b>"</b> ""           | 174         | 125          | वातापिक्षेत्रम् | 201           | <b>55</b>  |
| ,,                    | 175         | 8            | वादित्राणि      | 449           | 58         |
| वसुदामा               | 124         | 102          | वाद्यम्         |               | _          |
| वसुधारः (वसुराजः)     | 97          | 18           | वानप्रस्थः      | 225           | -          |
| ;; ····               | 98          | 35           | वापिका          | 331           |            |
| वसुन्धरा              | 389         | 90           | वापी            | 584           | _          |
| " …<br>वस्त्रोकसारा … | 398         | 1 <b>5</b> 6 | "               |               | 74,75      |
| पत्त्राकसारा          | 106         | 34           | वाबन्धुमः       | 197           | 19         |

# शिवतत्त्वरत्नाकरे

| <u></u>        |      | पुटम्  | श्होक: |               |      | पुटम् | श्होत: |
|----------------|------|--------|--------|---------------|------|-------|--------|
| वामचारप्रवाहः  | •••• | 427    | 27     | वारुणः        | •••• | 186   | 57     |
| वामजानुः       | •••• | 580    | 169    | ,,            | •••• | 190   | 13     |
| वामनः          | •••• | 85     | 19     | वारुणी        | •••• | 382   | 45     |
| ,,             |      | 118    | 38     | वार्तवृत्तिकः | **** | 224   | 45     |
| "              | •••• | 180    | 62     | वार्ताक:      | •••• |       | 71,74  |
| वामनाडीप्रवाहः | •••• | 426    | 13     | वालखिल्याः    | •••• | 155   | 55     |
| वामवक्तूम्     | •••• | 578    | 146    | "             | •••• | 175   | 9      |
| वामविलोचना .   |      | 387    | 78     | वालाग्रः      | •••• | 475   | 69     |
| वामाविद्यम्    |      | 525    | 93     | वाल्मीकम्     | •••• | 201   | 55     |
| वायवी          | •••• | 382    | 45     | वास:          | **** | 582   | 187    |
| वायसः          | •••• | 71     | 20     | वासुकि:       | **** | 153   | 39     |
| "              | •••• | 464    | 40     | "             | •••• | 168   | 68     |
| वायुः          | •••• | 93     | 48     | वासुदेव:      | •••• | 180   | 59     |
| <b>57</b>      | •••• | 164    | 15     | वास्तुः       | •••• | 392   | 111    |
| ,,             | •••• | 167    | 56     | वाहकः         | •••• | 171   | 97     |
| 33             | •••• | 1697   | 6,78   | वाहनालयः      | •••• | 394   | 135    |
| वायुग्रत्र:    | •••• | 393    | 131    | वाहिनी        | •••• | 443   | 49     |
| वायुप्रवाहिकाः | •••• | 425    | 7      | वाही          | **** | 199   | 27     |
| वायुवेगः       | •••• | 186    | 60     | विकट:         | **** | 71    | 23     |
| वाराङ्गना      | •••• | 320    | 30     | विकराल:       | 0000 | 70    | 14     |
| 33             | •••• | 355    | 40     | विकराला       | •••• | 69    | 8      |
| वाराहः         | •••• | 197    | 14     | विकराखी       | •••• | 398   | 161    |
| वाराही         | 173  | 3 112, | 117    | विकर्ष:       | •••• | 501   | 3      |
| 99             | •••• | 374    | 49     | विकल:         | •••• | 369   | 105    |
| "              | •••• | 438    | 90     | विकल्पः       | •••• | 195   | 67     |
| वारिजम्        | •••• | 387    | 78     | विकसिता       | **** | 492   | 24     |
| वारिमर्दिनी    | •••• | 192    | 31     | विकाससहिता    | •••• | 492   | 22     |
| वारणम्         | •••• | 345    | 14     | विकासा        | •••• | 491   | 14     |
| बार्काः        | •••• | 164    | 15     | विकूणिता      | •••• | 498   | 91     |

|                   |         | बुटम्               | श्होक:     |                       |      | <b>g</b> टम् | स्होक:     |
|-------------------|---------|---------------------|------------|-----------------------|------|--------------|------------|
| विकृताननाः        |         | 129                 | 45         | विडङ्गम्              | •••• | 606          | 13         |
| विकृतास्य:        | ••••    | 171                 | 100        | 22                    | **** | 609          | 37         |
| विकृष्टा          | ••••    | 499                 | 92         | विण्मूत्रम्           | •••• | 67           | 44         |
| विक्रमः           | ••••    | 210                 | 60         | वितर्क:               | •••• | 518          | 50         |
| विक्षेप:          |         | 501                 | 2          | वितर्किता             | •••• | 491          | 14         |
| विग्रह:           | ••••    | 404                 | 35         | वितलम्                | •••• | 84           | 7          |
| विचक्षण:          | .,,,,,, | 187                 | 69         | ,,,                   | •••• | 87           | 37         |
| विचालितम्         | ••••    | 497                 | 75         | वितस्ता               |      | 191          | <b>25</b>  |
| विचित्रम्         | ••••    | <b>524</b>          | 98         | >>                    | •••• | 198          | 17         |
| ंविचित्रा         | .e      | 171                 | 92         | वितस्ति:              | •••• | 214          | 11         |
| विच्यवा (पाठ:)    |         | 523                 | 89.        | ,,                    | •••• | 476          | 71         |
| विजयम्            | ••••    | 468                 | 79         | वितृष्णा              | \    |              | . 50       |
| विजय:             |         | 194                 | <b>5</b> 3 | वित्रस्तार्धोत्तरपुटा | •••• | 491          | 19         |
| 23                | ••••    | 391                 | 104        | विदर्भ:               |      | 194          | 51         |
| "                 |         | 407                 | 69         | विदारिकन्दम्          |      | 611          | 54         |
| <b>7</b> )        | ••••    | 429                 | 50         | विदारी                | •••• | 611          | 54         |
| ,,                | ••••    | <b>5</b> t <b>4</b> | 15         | 27                    | •••• | 656          | 120        |
| "                 |         | 5.6                 | 46         | विदिशा                | •••• | 192          | 36         |
| विजयपुरम्         | ., •••• | 449                 | 7          | ,,                    | •••• | 198          | 20         |
| विजयपुरेश्वर:     |         | 334                 | 9          | बिदेह:                | •••• | 194          | <b>5</b> 3 |
| विजया             | 3g      | 8 150               | •          | ,,                    | •••• | 195          | 65         |
| विजयाकृति:        | ••••    | 170                 | 90         | विद्धम्               |      | 372          | 25         |
| विजयानन्दः        | ••••    | 564                 | 14         | विद्धकम्              | **** | 637          | 4          |
| ,,,               | ••••    | 566                 | 44         | विद्या                | •••• | 397          | 152        |
| वि जयात्रिनन्द्नः | ••••    | 210                 | 60         | विद्यानगरम्           | •••• | 294          | 6          |
| विट्ठलराज:        | ••••    | 857                 | 3          | ,,                    |      | 334          | 6          |
| विडङ्गम्          | * ****  | 389                 | 43         | विद्यारण्य:           |      | 294          | 4          |
| <b>?</b> ?        |         | 587                 | 35         | "                     | •••• | 295          | 22         |
| "                 |         | 588                 | 37         | ١ ,,                  |      | 296          | 30         |

## **शिवतंत्त्वरहाकरे**

| t                    |               | पुटम्       | श्लोक: |              |                  | पुटम्               | श्लोकः |
|----------------------|---------------|-------------|--------|--------------|------------------|---------------------|--------|
| विद्युजिहा:          |               | 128         | 38     | विपाशा       | ••••             | 191                 | 24     |
| विद्युत्             |               | 155         | 48     | ,,           |                  | 198                 | 18     |
| 27                   |               | 168         | 66     | विपुलम्      | - 6              | 469                 | 79     |
| विद्युद्धान्ता       | ••••          | <b>5</b> 23 | . 92   | विपुछ:       | ••••             | 95                  | 4      |
| विद्युःप्रभा (विद्यु | द्म्भा)       | 117         | 34     | ,,           | ••••             | 171                 | 91     |
| विद्येश:             |               | 187         | 63     | विपुला       | ****             | 192                 | 37     |
| विद्रुम:             |               | 117         | 31     | विप्रम्      | ••••             | 387                 | 77     |
| विधवा                | ******        | 369         | 106    | विश्रकीर्णकी | 4***             | 502                 | 14     |
| विधाता               | ******        | 186         | 56     | विप्रचित्ति: | ••••             | 169                 | 71     |
| विधि:                |               | <b>23</b> . | 10     | विष्रुता     |                  | 491                 | 15     |
| विधुतम्              |               | 489         | 4      | विफलाक्ष:    | ••••             | 590                 | 51     |
| विधुत:               | /             | 535         | 100    | विभावरी      | ••••             | 145                 | . 38   |
| विनता                | ••••          | 176         | 24     | विभावसु      | • ••••           | 154                 | 47     |
| विनायकम्             | ••••          | 300         | 16     | विभाषा       | ** ***           | <b>5</b> 2 <b>5</b> | .7     |
| विनायक:              | и. ••••       | 301         | 21     | विभीतक:      | 90. 800          | 383                 | 49     |
| विनायका:             | ••••          | 127         | 29     | ,,           |                  | 596                 | 94     |
| विनिगृहनम्           | ••••          | 499         | 102    | ,,           | ** ***           | 601                 | 127    |
| विनीत:               |               | 403         | 28     | विभु:        | * ***            | 187                 | 66     |
| विन्ध्य:             | C 0 c • • • • | 112         | 95     | विभूति:      | ••••             | 185                 | 54     |
| ,,                   | ••••,         | 172         | 105    | विभ्रम:      |                  | 171                 | 97     |
| ,,                   |               | 191         | 19     | विभ्रमा      |                  | 171                 | 92     |
| ,,                   | 4400          | 382         | 41     | विमान:       |                  | 391                 | 99     |
| विन्ध्यपुरुकः        | ••••          | 195         | 69     | विंशतीश्वर:  |                  | 347                 | 34     |
| विन्ध्यवासिनी        |               | 202         | 64     | वियोग:       |                  | 301                 | 3      |
| विपत्तिप्रतीकार:     |               | 353         | 16     | विरक्ता      |                  | 369                 | 106    |
| विपरीतबन्ध:          | . • • • •     | 650         | 60     | विरज:        |                  | 97                  | 27     |
| विपापा               |               | 121         | 69     | विरजा        |                  | 192                 | 38     |
| 12                   | ••••          | 191         | 24     | विराम:       | ••••             | 635                 | 132    |
| 22                   | ••••          | 198         | 23     | विरुतम्      | 51 2 <b>9000</b> | 362                 | 35     |
|                      |               |             | •      | •            | ****             | 004                 | 00     |

| ·               |             | पुटम्       | श्होक:     |                 |                 | पुटम् | श्वोक:     |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|-------|------------|
| विरुतम्         |             | 651         | 69         | विशाला          | ••••            | 171   | 93         |
| विरुप्पण:       |             | 356         | 45         | ,,              |                 | 530   | 60         |
| विरूप:          | ••••        | 71          | 29         | विशालाक्षी      | ••••            | 202   | 61         |
| विरूपा:         | ••••        | <b>12</b> 9 | 44         | विश्वकर्मा      | ••••            | 92    | 34         |
| विरूपाक्षम्     | ****        | 201         | . 58       | विश्वग:         | ••••            | 170   | 85         |
| विरूपाक्ष:      | ••••        | 186         | 58         | विद्वनाथपुरम्   | ••••            | 661   | 166        |
| ,,              | ••••        | 295         | 26         | विद्वनायिका     | ••••            | 171   | 94         |
| <b>))</b>       | 298         | 54, 5       | 55, 56     | विश्वपुरक:      | ••••            | 170   | 83         |
| विरूपाक्षालयः   | ~2***       | 296         | 29         | विश्वबोधिनी     | ••••            | 153   | 36         |
| विरूपाक्षी      | ٠٠٠ ۾       | 173′        | 115        | विश्वमुख:       | 5 - 9 2 * * * * | 164   | <b>2</b> 3 |
| विछासिनी        | ****        | 171         | 94         | विश्वमभरकः      | 0.00            | 596   | 96         |
| विलोकितम्       | ,           | 496         | <b>6</b> 2 | विश्वरूपा:      | 1               | 129   | 44         |
| विलेकित:        |             | 565         | 23         | "               | C 4 6 8 8 8 8 8 | 173   | 116        |
| 22              | ••••        | 569         | 76         | विश्वहृता       | , ,••••         | 530   | <b>59</b>  |
| विलोप: (सुभीम:) | ••••        | 70          | 14         | विश्वा          | ••••            | 396   | 145        |
| विछोम:          | ****        | 70          | 14         | विश्वाची        | 534 <b>4***</b> | 154   | 47         |
| ,,              | ••••        | 351         | 6          | विश्वातिरिक्तः  | . ••••          | 170   | 83         |
| विवक्ताः        | ••••        | 129         | 47         | विश्वामित्र:    | . ••••          | 17    | 40         |
| विवर्णम्        | ••••        | 453         | 43         | ,,              | ••••            | 155   | <b>5</b> 3 |
| विवतितम्        | , e • • • • | 497         | 74         | विश्वामित्रा    | ••••            | 192   | 34         |
| <b>73</b>       | • • • •     | 499         | 102        | विश्वावसुः      | . ••••          | 142   | 9          |
| 29              | ••••        | 514         | 11         | 22              | 495 <b>4000</b> | 154   | 44         |
| विवस्त्रान्     | ,           | 154         | 45         | विश्वोदरः       | ••••            | 170   | 84         |
| ,,              | ••••        | 203         | 4          | विषप्राही       | ••••            | 171   | 99         |
| विवद्यः         | ••••        | 126         | 17         | विषण्णा         | . ****          | 491   | 14         |
| विवाह:          | ••••        | 187         | 67         | विषदण्डः        | ****            | 336   | 38         |
| विवृत्ता        | ••••        | 515         | 17         | विषभोजिनी       | ••••            | 173   | 170        |
| विशाख:          | ••••        | 518         | 58         | विषम:           | ••••            | 564   | 18         |
| विशाळ:          |             | 97          | 19         | <b>&gt;&gt;</b> | ••••            | 568   | 60,63      |

|                   |         | पुटम्      | श्होक: |                       |         | पुटम् | श्लोक: |
|-------------------|---------|------------|--------|-----------------------|---------|-------|--------|
| विषमसूचिकम्       |         | 519        | 64     | वीरभद्र:              | 5       | 377   | 73     |
| 99                | • ••••  | 522        | 84     | <b>3</b> 3            |         | 399   | 170    |
| विषमेक्षणः        | * ****  | 275        | 61     | ,,                    | ·••••   | 658   | 131    |
| विषयजा            |         | 632        | 112    | वीरभद्रनायकः          | ••••    | 662   | 172    |
| विष्ठाकृपः        |         | 71         | 25     | वीरभद्गी              | ******  | 173   | 116    |
| विष्णुः           |         | 17         | 41     | वीरभद्रेश्वर:         | ••••    | 399   | 172    |
| ,,                | ••••    | 155        | 53     | वीरमाहेश्वर:          | ••••    | 270 1 |        |
| विसर्गः           |         | 499        | 102    | वीररुद्रमहीभर्ता      | ••••    | 296   | 31     |
| ,,                |         | 501        | 2      | वीरवती                |         | 192   | 33     |
| विसर्पि:          | ******  | 81         | 24     | वीरविक्रमः            | *** *** | 564   | 11     |
| विस्तार:          | ** **** | 476        | 72     | ,,                    | ****    | 266   | 34     |
| विस्तीर्ण:        | ** **** | <b>534</b> | 95     | वीरशैवनिष्ठा          | ••••    | 278   | 100    |
| विस्पष्टमुकुला .  | ••••    | 492        | 25     | वीरसूः                | ** ***  | 369   | 99     |
| विस्फुछिङ्गिनी    | ••••    | 396        | 144    | वीरा                  |         | 192   | 30     |
| विस्फूर्जितम्     |         | 333        | 93     | <b>3</b> ,            | ,       | 491   | 16     |
| विस्मया           | ••••    | 492        | 25     | वीराम्बापुरम्         |         | 661   | 167    |
| विस्मिता          | ••••    | 490        | 13     | वृकः (वृषः)           | ••••    | 70    | 19     |
| विस्नकाः          | ••••    | 129        | 42     | ,,                    |         | 256   | 23     |
| विस्रस्ता         | ••••    | 129        | 42     | वृकाननः               |         | 70    | 19     |
| विह्गाननाः        | ••••    | 128        | 33     | 29                    | ••••    | 171   | 99     |
| विहारोपवनम्       | ••••    | 584        | 5      | <b>बुक्षाधिरू</b> ढम् |         | 638   | 7      |
| विहितम्           |         | 524        | 98     | <b>बृत्र</b> घी       | ••••    | 198   | 19     |
| विह्नला:          | ••••    | 128        | 36     | वृत्रारिगोप:          | ••••    | 387   | 73     |
| वीथी              | ••••    | 589        | 48     | वृद्धमातङ्गी          |         | 294   | 14     |
| वीरः              | •••••   | 171        | 97     | <b>बृद्धा</b>         | ••••    | 631   | 104    |
| "                 | ** **** | 187        | 65     | वृद्धाचलम्            |         | 201   | 55     |
| वीरकौमारिका       |         | 173        | 117    | वृन्ताकः              | ******  | 239   | 98     |
| वीरण:             | ****    | 598        | 106    | वृषः (वृकः)           | ** •••• | 62    | 33     |
| <b>बीरनृसिंहः</b> |         | 298        | 57     | 19                    |         | 70    | 19     |

| <i>y</i>              |            | पुटम्        | श्लोक: |                 |      | <b>बुटम्</b> | श्लोक:      |
|-----------------------|------------|--------------|--------|-----------------|------|--------------|-------------|
| वृषः (वृकः)           | Jour. •••• | 172          | 110    | वेचिका:         | •••• | 128          | 37          |
| . 19                  | -, - ••••  | 256          | 17     | वेणा            | •••• | 198          | 25          |
| 99                    |            | 464          | 39     | 33              | •••• | 191          | 28          |
| <b>)</b> 9            |            | 621          | 34     | वेणिकबन्धः      | •••• | 647          | 50          |
| <b>,</b> ,            | ••••       | 624          | 61     | वेणुः           | •••• | <b>534</b>   | 96          |
| बृषधर:                |            | 187          | 65     | वेणुका (रेणुका) | •••• | 115          | ::17        |
| वृषध्वनि:             |            | 263          | 93     | वेणुपर्वत:      | •••• | 97           | e <b>19</b> |
| वृषभः                 | ••••       | 97           | 26     | वेणुपुरम्       | •••• | 660          | 151         |
| ,,                    |            | 113:         | 102    | वेणुमान्        | •••• | 96           | 16          |
| 3,                    |            | 182          | 18     | ,,,             | •••• | 116          | 27          |
| <b>&gt;&gt;</b>       |            | 187          | 65     | वेणुविदारितम्   | •••• | 647          | 48          |
| "                     |            | 301          | 102    | वेतनभ्          | •••• | 351          | 76          |
| ′ 23                  | • ••••     | 39,1         | 21     | वेतसः           | •••• | <i>5</i> 95  | 84          |
| वृषभग्रहः             |            | <b>580</b> : | 167    | ,,,             | •••• | 610          | 48          |
| वृषभङ्गिनी            |            | 193          | 43     | वेताला          | •••• | 128          | 33          |
| बुषभा                 |            | 192          | 40     | वेत्रलता        | **** | 274          | <b>56</b>   |
| <b>बुषभासनम्</b>      |            | 519          | 64     | वेत्रवती        | •••• | 191 2        | 4, 28       |
| 2,                    | ••••       | 522          | 82     | 95              | •••• | 198          | : 21        |
| बृषभेश्वरः            |            | 256          | . 17   | वेदपादनगः 👵     | •••• | 201          | 52          |
| वृष्ठः                |            | 128          | 30     | वेदवती          | •••• | 191          | 25          |
| <b>वृषस्</b> चकमूलम्  | (बहि-      | 81           | 28     | वेदस्मृता       | **** | 191          | 25          |
| वैलयमूलम्)            | • • • • •  | ,            |        | वेदस्मृति:      | •••• | 113          | 95          |
| वेगवाहिनी             |            | 198          | 24     | 55              | •••• | 198          | 19          |
| वेङ्कटप्पः            | 2          | 662          | 175    | वेदागमसुसंकर:   | •••• | 187          | 64          |
| <b>वेङ्कटप्पनायकः</b> |            | 356          | 50     | वेदाचल:         | •••• | 382          | 41          |
| . 99                  |            | 449          | 11     | वेदाध्यायी      |      | 242          | 132         |
| 37                    | ••••       | 658          | 133    | वेदारण्यम्      | •••• | 201          | 57          |
| वेङ्कटभूपाळ:          | ev. ••••   | 583          | 1      | वेदी            | •••• | 192          | <b>36</b>   |
| <b>39</b>             | *****      | 657          | ,128   | वेधाः           |      | 527          | 29          |
| S. RAT                | NAKAR.     | A            |        |                 |      | 48           | 3           |

| # # T       |        | पुंटम् | श्लोक:      | •                                       |          | पुटम् | श्होक: |
|-------------|--------|--------|-------------|-----------------------------------------|----------|-------|--------|
| वेपनम्      |        | 496    | 68          | वैयाघ्रपादम्                            | ••••     | 202   | 59     |
| 99          | ••••   | 497    | 66          | A                                       |          | 116   | 27     |
| वेळाकरम्    | ,      | 419    | 80          | åna.                                    | , , •••• | 390   | 96     |
| वेळावळी     | ****   | 541    | 30          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |          | 391   | 100    |
| <b>29</b>   |        | 543    | 48          | वैराजाः                                 | , ••••   | 177   | 29     |
|             | ****   | 548    | 80          | वैरिब्रि:                               |          | 131   | 63     |
| <b>9</b> )  | ••••   | 556    | 131         | वैरोचन:                                 |          | 429   | 50     |
| वेक्या      | ••••   | 369    | 99          | वैवस्वतम्                               | u        | 344   | 13     |
| वैकङ्कः     | ,••••  | 96     | 15          | वैवस्वत:                                | ••••     | 203   | 4      |
| 3)          |        | 119    | 49          | वैवासिकः                                | ••••     | 225   | 53     |
| वैकारिकः    |        | 64     | 17          | वैशाखम्                                 | , . •••• | 518   | 51     |
| वेकुण्ठः    |        | 92     | 41          | वैश्यशिला                               | ••••     | 384   | 54     |
| <b>39</b>   | . •••• | 180    | 59          |                                         | ••••     | 106   | 27     |
| वैजयन्तः    | . •••• | 163    | 9           | वैश्वानर:                               | ac ••••  | 164   | 22     |
| वैद्वर्यः   |        | 97     | 21          | वैध्यवम्                                | o: ••••  | 518   | 50     |
| 22          | 0000   | 190    | 16          | <b>))</b>                               |          | 519   | 64     |
| वैतरणी      | ••••   | 67     | 44          | "                                       | ••••     | 521   | 79     |
| <b>??</b> . |        | 71     | <b>· 23</b> | वैष्णवः                                 |          | 387   | 75     |
| 99          |        | 193    | 42          | वैष्णवी                                 |          | 173   | 112    |
| ,,          | ••••   | 198    | 25          | >,                                      | ••••     | 374   | 48     |
| वैदिकः      | e et   | 219    | 61          | "                                       | ****     | 438   | 90     |
| वैद्याः     |        | 458    | 99          | व्यक्तमृतिः                             | ••••     | 170   | 85     |
| वैगुतः      |        | 119    | 47          | <b>ब्ययः</b>                            | ••••     | 354   | 27     |
| ,,,         | ••••   | 197    | 12          | <b>5</b> 3                              |          | 453   | 47     |
| वैद्युताः   | ••••   | 129    | 42          | व्याकुकाः                               |          | 128   | 39     |
| वैनदी       | ****   | 192    | 35          | व्याघ्रः                                |          | 154   | 45     |
| वैभाजः .    | ••••   | 96     | 13          | <b>3</b> 7                              |          | 168   | 66     |
| . 39        |        | 160    | 64          | ,,                                      | ••••     | 300   | 18     |
| 3,3         |        | 197    | - 12        | ,,<br>,,                                | ••••     | 301   | 21     |
| . ه<br>خيد  |        |        | •           | 77 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |          | JUL   | A.R    |

|                     | •         | पुटम्       | श्लोक:      |               | •         | <b>पु</b> ढम् | श्होक: |
|---------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|--------|
|                     |           |             |             | ٨             |           | 07            | :07    |
| ब्याघ्रतीर्थम्      | ••••      | 300         | 16          | शक्रशैक:      | ••••      | 97            | 27     |
| च्याघ्राननः         | ., ••••   | 70          | 19          | शकायुध:       |           | 288           | 34     |
| ब्यान:              | ••••      | 169         | 77          | शङ्कर:        |           | 66            | 33     |
| 22                  |           | 425         | 10          | " 22          |           | 89            | 54     |
| <b>ब्या</b> पिनी    |           | 397         | <b>15</b> 3 | शङ्करनारीयंण: |           | 660           | 151    |
| <b>च्यावर्तितम्</b> | . ••••    | 501         | 6           | ,,            | . ••••    | 661           | 169    |
| ब्यासः              | . ••••    | 17          | 43          | शङ्कराचार्यः  |           | 294           | 9      |
| <b>ब्यु</b> त्क्रमः | ••••      | <b>5</b> 30 | 66          | शङ्करी        | ••••      | 202           | 61     |
| ब्यूषा              | .,,,,     | 425         | 8           | शङ्किता       |           | 491           | 13     |
| ब्यूह:              |           | 442         | 37          | शङ्कः         | ••••      | 471           | 20     |
| <b>ब्यू</b> हमुखम्  | ••••      | 445         | 74          | शङ्खम्        | 417 800F  | 325           | 16     |
| ब्योमरूपा           | ,         | 397         | 153         | शङ्खः         |           | 17            | 41     |
| <b>ब्योषा</b>       | ,., ••••  | 655         | 107         | "             |           | 170           | 88     |
| वतंत्रष्टः          | ••••      | 369         | 105         | ,,            | ••••      | 172           | 104    |
| वीहिः               | 30. •••   | 214         | 11          | <b>"</b>      |           | 391           | 102    |
|                     | •         |             |             | <b>9</b> ,    | ••••      | 455           | 65     |
|                     | হা        |             |             | "             |           | 472           |        |
| शक:                 | ,,,,••••  | 194         | 53,59       | "             |           | 582           | 187    |
| शकटम्               | ٠,, ٥٠٠٠  | 215         | 21          | ,,            |           | 635           | 131    |
| शकट:                | ••••      | 442         | 38          | शङ्खकूटः      | ****      | 97            | 26     |
| शकटा                | au- ****  | 398         | 156         | शङ्खनिका      |           | 425           | 8      |
| 2)                  | 0418***   | <b>523</b>  | 90-         | शङ्खपाद:      | ••••      | 124           | 102    |
| शकटास्यम्           |           | <b>5</b> 23 | -95         | शङ्खपाल:      | ••••      | 86            | 23     |
| शकुनानि             | ••••      | 358         | . 2         | ,,            |           | 154           | 45     |
| शकुन्तलः            | ۰۰۰هریین  | 194         | 61          | ,,            | * • a • a | 168           | 68     |
| शक्ति:              | 9.4.4.400 | 450         | . 13        | शङ्खवर्णः     | ••••      | 197           | 15     |
| शक्तित्रयम्         | 0094      | 351         | 1           | शङ्खिनी       |           | 171           | 93     |
| शंक्तिपीठम्         |           | 392         | ; 112       | "             | - PT      | 173           | 119    |
| शकगोप:              | ` ^ ••••  | 388         | 83          | ,,            |           | 617           | 13     |
|                     |           |             |             |               |           | 48            | *      |

|                                         |              | पुटम् | श्लोक: | :             |          | पुटम् | श्होक: |
|-----------------------------------------|--------------|-------|--------|---------------|----------|-------|--------|
| शङ्खिनी                                 |              | 618   | 20     | शफरी          |          | 607   | 19     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              | 619   | 23     | शबर:          |          | 197   | 7      |
| शची                                     |              | 93    | 42     | शबल:          |          | 383   | 50     |
| 1)                                      |              | 99    | 48     | शमठ:          |          | 195   | 73     |
| शंठ:                                    |              | 70    | 13     | शमलम्         |          | 71    | 28     |
| >>                                      | ••••         | 171   | 97     | शमी           |          | 601   | 124    |
| ,,                                      |              | 235   | 61     | शमीवृक्ष:     |          | 586   | 24     |
| शठाः                                    |              | 128   | .37    | शर्भुः        | ****     | 89    | 54     |
| "                                       | ******       | 346   | 26     | "             | *******  | 99    | 42     |
| शणक:                                    | ******       | 362   | . 38   | . ,,          | *** **** | 187   | 66     |
| शण्डकाः                                 |              | 129   | 41     | "             |          | 190   | 16     |
| शण्डिलाः                                |              | 129   | 41     | शम्भुप्राकारः |          | 373   | 33     |
| <b>शतकुम्भा</b>                         |              | 191   | 27     | शम्भुबीजम्    |          | 657   | 126    |
| शति ह्यः                                |              | 171   | 91     | शरणागत:       |          | 332   | 88     |
| शतद्रु:                                 | 5 c D 0 •••• | 113   | 94     | शरमलील:       | ••••     | 564   | 13     |
| "                                       |              | 191   | 23     | 23            | ••••     | 566   | 41     |
| शतपत्रम्                                | ,••••        | 601   | 126    | शरावती        |          | 191   | 28     |
| शतबली                                   |              | 191   | 29     | शरावपात्रम्   | * ****   | 243   | .11    |
| शतबिन्दुः                               | ****         | 300 1 |        | शर्व:         |          | 172   | 109    |
| <b>)</b>                                | 0004***      | 301   | 25     | 22            | ****     | 527   | 30     |
| शतरूपा                                  | ****         | 198   | 17     | शळभ:          | ••••     | 591   | 64     |
| शतश्रङ्गः                               |              | 100   | 51     | शलाकाः        | *******  | 470   | 11     |
| शतानीक:                                 | *1           | 255   | 5,8    | शल्य:         |          | 70    | 19     |
| शत्यीश:                                 | . , ••••     | 347   | 35     | शवजङ्घा       | ****     | 340   | 79     |
| शत्रुससाङ्गहरणः                         |              | 335   | 26     | शश:           |          | 620   | 33     |
| शन्तनुः                                 |              | 17    | 43     | <b>))</b> *   |          | 624   | 60     |
| "                                       | e * ^.       | 209   | 56     | शशपुतम्       | 9000     | 642   | 29     |
| श्राफर:                                 |              | 386   | 72     | शशाङ्कः       |          | 527   | 29     |
| वाफरी                                   |              | 605   | 5      | शशिनी         |          | 156   | 64     |
|                                         |              |       |        |               |          |       |        |

| n, f                |      | वुटम्        | श्लोक:     | 3.                |           | पुटम्        | श्लोकः    |
|---------------------|------|--------------|------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| शशिनी 🐪             | •••• | 397          | 147        | शाल्मला े         | • ••••    | 610          | 52        |
| शशिबिन्दु:          |      | 210          | 65         | शाल्मिल:          |           | 67           | 43        |
| शशिवासः             | •••• | 97           | . 21       | ,,                | ••••      | 90           | .11       |
| शशी                 | •••• | 326          | 29         | ,,                | • ••••    | 118          | . 45      |
| शस्त्राशस्त्रिविधिः | •••• | 371          | 10         | ,;                | ••••      | 119          | 54        |
| शाकः                |      | 90           | 11         | ,,,               | ****      | 302          | 34        |
| 99                  | •••• | 114          | 3          | शाल्मलिद्भुमः     |           | 302          | 34        |
| 33.                 | •••• | 527          | 28         | शाल्मली           |           | <b>527</b> . | 28        |
| शाकद्वीप:           | •••• | 116          | . 23       | शासनम्            | ••••      | 419          | .79       |
| शाकिनी              |      | 398          | 158        | शासनलेखकः         |           | 457          | 86        |
| शाकरराजः            | •••• | 272          | 35         | शास्ता            | ••••      | 185          | 54        |
| शाख:                | •••• | <b>79</b>    | 6          | शिक्यम्           |           | 227          | 73        |
| शाखामृगः            | •••• | 369          | 110        | <b>शिक्षकः</b>    | 400       | 561          | 173       |
| शातातपः             | •••• | 17           | 40         | शिक्षा            |           | 489          | <b>59</b> |
| शान्त:              | •••• | 186          | 62         | शिखण्डी           | ****      | 440          | 14        |
| शान्तभयस्           | •••• | <b>120</b> ; | <b>6</b> 2 | शिखर:             | ••••      | 96           | . 17      |
| शान्तभयः            | •••• | 120          | 60         | "                 |           | 506          | 9         |
| शान्ता:             | •••• | 129          | 47         | शिखराः            | • • • • • | 129          | 42        |
| शान्ति:             | 397  | - ,          |            | शिखिनीमूला        |           | 307          | 97        |
| <b>धान्तिकर्म</b>   | •••• | 454          | <b>52</b>  | शिखी              |           | <b>5</b> 92  | 7.1       |
| <b>धाम्मवम्</b>     | •••• | 241          | 129        | शितमति:           | ••••      | 398          | 154       |
| शारदा               | •••• | 92           | 40         | शिताम्भ:          |           | 96           | 14        |
| <b>बारीरम्</b>      | •••• | 560          | 170        | शितिकण्ठः         |           | 89           | <b>54</b> |
| "                   | •••• | 562          | 185        | शिबिः             | • • • • • | 210          | 65        |
| शार्द्छ:            | •••• | 71           | 20         | शिबिकः            | ** **     | 391          | 101       |
| शालागृह:            | **** | 391          | 100        | शिविका            | •••       | 321          | 54        |
| <b>शालिबाह्नः</b>   | •••• | 210          | 60         | शिर:              | ••••      | 488          | 51        |
| शालिशिख:            | •••• | 142          | 6          | शिरक्यूलम्        |           | 80           | 19        |
| बाल्मः पाठः         | **** | 70           | 19         | <b>शिरस्राणम्</b> | ••••,     | 350          | 68        |

|                         |        | पुटम्       | श्चोकः ।   | 187                   |                | पुटम् | श्होक: |
|-------------------------|--------|-------------|------------|-----------------------|----------------|-------|--------|
| शिराङः                  | . •••• | 195         | 70         | शिशुमार:              | , ••••         | 612   | 62     |
| शिरीषः                  |        | 590         | <b>5</b> 2 | र्शिशुमार:            | ••••           | 126   | 14     |
| <b>5</b> )              |        | 615         | 88         | >,                    | ••••           | 250   | 83     |
| शिरीषकः                 | . •••• | <b>5</b> 98 | 107        | इतिव्रगा 🔐            | 5 <b>***</b> * | 405   | 46     |
| शिरोवणम्                | ••••   | 80          | 22         | श्रीघ्रः              | ••••           | 186   | 60     |
| शिरोवतम्                | . •••• | 241         | 128        | शीघा                  | ••••           | 192   | 37     |
| शिलादः                  | ••••   | 258         | 43         | ,,                    | • • • • •      | 198   | 24     |
| शिलादन:                 | ••••   | 256         | 21         | शीघ्रामिलाषी          | ••••           | 325   | 13     |
| शिल्पभाण्डानि           | ••••   | 449         | 55         | शीतम्                 | ·· ••••        | 66    | 40     |
| शिल्पी                  | ••••   | 394         | 135        | <b>)</b> 1            | ****           | 70    | 13     |
| शिवम्                   | ••••   | 120         | 62         | <b>शीत</b> ज्वरी      | • • • •        | 81    | 31     |
| शिव:                    |        | 89          | 51         | शीमोग्गः              | ••••           | 659   | 141    |
|                         | ••••   | 120         | 61         | <b>शिर्षम्</b>        |                | 489   | 55     |
| ,,                      | •••    | 484         | 9          | ग्रुकः                |                | 250   | 83     |
| शिवगङ्गा                | ••••   | 202         | 59         | ग्रुकतुण्डः           | ·              | 506   | 48     |
| शिवधर्म:                | ••••   | 294         | 7          | ग्रुकपक्ष:            | ••••           | 585   | 20     |
| शिवप्पः<br>•            | ****   | 662         | 175        | शुक्तिः               | •••            | 582   | 187    |
| शिवभक्तः                | ••••   | 242         | 135        | शुक्तिमती             | ••••           | 193   | 43     |
| शिवश्रुलाः              | ••••   | 281         | 3.1        | ग्रुक्तीमती           | • ••           | 198.  | 23     |
| शिवा                    | ••••   | 117         | 33         | शुक्तिमान्            | ••••           | 112   | 95     |
| ),                      | ••••   | 121         | 69         | <b>3</b> 7            | ••••           | 191   | 19     |
| - 39                    | ••••   | 192         | 33         | ग्रुक:                | ••••           | 154   | 43     |
| "                       | •••    | 286         | 15         | ग्रुकी                |                | 173   | 119    |
| "                       | ••••   | 363         | 43         | गुक्रमेहः             | ••••           | 79    | 7      |
| शिवालयः                 | ••••   | 394         | 132        | गुक्ता (सिका)         | ••••           | 119   | 50     |
| शिवालिखितम्             | ••••   | 428         | 43         | गुण्ठी                | ••••           | 238   | 94     |
| शिशिरम्                 | ••••   | 120         | 62         | गुद्रनाला (गुद्रनद्दा | ),             | 557   | 137    |
| <b>बिशिरः</b>           | ••••   | 120         | 61         | गुद:                  |                | 580   | 165    |
| <b>बिशुचान्द्रायणम्</b> |        | 254         | 122        | शुद्धमध्या            | ,,             | 549   | 80     |
|                         |        |             |            |                       |                |       |        |

| 1 & 15:              | बुटम्       | श्लोक:     |                                         | षुटम् | स्रोक:    |
|----------------------|-------------|------------|-----------------------------------------|-------|-----------|
| ग्रुद्वती (सिद्धवती) | 91          | 29         | शङ्कुलः                                 | 128   | 32        |
| गुद्धवराटिका         | <b>557</b>  | 137        | श्रङ्गम्                                | 582   | 187       |
| श्रदा                | 145         | 38         | श्रङ्गपुरम्                             | 660   | 158       |
| 39                   | 528         | 45         | <b>প্</b> কে                            | 336   | 32        |
| 39                   | 528         | 46         | श्रङ्गी                                 | 295   | 24        |
| <b>?</b> )           | <b>5</b> 29 | <b>5</b> 0 | श्रुण्वती                               | 198   | 20        |
| गुदाक्षरम्           | 579         | 160        | शेखराः                                  | 129   | 42        |
| <b>?</b>             | 580         | 164        | शेपालिकः                                | 586   | 24        |
| शुद्धान्तः           | 354         | 25         | शेषः                                    | 85    | 14        |
| ग्रुभः               | 187         | 65         | ,,                                      | 168   | 68        |
| धुभकैशिकी            | 556         | 131        | शेषोवीधरः                               | 382   | 40        |
| शुभा                 | 92          | 39         | शैन्या (सुल्न्या)                       | 192   | 32        |
| शुभानना              | 143         | 21         | शैलम्                                   | 245   | 30        |
| ग्रुल्का             | 143         | 21         | शैद्धषा                                 | 192   | 36        |
| शुष्काङ्गी           | 173         | 115        | शैवम्                                   | 519   | 64        |
| ञ्जुिसणः             | 116         | 29         | <b>&gt;&gt;</b>                         | 520   | 80        |
| चूद्रशिला            | 384         | 54         | शैवलः                                   | 194   | 62        |
| शून्यम्              | 428         | 46         | शोगः                                    | 202   | 67        |
| श्रून्यलिङ्गम्       | 28          | 5          | क्रोणा                                  | 192   | 37        |
| श्र्न्या             | 491         | 13         | ,,                                      | 198 2 | 1, 23     |
| श्रुरः               | 194         | 55         | ,,                                      | 382   | 43        |
| श्चरसेनः             | 193         | 47         | शोभः                                    | 167   | 50        |
| ,,                   | 194         | 60         | ,, (शोष:)                               | 167   | <b>54</b> |
| ग्रुरा               | 398         | 158        | शोभनः                                   | 562   | 184       |
| भूपंम्               | 234         | 49         | शोभाञ्जनः                               | 586   | 24        |
| शूर्पकम्             | 362         | 38         | शीचम्                                   | 236   | 67        |
| शूर्पा               | 398         | 156        | शौरसेनिः                                | 197   | 8         |
| श्रूलिनी             | 374         | 49         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 199   | 34        |
| श्रूली               | 387         | 77         | इयामम्                                  | 500   | 111       |

| ভার্মীয় সাম্পুর |                                           | पुटम् | श्लोक:     |             |                                        | पुटम्       | श्होक:     |
|------------------|-------------------------------------------|-------|------------|-------------|----------------------------------------|-------------|------------|
| इयामः 🥂          | 01 FC                                     | 115   | 13         | श्रीराग:    | ************************************** | 557         | 134        |
| इयाम्ला .        |                                           | 93    | 45         | श्रीवत्सः   | - ••••                                 | 389         | 90         |
| ध्यावदन्तकः      |                                           | 79    | 3          | . '99       | ••••                                   | 391         | 100        |
| इयेनास्यः        | 0003 ****                                 | 171   | 100        | श्रीवृक्षः  | ••••                                   | 391         | 102        |
| श्रवणप्रियः      | 000× ••••                                 | 227   | 76         | श्रीशः      | ••••                                   | 527         | 30         |
| श्रान्ता         | 84                                        | 491   | 13         | श्रीशैलम्   | ••••                                   | 202         | 60         |
| श्रावकः :        | ••••                                      | 562   |            | श्रीशैल:    | ••••                                   | 382         | 40         |
| श्रीः            | ••••                                      | 156   |            | श्रीविद्या  | ****                                   | 294         | 11         |
| <b>53</b>        | ., ****                                   | 397   | 147        | श्रुतिः     |                                        | <b>524</b>  | 6          |
| श्रीकण्ठः        | ••••                                      | 391   | 104        | ,,          |                                        | 526         | 22         |
| श्रीकीर्तिः      | ••••                                      | 564   | 16         | श्रुतिजः    | ••••                                   | 195         | 70         |
| "                | ••••                                      | 567   | 52         | श्रेणिका    | ••••                                   | 442         | 39         |
| श्रीखण्डः        |                                           | 277   | 85         | श्रेणम्     | ••••                                   | 445         | 74         |
| श्रीचकराजः       | ••••                                      | 294   | 12         | श्रोणी      | ***                                    | 482         | 151        |
| श्रीघरः          |                                           | 391   | 103        | श्रोत्रिय:  | * ****                                 | 331         | 74         |
| श्रीनन्दनः       | 400t <b>666</b>                           | 565   | 22         | "           | ••••                                   | 368         | 98         |
| "                | * ****                                    | 569   | , 75       | श्रक्षणता   | ****                                   | 470         | 16         |
| श्रीपति:         | ••••                                      | 201   | 53         | श्चेष्मरोगः | ••••                                   | 80          | 15         |
| श्रीपर्णी        | 20.0                                      | 655   | 105        | श्चेष्मातक: | ••••                                   | 383         | 49         |
| श्रीपर्वतः       | ••••                                      | 100   | <b>5</b> 3 | श्रेष्टिमकः | ••••                                   | <b>12</b> 8 | 3 <b>2</b> |
| ,,,              | oo. ••••                                  | 197   | 14         | श्ववृत्ति:  | ••••                                   | 224         | 42         |
| श्रीफलः          | . ••••                                    | 586   | 24         | श्रजुर:     | •                                      | 248         | 62         |
| श्रीरङ्गम्       | . 0000                                    | 201   | 52         | श्रश्रुः    | •••                                    | 330         | 64         |
| श्रीरङ्गः        | ••••                                      | 563   | 10         | श्वसन:      | ***                                    | 169         | 78         |
| . 19             | 0000                                      | 565   | 30         | श्वा        | ••••                                   | 250         | 78         |
| श्रीरागः         |                                           | 488   | 49         | 25          | ••••                                   | 605         | .5         |
| "                | aun. ****                                 | 541   | 29         | श्वानन:     |                                        | 70          | 19         |
| 2)               | 20 mg # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 542   | . 45       | श्वापद:     | ••••                                   | 322         | 65         |
| 99 (4 )          | 046.0                                     | 551   | 102        | श्वास:      | ••••                                   | 167         | . 46       |
|                  |                                           |       |            |             | · · •••                                | 101         | . 10       |

| <b>.</b>          |                                         | <b>ुटम्</b> | श्लोक: | \$ 14 × 15      | •    | पुटम्       | श्चोक:    |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------|--------|-----------------|------|-------------|-----------|
| श्रेतम्           |                                         | 105         | 23     | षड्जकैशिकी      | •••• | 538         | 9         |
| श्वेत:            |                                         | 118         | 46     | . 92            | •••• | <b>5</b> 39 | 19        |
| 91                | 0000000                                 | 186         | 59     | षड्जग्रहः       | •••• | 580         | 167       |
| 3)                |                                         | 527         | 28     | षड्जग्रामः      |      | <b>5</b> 28 | 36        |
| श्रेतज:           | ••••                                    | 429         | 49     | षङ्जमध्यमा      | •••• | 538         | 9         |
| श्वेतद्वीप:       | ••••                                    | 122         | 81     | षड्जा           | •••• | 528         | 45        |
| श्रेतबिन्दु:      | no                                      | 81          | 24     | षड्जोदीच्यवा    | •••• | <b>5</b> 38 | : 9       |
| श्रेतमौलिमान्     |                                         | 170         | 90     | षाडवा:          | •••• | 530         | 61        |
| श्वेतवाहनः        |                                         | 407         | 69     | ,,              | •••• | 542         | 39        |
| <b>येतश्रङ्गः</b> | ****                                    | 104         | 4      | <b>,,</b>       | 55   | 3 110       |           |
| श्रेतसारम्        |                                         | 374         | 41     | षाडविका         | •••• | <b>545</b>  | 64        |
| श्रेता            |                                         | 397         | 151    | षाङ्जी          | •••• | <b>5</b> 38 | 2         |
| श्रेतारण्यम्      | 60C . ***                               | 201         | 58     | षोडशाक्षरी      | •••• | 294         | 11        |
| श्रेतोदरः         |                                         | 100.        | 52     |                 | स    |             |           |
| 4                 | 4                                       |             | į      |                 | CI.  | 201         | 100       |
|                   | . 4                                     |             |        | सकण्ठः          | •••• | 561         | 180       |
| षट्तालम्          |                                         | 477         | 82     | सक्ला           | •••• | 171         | 94        |
| षट्तालः           |                                         | 464         | 21     | सक्रद्रुहः      | •••• | 195         | 72        |
| "                 |                                         | 569         | 71     | सगर:            | •••• | 208         | 48        |
| षर्पितापुत्रकः    | ••••                                    | 563         | 9      | "               | •••• | 210         | 64        |
| "                 | ••••                                    | 565         | 26     | सङ्घटः (जङ्गटः) | **** | 71          | 23        |
| षट्स्थलीविद्या    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 277         | 87     | सङ्कण्णनायकः    | •••• | 376         | 66        |
| षडङ्घिः:          | •••                                     | 386         | 72     | <b>)</b>        | •••• | 399         | 171       |
| ,, .              | ****                                    | 388         | 83     | .99             | **** | 448         | 107<br>73 |
| षडब्स्            | 6 2 4 W                                 | 244         | 20     | सङ्गलीकरणम्     | **** | 249         |           |
| षडंशभाक्          | ***                                     | 347         | 32     | सङ्गः           | •••• | 426<br>455  | 15        |
| षष्टिक:           |                                         | 615         | 87     | सङ्ख्यः         |      |             | 68        |
| षाड्गुण्यम्       | c ****                                  | 403         | 29     | सङ्ख्या         | •••• |             | 31, 90    |
| षड्जः             | ****                                    | <b>526</b>  | 22     | सङ्गमेशः        |      | 276         | 71        |

# विवतस्वरंकांकरे ।

| सङ्गल्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48 A 188      |        | पुटम्       | श्रोक:     | 1: *** *      |        | पुटम् | श्रोक: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|------------|---------------|--------|-------|--------|
| सङ्गामः 461 5 सङ्गामः 424 125 सिवाचुम् 342 94 सद्वाशामः 342 93 सवावाच्याः 352 4 सद्वाशामः 352 4 सद्वाशामः 352 4 सद्वाशामः 352 4 सवावाच्याः 352 4 सवाशामः 342 93 सवावाच्याः 358 45 स्वाशामः 348 45 स्वाशामः 353 82 स्वाशामः 353 82 स्वाशामः 355 40 स्वावाच्या 355 9 159 स्वावच्या 355 9 159 स्वावच्य | सङ्गलम्       | ,••••  | <i>5</i> 83 | 1          | सदाशिवपद्म    | ••••   | 343   | 104    |
| सिवान् 454 500 सिवान् 352 4 सदाशिवसागरम् 342 93 सवागरः 170 83 सम्रयः 348 45 सम्राशे 533 82 सम्रीवनः 70 13 सस्यम् 224 42 175 4 स्वाक्षित् 155 53 सस्यक्षे 126 8 126 8 126 8 126 8 175 5 सस्यान्ता 355 40 सम्रयाजी 242 134 सच्कालः 435 63 सदाकान्ता 169 78 सदानिरमयी 169 78 सदानिरमयी 192 33 सदागितः 169 78 सदानिरमयी 193 41 सदानीरमयी 193 33 198 20 सदाशिवः 298 58 338 46 सदाशिवनगरम् 661 164 सदाशिवनगरम् 661 164 सदाशिवनगरम् 661 164 सदाशिवनगरम् 335 17 342 92 386 24 397 147 समिजिद्धः 386 24 397 147 समिजिद्धः 386 24 387 147 समिजिद्धः 586 24 360 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सङ्गलग्रामः 🔆 | . •••• | 461         | 5          |               |        |       |        |
| सचिवाव 454 50 सचिवावतः 352 4 सजागरः 170 83 सज्जवाः 348 45 सज्जारे 533 82 सजीवनः 70 13 सस्यम् 224 42 ,,, 125 7 सस्यजित् 155 53 सस्यजितः 126 8 ,, 175 4 सचवावता 355 40 सत्रयाजी 242 134 सच्वाकाः 435 63 सद्याकाः 169 78 सद्यानिः 169 78 सद्यानिः 192 33 सद्यानिः 193 41 सद्यानिः 192 33 ,, 198 20 सद्यागिवः 298 58 ,, 328 46 सद्यागिवः 298 58 ,, 335 17 ,, 342 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~             | . •••• | 424         | 125        |               |        |       |        |
| स्रानियातः 352 4 सजागरः 170 83 सञ्चयः 348 45 सञ्चारी 533 82 सञ्जीवनः 70 13 सर्यम् 224 42 ,,, 125 7 सर्याजेदः 155 53 सर्याजेदः 126 8 ,,, 175 4 सन्देशमारः 175 4, 12 सन्देशमारमवनम् 103 75 सर्याचाता 355 40 सत्रयाजी 242 134 सर्वाचाता 355 40 सत्रयाजी 242 134 सर्वाचाता 192 33 सद्मानिः 169 78 सद्मानिः 169 78 सद्मानिः 193 41 सद्मानिः 193 41 सद्मानिः 193 41 सद्मानिः 198 20 सद्मानिः 298 58 ,, 328 46 सद्मानिवनगरम् 661 164 सद्मानिवनगरम् 661 164 सद्मानिवनगरम् 335 17 ,, 342 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •             | ••••   | 454         | 50         |               |        |       |        |
| सजागरः 170 83 सज्जयः 348 45 सज्जारा 533 82 सजीवनः 70 13 सस्यम् 224 42 ,,, 125 7 सस्यजिद् 155 53 सस्यक् 126 8 ,, 175 4 स्वानुता 355 40 सन्रचनाता 355 40 सन्रयाजी 242 134 सन्तवातः 192 33 सदागता 169 78 सदानीरमयी 193 41 सदानीरा 193 41 सदानीरा 193 41 सदानीरा 192 33 ,, 198 20 सदाशिवः 298 58 ,, 328 46 सदाशिवनगरम् 661 164 सदाशिवनगरम् 661 164 सदाशिवनगरम् 661 164 सदाशिवनगरम् 335 17 ,, 342 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सचिवायत्तः    | ••••   | 352         | 4          | B .           |        |       |        |
| सञ्चारी 533 82 सञ्जीवन: 70 13 सत्यम् 224 42 ,,, 125 7 सत्यजित् 155 53 सत्यजेक: 126 8 ,, 175 5 सत्यानृता 355 40 सत्रयाजी 242 134 सत्त्वकाळ: 435 63 सदाकान्ता 192 33 सदानीरमयी 192 33 सदानीरमयी 193 41 सदानीरा 193 41 सदानीरा 192 33 ,, 198 20 सदाशिवः 298 58 ,, 328 46 सदाशिवनगरम् 661 164 सदाशिवनगरम् 661 164 सदाशिवनगरम् 335 17 ,, 342 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सजागरः        | ••••   | 170         | 83         | ,,,           |        | ,     | _      |
| सञ्चारी 533 82 सजीवन: 70 13 93 53 स्थान 224 42 224 42 175 4, 12 175 4, 125 7 स्याजित 126 8 126 8 175 5 स्यानुता 355 40 सम्बाजित 242 134 सम्बाजित 242 134 सम्बाजित 192 33 सदाकान्ता 192 33 सदाकान्ता 193 41 सदाजित 193 41 सदाजित 193 41 सदाजित 193 33 198 20 सदाजित 298 58 328 46 सदाजित 298 58 328 46 सदाजित 335 17 335 17 335 17 342 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | ••••   | 348         | 45         |               | ••••   |       |        |
| सक्षावनः 70 13 सस्यम् 224 42 ,,, 175 4, 12 ,, 175 53 सस्यज्ञेवः 126 8 ,, 175 5 सस्यान्ता 355 40 सन्नान्ता 355 40 सन्नान्ता 242 134 सन्वकालः 435 63 सदाकान्ता 192 33 सदागितः 169 78 सदानीरमयी 169 78 सदानीरमयी 193 41 सदानीरा 192 33 ,, 198 20 सदानीरमयी 192 33 ,, 198 20 सदानिवनगरम् 661 164 सदाविवनगरम् 661 164 सदाविवनगरम् 661 164 सदाविवनगरम् 335 17 ,, 335 17 ,, 342 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | . •••• | 533         | 82         |               | ••••   |       | _      |
| संस्म 224 42 ,,, 175 4, 12 संस्कित 155 53 संस्कित 126 8 ,, 175 5 संस्कित 126 8 ,, 175 5 संस्कित 126 8 ,, 175 5 संस्कित 175 5 संस्कित 175 5 संस्कित 175 4 स्वात्ता 355 40 संव्याती 242 134 संव्याती 242 134 संव्याती 192 33 संद्यातीतः 169 78 संद्यातीतः 169 78 संद्यातीतः 169 78 संद्यातीतः 193 41 संद्यातीतः 193 41 संद्यातीतः 193 41 संद्यातीतः 194 33 ,, 198 20 संद्यातीतः 298 58 ,, 328 46 संद्यातीतः 298 58 ,, 333 1 संद्यातीतः 333 1 ,, 335 17 , 342 92 ,, 342 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | ••••   | 70          | 13         |               |        |       |        |
| स्राधित 155 53 सायाजित 126 8  "" 175 5 सायाजित 175 5 सायाजित 355 40 सत्राचाजी 242 134 सत्राचकाळः 435 63 सद्दाकान्ता 192 33 सद्दानीरमयी 169 78 सद्दानीरमयी 193 41 सद्दानीरा 192 33 "" 198 20 सद्दाक्तिः 192 33 "" 198 20 सद्दाक्तिः 298 58 "" 328 46 सद्दाक्तिन्ता 298 58 "" 328 46 सद्दाक्तिन्ता 333 1 "" 335 17 "" 342 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •           | ÷ •••• | 224         | 42         | ·             | ****   |       |        |
| संखाजत 155 53 सनन्दनः 125 7 , 175 5 संखानता 355 40 सन्दानता 355 40 सन्दानता 242 134 सन्दानालः 435 63 सदाकान्ता 192 33 सदानितः 169 78 सदानीरमयी 169 78 सदानीरमयी 193 41 सदानीरा 192 33 , 198 20 सदानीरा 198 20 सदाशिवः 298 58 , 328 46 सदाशिवनगरम् 661 164 सदाशिवनगरम् 661 164 सदाशिवनगरम् 661 164 सदाशिवनगरम् 333 1 , 335 17 , 342 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | ••••   | 236         | 67         |               | ••••   |       | - /    |
| संखंकाकः 126 8  ,, 175 5  संखानृता 355 40  सत्रयाजी 242 134  सत्तकाळः 435 63  सदाकान्ता 192 33  सदानीरमयी 169 78  सदानीरमयी 193 41  सदानीरा 192 33  ,, 198 20  सदाशिवः 298 58  ,, 328 46  सदाशिवनगरम् 661 164  सदाशिवनगरम् 661 164  सदाशिवनगरम् 661 164  सदाशिवनगरम् 335 17  ,, 342 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | ••••   | 155         | <b>5</b> 3 |               | ••••   |       | -      |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सत्यकोकः      | ••••   |             | 8          | <b>&gt;</b> , | ••••   |       | •      |
| सन्तापः 555 40 सन्तापः 67 41 सन्तापः 507 51 सन्दाकाङः 435 63 सन्दाकान्ता 192 33 सन्दाकान्ता 169 78 सन्दाकान्ता 169 78 सन्दाकान्ता 169 78 सन्दाकान्ता 193 41 सन्दानीरमयी 193 41 सन्दानीरा 192 33 , 198 20 सन्दाकान्ता 405 46 सन्धाना 403 29 सन्धाना 403 29 सन्धाना 534 96 सन्धा 534 96 सन्धा 118 43 सन्धानाम् 531 81 सन्धानान्तः 333 1 सन्धानान्तः 331 81 सन्धानान्तः 335 17 , 342 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | ••••   |             | 5          |               | ••••   |       |        |
| संदेश : 507 51 संदेश : 559 159 संदेश : .                                                                  |               | •••    |             | 40         | सन्तापः       | ••••   |       |        |
| सदाकान्ता 192 33<br>सदागितः 169 78<br>सदागितः 169 78<br>सदानीरमयी 193 41<br>सदानीरा 192 33<br>सिन्धजः 403 29<br>सिन्धजः 403 29<br>सिन्धजः 403 29<br>सिन्धजः 534 96<br>सन्धारावः 534 96<br>सन्ध्या 118 43<br>स्वाशिवनगरम् 661 164<br>सदाशिवनगरम् 661 164<br>सदाशिवनगरम् 661 164<br>सदाशिवनगरम् 335 17<br>स्वाशिवनगरम् 335 17<br>स्वाशिवनगरम् 342 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | ••••   |             | 134        | सन्दंशः       | . **** |       | •      |
| सदानीतः 169 78 सदानीरमयी 193 41 सदानीरा 192 33 , 198 20 सदाशिवः 298 58 , 328 46 सदाशिवनगरम् 661 164 सदाशिवनगरम् 661 164 सदाशिवनगरम् 335 17 , 342 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | ••••   |             | 63         | सन्दृष्ट:     | ••••   |       |        |
| सदानीरमयी 169 78 सदानीरमयी 193 41 सदानीरा 192 33 , 198 20 सदाशिव: 298 58 , 328 46 सदाशिवनगरम् 661 164 सदाशिवनृष: 335 17 , 342 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •             | ••••   |             | 33         | सन्दष्टकम     |        |       |        |
| सदानारमया 193 41 सिन्धज: 403 29 सिन्धजन्तादेवः 534 96 सिन्धजन्तादेवः 534 96 सदाशिवः 328 46 सदाशिवनगरम् 661 164 सदाशिवनगरम् 661 164 सदाशिवनगरम् 335 1 सहिजहः 335 17 सहिजहः 342 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •             | ••••   |             | 78         |               |        |       |        |
| सदानारा 192 33<br>,, 198 20<br>सदाशिव: 298 58<br>,, 328 46<br>सदाशिवनगरम् 661 164<br>सदाशिवनृष: 333 1<br>,, 335 17<br>,, 342 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •             | ••••   |             | 41         |               | -      |       |        |
| सदाशिवः 298 58<br>,, 328 46<br>सदाशिवनगरम् 661 164<br>सदाशिवनगरम् 333 1<br>,, 335 17<br>,, 342 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सदानारा       | ••••   |             | - 33       |               | ••••   |       |        |
| सदाशिव: 298 58 ,, 328 46 सदाशिवनगरम् 661 164 सदाशिवनृष: 333 1 ,, 335 17 ,, 342 92 ,, 342 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | ••••   |             | 20         | सन्ध्या       | ••••   |       | _      |
| सदाशिवनगरम् 661 164<br>सदाशिवनगरम् 333 1<br>सदाशिवनृपः 335 1<br>, 342 92 सम्प्राः 397 147<br>सप्राः 164 22<br>सप्राः 164 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सदाशवः        | ••••   | _           | 1          | सन्नति:       | ••••   |       | _      |
| सदाशिवनुष: 333 1<br>,, 335 17<br>,, 342 92 समर्पा: 586 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | ••••   |             |            | सन्मानम       | ••••   |       |        |
| सदाशिवनृष: 333 1<br>,, 335 17<br>,, 342 92<br>सप्तापण: 586 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •             | ••••   |             | 164        |               |        |       | _      |
| ,, 342 92 समर्पाः 586 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सद्गाशवनृप:   | ••••   |             |            |               | ••••   |       |        |
| " 342 92 600 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . "           | ••••   |             | 17         |               | ••••   |       |        |
| 343 102   " 609 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >>            | ••••   |             |            |               | ••••   |       |        |
| , 615 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | >>            | ••••   | 343         | 103        |               | ••••   |       |        |

| : •             |        | पुटम्        | श्रोकः     |                         | पुटम्       | श्चोक: |
|-----------------|--------|--------------|------------|-------------------------|-------------|--------|
| सुसभीमा         |        | 69           | 9          | समानः                   | 169         | 77     |
| सप्ततालम्       | ••••   | 476          | 81         |                         | 425         | 10     |
| सप्तराशिकम्     | ••••   | 457          | 82         | समासादितमत्तन्ती        | 523         | 90     |
| सप्ताङ्गम्      | ••••   | 371          | 17         | समीरणः                  | 170         | 80     |
|                 |        | 451          | 30         | समुत्करः                | <b>256</b>  | 16     |
| सप्तिजम्        |        | 419          | 79         | समुत्फुङ्घा             | 491         | 21     |
| सभासदः          | ••••   | 459          | 105        | समुद्र:                 | 499         | 103    |
| समम्            | ••••   | 496          | 62         | समुद्रता (श्वभिरुद्रता) | 529         | 57     |
| >>              | ••••   | 497          | 74         | समुद्रृत्तम्            | 496         | 68     |
| 33              | ••••   | 500          | 107        | ,,                      | 497         | 71     |
| "               | ••••   | 513          | 2          | समुन्नतम्               | 514         | 11     |
| . 99            |        | <b>52</b> 3  | 95         | समोदार्कः               | 115         | 7      |
| सम:             | ••••   | 499          | 97         | सभोष्ठम्                | 641         | 23     |
| 79              | ••••   | 516          | 34         | सम्पद्धेष्टकः           | <b>5</b> 63 | 9      |
| 22              | ••••   | 568          | 63         | ,,                      | 565         | 27     |
| समताल:          | ••••   | 564          | 16         | सम्पुटम्                | 640         | 21     |
| 99              | ****   | <b>567</b> . | <b>5</b> 3 | सम्पूर्णः               | 530         | 66     |
| समपादम्         | ••••   | 518          | 50         | संम्पूर्णाः             | 542         | 39     |
| 3,              | . •••• | 519          | 61         | सम्प्रदानः              | 535         | 100    |
| 1)              | ••••   | 645          | 42         | सम्भूतिः                | 161         | 114    |
| समपादा          | ••••   | <b>523</b>   | 89         | सम्मति:                 | 117         | 33     |
| समग्रीतिः       | ••••   | 632          | 112        | सम्मार्जनी              | 362         | 38     |
| समरकाङ्क्षी     | ••••   | 351          | 82         | सम्मुखः                 | 172         | 102    |
| समवेगः          | ••••   | 195          | <b>6</b> 9 | सम्मोहनः                | 71          | 27     |
|                 | , •••• | 519          | 64         | संयमिनी                 | 91          | 28     |
| समस्बल् (समपाणि | ):     | 580          | 165        | ,,                      | 145         | 38     |
| समहस्तकम्       | ••••   | 644          | 35         | ,,                      | 161         | 29     |
| समाङ्गः         | ••••   | 195          | 68         | संयोगः                  | 241         | 127    |
| समाधकः          | ••••   | 170          | 80         | संयोगमेरु:              | 570         | 82     |

|            |        | पुटम | श्होक: |               |                 | पुटम्       | श्लोकः     |
|------------|--------|------|--------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| संयोगमेर:  | ••••   | 575  | 122    | सरस्वतीपुरम्  |                 | 101         | 61         |
| "          | ****   | 577  | 139    | सरोजिनी       | • - • • • •     | 198         | 23         |
| संश्वेषः   | •••    | 501  | 2      | सर्पः         | ••••            | 154         | 44         |
| संवरसरः    |        | 205  | 23     | >>            | ••••            | 168         | 66         |
| संवर्तः    | ••••   | 17   | 41     | सर्वशीर्षः    |                 | 506         | 49         |
| <b>3</b> 7 | ••••   | 164  | 15     | सर्पावासः     | e - > e e e e e | <b>597</b>  | 102        |
| 19         | ****   | 175  | 11     | सर्पास्य:     | •••             | 71          | 20         |
| संवर्तकः   | ****   | 109  | 61     | सर्पिः        |                 | 589         | 43         |
| संवर्तकाः  | ••••   | 129  | 44     | सर्वकामवती    | ** ** ***       | 92          | 41         |
| संवह:      | ••••   | 126  | 17     | सर्वगः        |                 | 172         | 103        |
| संवाहः     | ••••   | 187  | 67     | सर्वगङ्गा     | ••••            | 193         | 44         |
| संविभागः   | ••••   | 332  | 87     | सर्वतोभद्रम्  |                 | 182         | 15         |
| संहतम्     | ••••   | 519  | 61     | <b>&gt;</b> > |                 | 391         | 99         |
| संहार:     | ****   | 173  | 111    | ,,            | 0000 8886       | 465         | <b>52</b>  |
| सरमा       | ••••   | 176  | 24     | <b>)</b> )    |                 | 466         | <b>5</b> 9 |
| सरमासुत:   | . •••• | 438  | 84     | <b>)</b> )    |                 | 589         | 48         |
| सरयूः      | ••••   | 191  | 27     | सर्वभक्ष:     | 000 <b>600</b>  | 71          | 22         |
| **         | . **** | 198  | 21     | सर्ववराटिका   |                 | 557         | 140        |
| "          | ****   | 382  | 43     | सर्वस्वद्दरणः | **** ****       | 422         | 103        |
| सरलः       |        | 588  | 38     | सर्वाञ्जनम्   |                 | 325         | 19         |
| सरलाः      | ••••   | 129  | 43     | "             | •••             | 326         | 30         |
| सरस्वती    | ••••   | 106  | 34     | सर्वान्नभोजी  | •••             | 170         | 89         |
| ,,         | ••••   | 175  | 6      | सर्वेश्वरः    | •••             | 89          | <b>54</b>  |
| 39         | *1**   | 191  | 22     | सर्षप:        | ••••            | 604         | 2          |
| 91         | 1      | 193  | 44     | 3)            | 2               | 609         | 37         |
| 29         | ••••   | 198  | 16     | सरुजा         | ****            | 491         | 13         |
| 99         | ** **  | 225  | 55     | सलिलाख्यगर्भः | ****            | <b>3</b> 88 | 80         |
| 99         | ****   | 382  | 43     | सवलकी         | ••••            | 488         | 46         |
| ,,         | ***    | 527  | 30     | सम्यसाची      | ****            | 407         | 69         |

| ••          |                | पुटम्       | श्होक:     |                   | •    | वुटम् | श्होकः     |
|-------------|----------------|-------------|------------|-------------------|------|-------|------------|
| ससङ्गोचपुटा |                | 492         | 24         | साध्या:           | •••• | 92    | 33         |
| सहकारः      |                | 605         | 4          | 99                | •••• | 175   | 3          |
| •           |                | 613         | - 78       | सानुबन्धः         | •••• | 353   | -17        |
| सहजम्       |                | 498         | 82         | सानुमान्          | •••• | 97    | 18         |
| 91          | 1401           | 452         | 37         | सान्तपनम्         | •••• | 247   | 46         |
| सहजन्यः     |                | 154         | 43         | सान्स्वम्         | •••• | 415   | 48         |
| सद्दर्षा    |                | 491         | 17         | सान्निपातिकः      | •••• | 128   | : 32       |
| सहस्रशिखरः  |                | 97          | 24         | साभिकाषा          | •••• | 491   | 17         |
| 1)          | *              | 101         | 56         | सामज:             | **** | 464   | 39         |
| सहस्रांगुः  | ****           | 527         | 31         | सामुद्रनिष्कुट:   |      | 194   | 57         |
| सहा         |                | 397         | 151        | सामन्या           |      | 192   | - 39       |
| सहाय:       |                | 353         | 16         | साम्बम्           | •••• | 202   | 59         |
| सहिष्णु:    | ••••           | 403         | 28         | सारङ्गः           | •••• | 557   | 134        |
| सदोत्राः    | ••••           | 129         | 46         | "                 | **** | 605   | 4          |
| सद्धः       | ••••           | 112         | . 95       | सारथि:            | •••• | 457   | 90         |
| "           | ••••           | 382         | 41         | सारमेय:           |      | 464   | 39         |
| सह्यपर्वतः  | , ás s         | 201         | <b>52</b>  | सारसः             | •••• | 250   | 82         |
| साक्तेतम्   | ****           | 294         | ; <b>4</b> | सारस्वताः         |      | 85    | 19         |
| सागरः       | ****           | 225         | 55         | सार्वभौम:         | **** | 327   | 40         |
| "           | ••••           | 458         | 67         | ,,                | •••• | 334   | 15         |
| साप्तिक:    | ••••           | 242         | 132        | >,                | ••   | 341   | 87         |
| साप्रनखाः   | . ****         | 129         | 42         | सालगा             | •••• | 557   | 137        |
| साचिगतम्    |                | <b>45</b> 3 | . 44       | <b>मालग्रामम्</b> |      | 201   | 51         |
| सात्त्वकम्  | ••••           | 484         | , 8        | सालङ्कः           | •••• | 541   | 29         |
| सादाख्यम्   | ****           | 51          | 18         | सारुङ्कायनपुत्र:  | •••• | 260   | 58         |
| साधकः       |                | 170         | 82         | सालवनम्           |      | 101   | 57         |
| साधनोपायः   | ****           | 353         | 16         | साल्वः            | ,    | 193   | 47         |
| साधारणः     |                | 586         | 25         | 21                | •••• | 197   | 2 <b>8</b> |
| साधारणी     | • <b>0 6 q</b> | 585         | 22         | सास्वतिम्मः       |      | 335   | 28         |

| .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |       |        |                     |        |       |        |
|-----------------------------------------|-------|--------|---------------------|--------|-------|--------|
| 2 2                                     | पुटम् | श्लोक: |                     |        | पुटम् | श्लोक: |
| साल्वनृसिंदः                            | . 298 | ··· 58 | सिद्धिः             | ••••   | 397   | 114    |
| सावनम्                                  | . 204 | 15     | सिध्मलम्            | ••••   | 372   | 25     |
| . , ,,                                  | . 206 | 29     | सिनीवाङी            | ••••   | 198   | . 25   |
| सावित्रः                                | . 429 | 49     | सिन्दूरम्           | ••••   | 325   | 20     |
| सावित्री                                | . 102 | 71     | सिन्धुः             | ••••   | 106   | 34     |
| साहुरी                                  | . 541 | 33     | ,,                  | ••••   | 191   | 22     |
| ,, (सावरी)                              | . 556 | 131    | . 99                | ••••   | 192   | 30     |
| सिकता                                   | . 386 | 71     | <b>5</b> )          | ••••   | 193   | 48     |
| सिका (ग्रुक्का)                         | . 119 | 50     | "                   | ••••   | 198   | 16     |
| सितकोकिङ:                               |       | 17     | <b>"</b>            | ••••   | 382   | 43     |
| सिवा                                    |       | 46     | सिन्धुजा            | ••••   | 630   | 96     |
| . ,,                                    | 590   | 51     | सिन्धुजा:           | ••••   | 351   | 77     |
| ••                                      | 611   | 56     | सिन्धुवल्लभा        | ••••   | 198   | 19     |
| सितादिः                                 |       | 31     | सिन्धुवार:          | ••••   | 587   | 31     |
| सिताब्जम्                               | 318   | 12     | >>                  | ••••   | 616   | 94     |
| सिद्धः                                  |       |        | सिन्धुसौवीर:        | ••••   | 194   | 61     |
| ••                                      |       | . 8    | सिप्रा (सुद्यां, र् | gप्रा) | 198   | 21     |
| 3)                                      |       | 65     | सिंह:               |        | 464   | 38     |
| सिद्धप्पनायकः                           |       | 5      | सिंहकेश्वरी         |        | 202   | 62     |
| सिद्धयोगी                               |       | 113    | सिंहनन्दन:          | ••••   | 564   | 14     |
| सिद्धवती (शुद्धवती)                     |       | 29     | "                   | ••••   | 566   | 43     |
| ,,                                      | 92    | 38     | सिंहनाद:            | ••••   | 171   | 97     |
| सिद्धसेना                               | 92    | 37     | 1,                  | ••••   | 564   | 13     |
| सिद्धा                                  | . 92  | 38     | ,,                  | ••••   | 566   | 40     |
|                                         |       | 95     | सिंह्ल:             | ••••   | 197   | 7      |
| सिद्धार्थम्                             | . 467 | 67     | सिंहकील:            |        | 563   | 10     |
| सिद्धार्थः                              |       | 88     | "                   | ****   | 565   | 29     |
| ~ ~                                     |       | 19, 22 | सिंहवक्तूकः         | ••••   | 171   | 100    |
| सिद्धिः                                 | . 353 | 16     | सिंहविकमः.          | ** *** | 563   | . 10   |

| ;                  | पुटम्       | श्होक: |                          | <b>पु</b> टम् | श्होक: |
|--------------------|-------------|--------|--------------------------|---------------|--------|
| सिंहविक्रमः        | . 565       | . 30   | सुचुङ्धी                 | 71            | 25     |
| सिंहविकीडित:       | . 564       | 12     | सुतपः, तीक्ष्णः (सुमहा-  | 70            | 13     |
| "                  | 566         | 36     | तीक्ष्ण:)                |               |        |
| सिंहाननः           | 70          | 19     | सुतप्ता                  | 192           | 31     |
| सिंहामलकशैल:       | . 201       | 53     | सुतप्ताब्जा (तप्रजन्तुः) | 70            | 17     |
| सिंहासनम्          | . 293       | . 2    | सुतलम्                   | 84            | 7      |
| सिरा:              | 594         | 82     | ,,                       | 87            | 36     |
| सीता               | 106         | 34     | सुदन्ती                  | 86            | 21     |
| सीत्कृतम्          | . 651       | 68     | सुदर्शन:                 | 170           | 90     |
| सुकुद्दः           | 194         | 52     | सुदामा                   | 195           | 63     |
| सुकुमार:           | . 115       | . 6    | सुदीर्घ:                 | 70            | 18     |
| सुकुमारा (कुशधारा) | 192         | . 33   | सुदीर्घा                 | 69            | 9      |
| सुकुमारी           | . 115       | .17    | सुदृष्टाः                | 194           | 59     |
| सुकृता :           | . 121       | 69     | सुधर्मा                  | 163           | 10     |
| सुखदम्             | . 120       | 62     | सुधाध्यक्षः              | 458           | 91     |
| सुखबलः             | . 225       | .7     | सुघेष्णः                 | 194           | 54     |
| सुखा               | . 168       | 67     | सुनयन:                   | 255           | 7      |
| "                  | <b>5</b> 30 | 60     | सुनाभ:                   | 172           | 106    |
| सुखावती            | . 92        | 36     | सुनामा:                  | 186           | 60     |
| सुस्रोदय:          | . 120       | 61     | सुनासा                   | 143           | 21     |
| ··· ,,             | . 353       | . 17   | ,,                       | 192           | 39     |
| सुगन्धः            | . 103       | 74     | सुनीतक:                  | 255           | 6      |
| "                  | . 171       | . 92   | सुनीलः                   | 100           | 50     |
| सुगन्धिः           | . 97        | 22     | सुनेमि:                  | 70            | 15     |
| सुगाङ्गम्          | 99          | 40     | सुपक्षम्                 | 468           | 77     |
| सुमीव:             | . 171       | 97     | सुवक्ष:                  | 97            | 22     |
| सुघोर:             | . 70        | 13     | सुपर्णः                  | 141           | 44     |
| सुघोरा             | . 69        | 5      | 29                       | 142           | . 8    |
| सुचन्द्रः          | 142         | 9      | सुपद्म:                  | 70            | 15     |

| and the                | पु <b>टम्</b> | श्लोक: |                     |      | पुटम्      | श्होक:    |
|------------------------|---------------|--------|---------------------|------|------------|-----------|
| सुपाक:                 | 70            | 16     | सुमेघ:              | •••• | 96         | 16        |
| सुपार्थः               | 95            | 4      | <b>)</b> )          | •••• | . 97       | 27        |
| ,,                     | 97            | 22     | सुमेघवाहनम्         | •••• | 99         | 47        |
| ,,                     | . 101         | 61     | सुमेता              | •••• | 202        | 64        |
| सुप्रतापनः (सुप्रभावनः | 70            | 18     | सुरघा (कुचीरा)      | •••• | 192        | 31        |
| सुप्रतिष्ठम्           | 348           | 40     | सुरथ:               | •••• | 116        | 27        |
| सुप्रतीक:              |               | . 19   | <b>सुरसः</b>        |      | 97         | 23        |
| सुप्रपीष्टनः           | 70            | 15     | .,,                 | •••• | 194        | 56        |
| सुप्रभ:                | 118           | 46     | "                   |      | 197        | 12        |
| सुप्रभा                | . 164         | 23     | सुरसा               | •••• | 113        | 95        |
| "                      | 202           | 64     | , <b>,</b>          | **** | 176        | 24        |
| ,,                     |               |        | <b>39</b>           |      | 198        | 21        |
| सुप्रभावनः             |               |        | <b>&gt;</b> >       | •••• | <b>396</b> | 146       |
| सुप्रयोगा              | 191           | 29     | सुरसुन्दरी          |      | 171        | <b>96</b> |
| ,,                     | 199           | 27     | सुरा                | •••• | 244        | 22        |
| सुबिन्दुः              |               | 15     | ,,                  | •••• | 245        | 30        |
| सुब्रह्मण्यः           |               | . 169  | ,,                  | •••• | 605        | 7         |
| सुब्रह्मण्याः          |               | 46     | सुरातोय:            | •••• | 90         | 17        |
| सुभीमः (कटक्कटः)       |               |        | सुरापी ,            | •••• | 243        | 4         |
| सुमति:                 |               |        | सुराष्ट्र:          |      | 197        | 6         |
|                        | 160           |        | सुरुचि:             | 4000 | 154        | 46        |
| सुमना:                 |               |        | सुरुडी              | •••• | 582        |           |
| 33                     | 170           |        | सुरूप:              | •••• | 71         | 29        |
| सुमहातीक्ष्णः (सुतपः,  | 70            | 13     | सुरंदक:             | •••• | 170        |           |
| तीक्णः)                | 70            | 10     | सुलेपः (पङ्कलपः)    | •••• | 70         | 17        |
| सुमहानादः              | . 70          | ,      | सुलोचना             | •••• | 171        | 94        |
| सुमाकी                 |               |        | सुल्ड्या (श्रेड्या) | •••• | 192        | 32        |
| सुमुखम्                |               |        | सुवर्णम्            | •••• | 246        | 36        |
| सुमुखी                 | 530           | 60     | सुवर्ण:             | **** | 122        | 77        |

| •                 |      | पुटम् | <b>ग्होक</b> ः | ·               |      | <b>पु</b> टम्       | श्रोकः |
|-------------------|------|-------|----------------|-----------------|------|---------------------|--------|
| ञ्जवर्णकः         | **** | 195   | 63             | स्सा            |      | 397                 | 152    |
| सुवर्णघण्टिका     | •••• | 446   | 79             | सूचक:           | •••• | 195                 | 70     |
| सुवर्णा           | •••• | 198   | 20             | सुची            | **** | 516                 | 34     |
| सुवर्णिका         |      | 143   | 21             | स्चीपाद:        | •••• | 516                 | 37     |
| सुवस्राः? सुधास्य | ī;   | 129   | 46             | स्चीपादिकः      | •••• | 523                 | 91     |
| सुविलास: (सुविश   |      | 71    | <b>2</b> 3     | सूचोमुखः        | •••• | 70                  | 15     |
| सुवीर्थ:          | •••• | 187   | 65             | सूचीविद्धम्     | •••• | 524                 | 97     |
| सुशीवोदम्         | •••• | 96    | 13             | स्च्यत्रम्      | •••• | 67                  | 41     |
| सुशोभा            | •••• | 171   | 94             | सुच्यास्य:      | •••• | <b>5</b> 0 <b>6</b> | 49     |
| सुश्री:           | •••• | 143   | 21             | सुरवास्वा       | **** | 502                 | 15     |
| ,,                | •••• | 396   | 144            | सूतिका          | •••• | 236                 | 64     |
| सुषचन्द्र:        | •••• | 170   | 89             | <b>स्</b> दः    | **** | 458                 | 93     |
| सुषिरम्           | •••• | 386   | 72             | सूर्यनाडी       | **** | 426                 | 24     |
| 37                | **** | 482   | 141            | सूर्यप्रवाहः    | •••• | 427                 | -30    |
| <b>,</b>          | •••• | 582   | 184            | सूर्यवर्चाः     | •••• | 142                 | 5      |
| सुषुम्ना          | **** | 153   | 36             | ,,              | •••• | 155                 | 53     |
| ,,                | **** | 396   | 145            | स्लका           | •••• | 579                 | 158    |
| <b>)</b>          | **** | 425   | 8              | स्गाङ:          | **** | 358                 | 11     |
| सुषेण:            | •••• | 97    | 25             | <b>&gt;&gt;</b> | ***  | 605                 | 5      |
| <b>37</b>         | •••• | 154   | 46             | सृष्टिः         | •••• | 397                 | 148    |
| . 29              |      | 225   | 6              | सेतु:           | •••• | 201                 | 55     |
| सुसंमुखः          |      | 172   | 102            | सेनजिष्         | •••• | 154                 | 47     |
| सुद्दोत्र:        |      | 210   | 65             | सेनाधुखम्       | •••• | 443                 | 49     |
| सुकर:             | •••• | 606   | 13             | सेवनकः (सेचनकः) | **** | 579                 | 150    |
| ,,                |      | 612   | <b>6</b> 2     | सैन्धविका       | •••• | 545                 | 64     |
| स्करानन:          |      | 70    | 19             | सैन्धवी         | **** | 542                 | 46     |
| सुक्मः            | ***  | 186   | 60             | सैरन्ध्राः      | •••• | 195                 | 65     |
| 19                | •••• | 194   | 53             | सोच्छ्रुसनः     | •••• | 67                  | 42     |
| 39                | •••• | 525   | 16             | सोच्छ्वासा      | **** | 498                 | , 91   |
|                   | AKAR | A     | •              |                 |      | 48                  | }      |

# शिवतस्वर झाकरी

|                         |            | पुटम्        | श्होक:    |                 |         | पुटम्       | श्लोकः |
|-------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------|---------|-------------|--------|
| सोद्दलिदानलकारि         | <b>₹</b> ; | 195          | 67        | स्कन्दः         | ••••    | 172         | 110    |
| सोम:                    | ••••       | 156          | 57        | स्कन्दाचसः      | ••••    | 202         | 66     |
| **                      | ••••       | 429          | 50        | स्कन्धः         | ••••    | 514         | 12     |
| सोमक:                   | ••••       | 160          | 64        | स्तनालिङ्गनम्   | ••••    | 639         | 13     |
| सोमपाः                  | ••••       | 177          | 30        | स्तम्भितः       | ••••    | 515         | 22     |
| सोमयाजी                 | ••••       | 242          | 133       | स्तेन:          | ••••    | 235         | 60     |
| सोमवल्ली                | ••••       | 602          | 133       | स्तेनपोषकः      | •••     | 196         | 75     |
| सोमेश्वरः               | ••••       | 201          | 56        | स्तेयी          | ••••    | 243         | 4      |
| सोम्याः                 | •••        | 158          | 79        | स्थगिततारका     | ••••    | 492         | 23     |
| सोसकः                   | ••••       | <b>56</b> 9  | 68        | स्थलमाषः        | ••••    | 615         | 88     |
| सोहुका                  |            | 582          | 186       | स्थाणुः         | ****    | 202         | 59     |
| सौनिकः                  | ••••       | 3 <b>6</b> 9 | 105       | स्थानकम्        | ••••    | 489         | 58     |
| सौभाग्यम्               | ••••       | 450          | 14        | ,,              | ••••    | 517         | 43     |
| सीम्बः                  | ••••       | 186          | 62        | स्थानदाह:       | ••••    | 422         | 104    |
| <b>57</b>               | ••••       | 190          | 13        | स्थानञ्जष्ट:    | ••••    | 558         | 154    |
| ,,                      | ••••       | 431          | 59        | स्थायी          | • • • • | 533         | 82     |
| 29                      | ••••       | 646          | 46        | स्थाळीपाक:      | ••••    | 289         | 51     |
| सौरम्                   | ••••       | 204          | 15        | स्थितावर्ता     | ***     | <b>52</b> 3 | 189    |
| ,,                      | ••••       | 206          | 29        | स्थिति:         | ••••    | 397         | 148    |
| सीराष्ट्रनारी           | •••        | 485          | 13        | स्थिरतारा       | ••••    | 491         | 21     |
| सीरिमास्यः              | ••••       | 171          | 99        | स्थिरत्वम्      | ••••    | 582         | 182    |
| सौवर्णी                 | ••••       | 93           | <b>32</b> | स्थिरा          | ••••    | 397         | 148    |
| सीवीरजाता               | ••••       | 630          | 97        | "               |         | 492         | 22     |
| सीवीराञ्जन<br>सीवीरी    | ••••       | 325          | 17        | स्थिरोद्धृतपुटा | ••••    | 491         | 20     |
| लाबारा                  | ••••       | 528          | 45        | स्थूलकर्णः      | ••••    | 129         | 40     |
| "                       | ****       | 529          | 48        | स्थ्लदन्तः      | ••••    | 171         | 101    |
| भी वाल्यः<br>स्रोदाल्यः | ***)       | 530          | 58        | स्थूलिशहा:      | ••••    | 171         | 100    |
| स्कृत्यः                | ••••       | 193          | 48        | स्थूलाशकम्      | ••••    | 453         | 43     |
| 4 20. 24.               | ****       | 17           | 43        | स्तिग्धः        | ••••    | 562         | 182    |
|                         |            |              |           |                 |         |             |        |

|                       | ١.     | बैडर्म       | श्लोक: |              |         | पुटम्       | श्लोक: |
|-----------------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|-------------|--------|
| स्निग्धा              | ••••   | 490          | 12     | स्रोतोञ्जनम् | ****    | 326         | 27     |
| "                     | ••••   | 491          | 18     | स्वप्तः      |         | 317         | 4      |
| स्तुषा                |        | 248          | 65     | स्वममाणवकः   | ₹       | 385         | 58     |
| स्पर्शन:              | ••••   | 169          | 78     | स्वयंप्रभा   | ••••    | 110         | 74     |
| <b>स्पृष्टक</b> म्    | ••••   | 137          | 3      | स्वयंभू:     |         | 268         | 4      |
| स्फिजी                | ••••   | 482          | 152    | स्वर:        | ••••    | 256         | 22     |
| स्फुटनम्              | ••••   | 647          | 49     | ,,           |         | 524         | 6      |
| <b>स्फु</b> टितम्     | ••••   | 372          | 25     | ,,           |         | 542         | 44     |
| स्फुटितता             |        | 641          | 25     | ,,           | ••••    | 562         | 182    |
| स्फुटत्               | ••••   | <b>45</b> 3  | 43     | स्वरबलम्     | Ž       | 424         | 1      |
| स्फुरितम्             | • • •  | 497          | 75     | स्वरोदय:     | •••     | 341         | 80     |
| ,,                    | •••    | 500          | 107    | ,,           | ••••    | 424         | . 3    |
| . 37 -                | ••••   | 501          | 3      | स्वर्गछोकः   | ••••    | 125         | 5      |
| ,                     | ••••   | <b>63</b> 9  | 16     | स्वर्गगिरिः  | . • • • | 190         | 16     |
| <b>स्फु</b> रितः      | ••••   | 537          | 110    | स्वर्णरेखा   | ••••    | 171         | 95     |
| <b>स्फुरिमण्ड</b> लम् | ••••   | 523          | 95     | स्त्रणेवर्णः | ••••    | 527         | 27     |
| स्फुलिङ्गा:           | • •••• | 385          | 64     | स्वर्णीदका   |         | <b>26</b> 3 | 98     |
| स्फुलिङ्गाक्षाः       | ••••   | 128          | 38     | स्वर्लीकः    | ••••    | 163         | 5      |
| स्फूर्ज:              | ••••   | 155          | 49     | स्वसा        | •••     | 330         | 64     |
| स्म(इम)शानाङ्कः       | ••••   | 127          | 25     | स्त्रस्ति    | ••••    | 398         | 157    |
| स्मारकम्              | ••••   | 416          | 51     | स्वस्तिकम्   | ••••    | 389         | 90     |
| स्सृति:               | ••••   | 161          | 114    | ,,           | • •••   | <b>46</b> 6 | 60     |
| ,,,                   | ****   | 397          | 148    | ,,           | ••••    | <b>51</b> 9 | 61     |
| स्मेरगर्भा            | ••••   | 491          | 18     | "            | ••••    | 589         | 48     |
| स्मेरतारा             | ••••   | 491          | 18     | स्वरितक:     | ••••    | 502         | .12    |
| स्मेरवक्तः            | ••••   | 646          | 145    | . 29         | ••••    | 510         | 83     |
| स्यन्दिता             | ••••   | <b>523</b> : | 90     | "            | ••••    | 580         | 165    |
| स्युतकेशी             | ••••   | 143          | 19     | स्वस्तिकी    | ****    | 502         | 14     |
| स्रोता                | ****   | 154          | 44     | स्वस्थासनम्  | ***     | 411         | 4      |

| स्वाधीनवृत्तिः 224 46 स्वादुतोयः 90 18 स्वादुतोयः 90 18 स्वादुतायः 129 47 स्वाभाविकम् 500 111 स्वाभाविकम् 500 111 स्वाभाविकम् 498 91 स्वामिपिण्डम् 442 43 स्वाद्वा 93 44 स्वाद्वा 93 44 स्वाद्वा 93 44 स्वाद्वा 337 39 स्विरम् 202 55 स्वेरम्बोडा 337 39 स्विरम् 301 25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वादुराः 129 47 हयवक्तृकः 171 100 स्वाभाविकम् 500 111 हयाननः (वृकाननः) 70 19 स्वाभाविकी 498 91 हयारिः 387 78 स्वामिषिण्डम् 442 43 हरः 186 58 स्वाहा 93 44 हराङयम् 202 59 स्वैरक्रीडा 337 39 हरिः 117 39                                                                |
| स्वाभाविकम् 500 111 ह्याननः (वृकाननः) 70 19<br>स्वाभाविकी 498 91 ह्यारिः 387 78<br>स्वामिपिण्डम् 442 43 हरः 186 58<br>स्वाहा 93 44 हराङ्यम् 202 59<br>स्वैरकीडा 337 39 हरिः 117 39                                                                                      |
| स्वाभाविकी 498 91 ह्यारिः 387 78<br>स्वाभिषिण्डम् 442 43 हरः 186 58<br>स्वाहा 93 44 हराज्यम् 202 58<br>स्वेरकीडा 337 39 हरिः 117 38                                                                                                                                     |
| स्वामिपिण्डम् 442 43 हर: 186 55 स्वाहा 93 44 हराज्यम् 202 55 हिर 117 35                                                                                                                                                                                                 |
| स्वाहा 93 44 हराज्यम् 202 50<br>स्वैरकीडा 337 39 हरि: 117 39                                                                                                                                                                                                            |
| स्वैरक्रीडा 337 39 हिर: 117 39                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 301 9                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77 001 2.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| » 455 68                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>हतु</b> : 489 56 <b>हरिणाश्वा</b> 528 44                                                                                                                                                                                                                             |
| इनुमनायकः 658 137 ,, 529 49                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>इ. चुवक्त्</b> म् 641 21 ,, 549 8                                                                                                                                                                                                                                    |
| हन्सा 186 57 <b>हरिणी</b> 620 3                                                                                                                                                                                                                                         |
| इंसः 97 26 ,, 623 5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,, 226 64 इरित: 118 40                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,, 250 82 हरितालम् 472 3                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,,, 391 102 <b>हरिताळ:</b> 603 136                                                                                                                                                                                                                                      |
| ईसचारस्वरूपम् 425 3 हिस्तालवर्णः 386 7.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>इंसपक्षकः</b> 506 50 <b>इरिद्रा</b> 340 74                                                                                                                                                                                                                           |
| इंसमार्ग: 196 76 इत्विषेम् 104                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>६ंसनादः</b> 564 13 " 111 8                                                                                                                                                                                                                                           |
| " 566 40 हि वासा 192 30                                                                                                                                                                                                                                                 |
| हंसलीकः 564 11 हिरिविक्रम: 649 56                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,, 566 34 इरिश्चन्द्र: 208 40<br>इंसाखः 506 50                                                                                                                                                                                                                          |
| 210 6                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 294                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " 296 30                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ह्यः 619 · 26 ] ,, 298 56                                                                                                                                                                                                                                               |

| •                    |        | पुरम्      | श्लोक:    |                        |         | पुटम् | श्लोब: |
|----------------------|--------|------------|-----------|------------------------|---------|-------|--------|
| हरूबाढिका            |        | 215        | 21        | हालाह्छ:               | :       | 71    | 29     |
| हलाहलम्              |        | 201        | 58        | हास्या                 | ••••    | 142   | 10     |
| इविष्याञ्जम्         | ••••   | 254        | 123       | 95                     | •       | 491   | 16     |
| हृष्य:               | ****   | 114        | 5         | हाहाः                  | ••••    | 154   | 42     |
| हुब्यवाहः            | ••••   | 164        | 22        | हिक्का                 | ••••    | 80    | 17     |
| ह्द्या               | ••••   | 396        | 144       | ,,                     | ••••    | 167   | 46     |
| इसितः                | ****   | <b>534</b> | 96        | हिङ्गलिक:              | ••••    | 603   | 135    |
| <b>इस्त</b> :        |        | 64         | 8         | हिङ्गुलीफछम्           | ·       | 654   | 96     |
| हस्तकर्भ             |        | 489        | <b>54</b> | हिन्दोर:               | ••••    | 542   | 45     |
| इस्तिकया             | ••••   | 489        | 56        | ',                     | ••••    | 547   | 78     |
| ह <b>स्त</b> प्रचारः | ••••   | 489        | 56        | हिमकूट:                | • • • • | 106   | 27     |
| हस्तिकर्ण:           | ••••   | 615        | 89        | हिमरूपिणी              | ••••    | 202   | 63     |
| हस्तिजिह्निका        | ••••   | 425        | <b>8</b>  | <b>हिमवान्</b>         | ••••    | 97    | 20     |
| इस्तिनी              |        | 173        | 118       | "                      | ••••    | 104   | 4      |
| ,,,                  |        | 467        | 66        | 2)                     | ••••    | 172   | 105    |
| ,,                   |        | 617        | 13        | हिमवती                 | ,.      | 143   | 22     |
| "                    | ****   | 619 2      | •         | हिंस्रा                | ••••    | 355   | 40     |
| 1)                   | ••••   | 621        | 34        | <b>हिरण्मयम्</b>       | ••••    | 104   | 7      |
| "                    | ***;   | 624        | 59        | ,,                     | ••••    | 110   | 70     |
| इस्तिसीमा            | ••••   | 191        | 28        | हिरण्मयवर्ष <b>म्</b>  | ••••    | 110   | 70     |
| द्वारकम्             | ••••   | 86         | 30        | <b>डिरण्य:</b>         | ••••    | 124   | 102    |
| हा <b>टका</b>        | . •••• | 86         | 30        | द्दिरण्यगगना           | ••••    | 164   | 23     |
| हाट १ श्वर:          | •••    | 86         | 29        | हिरण्या गगना           |         | 164   | 23     |
| ,,,                  | ••••   | 88         | 50        | हिरण्वती               | ••••    | 192   | 34     |
| हानगङ्ख              | ••••   | 659        | 140       | हिरण्यश्रङ्गः          | ••••    | 106   | 28     |
| हायनम्               | ••••   | 419        | 79        | हिरण्याक्षः            | •••     | 87    | 41     |
| हारीत:               | L000   | 17         | 41        | ,,                     | ****    | 171   | 41     |
| "                    | ••••   | 368        | 97        | <b>६रण्याक्षस्र</b> तः | ****    | 87    | 37     |
| हालाहरूम्            | ••••   | 336        | 32        | हीनाङ्गम्              | ••••    | 82    | 46     |

### शिवतस्वरसाकरे

| , i            |        | पुटम्       | श्लोक: | •                |      | षुटम् | श्लोक:     |
|----------------|--------|-------------|--------|------------------|------|-------|------------|
| हुडुका         | • •••• | 582         | 185    | हेडबे            |      | 659   | 147        |
| हुडुकावाद:     | ••••   | 488         | 46     | हेड्क:           | •••• | 127   | 28         |
| हुताशी         | ••••   | 186         | 55     | हेति:            | •••• | 168   | 65         |
| हुंकारा        | ••••   | 398         | 157    | हेतुवाद:         | •••• | 281   | 27         |
| हुंकारी        | ••••   | 173         | 114    | हेमकूट:          | •••• | 104   | 48         |
| हुंकृतम्       | ••••   | 651         | . 69   | <b>)</b>         | •••• | 202   | 66         |
| <b>हुहूरथः</b> | •••    | 154         | 43     | , ,              |      | 382   | 40         |
| द्भुण:         |        | 195         | 72     | हेममाधी          | •••• | 190   | 16         |
| 39             | ••••   | 101         | 11     | हेमशैकः          |      | 117   | 31         |
| इदयम्          | ••••   | 489         | 57     | हेमा (मेघा)      | •••• | 192   | 32         |
| इंश            | ••••   | 193         | 41     | हेमाद्रि:        | •••• | 117   | 31         |
| 3,             |        | 490         | 12     | <b>हैर</b> ण्वती | •••• | 110   | 70         |
| <b>&gt;9</b>   | ••••   | 491         | 19     | होलेहोन्नूह      | •••  | 357   | <b>5</b> 1 |
| हुष्यका        | ••••   | <b>52</b> 8 | 46     | 27)              | •••• | 658   | 136        |
| <b>99</b>      | ••••   | 530         | 58     | हद:              | •••• | 584   | 6          |
| "              | ••••   | 549         | 86     | ह्यादिनी         | •••• | 397   | 149        |